





भावती जे जे केल हारा किया हुआ। पित जान उपर हमका होनेके काद जब भावीजी जनके वरमें स्वास्थ्य-साम कर रहे थे।

# सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

٥

(बनस्पै-अस्प १८)

गार्च १९६३ (फास्पुन १८८४ शक)

🗰 मनजीवन ट्रस्ट जहसवाशाय १९६३

साहे तात स्पर्ये

कापीराइट नवजीवन दुस्टकी सीजन्यपूर्व जनुमतिये

निश्चक प्रशासन विभाग विक्ला – ६ द्वारा प्रकाशित ग्रीर जीवननी बाह्यामाई देखाई, नवजीवन प्रेस जनमहावाद – १४ द्वारा मृदित

# मूमिका

इस क्षरमें सन् १९ ८ के पहले बाठ महीनोंका समावेस हमा है। विश्वम माफिकी सरकारकी ज्यादितयोंके विकास प्रवासी मानदीय बनदाके विरोधका स्वर इसके प्रारम्भिक पृथ्वोंमें ही मुक्तर हो उठा है और इसका बन्त भी इसी स्वरमें होता है। ट्रान्सवालको स्वधायनका अधिकार मिकने और क्य पाठीके सत्तारू होनेसे काफी पहले ही मारतीयाँने सितम्बर, १९ ६ की एक साम सभामें शानदार सर्वसम्मतिसे यह वीयना कर दी वी कि वे इक्षित्र आफिकाकी नोरी प्रवाते बीच चवा गांध सेकर चलनेवाले लोगोंकी तिरस्त्रत विख्यों -- विस्की तकता प्राचीन स्पार्टा-निवासियोंके बीच खतेवासे मूमि-दासोंकी विश्वमीसे की जा सकती है -- विताना कभी संबुद न करेंने। इस तरह यह सम्ब गांमीजीके प्रयम सरमापह-पुदका नित्र पेस करता है और उसे पढ़ते हुए पाठकके मनमें सबसे पहला सवाब यह बठता है कि सरकार और बतिल बाधिकांके एथियाइयोंके बीच इतने बायह और उत्साहसे को समझीता हुका ना नह कासिर विकल नयों हो यया ? उस समझीदेने जिन वाधानोंकी जन्म दिमा वा उन्हें पूरा नहीं किया और नतीया हुआ -- एधिमाई पासीकी होजीकी नाटकीय घटना जिसकी चर्चास सङ्ख्या समाप्त होता है। यह बटना मताविकारसे वंचित समाज द्वारा सरकारी नौतिके शान्तिमय विरोधका करून प्रतीक है। साँबं ऐस्टहिसने भारतीयोंके विष् साम्राज्यके सामेदारों की स्थितिकी करूपता की थी। मारतीय खनी उससे बहुत क्रूर में। मोबीजीकी वृष्टिमें जनरछ स्महसने समझौतेको मंग किया वा और इसके कारण बनके दिसको बहुत बनका पहुँचा चा । फिर मी इस सम्बर्धे इस उन्हें सत्य और न्याय समा समग्रीतेको इच्छाते प्रेरित ऐसी भावाजमें बोकते हुए सुनते हैं जिसमें आधाका स्पन्तन कायम है। इस सच्चके जन्नतक हम उन्हें एकगिन और माँक बादि । समे उदारपवियों के बिकाफ पैस्टिहिल चैन्बरलेन और रोष्टल बादि पुराने उदारपंत्रियों से बचील करते हुए पाते हैं। नमे उदारपंत्री उत्तर विचारकाराको सिकान्सके बचान पद्मति व्यक्ति समिक मानते ने भीर इससिए स्वयाची उपनिवेद्योंकी जाजाबीके प्रति जपने भिष्या जापहके कारण उपनिवेद्योंके बटना-मवाहर्से हस्तरीय करनेके मिए नैयार नहीं वे । केकिन पराने उदारपंथियोंके किए साम्राज्यवाह अमीतक मासित प्रातिमोंको गासकोंब स्नर तक जैवा उठानका उदान व्यय और नतंब्य था। इस विचारवाराम नामीनीको अब भी मन्त्य-जातिक विवास और प्रगतिको जाया दिवाई पहती वी । वैवनके जाग्रयके सम्बन्धमें कोवोंकी मासमाधि कारण और उनकी अविकास कोवोंकी मधिकतम मलाई के निवान्तके कारच -- जो कि प्रजातीय बल्यवस्थकके हितके लिलाफ जाता ना --- उदारपर्या विचारवारा विष्टत हो गई याँ। वक्षिण आफिशामें उसका परियास सामान्य वनताक बुरापहींकी भाग्यता और बनतत्त्रकी ऐसी बासन प्रवासीय बाया का जिसमें वह सक्यकोंको रापका पानन जोल मेंहकर निया बाता है। इमकिए यी पीलकके हरमस्पती धन्दोंने कहा जाने तो सब्बा साम्राज्यबाद नता है (पुन्ठ १४४) यह बताने और शहार पेनी विचारवाराका तेज वर्ष्ट हो गया है यह मिद्र करनेका काम दर्व विचारवारामें विश्वास रतनेवाने एक स्वक्तिको करना पद्म।

२८ विसम्बर १९ ७ को गांबीबीको ४८ वटींके जन्बर सपनिवेश क्रोक्कर बसे बानंकी सभा शी गई। कारण उन्होंने जूनी एकियाई पंत्रीयनके अधीन अपना पंत्रीयन करानेसे इन कार कर दिया था। इस बच्चकी अन्य बटनाओंकी ही तरह बारतीयोंके इस सरवता "को वी वह इस स्वामें भी कोई जाकरियकता नहीं वी। प्रवासी प्रतिवन्त्रक अधितियस (इमिप्रेट्स रिस्टिक्सन ऐक्ट) के जन्तर्वेत विश्वके किए बड़ी होशियारीचे कामक्साऊ साही स्वीकृति प्राप्त कर भी गई वी स्पद्स पहलेसे ही वेस-निकालेका दण्ड वेलैंके अधिकारसे सुसक्तित हो गर्ने वे। यह बिबकार नाम्सवाक्रमें बंदेबोंकी किसी सरकारको कवी पान्त गहीं रहा था। इसके सिवा एसियाई अविनिवनसे बुढ़ जानेपर इस अविनियमका उपयोग सिक्षित नारतीयोंको उपनिवेसके मन्दर न माने देनेके किए किया जा सकता था। बनरत स्मइत चिसित मारतीयोंकी सरकार-विरोधी बाल्रोकनकी वड़ शानते वे। उनके बक्तों बीर कार्योंमें बाहरी तीरपर कई बगह वो विरोध पावा काता है उधका निराकरण यह मान केनेपर ही जाता है कि वे निरमवाद रूपसे इस मान्यतापर चल रहे वे कि सत्याधत्वी हज्बज विरोबकी एक कृषिम हरूपम है, जिसके पीछे जनसमाजकी सक्ती गरेसानियाँका ठीस बाबार नहीं है। उनका चगाच ना कि निरीय-मान्योकनके नेतामाँको निकाधित कर देना ही नारतीय समस्माका नित्तम हक है। और यदि भारतीयोंको यह इकाब स्वीकार करमेंके किए श्रीमार किया वा परुता तो बगरक सन्दर्ध उनका यन प्रस्तानके किए कुछ दुकड़े उन्हें सुबोधे दे देते। रिवम्बर्ध क्यूनि वह कहा ही वा कि प्रस्ताता उपनिवेशको एथिकाई बावाबीको बटानेकी वृष्टिसे ही किया नथा है। (परिकार -८)। बटनावकनो इस वृष्टिसे देवा बाग तो समसर्गे ना चाता है कि जनरल स्महसका नंबा हमेशा एक ही था। क्षेत्रित विश्वित मारवीनीका सवास उप क्यांसे २२ जून १९ ८ तक नहीं उठा। इन पूर्व्वीको पहनेपर उपनिवेश-समिव जनरण स्मद्रशंकी को तर्वजीर उधर कर सामने जाती है वह ऐसे जावमीकी है को पहुंच सकत और सामकात का विश्वका बनने उद्देशके बारेमें दृढ़ आग्रह का और की ऐसा कुप खुदा ना कि कीबॉकी उसके बसक इरावेफे बारेमें दोसा हो काता ना । धनम और सावनात --क्योंकि नह हात हो में सताबद हुआ का और निरुव्यके साथ वह नहीं वानता वा कि वह बाही सरकार, विश्वने कमशे-कम प्रत्यक्षतः तो मारतीमोके हिताँकी रखाके किए सवाई कही वी कर नवा दल जक्त्यार करेगी। विविध समुदार्वीत वर्षे इए स्थायमें प्रवरीतिके क्षेत्रमें कैसे बरुपैंडा सामना करना पढ़ता है, इस बारुडी वह बानवा वा और इसकिए वसे क्रेनेस प्रक्रियां वार्वे और हिर्चित्र बीचमें क्यना रास्ता वही साववालीसे खोचना वा। ससकी कुमी एक ऐसे आरमीकी कुमी वी की कुछ निकायपर पहुँच गया है बीर विस्ता यह निकास कार्यके प्रारा ही प्रकट होता है। कार्य स्वीहत तहेसको विवसमें उसकी दृष्टाका प्रमान सी इत जन्डमें जगड-बन्ह मिलता है।

त वनवरीको गावीको करनी नायकु बीर किसने किवनको बदाकराके एक पूर्ववर्धी नारियका उस्त्रपन करनेक बदायपाने यो माहको एका हुई बीर उनके पीछ नरेक बहादुर करिया परिवार के पार्ट के पार

सानित देवहुद भी कार्रसाहर को अपनी वर्ध-वृक्षित सन्तेषक किए कृद भी जैस हो बाये ये गावीजीस अभने मिलने और समझौतक प्रस्ताबीगर चनी करनके किए आये। कार्टसाहर प्राथमित पार्टीकी उस सारामी अनुसायी के वो साझानावाकी जिल्लामी राजिक उस में मन्मोरता पूर्वक निमानेकी इच्छा रखड़ी बी। भी बार्टसाहर अपने साव एक पत्रका मस्तिता बाय ये जिसे अनरक सम्ययने नृद सीमार नहीं विमा बा सो अपनी स्वीकृति बदस्य सी मी।

याचौनी स्मृत्य है वनवरीको और किए है जरवरीको सिले बीर कहाँने इस मातमा इसीनान कर मिला कि (१) सेक्या पंत्रीयन एक्तियाँ पंत्रीयन विभिन्नको नहीं कहाँने नहीं सिल प्रमाणी मतिवनक मतिविवन विशेष वैद्योक्षणके द्वारा या वैश्वोष वेद्योक्षणके द्वारा या वैश्वोष वेद्योक्षणके द्वारा वैश्व कि स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

पारवीरोंने सानुशांवर कामें पहुत्ते बार ११ निजम्बर, १९ ६ हो और फिर २९ मान १९ ७ को स्वेचान प्रमोजन करानेकी तैमारी बनाई नमन मरवारचे मारे वायज उहरय हुए हो बारे वे — सागरर फानिशाम वेद कपन रानेकोने गुरिमाइनीरी निजानरता बहुरव हा पूरा हा ही जाना वे । बार्गीया हारा यह यहनाव गुरिमाई गंजीवन बारीवसको एक स्वाच चर्चाके करवे निचा नया बार यह अधिनतम हम बत्यावित्त आरोहर बायचित स्व हि दुल्यातिक एनवाने अधिकाम भारतीय अधिकाम एकन्यादका बायज नेहर बाय है। एते बकार इस कार्नुवर्ग आरोहरत युव महेन वा और वर गारी नवान्तर वर्णकार वर्णकार होता क्याता था। द्रान्तवाल घरकार एक वाक्ये भी ज्यावा यमन तक वण्यी बातपर वड़ी खी भीर उसने मार्यविक्षण प्रस्ताव स्वीकार मही किया। किर भी बत्तव्ये वह स्वीकार हुआ — इसने प्रकट होता है कि मार्यविक्षण वह सफसता कितनी बड़ी थी। केकिम मार्यविक्षण स्वका व्यविचात नहीं करता जाहिए, क्वॉकि यह निक्य उनक्षेत्र नहीं सप्यक्षि थी। इसकिए मार्यविक्षण विक्षण-पुंच्छी इस व्यक्तिम बहीने जांबीकी निरस्तार क्याने हैक्सासिकोंको निष्प्रधानों स्वकार मार्यविक्षण विक्षण करता प्रमुख्या है स्वकार प्रदेश स्वत्य क्याने क्ष्या स्वाप्त करता स्वत्य स्व

समयता ९ महैको हती विवयपर क्षिणते हुए यह जुल जिक्तिक अपने संसमने संहुक्ति कोड़ा हीजा करके चोड़ी देग्ले किए जानल ननात है नहींके उठे दिवसत है कि उठने बहुत सावकानीके साम जो नक्तर समार्थ है उठका बाब सीज ही सा जानेना मोटे टीएसर प्राय प्रयोक्त एकिसार्जि स्वेष्णका पंजीयनकी वर्षी है ही है।

नानेना मोर्ट दौरपर प्राया प्रत्येक एक्तियाईने स्वेच्च्या पंजीयनकी क्यों थे हो है। क्यान्य बाठ हचार बहियाँ हो गई हैं। उनसेंग्रें का हचार ठीक मानी बाकर संपूर हो चुने हैं। यह दौरों पद्मीक क्या स्वेचने बाठ हैं। वब सरकारको बरान क्येच्य पूरा करणा है वर्षों है चहु परिवार क्या प्रतिकार के स्वरणा नीर क्या स्वीवरको ऐसे बंगते वैव बहुता है कि वह एपियह बोजों में स्वीकार हो। भारतीय समाजने नेवानको क्या क्या क्या क्या है। विचानकों निवायन क्या माने स्वीवरकों की स्वीवर्ग कर सिमा है। यह सब संवर्षका भी है बीट कारने रोकनेके | बीपिनिवेशिक सिद्धान्यकों स्वीकार कर सिमा है। यह यह स्वीवर्ग भी है बीट कारने नहीं रहता चाहिए। (पुष्ठ २१४)। बेकिन बनत्क स्वरण स्वर्थ कुछ बीर भी बाहते थे।

करनेपर-कृष्ते बीवते यह बीर रव बीचमें यह वमकीया कार्योचिक नहीं हुआ। यरकार के स्वा प्रकार मार्गिकी की प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार में विकार मार्गिकी बीर चीपिकी के मार्गिकी की यह विकार प्रकार प्रवार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रवार प्रकार प

इस वित्त स्वाहराकार को लोगोंको उक्ताने और उपाइनवामा उपाइनी स्वाहित बताना हास्साम्यर बा। स्वर्तका अगक्ट सनास्त क्रमा तब प्रस्ट हुआ जब उस मिलागर एमसीगा-पत्रको पार्टीको कार्याल्य करनेका वक्त जाया। उपानिवधको युवान पहल छाइकर को जानेवाले गारणार्थी वाराय था सकते के वित्रके पास वक मानायत्र के वे पत्रिक्तो कारमी मी का प्र एसते के बाहरूक क्या हकार भी था सकते व। सेक्ट्राया पंत्रीयम करानवाल व्यक्तियाँके संविधान सम्बन्धी हार्योग्य बैसनेक फैलागिंक निकाल एपिया-पारि खासकों यात्रकों बात भी मान नी गई। नेकिन पिथित बारतीयोकि सवाक्रय कनाव्य स्वरृत्त अटक गई। नवउक मान्यीय प्रवादी-प्रतिक्रयक संविध्यक्ति उनकी (स्वरृत्तकी) स्वाह्मां स्वीता करना मान्यीय प्रवादी-प्रतिक्रयक संविध्यक्ति उनकी (स्वरृत्तकी) स्वाह्मां स्वीता करना मान्यत्र वे कारपीयोकि उपनिवेदा प्रवाहन हरवाल बन्द करनके उनक हरादेका वयना मान्यत्र में ते तवक के एपियाई पंत्रीयन व्यक्तियको एव करनके जिए एप्ती गई। ये। २ जुनको एप्यक्तिके टूट वार्तकी घोषणा कर री गई। और एपियाइयाँकी हालन स्वेक्टान

इस भीजमें मूर्ता कानुसके होबाठो फिर जीवन दे दिया गया। १२ मईकी भीमने महामयने एसान किया कि उपनिवनमें ९ महीं बाद शानिक होनेवासे एशियाहर्योका उपन कातृतके अन्तमन अपना पंजीयन कराना पहेना। २२ मईको स्मन्सने इस नातकी पूष्टि कर दी कि यह कानून विकि-मुस्तिकार्ने कायम रहेगा और ७ अलाईको जैसनने चतावनी दी कि एगियाई व्यापारियोंको इस अवितियमकी यातीका पालन करना क्षापा और परनाता (लाइ सम्म) पानेकी बचनी अजियोगर अपूर्वीकी छाप सवानी होगी। ऐसी हाक्यमें सरवापह पुन आरम्भ हो सवा। जेल जानेका ऐसा जपाय निवासित किया गया जिससे समाजका जरसक महत्त्व जो इसक निए राजी हो स्वच्छापूर्वक वष्ट-सहवक्षी कमीटीयर चढ्र साकि इस वस्ट सहनके हारा समाजको सच्चा बादश्यनताजोंकी परीला हा जाय और उनका माप भी मिल बाय । कम्पूर्तें (क्नेनकेम्म) तनसे बपना मीगवान देनेके किए नड्डा गया ताकि उन्हें मगे कि मनाज बारा भागोजिन इस बनिदान-यजमें व भी शामिल है और वे भी उसका पावन प्रमास बतुमत कर सकें। स्वेष्ट्या पंत्रीयन करानवाल उन व्यापारियाँन जिन्हें ११ रिपासर, १ / तक के परवान नित्र हुए में अविकारियोंका अपने परवान रिपासय दनकार कर दिया बीर वे निरम्पार ही नव। जिन कार्यापियोडे परसान ३ जुनको नास हा गये च उन्होंने परवाना किंग्स पानकी जानी अविद्योग जेमुक्की छाप नपानेन न्द्रतार कर दिया। दैसर मिनी और दूसरे प्रतिस्थित मारलीयोंने विरम्तार होतक लिए क्रिया परवानने करी नगाना एक करन देन मामनम पान की। इसरे कुछ कोगोंने उपनिवेशकी सीमांच बारर बारर दुवारा प्रवार करने रामव कानुनकी अवजा करमके निग शिनाकन पेश करनमें इसवार कर हत्या । और अन्तर्ये जब सुरोरीय सम्पन्धीकी कांग्रिस विक्रम सिद्ध हुई और समजीरकी बार्य टुट में ती एपिया पॉन १६ और २३ जनमनकी बिनाय समाजीन अपन स्वस्त्रता पंजीयन पुराचनकोती जन्म तिया और उन्हें बनान्य कन्मर तिया। पंजीयनत बन्यनमें मामूनायित मुक्तित इन बारम काक्त प्रवास्थानी प्रतान प्रत्यक्ष प्रमाण बक्त वर निक्क कर दिया कि एशियाने वर्तारन अधिनियमक सिनाक चनाया थया विरोध-आ रोजन अनावनी नही था।

नापापरक प्रयोगर्वे गार्वाजी कर्ता जावा और तरका जनिष्के नहीं होते देखे। परिनिक्तियोंतर और आसीरनक प्रयोजनात प्रकार स्थान हमेगा बना रहता है। प्रदारणके किय, जेल भानेका कार्यका गियोजित करनेमें उनकी दृष्टि जितनी सूनी कानून का विरोध करनेकी भी शतनी ही उचकी असंगरियो विभानकी मी भी जीसे जानेकाले एपियारपीके किया एक कानून या जीर स्वेच्छ्या गंजीयन करावेकालीके किया दृष्टा। फिर, सरकार सम्पारित्ये उनकी पूरी पितास्त्र करा चूकनेले बात ती उनके मेंनूठोंकी छाप मीगारी मा सरका यह कि आस्पोक्षनके सरस्थान गोजीजी विरोधपर मही दृश्या समीकार ही और दे रहे से। वे स्वासकी वृद्धिया व्यापने प्रस्ता महास्त्र महास्त्र विश्वकता शिक्षकर ही और दे रहे से। वे स्वासकी वृद्धिया व्यापने प्रस्ता महास्त्र महास्त्र निर्वकता शिक्षकर हो और दे रहे

शरपायह एक जोर हो ऐसी कमकीसी शंकवार है जिसे हृदयके सानपर क्यांकर वैज किया जाता है बूसरी ओर वह ऐसा उच्चक प्रकास भी है जिससे सन् जीविया जाता है नीर सरवक्ते जागे शुरु जाता है -- उस सरवक्ते जागे जो जनरस स्मद्स मा गांभीसे बड़ा है । वह चतुको हारकी करवाका अनुसब नहीं होने देता और फिर भी उसे सुबार देता है। वह नह चुन्न हरियां करणा निष्म पन हो हो किया है। किया स्वार्थ प्राप्त करणा मामितिक मोच छान्नत है। करिर विकास वह पुरोके किए कर्य छहुकर क्यादा खुळ बीर मिमक क्या है। अपने उत्तर हमना होनेके बार गांचीजीने को क्या वह छत्याकहुक बहुत सुन्यर उदाहरण है। उस छन्य क्या रोग-सम्माधे यांचीजीने को सन्येस सेवा वा उसमें उनके मनकी महानिम निरम्नका बरना तान-सम्मास पानावान जो सन्तर प्रचा वा उपन उनके मनका नहानम । तरकला कीर पारवर्षी युवदा नहुत बच्छी उराहुसे प्रविचित्रक हाँ है। इस सम्बद्ध ने उन्होंने हमकेको बरनाथ बाद पुरन्त हो नाकमकारियों अति अपनी समझ दिया दिया पाना का ना वा ना वाकि र उन्होंने बरने मेरा सम्मान केवलों (पुळ ९ -९४) बैसा कहा है, करकी मानो उन्हें पूर्व नयेखा ही खी हो। ( नगर मारता हो हो तो सबसे पहुँच मुझे पारें। पुळ ९५)। इसके दिया सरायाद समझ बृधिका को मनुष्यके विकास स्विचित्रक राजका तर है बिद्यमन करनेको स्वास्तर है। स्वासाहों बरने कारायों विस्त सराया बनुवब करता है, उसके प्रदेश कर करने माद्यस्तर पूरी बकारायोग पाकन सराया नाहिए। समानकाक किए प्रयस्त करना मनुष्यका कर्यस्त है और विकास है। नवींकि प्रेम और और सारायों समानों हो। स्वास करना मनुष्यका कर्यस्त है स्रोर सिफ्तार है स्थिति प्रेम स्रोर नेती एतातीम है। हो एक्टो है। सही छरपाइके लिए सावस्कर उत्हर्ज होट्या पर्योच्य तातामें त ही ना उपका तिराल्य क्यान हो सीर वक मा सम्मामको सित्ताल क्यान हो सीर वक मा सम्मामको सित्ताल क्यान हिंदाको एत्योह होती चाहिए। (पृट्ठ २०१) । सीतित रहतेके लिए मरना सावस्कर है। सिक्तार प्राप्त करतेके लिए सरना सावस्कर है। सिक्तार प्राप्त करतेके लिए सर्वास प्राप्त करतेके लिए सर्वास प्राप्त करते होता है। (पृष्ठ २१)। हत उपह हेना हैसा स्थाप हो मात्र है के स्वर्ण सीराण सीर स्थापन स्थापन हमा है। सिक्ता स्थापन स् उनकी कर्तम्मकी करननाका -- णिसपर उनका बनरवस्त बाधह है -- समास बनस्य रखना चाहिए। यही कारन है कि बानस्यक सैनिक सफ्कतार्वीको ने बचना समर्थन नेनेसे एकदम नाहर् । द्वा कारण हा क बाववरक धानक धानकवाका व कपना धावन नहाँ एकस्त स्कार नहीं करेंगे। बनने जागानी वोरिते मंत्रियाक मैतावर्ग क्षित्रांकों कुन कार्य है। धनते पूत्रमें मुर्नोदय ही जुका है। यह अकाय जाल धानस्त एथियाई कोनोरर एनने कमा है। सब पूत्रके लोग पत्रमार्थ गोरी हाए। किये गये सम्मानको समिक धावय एक हरगित धारा न करेंगे। (पूट ११६)। लेकिन धायको जावात उन्हें समिक्तम धायध विचारको मुन्तिकार लोगा सात्री है। पूर्व हो जाहे परिचार कर देखल मानोडा है। धावारके पानकका पहुंग कोई निधिष्ट जाति किया कर नहीं लाई है। (पूट २ थ)।

#### मार

इस सम्बद्धी शास्त्रीके किए हम शाबरमती बाधन श्रेरक्षक तथा स्थारक स्थास (शावरमती कामस प्रियवेंग्रन ऐंड मेमोरियन ट्रस्ट) तथा नवजीवन ट्रस्ट अहंमदाबाद पांची स्मारक निधि व श्रेयहालय महें दिस्सी मारत शेवक समिति (श्रवेंद्रण सौंक देविया शोखाइनी) पूना कको पिरम केंग्निम पुस्तकास्त्र तथा देविया सोधित पुरतकाक्ष्म सम्बन्ध कीनिकस शरिकार्य व्यवन प्रियोरिया बाडीद्यव दिस्सी सांस्मानकाल गांची बहुमाबावा व्यव वावर गाणी वार्यक् सीर इम श्रमावायमी तथा पिकालकि सामारी हैं देविया इंडियन नोरियनम नेटाक मकर्मुरी प्रियोरिया स्पृत्त केंद्र बेखी नेक स्टार और ट्राल्ववास कीटर ।

बत्यंवान बौर सम्बन्धं सम्बन्धं पुविवासंकि किए बिक्रम नारतीय कार्यस कमेटी पुरवक्तास्य गोपी स्वारक सम्बन्धं प्रीवधन कीरिस्स बौर वर्ष्यं अप्टेसर् पुरवक्तास्य राषा पुवना बौर प्रसारस मताव्य (सिमिन्ते बौर क्रस्प्येस पूरे विकासित राषा पुवना बौर प्रसारस मताव्य (सिमिन्ते बौर क्रस्प्येस पूरे विकासित क्षेत्राच्यान स्वार स्वार प्रसार क्षेत्राच्यान स्वार प्रसार क्षेत्राच्यान स्वार प्रसार क्षेत्राच्यान स्वार प्रसार स्वार प्रमार क्षेत्राच्या स्वार प्रसार क्षेत्राच्यान स्वार प्रसार स्वार प्रमार क्षेत्राच्यान स्वार प्रमार स्वार प्रमार स्वार प्रमार स्वार प्रमार स्वार प्रमार स्वार प्रमार स्वार स्वार

# पाठकोंको सुचना

विभिन्न अधिकारियोंको किस्से गर्प पार्थनापण और निवेदन अखदाराँको मेने गर्म पण भीर समाजीय स्वीक्ट प्रस्तांव जो इस खण्डमें सम्मिक्ट किये गये हैं उनकी गांधीजीका विका माननके कारण ने ही है जिनका हवाका बच्छ १ की मुनिकामें दिमा वा चुका है। वही किसी सेमको सम्मिक्ति करनेके निसेप कारण है नहीं ने पाद टिप्पणीमें बता निये गये हैं। इंडियन बोधिनियन में प्रकाशित मांचीबीके ने सेन जो कैसकता नात दिने बिना छाएँ गर्ने ह पानीबीके शारमकथा सम्बन्धी सेव्हेंकि सामान्य साम्री जनके सहयोगी थी क्यनमास गाँची और हेनदी एस एक पोलकको सन्मति और जन्य उपलब्ध प्रमानेकि बाबारपर पहचाने स्त्रे हैं।

बरेडी और गुवरातीसे अनुवाद करनेमें बनुवादको मूकके समीप रखनेका पूरा प्रमाल किया नया है। किन्तु छान ही जनुवादकी माजा चुपाठच बनानेका भी पूरा स्थान रखा गया है। जनुवाद कापकी स्थ्य पूर्व युदारतक बाय किया गया है बीर मूकमें प्रयुक्त धार्मीक धिकन्त कर यसावस्त्रव पूरे करके वियो गये हैं। यह स्थान रक्त यथा है कि नामीकी वामास्पर्य वैद्या बीला बाता है वैद्या ही सिखा बावें। बिन नामेंकि वच्चारण संवित्य हैं उनकी वैद्या ही सिका गया है जैता गांजीजीने जपने मूजराती केवाँमें विका है।

मक सामग्रीके बीकमें चौकीर कोप्टकोंमें दी पहें सामग्री सम्मादकीय है। गांधीजीने किसी केंद्र मार्चक जनतम्ब कादिका जो लंध मूल कमर्ने उद्भुत किया है वह हासिया कोहकर गहरी स्माहीमें करना ममा है केकिन यदि ऐसा कोई लंध उन्होंने लन्दित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हातिया क्रोड़कर सावारण टाइपमें छापा वस है। सापमाँडी परीक्ष रिपोर्ट न्यामाध्यरीको कामैबाहियो तथा वे सन्द को भाषीबीक कहे हुए नहीं हैं विना हारिया छोड़े गहरी स्वाहीमें छापे नमें हैं।

धीर्यक्रकी रुक्ता-तिथि बहाँ उपसम्ब है बहाँ वामें कोनेमें उत्पर वे दी गई है। दिस्तु जहाँ बह उपनव्य नहीं है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे जीकोर कोच्छकोंमें की यह है जीर जहाँ

बाबस्यक हमा है वनका कारण स्पष्ट कर दिमा गया है।

भरवना प्रयोगी अवना जारमकता और दक्षिण जाकिकीना सरवायहनी इतिहास के सनेक मंत्रप्राण होनेने उनकी पुष्ठ संस्थाएँ विधिन्न हैं इसकिए हवासा देनेमें केवल शाय बीट कम्मायका ही उत्तरेश किया गया है।

नावत-नुत्रीमें एम एन महेन धावरमती नग्रहालय अहमदावादमें उपन्यत सावग्रीका बीर सी ४६०प क्षेत्ररोड वस्तं आँड बहारमा गांधी (शम्पर्ध शांधी बाड्यय) हारा संग्रहीड

शामनाशीता मुचक है। पुष्पम्मिता परिषय देनेके लिए भूलन सम्बद्ध कुछ गामकी परिशिष्टीमें द दी गई है। मापन-नुत्रांशी सूची और इन नण्डमे सम्बन्धित कानकी तारीमधार बटनाएँ अनामें दी नई हैं।

पाण्डांको मुरियाके लिए गाँचेंब-मानेनिका के पुत्र इस सब्द्रश्चे सम्बन्धित पारिमाधिक सन्तरको " था है। जा नहीं है। भविष्यमें वेसी तबनावर्षा कर सरकों हो जानेती।

# विषय-सूची

| <b>मृ</b> मिका                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| वामार                                                                   |
| पाटकोंको मुचना                                                          |
| विम-मूची                                                                |
| १ भृतपूर्व सैनिकॉका सुकरमा (३-१-१९ ८)                                   |
| र राममुक्दर पश्चित (४-१-१९८)                                            |
| । अब रंग बमा (४-१-१९ ८)                                                 |
| ४ पत्र राजस्य-बाबाताको (४-१-१९ ८)                                       |
| ५ स्टार को उछर (४–१–१९८)                                                |
| । मेंट स्डार को (९—१−१९ <b>८</b> )                                      |
| ७ मेंट ट्रान्सवाल सीवर को (६~१−१९८)                                     |
| ८. मेंट राष्ट्ररको (४-१-१९ ८)                                           |
| ९ अनरम स्मद्सका मापण (१०-१-१९ ८ क पूर्व)                                |
| राममुत्वर (१०-१-१९ ८ के पूर)                                            |
| १ आहानिसबर्मकी चिट्ठी (१ ~१-१९ ८ के पूर्व)                              |
| २ मेंट स्टार को (१ -१-१९ ८)                                             |
| <ul> <li>विश्वम बाफिकाके माराग्रीगोंको बलिय धलोग (१ -१-१९०८)</li> </ul> |
| ¥ मायम न्यूटाउन मस्निवर्से (१ −१−१९ ८)                                  |
| ५ बोहानिसबर्नमा मुक्तमा (१ -१-१९ ८)                                     |
| ५ सन्देस रैंड डेकी मेल को (१ –१–१९ ८)                                   |
| (७ प्रार्थनापत्र <del>वेड-</del> निवेधकको (२१–१–१९ ८)                   |
| १८. पत्र चपनिवेद-समिवका (२८-१-१९ ८)                                     |
| १९, भेंट रेंड डेकी मेक्स को (३००१−१९ ८)                                 |
| २ मेंट ट्रान्स्वाकसीवर को (३ −१-२९ /)                                   |
| २१ पत्र इंडियन-नोपिनियन को (३०—१—१९ ८के काव)                            |
| २२ मापम विटिश भारतीय संबकी समामें (वह-१-१९ ८)                           |
| २६ मेंट रागटरकी (११-१-१९ ८)                                             |
| ९४ तार द का कि मा समितिको (१−२-१९ ८)                                    |
| ९५ व मा वि मा समितिको सिकापत्रकाएक और्च (१–२–१९८)                       |
| २६ पत्र चनरम स्मट्सको (१-२-१९ ८)                                        |
| २७ पत्र भी बीर भीनती बॉगसको (१-२~१९ ८)                                  |
| २८ मेंट पत्र प्रतिनिधियोको (१–२–१९ ८)                                   |
| २९ पत्र इंडियन बोपिनियनकी (२-२-१९८)                                     |

# 

| <ul><li>भाषण विद्यास मारतीय संबंधी समार्थे (२-२-१९ ८)</li></ul> | 49          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ३१ पत्र मयनसाइन् मोत्रीको (५—२—१९ ८)                            | ५६          |
| ३२ नमता (८-२-१९ ८)                                              | 46          |
| <b>१३</b> स्वेष्ण्या पंजीयन (८-२-१९ ८)                          | 46          |
| ३४ सरमनी चय (८-२-१९ ८)                                          | 44          |
| ३५ जूनी क्षानूनको स्वीकार करनेवाकोसे (८-२-१९ ८)                 | 43          |
| ३६ रिचका महान कार्य (८-२-१९ ८)                                  | 4.4         |
| ३७ स्वयाक्षिरोंमें क्यों नहीं ? (८-२-१९ ८)                      | 43          |
| ३८. जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (८-२-१९ ८)                             | 48          |
| ३९ पत्र मित्रॉको (१०—२—१९ ८)                                    | 48          |
| ४ समझौतेक वारेमें प्रकालिया (१५-२-१९ ८)                         | <b>8</b> 4  |
| ४१ नेटासमे परवाने (१५-२-१९ ८)                                   | a           |
| ४२ रिवके किए चन्दा (१५–२–१९ ८)                                  | ۷٩          |
| ¥१ बोहानिसवर्वकी चिट्ठी (१५-२-१९ ८)                             | 29          |
| YY द ना वि भा समितिको किसे पणका एक अंस (१५२-१९ ८)               | 66          |
| ४५ सत्याप्रहका मेद (२२-२-१९ ८)                                  | 66          |
| ४६ मेरा सम्मान (२२-२-१९ ८)                                      | •           |
| Yo बोद्दानिसवर्गकी पिट्ठी (२२-२-१९ ८)                           | 48          |
| ४८. संतेपमें स्पष्टीकरण (२२-२-१९ ८)                             | 3.5         |
| ४९. पत्र वनरस स्मद्सको (२२-२-१९ ८)                              | 96          |
| ५ मीबी पुस्तिका (२९-२-१९ ८)                                     | 7 7         |
| ५१ रियकी कड (२९-२-१९ ८)                                         | 1 8         |
| ५२ वायव भारत (२९-२-१९ ८)                                        | ₹ ₹         |
| ५३ जोहानिसवर्गकी विद्ठी (२९२-१९ ८)                              | ₹ ₹         |
| ५४ विसेप विचार (२९–२–१९ ८)                                      | 1.5         |
| ५५ धन इडियन कोपिनियन को (३—३—१९ ८)                              | 888         |
| ५६ मेरे बेसक अनुभव [१] (७-३-१९८)                                | £ £.A.      |
| ५७ बासमानी फिलायसे (७–३–१९ ८)                                   | 44.0        |
| ५८ बीत कितमें है? (७-१-१९८)                                     | 652         |
| ५९ पैनिय रैडिस्टेल्म इत्यादि सन्योक्त बुवराती अर्थ (७-१-१९ ८)   | 199         |
| <ul> <li>जोहानिसवर्गकी विट्ठी (७-३-१९ ८)</li> </ul>             | १२७         |
| ६१ मेरा यसरा अनुमन [१] (७–३–१९८)                                | 175         |
| ६२ स्वर्गीय ऑक्टर गोप (१४-३-१९ ८)                               | 2.4.5       |
| ६३ स्वर्गीय सर सेपेक विकित (१४-३-१९ ८)                          | 117         |
| ६४ व्यक्तिको प्रभाने (१४-१-१९ ८)                                | <b>१</b> १२ |
| ६५ मेरा जेतरा बनुभव [२] (१४-३-१९ ८)                             | 114         |
| ६६ जोहानिनवर्गंची चिट्छी (१४-३-१९ ८)                            | <b>१३७</b>  |
|                                                                 | • • •       |



```
१ ४ पत्र उपनिवेद्य-संचितको (२५-४-१९ ८केपूर्व)
                                                                 111
१ ५ भारतीयोंपर चुर्याना (२५-४-१९ ८)
                                                                 284
१ ६ कोबिटो-बेके घारतीय सबदूर (२५-४-१९ ८)
                                                                 225
१ ७ मेटासके सेत-मास्त्रिक (२५-४-१९ ८)
                                                                 175
१ ८. केपमें प्रवासी कानून (२५-४-१९ ८)
                                                                 १९७
१ ९. केपके भारतीबाँको सूचना (२५-४-१९ ८)
                                                                 136
     कैनडाके मारतीय (२५-४-१९ ८)
                                                                 225
१११ सर हेमरी बैन्बेस-बेनरमैन (२५-४-१९ ८)
                                                                 ₹
११२ बोह्नानिसवर्षकी चिट्ठी (२५-४-१९ ८)
                                                                 ₹ ₹
११३ एक सत्पवीरकी कवा [४] (२५-४-१९ ८)
                                                                 २ ५
११४ मेटाबन परवाने (२-५-१९ ८)
                                                                 २ ७
११५, भारतीयोंमें विका (२-५-१९ ८)
                                                                 2 6
११६ डेसागोबा-बेमें पिरीमिटिवा (२-५-१९ ८)
                                                                 ₹ ८
११७. बोहानिसबर्पकी चिट्ठी (२-५-१९ ८)
                                                                 2 8
११८ एक सत्पनीरकी क्या [५] (२-५-१९ ८)
                                                                 ₹१
११ , नेटासक विषयक (९-५-१९ ८)
                                                                 $$$
१२ दान्सवासमें स्वेष्प्रया पंजीयन (९-५-१९ ८)
                                                                 २१४
१२१ मेटाक्सें तीन विवेधक (९-५-१९ ८)
                                                                 214
१२२ भारतमें संबर्ध (१-५-१९ ८)
                                                                 719
१२३ कॅनडारे माळीय (९-५-१९ ८)
                                                                 २१७
१२४ केपका प्रवासी कामून (९-५-१९ ८)
                                                                 २१७
१२५. हमीर गुल (९-५-१९ ८)
                                                                 २१८
१२६ डेकागोजा-वेमें पंजीयन जायी करनेका सुशाब (९--५-१९ ८)
                                                                 २१८
१२७ बोहानिमबर्गकी चिट्टी (९~५-१९ ८)
                                                                 216
१२८ एक शरमबीरकी कवा [६] (९-५-१९ ८)
                                                                 33
१२९ पत्र जनरम स्पट्नको (१२-५-१९ ८)
                                                                 २२३
१३ पत्र ए नार्दराहरको (१४-५-१९ ८)
                                                                 २२३
१६१ वम ई एक ही समही (१४-५-१९८)
                                                                558
 १६२ पत्र नेपनीमरई सामी और शुशासमन्य गोगीको (१४०५–१९८)
                                                                 224
 १३३ मेंट स्टार को (१६-५-१९ ८ के पूर्व)
                                                                 २२७
 १६४ नैगको विवेदक (१६-५-१९ ८)
                                                                २२९
 १३५ नेटाकर नये कानून (१६–५–१०८)
                                                                ₹₹
 १३६ काहानिमकांशी किन्दी (१६-५-१९ ८)
                                                                ₹₹
 १३७. समीरप [१] (१६-५-१९ ८)
                                                                ₹₹₹
 ११८ मापन ईगाई युवस्मयमें (१८-५-१ ८)
                                                                214
 १३ जोरानिमवर्षेशी चिरुटी (२ -५-१ ८ में पूर्व)
                                                                ₹¥
```

384

१४ वत्र द्वियाई पत्रीयस्थो (२१-५-१९ ८)

रोम्ह



### MARKE १७८. द० मा कि भा समितिको किसो पत्रकाशंस (२२–६–१९८)

255

148

ŧ

```
१७९ में<sup>न</sup> स्टार को (२२-६-१९८)
                                                                  . .
    मेंट टान्सनास भीडर को (२२-६-१९८)
                                                                  1 R
१८१ पत्र एम पैमनेको (२३-६-१९ ८के पूर्व)
                                                                  1 1
१८२ प्रार्चनापत्र दान्सवाक सर्वोच्च स्थायास्त्रवको (२१-६-१९ ८)
                                                                  1 4
१८३ ईसप मियाँका हस्रफनामा (२३-६-१९ ८)
                                                                  1 5
१८४ हरूफनामा (२३-६-१९ ८)
                                                                  1 6
१८५ बोहानिसबर्गंकी किट्ठी (२६-६-१९ ८)
                                                                  $ $ $
१८६ जायन सार्वेजनिक समामे (२४-६-१९ ८)
१८७ पून बनाव्यमक प्रतिरोव (२७-६-१९ ८)
                                                                  128
१८८ फिर सरवापहकी सनाई (२७-६-१९ ८)
                                                                  **4
१८९ सबॉब्स [७] (२७-६-१९ ८)
                                                                  * * *
     मृत्वफा कामेन पाछाका भावन (२७-६-१९ ८)
                                                                  110
25
                                                                  116
१९१ एक पत्रका लंख (२९-६-१९ ८ के पूर्व)
१९२ इब्राहीम इस्माइक बस्वातका जवाबी हकक्तामा (२९-६-१९ ८)
                                                                  116
                                                                  111
१९३ वनानी इसक्तामा (२९-६-१९ ८)
                                                                  $2
१९४ पन एक एक पॉक्को (१-७-१९ ८)
 १९५ बोह्नानिसबर्मकी किट्ठी (२-७-१९ ८के पूर्व)
                                                                  126
                                                                  174
 १९६ पत्र जसवारोंको (२-७-१९ ८)
 १९७ बारम-बक्तियान (४-५-१९ ८)
                                                                  120
                                                                  186
 १९८ रोबेसिबाके भारतीय (४-७-१९ ८)
 १ ९ सर्वोदन [८] (४-७-१९ ८)
                                                                  125
      पम स्टार को (Y-w-१९ ८)
                                                                  111
 2
 २ १ पत्र इंडियन कोपिनियन को (४<del>-७-</del>१९८)
                                                                  111
 २२ पत्र उपनिवेश समिवको (६—७-१९८)
                                                                  FFR
 २ व सोरावणी सापुरजीका मुख्यमा - १ (८-७-१९ ८)
                                                                  110
 २ ४ जोड्रानिसवर्गकी चिट्ठी (८-७-१९ ८)
                                                                  ¥Κ
 २ ५ पत्र उपनिवेक-स्विवको (९-७-१९ ८)
                                                                  AAA
 २ ६ पम ए कार्डिणस्टको (९-७-१९ ८)
                                                                  384
 २ ७ पन दान्तवाम भीवर को (१०-७-१९ ८)
                                                                  144
  २ ८. सीरावणी कापुरबीका मुक्कमा -- २ (१ ----१९ ८)
                                                                  180
  २ ९ हिन्दू रमबान (११-५-१९८)
                                                                  148
       सीडेनइमर्ने जुन (११-७-१९ ८)
                                                                  147
  २११ नेटासके कसवामाँको तुवना (११-७-१९ ८)
                                                                  144
  २१२ स्त्री-कैरिबॉके बाल (११-७-१९ ८)
                                                                  24.8
  २१३ बाजका व्यंग-चित्र (११-७-१९८)
                                                                  343
```

२१४ पन ए कार्टराइटको (११-७-१९ ८)

#### न्दीत

344

146

149

792

344

Yęą

¥9¥

**Y**\$¥

२१५ पत्र ए कार्टराइटको (१४-७-१९ ८)

२१८ बोहानिसवर्गकी चिट्ठी (१८-७-१९ ८)

२४९- महान तिसकको सजा (१-८-१९ ८)

२५१ वृष्टिस्तान और संसव (१-८-१५ ८)

क्यके मारतीयोंमें समडे (१-८-१९ ८)

२१७ संवर्ष क्या वा और व्या है? (१८-७-१९०८)

२१६ 'स्टार को उत्तर (१६-७-१९ ८)

२१९ सर्वोदय [९] (१८-७-१९ ८)

```
२२० पत्र स्नार को (१८-७-१९ ८)
                                                                  946
२२१ चैपसिनके नाग पनका अंस (२०-७-१९ ८)
                                                                   155
२२२ होरावबी हापुरवीका मुक्तमा - ३ (२०-७-१९ ८)
                                                                   30
२२३ भाषन बोहानिसक्तर्में (२०-७-१९०८)
                                                                   ३७२
२२४ तार इसिय वाफिका बिटिश भारतीय समितिको (२०-७-१९ ८)
                                                                   162
२२५ पत्र ए कार्ट्यझ्डो (२००७०-१९ ८)
                                                                   108
२२६ इब्राहीम इस्माइक बौर मुख्यान बन्छका मुख्यमा (२०-७-१९ ८)
                                                                   Yes
२२७ शायम सार्वेजनिक समामें (२०-७-१९०८)
                                                                   304
२२८. इस्माइक बाक्बी तथा मन्य कोर्नोका मुक्तमा (२१-७-१९ ८)
                                                                   105
२२९. तार विसम आफ्रिका बिटिया भारतीय समितिको (२१-७-१९ ८)
                                                                   300
53
     जनरक स्मद्सके नाम पत्रका सारोस (२१-७-१९ ८)
                                                                   705
 २३१ पत्र ए कार्टपाइटको (२१-७-१९०८)
                                                                   309
 २३२ बाक्सीट, नामब् तथा अन्य छोगोंका मुख्यमा (२२~७~१९ ८)
                                                                   36
 २३३ बोहानिसबर्गकी फिटठी (२२-७-१९ ८)
                                                                   142
 २३४ भाषन सार्वजनिक समामें (२३-७-१९ ८)
                                                                   144
 २३५ पन इंडियन ओपिनियन को (२४-७-१९ ८)
                                                                   328
 २३६ पन चेक-निरेशकको (२४-७-१९ ८)
                                                                   188
 २३७ सोरावनी सापुरली बडाजानिया (२५-७-१९ ८)
                                                                   151
 २१८ नेटाइमें भारतीय व्यापारी (२५-७-१९ ८)
                                                                   $5¥
 २३९ पत्र में में डोरूको (२५-५-१९ ८)
                                                                   35Y
  रंग पत्र चुकासचन्द्र गांगीको (२६-७-१९ ८)
                                                                   155
  ९४१ भावम ओहानिसवर्गकी सार्ववनिक समार्गे (२६-७-१९ ८)
                                                                   798
  १४२ पत्र ए० कार्टराइटको (२७-७-१९ ८)
                                                                   150
  २४३ भीगक्षितके नाम पत्रका सारोस (२७-७-१९ ८)
                                                                   196
  २४४ रामस्यामी तथा जन्म कोगोंका मुकबमा (२७-७-१९ ८)
                                                                   225
  २४५ इरिकास नाबी तथा सन्य कोगोका गुक्कमा (२८-७-१९ ८)
                                                                   Y F
  २४६ बोहानिसवर्गकी चिट्ठी (२९-७-१९ ८)
                                                                   8 5
  १४७ बाह्या काकाका मुक्बमा (२९-७-१९ ८)
                                                                   ¥ 4
  २४८- इमाम बन्दुल लाविर वावबीर (१-८-१९ ८)
                                                                   **2
```

414

\* 14

Yer

YUY

२५२ पत्र एक इस पॉलको (४--८-१९०८)

२८७ पत्र क्यानकारु बांबीको (२५-८-१९ ८)

२८८ मीबाभाई बनाक्यो मक्तिमाका मुकदमा (२६-८-१९ ८)

२५३ मुख्यीमाई जी पटेकका मुक्का - १ (४-८-१९ ८)

```
२५४ बाए छेरीबाबॉका मुकबमा (४--८-१९ ८)
                                                                 ¥ ? €
२५५ बोडानिसबर्गंकी बिट्ठी (५-८-१९ ८)
                                                                 Yto
२५६ पत्र बक्यू हॉस्केनको (५-८-१९ ८)
                                                                 *22
                                                                 255
२५७ यह ए कार्टराइटको (५-८-१९ ८)
२५८. दिक्षितोंका क्रांच्य (८-८-१९ ८)
                                                                 458
२५९ स्टैडर्टमके बहादुर भारतीय (८-८-१९ ८)
                                                                 ४२५
     मेटासका संबर्ष (८-८-१९ ८)
                                                                 ४२५
₹$
२६१ पत्र इंडियन बोपिनियन को (८-८-१९ ८)
                                                                 428
२६२ पत्र
           ट्रान्सवास कीवर को (८-८-१९ ८)
                                                                 ४२७
२६१ इरिसास बांबीका मुक्यमा --- २ (१४-८-१९ ८)
                                                                 829
२६४ मावन सार्ववनिक समामें (१ -८-१९ ८)
                                                                 Υŧ
२६५ तीन फेरीबालॉका मुख्यमा (११-८-१९ ८)
                                                                 ¥$$
२६६ काबी इसन और अन्य सोयॉका मुक्कमा (११-८-१९ ८)
                                                                 YĮY
२६७ मूकवीमाई जी पटेक्का मूक्वमा --- २ (१२-८-१९ ८)
                                                                 884
२६८ बोहानिसबर्गकी चिद्ठी (१२-८-१९ ८)
                                                                 ¥15
 २६९ पत्र स्टार को (१२-८-१९ ८)
                                                                 W
      मेंट ट्राम्सवाक कीवर को (१२-८-१९ ८)
                                                                 226
 २७१ प्रार्वनापत्र नाम्सवाङ विवानसमाको (१६-८-१९ ८)
                                                                 22.5
 २७२ पत्र चनरक स्पर्शको (१४-८-१९ ८)
                                                                 YY4
 २७३ जॉर्ज फेरारके नाम पत्रका सार्चक (१४-८-१९ ८)
                                                                 YY
 २७४ माल कुर्व किया बाबे तो ? (१५-८-१९ ८)
                                                                 776
 २७५ तमा विभेवक (१५-८-१९ ८)
                                                                 W
 २७६ माचन सार्वजनिक सभामें (१६-८-१९८)
                                                                 84
 २७७ बोहानिसवर्य की विद्ठी (१९-८-१९ ८)
                                                                 844
 २४८ पत्र ई एफ सी केनको (२०-८-१९ ८)
                                                                 848
  २७९ मावच विशव्हार ऐक्य समावर्मे (२०-८-१९ ८)
                                                                 449
            ट्रासमाक बीडर को (२१-८-१९ ८ के पूर्व)
       मेंट
                                                                 741
  २८१ में इ स्टार को (२१-८-१९ ८)
                                                                 YYY
  २८२ मेंट राज्यवाक श्रीवर को (२१-८-१९ ८)
                                                                 844
  २८३ नेटासकी बहादुरी (२२-८-१९ ८)
                                                                 ¥40
  २८४ मावरा सार्वजनिक समार्थे (२३-८-१९ ८)
                                                                 ¥46
  २८५ पत्र उपनिवेश-सविवको (२४-८-१९ ८)
                                                                 300
  २८६ पत्र रैंड देशी येख को (२५-८-१९ ८)
                                                                 XB5
```

#### २९१ पत्र चेक-निवेधकको (२८-८-१९ ८) २९२ टाम्सवाक भारतीय संवर्षपर टिप्पणियाँ (२९-८-१९ ८) २९३ मायम हमीदिया गरिजवकी समार्गे (३०-८-१९ ८)

२८९ बोहानिसवर्गकी चिट्ठी (२६-८-१९ ८)

25

पत्र महान्यायकाकीको (२८-८-१९ ८)

सनीय

464

YUC

YUC

Y08

¥68

YER

YCH

800

\*\*\*

444

884

YTH

799

4 8

4 2

4 8

404

46

4 9

48

430

428

482

परिविधदर र प्रवासी प्रतिकालक अविशिवस २. *रामसा*क्षे स<sup>3</sup>-दानुस्थ यस्तिस ३ सरवतमाची जलार-वीति

४ केटाक प्रमासी-निगरका निगरक ५. समेवविक समामे स्वीतस अकाव ६ वैगलेका इक्टबागा

 दाल्लाक कीवर के नाम रेगरेक्ट के के बोकका पत्र ८. रिकारमें देश क्या कारक राज्या गाना

६. बाम समामें पात इस मकाब विकासकारी कारक स्वरसका ब्राह्म ११ नाम समामें स्वीत्रक मकाव

१२. वॉर्ड समामें सुन्यमानके नारतीवॉन्डी स्वितेषर बॉर्ड सेन्टरिक वीट बॉर्ड हर्जनक सावव १३ वस्तिम महिन्हा विशिध नातीय समिति

सामग्रीके सावत-सूच वारीसवार भीवन-वत्तान्त

पारिभाविक चन्दावडी

बीवंब-सांबेतिका सकितिका



# चित्र-पूची

| नवन नार हाथा                       | 44.4.013.1 |
|------------------------------------|------------|
| मारम-मिक्सानी यांची                | 11 m       |
| दम्बारेच                           | ٧ ,        |
| मुझे भूना मत                       | 85         |
| <u>भोता</u>                        | ७२ 📕       |
| बनरफ स्मारमका बेक्स और सारतीय समाज | 93         |

बनरफ स्मट्सका बेकन और मास्त्रीम स मोहनदास करमचन्द्र गांकी (१९ ८<sup>२</sup>) स्पेट और मास्त्रीय समाच \$42 ×

मानीबी

141 # 1776 # नेटाक्से सङ्गायता



# १ भूतपूर्व सनिकोंका मुकदमा

[बोहानिसवर्ग बनवरी ११९८]

दो भारतीय जिनके मुक्यमे उस समय स्विमत हो गये वे बव भी गांधी और बच्य सीनोंके मुक्यमींपर पहले विचार सुक हुना वा पेस किये गये और पंजीयनका प्रमाणसम पासमें न होनेके कारण उत्तरप प्रियाद पंजीयन अध्यक्षिके उत्तर्ध्यनका स्विमतो स्थायन गया भी पांधीके साथ देववासी कामय एक हुनार या १५ की संख्याने कामजने और उसके विषे बचा हुए वे और बहुत-सी आवानोंकी एक वही हुई पूर्वसुव्यक्ष को अवाक्तमें पूर्वस्था पुनाई पढ़ पही वी प्रमाणित कर पही वी कि इस कार्यवाहीने उन्हें कितनी विकवासी है।

मारतीय सेनाके एक मृतपूर्व सैनिक, नवावकी पर जुर्म अवाया गया । की तांतीलें कोई प्रकार कोई पन्ने और अधिवादनको सवावित करवरेलें अका कर

भी गांधीने लोडे प्रका नहीं पूछे और अनियुक्तको गवाहोंके कठधरेने सहा कर दिया। इन्होंन पनते भीचे निक्के जनुसार पूछताङ की:

[गांपीजी ] जाप जमावार 🕻 रि

[अमियुक्त ] हो।

भाप ट्रान्सवासमें मुक्के समय आये?

हाँ युक्के समय। बाप बाहन सैन्य-यसमें वे ?

gtı

यापन विज-विज अभियानों में सेवा की है है

बर्मा बितरात क्लकहित तीरा मिन्नान (१८९७) भीर ट्रान्तवाल बद्ध ।

मीर माप शीन बार बाहत हुए है

मुसे की बाद पीती कमी और एक बार ऑसके इन्दर धाव क्या।

पर मॉर्ड पॉर्ड्य कल्हार यम में तब क्या आपके पिता उनके कर्मचारी-मण्डसमें में ? ही में सुम्बर में अर में :

रे में मुद्रामं ८ रिकमर १९ ०६), का कि प्रांचीनी बीर कुछ कमा मार्जासींक मुक्तमींकी मुन्तपर्द ही बी, स्वरीत बर दिवे यो ने 1 रेपिट बेन्स छ वह ४५८-५४

% बच्चानुस्के साम मंत्रे गये स्तंत्र मार्थमासक किए हेरिएर सम्ब छ **१४ १८४**००

्र कराम, जिरिका तथा बाह्यकोहिंद वहिंद को रहिती (१८६२-१९४४), प्रीमामार्थक दमा समय कमन तेमारी १८८०मा केट १८६३ तथा १८५५ से केट १९ तक पहिल मास्त्रिके समस्ता तथारी अदर १६ वृद्धम स्वय १ १म्मै दूरिके त्यास्त्रिक तथा सम्बंधि केनार्वेद कमन केन्द्र सम्बद्धक मास्त्रिके वहे पूर्व (विधित्त दूसमें हमा हिंद्या) के सम्बद्ध क्षित तथा सम्बद्ध का सम्बद्ध हमा हमार्थिक करें। वहार प्रदेश करान्य वहार हमार्थिक तहार्थ हमार्थिक सम्बद्ध के सिंग सम्बद्धका सम्बद्ध हमार्थिक स्वयन्त्र देशक सम्बद्धिक स्वयन्त्रिक स्वयन्त्रिक स्वयन्त्रिक स्वयन्त्रिक स्वयन्त्रिक स्वयन्त्रिक स्वयन्त्रिक स्वयन्त्र वर्ष देश हैं दिन सम्बद्ध इन्न १६६। हमार्थिक स्वयन्त्रिक स्वयन्य स्वयन्त्रिक स्वयन्तिक स्वयन्त्रिक स्वयन्तिक स्वयन्य

#### सम्पूर्ण योगी वावसम

साम्रोले कहा कि वह स थ आ रेक्सेसें पतनी पुक्तिसका अधिकारी है।

मिक्स्ब्रेटने कहा कि इस ववाहीते स्वितिमें कर्क नहीं पहता।

यौ पांची भये अविशियसकं वन्तर्भेत पंजीयनका प्रसायपत्र क्षेमेसे जापने इनकार किया है?

नये अविनियमके अन्तर्गत में वह नहीं सुँगा।

न्या जाव अपने कारण बतायेंग?

[ब्रामियुक्त:] क्योंकि विधि मैंने ऐसा किया तो इतसे मेरा तर्वता विभाग्न हो जायेगा। भी करिनने अपना निर्मय सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त पंजीहरू नहीं है जीर वसे

भी बोर्डनने अपना निर्मय पुनाते हुए नहां कि समित्रुका पंजीहर नहीं है और पर्छ म सबस्य है। पंजीपन कराना चाहिए। एट दारीबको साबिदरी कुकसाँको दुनानेके बाव मारानीन और चीनों रेतों है। उसके तिके है और वन्हींने प्रके दुनिका किया है कि अंपुनिकारिक निर्मान वेनेके इस प्रकारण प्रनाद करिये सम्बाद्ध नहीं है। सिलकुक नहीं है। भी बॉडरने सानों कहा कि अभित्रुक्त शैकरी उक्तमांकों सावारण कुलिसीत निक्त सर्वता बादमी है और सने सानूस होना चाहिए। कं पंजीपनाने हमकार करनेते उचका काल सई कह सम्बाद की पंजीपन कर लिया बाहिए। अभित्रुक्तको हंग विकोत अन्यर पढ़ वेश केड़ देना होगा।

सिक्त्युंडने सिस्पुताके वारेमें वो यह कहा वा कि वह अपने कुछ वैजवस्थिके मुक्तकोमें तिस वर्षका स्थानत है उपका उत्तर वेटे हुए अभियुक्तने कहा कि इस नामकेमें हम तर एक है। हम यह वेस डोवेंडे और एक-साथ क्षेत्र वायेंथे।

### **जॉर्च चॅन्टेत**के साम भाषा

इसके बाद समान्यरणी नामक एक पठान और नारतीय धेनाके मृत्यूर्व रीतिकपर बही सनियोध सवाया गया। यह भी कमते-कम सम्मा एक बाब सी दिखका ही सकता था।

भी यांचीके प्रकारिका जातर होते हुए सम्बन्धकोर कहा कि में इस क्यांतिकेश्वर्म कोई रॉक्ट्स्क साथ आया था। स्वति पाके से भारतीय सेवारों व वर्ष देखा कर चुका है; में पारतीय तीवारों को क्यांकिं में मूल वा जारे मेरी वाहिनी व्यवस्त योको स्वर्म थी। में दिवीरियाके प्रकारीय में मूल वा जारे मेरी वाहिनी व्यवस्त योको स्वर्म थी। में दिवीरियाके प्रकारा क्यांकिं में में

[गामीजी ] बाप इस अधिनियमणी नहीं मानना चाहते?

[बभिमुक्त] नहीं।

नमा किसीने आपको बराया 🛊 ?

नहीं कीन मुसको बराजेगा? यदि में कॉसीवर बढ़ाया बास्टें तब की पंजीयन नहीं कराकेंगा।

१ सम्बद्धीय वासिकी विकेत

वापने हरक ही में मायतको यात्रा की है? πtı बीर बनी-जमी छीटे हैं ? हों कोई दो सप्ताह हुए ! भी चाँबंत: नया तुम लिख सकते हो ? अभियक्त नहीं। घारतमें तुम अपना बेशन कसे पाते थे?

मै निशान समा विवा करता था।

नया तम अपनी जेंगजीकी काप नहीं सपाते ने ?

महीं ।

मजी पवाडी समाप्त हो वई।

मी गांबीने कहा कि अवासतने की बात कही है उससे यूसे कुछ आहबर्य हुआ है। महानुभावने कहा है कि कुछ भारतीय और चीनी बापसे मिले है और उन्होंने कहा है कि वे पंश्रीयन करानसे करते हैं। सीमाध्यसे या दुर्जाव्यसे करास्त्रके सामने दी सैनिस बड़े हैं विनक्षे किसीसे बरा भी भयमीत होनेची सम्नावना नहीं हैं। और बास्तवमें बाबिरी पदालन दी कहा भी है कि उसके जबसीत होनेकी सरमावना नहीं है।

मिल्दिर: आप मती-मांति जानते हैं, भी पांची कि मैदानी बातियों और पहाड़ी वार्तियों में बहुत वहा अन्तर है। यह आदमी पहाड़ी वार्तिका है।

भी गांबीने कहा कि बहुत बड़ा सनार बकर हैं। परन्तु भगका ती यहाँ कोई प्रतम ही नहीं है। और यदि नमका कहीं कोई प्रश्न हो तो कानूनकी बांह देशके छोटेंते-छोटें प्रवासनकी एका करनेके लिए प्रवेच्य लम्बी और धरितवासी है।

भी बॉर्डन: मझे तल्बेड नहीं वह ऐसी डोयी।

भी नांबीने कहा कि गेरा निविधत अयान है कि किसीकी ग्रंबीयनका प्रमानगत न केनेंके किए बराया गया है, यह कहना व्यर्थ है। और बैसा कि गवाहोंनें हैं एकने कहा है मेंगुठे वा मेंगुलियोंके निवालका कोई प्रस्त ही नहीं है। प्रस्त तो ऐसा है को समावके नर्मस्वरूपर मामात करता है प्रका ही विनवर्गतः या स्वेच्छ्या कार्य करनेका है।

भी बोर्डनमें कहा कि पवि भी गांधी जवाकतके बाहर सभा करना चार्हें तो वे कर सकते हैं।

भी मांची अदास्ताने रास्ता विका दिया है अन्यना म घाना ही रहता।

भी बॉडन में और कोई बात नहीं होने बूँचा। इसका मुकबमेरी कोई बात्ता नहीं। भी नांबी में नहीं चाहता कि जनता बदासतके मनपर यह छाप छोड़े कि यह सारी सबाई मेंगुठे या सेन्तिसेकि निवानोंके बारेमें है। यह सारी कहाई स्वादीनताकी सबाई है।

भी कोईनने कहा कि मारतीय और जीनी दोनों ही मेरे पास आये वे मीर प्रश्रीने प्रकारत की है कि कुछ कोर्नोंने उन्हें क्यकाया और उदावा है कि वे पंजीयन कराने क बापें और यही कारन है कि उन्होंने पंजीयन नहीं कराया :

माता भारी को वह कि मिनवुक्त १४ दिनके अन्दर देश क्षोड़ है।

[बंगेगारे ]

इंडियन कोनिनिवन ११-१-१९ ८

# २ रामसुस्दर "पश्विस"

रामसुम्बर अब पश्चित मही एहा इसिक्य उसके मामका वह हिस्सा हमने छोटे बक्तरोंमें स्थारा खाया है। उसमें पश्चित जास्यब दहन कर जिया था। छेकिन अब पश्चिताई चन्नी कानेपर उसे पश्चित महीं कह सकते।

हमने रातपुन्तरको इस पनमें बड़ा सम्मान विद्या। उसके किए हमने आरम्पर स्वादां प्रयोग प्रियोग किया भीर कामुनके प्रति उसके व्यवहारको मनुकरणीय वदाया स्वके किए सम्मान किया गठकि किए सम्मान हमने किए सम्मान किया गठकि किए सम्मान हमने उसे वहान किया किए सम्मान हमने किए सम्मान हमने उसे स्वादा किया किए सम्मान हमने उसे स्वादा हमने उसे सम्मान हमने उसे स्वादा हमने उसे स्वादा हमने अपने स्वादा हमने स्वदा हमने स्वादा हमने स्वदा हमने स्वादा हमने स्वादा हमने स्वादा हमने स्वादा हमने स्वादा हम

इसने कर प्रध्योका प्रयोग किया है किन्तु इसारी माबना ब्यापूर्ण है। हमारी धनहमें उसका दोग कियाना निवंतवा होनी। निवं उसके बुम न थाने होते थी उसके दोगका ऐसान करनकी सावस्थकता न पहली।

हमें बन भी रामगुष्परके विवका विग्तुत करता है। यह विवको स्थानमें रक्तकर सहै मार्कमा करता है कि है लुदा (हैकर) रामगुष्परकी वैधी दूरियादे हमें वचाता हमें हाई हिस्स त केता और कलकर साहत्वता। किस्सि मार्के वक्तकी यूत विवाद कार्य तब उस उस उसाहत्वता। किस्स केता कार्य करता कार्य कर उस उसाहत्वता कार्य कर उसाहत्वता विवक्तारकर देशकरका स्थाप करता साहिए। वच्छी के दी हम भूग कहकर उसाहे हैं वेदी रामगुष्पर-कर्मा मुलका दानाक करते हमें सामगुष्पर-कर्मा मुलका दानाक करते हमें सामगुष्पर दानाक करते हमें सामगुष्पर दानाक करते हमें सामगुष्पर दानाक करते हमें सामगुष्पर-कर्मा मुलका दानाक करते हमें सामगुष्पर करते हमा सामगुष्पर करते हमें सामगुष

र देखिर सम्बन्ध क बुद्द पुरुक गोर प्रदेश ।

भारतीयोंको सभी बहुत कहना है। छड़ाई सभी बारम्म ही हुई है। इसी घरसेमें रामसुन्दरका नाटक हुन देख शके। हुसके किए हम उसका उपकार माने।

[गुबरावीसे] इंडियन बोरिनियन ४–१–१९ ८

## ३ अब एंग जमा

ट्रान्यवासमें बहा है भव किन चुनी है। बदतक दो होगों पछ करनारमोंका संबह करनेमें बूट हुए से। अब रजनेरी बज उठी है जीर मारतीयोंका बाबाहन करती है कि बकी उठकर फिर सपकी मत बेना। यह संबाम ऐसा है कि देवता हुए देवते बावें। हम मानते है कि मारतीयोंकी कहा है बुगाई है और सरकारकी राजसी। रामकाश्रीके पहानें साम मा स्वीमए के बातन्तिन सहार करतीय राजसीय प्राप्त मा स्वीमए के बातन्तिन सहार करतीय राजसीय प्राप्त मा स्वीमए के बातन्तिन सिर्वेश करतारको हुए से एसे हैं। इस हम स्वीमर कि साम सिर्वेश करतीय सिर्वेश करतारको हुए से स्वीमर कि सामतीय सम्बेश करतीय सिर्वेश करतारको हुए से स्वीमर करतीय सिर्वेश करतार करतार सिर्वेश करतार करतार सिर्वेश करतार करतार सिर्वेश करतार करतार सिर्वेश करतार सिर्वेश करतार करतार सिर्वेश करतार सिर्व

हाम बच नया होना बड़ी शरकारणे ती प्रवाधी कानून पास कर दिया! ऐसा केनल कामर लोग ही कहेंगे। हम लोग बड़ी शरकारसे वाखा एवडे थे। बच मी एवडे है। परन्तु हमारी बाजना तो केनल ईपनरते है। बच चह हमें तब देशा तब देशा नाथेगा। केनिल ईपनने किसीकी तब दिया हो ऐसा श्वाहरण इतिहासमें नहीं है हस्तिए हस

प्रकारका विचार करलेका बनसर हुमारे सामने नहीं बागेगा।

प्रभावी विभवस पात हो गया इतने बना हुआ विभक्त ताम-तान देख-निकाका जुड़ गया। यह वो वले में सार्वाजी-ती बात हो गई। वो क्यावार वेकनें एत्रेको तैयार है वे क्या देख-निकाका नहीं संखें हैं वेकनें वो चार-वीकारीने बीच पातने एत्या एक्या है, मानो पित हैं वे क्या देख-निकाका नहीं संखें हैं वेकनें वो चार-वीकारीने वीच पित एता एक्या है, मानो पित हमें विद्या हुआ है। हातने वार्विक स्वापको पूँचा देया। क्या कोई ट्रान्यवातको कैक्सानेंनें ही बचा हुआ नहीं है। बहु दो इसरिया है। हिए वरकी क्या बात है हि मा दो हिए वरकी क्या बात है हिए वर्षिक हो हिया है। विदाय है। विदाय हो चुके हैं इसकिए हमने वरका वर कुक-हुक कोई विदाय है। वेच-निकालेकी बातके बस्पस्त हो जानेपर बहु दो और भी प्रिय करेगा।

कोई कोई कहते हैं कि सरकार देख-तिकाला पानेवाके बासानीसे ही देस निकालका बार्च मी बहुत करेगी। यह नासनतीका तर्क है। जेव बानपर पैसीकी बरवादी भूमतनी पहेगी सो देशनिकाबा हैनियर वर्जी न भूमते ? इस प्रकारिक नुक्तात्के बीच तो हम बैठे ही हैं। इस प्रेम पेता नहीं कर व वर्जि हो हमें देश हो हो। इस पेता नहीं कर व वर्जि कि एक पैर बहीमें और दूसरा कुमने रखा गान तौर पत्र व वर्जी की पान हो पत्र व वर्जी को प्रकार कि पत्र के पर प्रकार विरोमी हैं। बाज भारतीय कीमने महान पुरसाई करने पर कमर कम सी है। तब बहु पैसीकी विनती करने गही बैठेनी ऐसी हमारी बारना है।

प्रवासी विश्वपक्षे पास होनेवा समाचार मिक्से ही जीहामिसवर्ष प्रिटीरिया बीट पीटर्स वर्षके मारतीय निराजार कर किसे यथ। यह काम सूम हुवा। गिरफार किसे यथ क्षेत्रीको पूनवुनकर पक्षा वश्रा है और अनमें जीवकतर निकर हैं तथा उन्हें कानुनके विश्व कहाईका

१ शीनों हार कहतू ।

काफी बनुभव है। छन सबको हमारी बचाई है। वे बनातक जुम्मते रहें ऐसी उनसे इसारी निजय है। उनके समझ हम रामसुन्यरका चित्र रखते हैं। बच्छा है वे बोच जामें उनहें वेस-निकासा दिया बाय और इन पंत्रियोंकि छपने तक वे कारायासमें विराजनान भी हो चुकें।

पीछे रह जानेनाके स्था करते हैं इसके सम्वीपनय उत्तरपर सब समाया हुआ है। बनस्म सन्दर्ग भी यह करन जळारा है, इसके किए उन्हें बन्यवाद देना चाहिए। बन हमारी समी कसीटी होनेवाली है। बनर लोगोंको करनी सपन और मरिकान प्यापी है तो एक भी भारतीय सुनी कानून नहीं मानया जावि माना को इसके व्यवत्य कुख वहाँ है। इसकिए इसके चाहै जो तम सहन करना पत्र किन्य कृती कानून हमसे वर्षांच न होंग।

[नुजरातीये ] इंडियन जोपिनियन ४~१-१९ ८

### ४ पत्र राजस्य-आदाताको

[बोह्यनिसवर्ग जनवरी ४ १९ ८]

[यो एफ सी विषर एवस्य-बादाता (रिसीवर माँछ रेनेम्यूय) बोह्यनियदर्ग] महोत्रम

मरे संबने बबट में इस बायबका नोटिय देया है कि विद विटिश मास्त्रीय १९ ७ के एगियाई प्रवीसन कानून संयोजन अविनियम २ के अन्तर्यंत पंत्रीयन प्रवास्पन प्रस्तुत न कर सकेंद्रे और इन्छु अन्य विवि-नियानोंकी पूरा न करेंद्रे को उनको व्यापारिक प्रधाने नहीं दिवे बार्येन ।

मेरे संबक्ती यह जी मालम हुता है कि कई विदिय बारणीयोंने परवानीके तिए प्रार्थना पत्र दिन हु और विविद्य परवाना शुरूक भी है विचा है किन्तु उनकी उस्त नौटिछके कारण परवाने नहीं दिने गत्रे हैं।

र दिश्वर विकास सर्वेड ।

मनुगालाः सन्धा मङ्गीशा शोधीयीने तैनार विद्या वा ।

ं का पार्टी राजिया अनेका (स्वतन्त्राहाको नाले वालते दिया था। क्यों विद्या था। "मैं वालते नारों दर कराज परणा हु कि वे मार्गीत नाराणे, जो कामें को शरीको कार्यको रीहणा नार्यके हैं १९०५ के राम्मानदारका नार्योग्यों क्यांची स्वतन्त्रित स्वतीय होते। क्या बसुदार को बीम नरसकर दिया वर्ष मार्गा वा नार्यकार वाले हैं क्यार सार्य हार्योग्ये दिने कामे हैं दिन है दिनी दुन्ही कार्यक्री दिन्हों की नहीं ही हा मार्ग्यक हो।

" १९ ८६ सरवाँची नया कार्येक तत्कावये कार्ये आप्तील मान्यो दिसम्बाज्यों है। वर्षेक सर्वे वर्ष केरी पूचना है यो भारती-मोदी समझ्यों और रहनुस्त्रीक क्लि कोर्ये स्ट्रास्टीक क्ली दो भी में है। हा क्रमांभा मान्यर अन्द्री नवर्षिण बरोबा या लक्की वाम केरेबा को सन्दर नहीं सन्ता।

्रित् वर दुरामधी अवस्वक्या नहीं है और वह तम नही-वीति समय की नहें है दि देने धीरतार्

भागारितीया ६४ तम करान तत स्थाप हिंदे किया प्रत्याने म रेनेची वर्णकों वर्णकों व्यान्त श्रेमील्य संपीत्रिय प्रति

र्मासण में बाने संगक्ष ओरसे माननी संवाम बीतवारिक कामे मिन्नन करता हूँ कि
पूर्ति विदिन भागीनीरे बहुत वहें मीन प्रामार्थ बानुन गमोपन संगतिसमध्ये मानदिक्
प्रराप्तोत वारण माननमें स्वतार दिया है और पूर्ति उनते लिए स्वता स्वामार वरत परमा क्यों क्यामन संदिरिक सान जीविकीमार्थमा कोई दूमरा सामन सम्मय कही है उन्हें दिना गही परवानीरे सिन्न्यापूर्वक साना चंचा करता रहुनपर विषया होना पढ़ा है। में यह भी बहु है कि मदि परवानीरे सम्बाधिक मीणि बागन के पिया पाय और साम परवान मारी बरानी हमा करें तो साननी सोस्य मुचना प्रसानित होनार परवान-हान नक्या प्रमा कर चित्र सामग्री। और विदिन्त भागीन स्वामारी तथा प्रदेशन परवान निर्माण परवान निर्माण स्व

> भारत आदि [ईसप मियौ अप्या विदेश मानीय संय]

[बंदबीस] स्टार ६-१-१९ ८

र्डोडयन मोरिनियन ११-१-१९ ८

# ५ 'स्टार'को उत्तर

[ बाहानियस ]

[गम्सन्द बटार बोहानगदर्व] महोन्द

बार्ड ग्रांचा प्रात्स शिवन वर्ग रूप है

साम जब वि नामणी इनना यह चवा है हवारे विचारमें नान्यापे तिए सामी इरिप्पा कीम दिना इन आयोजनेर सामें गानना सम्बन्ध गरी है। नोर्नीत इनक्त प्रमाद या चननी सामिनियर वाहबंदी सामित है औ क्वर्ज भरत्याप्त बाननेर प्रमान सन्ता बीटन दिना गरी है।

ार्यका साथ क्या यह विश्वयों दिवामा जा सकता है कि सी बात इस हर तन से भीव नो हैंगी दिगता मुद्दे बची है जो सामने स्थापना लोगाई सम्मान हमना सत्रक स्थापन मामने पुरत्यान काम ही भागाने दिश्यों का निमानी सीवामूनी हो सा सहो में सामने करती है हम मानदे विश्वया मुस्पार ही दिवास करता।

में मार्ग्य द्वार बार्ग्य चार रियामा बार्ग्य में कि तबक मार्ग्य के बार अंश्वरूप मो दुराव रामाण नेरंद्र बाच तियदर है। इ.स. हुने ची विकास बार्ग्यणी कार केन्द्र

t¥क्षण्य काशासा

-

विचारके परचात् यह गम्मीर संकार किया ना कि वे एवियाई कानुमके जाने सिर न मुकानेने। मान वह संकार काफी विकास हो चुका है। इस समस्याका स्वक्य मास्ति ना। मबहुवर्गी विभारर तुर्नी मुस्कमानीके विकास निर्माणका तक भी निवेचकरों मौजूद वी चीर वह होसा विकासरका बाबार बराबाई जाती रही है। नेरी विकास सम्यामी सम्मीरकाके सन् विचा गया संक्रम्य स्वय ही उस कानुनके विकास सर्वास्त्र बार्मास क्रांति है। बीर को सम्म प्रमाने बार प्रदाई वह इस प्रकारकों मायरिको सन्हेकना करता है, वह अन्तरासमंत्र प्रमन् के वह बायरिकों बह्न गहीं कर पाता है और इसक्यि अपने सावारण कर्सम्यका पाकन करनेमें वसक्य क्रांत्र हो।

कारोमें बचरून होया है।

बह म जनताके हामने हामान्य वासिक आपतिकी व्याख्या करनेका प्रयास करोंगा।

के नीर स एक ही एवस्के निवासी हैं। स के विवक बालसावीका आरोप है। वसीर के तीर स रोगोंने नारीपके सम्बन्धी सार्वजनिक वांचकी मोन की है नीर वास्तानी कभी दिक नहीं हुई है डिएएर थी। क नीर उनके र वसीर के स्वक्ता तक्षी कभी दिक नहीं हुई है डिएएर थी। क नीर उनके र वसीर के स्वक्ता तक्षा है कि व स्वक्ता को विद्यानी के परियान-स्वक्त पद्म मोन सिंद के नोर्वेद द्वारा कि के नीर स नोर्वोद कर की ती क नीर स नोर्वोद क्या कि स्वक्ता का सिंद के स्वक्ता का सिंद की सिंद कर की ती के नीर स नोर्वोद क्या का सिंद की सिंद की

यदि यह तम हो कि एवियाई जावना बहुत ज्यादा उन्होंनत हो नई है तो उनकी माननाकों कर करनेंछे नदानियाँके दिमानपर नातक प्रसान पहने के बनाय उनमें विद्याध उत्पन्न होना क्योंकि उनके कहा बावेना कि यदि एक विविधित्तक-विद्यान गोकी मानमार्थोंका मादर किया बाता है की उन्हों स्विधित होने हुए वर्षकी माननाकों मादर किया बाता है की उन्हों स्विधित होने हुए उन्होंने प्रसान मानकी अपनावना है। क्यों एक क्या बाता है। क्यों पह के बाता है। क्यों पह के व्या व्या के विद्या वानकी स्वा विद्या करने हिंदी करने हिंदी है। क्यों पह के व्या वानकी स्वा विद्या करने है। क्यों पह के व्या वानकी स्वा वानकी स्व वानकी स्

वापका **वारि** सार्वकार सांबी

[बंधेशीमे ]

FRTC, 6-1-19 6

# ६ मेंट 'स्टार'को

[बोहानिसवर्ग जनवरी ६ १९८]

सास प्रातः सामान्यतः वर्तमान स्थितिकं सामान्यमं और मुख्यतः प्रिटेरियामें प्रपिनिया सचित हारा विये गये वन्त्रप्रके सामान्यन स्वार के प्रतिनिधिके भेंट करनेपर भी गाँगीने कहा जनरल स्वरून अब भव प्रधियाद्दमंत्री बुनी पहुने हु तब कराचित् जनसे इस बानका कोई स्थान नहीं होना कि वे स्वानीय स्वयक्तिया और भारतीय न्यान वीगाँकी भना करनके स्वयुक्त मेरे मर्टान भारतीयाँकी स्वयक्तियाँनी विपन कना देने हु। वे एमी भाषाना प्रयोग करके सामान्ये पाटनकी बच्छा केवल विषक चौडी ही बनने हु।

१८८५का कामून ह भीर ज्ञान्ति-एहा भव्यादेश

बनरल स्पर्यन प्रत्यता १८८५ के कापून वे बीर धारित एवा बन्धारेयको निमा दिया है। १८८५ के बापून वे लिपायाचीडा बायन करी नहीं रका उनसे मारतीय स्पायाचित्र वाधानत करी नहीं रका उनसे मारतीय स्पायाचित्र के पर वे पीड़ के हिमाल बड़ा के तो बार कम मारतीय स्पायाचित्र पर वह कर प्रतिक पत्र कराने कार्य वे पायाचित्र कराने कार्य वाधानिक कार्य के विद्या कराने कार्य वाधानिक कार्य के बीर ते पीड़ कर दिया गया। इसके प्रस्ट होगा है कि स्पायाची कार्य कराने कार्य कराने होगा है कि स्पायाची कार्य कराने नहीं या। वस्तु प्रतिक प्रतिक प्रतिक प्रतिक प्रतिक कार्य के विद्या प्रतिक प्रतिक कार्य कराने कार्य क

प्रतिपन्धः सगामेना प्रदक्षा प्रयस्न

यसागर प्रीनस्थको बाग क्षम तथी नोशी नहीं यह यहाँ विदिश्य पास्य स्थापित हो स्था और गारित रूपा कामारिय से वेचक प्रावसीहरीं और कार्यास्थीर मुझान्य स्टारने रूप करावा गारा या नारायोंका प्रवास रात्रक तिरू चहुरणापूर्वक और प्रमादनारी कार्य कार्या का शास करावा है। व्यक्ति कार्या कार्य कार्य

र पर भीर तथा बारका केन्न दोनों यह ही अन्दी हिरीने हैं।

र. रजिर "कनाव स्थानका बादमा" पृष्ठ म् च्या ।

कामा विद्या ।

वाउचीत चभी तद वह ग्रुवाव दिया समा कि सारित-रुता बच्यारेसमें संसोचन किया वासे बौर वास्तवमें थी बंकनने' सीवें एकपिनको एक विशेशकका गत्तविदा भेवा भी वा। यह विशेषक पिछवी एफियाई नौची पुरितकामें छना है। उत्तपर किसीने विसकुछ वापत्ति नहीं की वी।

र्वेजीयन भविनियमका भारम्म

उसके बाद ऐसा मधीत होता है कि भी कीयमेल कॉटस सामन बार ये। उन्होंने धानियाल क्यायोदसरें संघोदन नामंबूर कर दिया और वर्तमान पंजीयन विषेयक बनाया। यह एधियास्मिक सन्त्रया है और उनको एक विवेद वर्त भानकर चलता है। भारतीवींकी दयनी विधिक कि इसीसे हुई है। यह पूर्णेंच साथ है कि पहले कुछ वर्षीय कानून वने हैं। किन्तु ऐसे कड़े कमी नहीं जन।

पशियाद्यांची कवित बाद

सग्यस्य में इस बावका सम्बन्ध कोर देवर करता हूँ कि हवारों सारतीय जिल्हें इस देसमें सानेका कोई समिकार न या यहां अनिस्तर करने का गये हैं।

प्रतिनिधिने भी नामीका व्याप जी स्वदृतके इस बनन्त्रमधी और बावनित क्रिया कि

- भारतीय पंजीवन करानेके जजार देखते चके नये। भी पंचिने उत्तर दिया कि

रूप स्वारी नोगीकी इस देखते पृत्तेका पूरा जीवकार वा— उनके उस नामिकार का

रूप से स्वारी नोगीकी इस देखते पृत्तेका पूरा जीवकार वा— उनके उस नामिकार का

रूप से प्रति क्रिया का सक्सा का — हिन्द उनमें इस मतीवतका सामना करनेकी प्रति म भी।

१ वैद्धि बंदर, प्रमाण तरवादक प्रमुखं बार्यमेख स्तिन, निवान परिलाक एताय ।
कोरिमाणीय सम्म करवाई, १९ ६-३। इस्तामध्ये सम्मीत्र सामग्रीक सम्माद स्तिनेक्ष-प्रतिन्द ।
१९ १-६ । वार्धि में प्रानम्म किस्ताम परिलाक प्रतिनेक्ष-प्रतिन्द ।
१८ १-६ । वार्धि में प्रानम्म किस्ताम परिलाक प्रतिनेक्ष-प्रतान एता विकास प्रति क्षान्त्र कर विचान परिवास कर्मा माने क्या कर्माय ।
विचान प्रतिन कर्मा कर्माय ।
विचान प्रतिन प्रतिन परिकास प्रतिन माने प्रतिन प्रतिन माने प्रतिन प्रतिन माने प्रतिन माने प्रतिन प्रतिन माने प्रतिन प्रतिन माने प्रतिन प्रतिन माने प्रतिन प्रतिन प्रतिन माने प्रतिन प्रतिन माने प्रतिन प्रति

३ वर तमर अगरणंड वेर्तिओंड कार्यार ।

### बैमुडियोके निकान

मञ्जूषा कालेपर कि एवा काहें केंगुलिम्पेकि विश्वालेकि वारेसे कुछ और कहना है भी गांधीने कड़ा:

वनत्त्व स्मद्रमने इस प्रवाकोका उच्केन करते समय त्याय गहीं किया है। वे बानते से कि बेंगुकियोंकी काप मुख्य सापति कसी नहीं रही है। यह वेंगुकियोंकी काप निवस्ते होता है। यह वेंगुकियोंकी काप निवस्ते होता है। यह स्मान्य स्मान्य सापति कर्मा नहीं है। यह स्मान्य सापति क्षा निवस्त कर्मा होता है। यह वेंगुकियोंकी काप केवक उन्हीं वपप्रियोंक्षि क्षेमी आवस्यक होती है। वे बप्ती विभाव किया होता है। दुस्तकर्म स्मय्य बतामा नमा है कि बिनावक्ते किए वेंगुकि गिवान विक्रमुक्त काकी होते हैं। यदि कोई मार्टीम बननी पिनावक क्षिमानेका शाहत करें तो बहु सक्तार्थ निर्माय स्मान्य स्मान्य स्मान्य मार्टीम उन्हान क्षिमानेका स्मान्य कर्मी होता है। इस स्मान्य स्मान्य स्मान्य मार्टीम उन्हान क्ष्मानेका स्मान्य सम्मान्य स

#### . मुक्य भापति

सिंगियमके विच्छा गुरूब आयोगियों ये हैं कि यह एक ऐसं सारोपके सावारपर बनावा समा है जो सिंदा नहीं हुआ है। यह एक अप्यानवनक प्रकारके वर्षीय कार्नुके निर्माणका प्रस्ता है जो सिंदा नहीं हुआ है। यह एक अप्यानवनक प्रकारके वर्षीय कार्नुके निर्माणका अपना है जो पारोपीय स्थानको सम्पन्नियान से सावार स्थान अपने स्थान कर कर हो सावार स्थान कर कर हो स्थान कर कर हो स्थान कर कर हो स्थान कर सावार्य के सावार्य कर हो सावार्य कर सावार कर सावार्य कर सावार्य कर सावार्य कर सावार्य कर सावार्य कर सावार कर सावार कर सावार्य कर सावार्य कर सावार्य कर सावार्य कर सावार्य कर सावार कर

र देकिय क्षेत्र ५,१% अनुभू पर विशेषण १९ ६ की जान समाने पात नकाम केला ४। १, देकिय क्षेत्र १,१% १,६ ५० १२७ जारि।

11

करनेका यदि वह सिद्ध की का सकती है तो समय है। उदाहरवार्व निम्न मुद्देकि सम्बन्धमें गवाही केनेके किए उच्च न्यायाकवके एक न्यायाचीयको या चौहानिसवर्गके मुख्य न्यायाचीयको ान्याः कन्नक क्रम्य उच्च व्याध्यक्षक एक स्वायात्राधका या बाह्यात्मवत्रक मुक्त स्वीयात्रीधक निपृक्ति क्यों न कर दो बाये (१) क्या कोरीसे प्रवेचका कोई संगठित प्रयस्त किया नेता हैं? (२) क्या बातिट-एमा अध्यावेच कोलेबाजीले प्रयस्तका सामना करलेके त्रिप्त पर्वाच्य है? (३) क्या पूरी विशास्त्रके क्षिय वस व्यक्तियोक्ति क्षाय केनी आवश्यक है? (४) क्या प्रवासी प्रतिवेचक क्राविन्यममें बोड़ासा संजीवन करके पूरी सिनास्त कराना सम्मय नहीं हैं?

भौने मुद्देके बारेमें उन्होंने बताया कि हम सान्ति-रक्षा अध्यावैक्षकी स्वायी क्यसे विवास स्व भूदक वार्ष ज्यान वातान एक हम सामार का स्वाधान का स्वाधान के स्वाधान के स्वाधान के स्वाधान के स्वाधान के सिक् स्वाधान के स्वाधान के स्वाधान के स्वाधान के सिक्त के स्वाधान किया के स्वाधान के स्वाधान किया का स्वाधान किया क का सकता है जिससे सरकार सब एक्सियाइयोंकों को स्वाधान निर्मित प्रवासी हो वायेंचे स्वाधान के स् वर्गीय कानुन्ते भी वच वार्वेगे एवं वह निवचय ही एक रसाहमक कानुन माना जामेया । MATERIAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

## भी गणीने कता

कराने-मामानके सम्बन्धों में नेशक बही कह सकता है कि किसी भी प्रकारको साधीरिक बोर-जबसंदर्श नहीं की गई है हो बिरायरीसे अकगाय और बहिस्कार जनस्य किया बया है। किन्तु जबतक प्रास्तीय जनाकामक प्रतिरोधी रहते हैं तबतक मुखे ऐसे मानसे बचनेका ना है। 1975 नायक नायक बनाकनार नायक एक एक एक पूर्व के प्रकार मुझ है है तीर के कि है जात कि नायक प्रकार के स्वाद के हैं उत्तर दिखाई नहीं देता व प्रकार अलिए के कि है कि है अपने के प्रकार है कि वे अपनी वर्षानेवेदार एक्तकों अनिकायकों बना नहीं तके हैं और इंडकिए नहीं के प्रमा है कि वे अभिनेवेदार एक्तकों अनिकायकों बना नहीं तके हैं और इंडकिए नहीं के प्रमा देता है कि वे अभिनेवेदारों एक्तकों अनिकायकों है। जिन को में ने उन्हें पहुंचे पैनीक्स करामा उनमें से एक्ते इंडियन बोपितियन को एक कम्बा पत्र किसा है जिसमें इस बातपर सेट प्रकट किया है कि उसे पंजीयन कराना पड़ा। उसने सामान्य समावको संवर्ष बारी रखनेके किए प्रोतसाहित किया है और एंक्सेकी एएक्साफी कामना की है। मेरे पाछ ऐसे बहुद-से पन हैं जो मूझे एन मोनोंने क्लिमेंन सेनोमन करा किया है, व्यक्तिकर समये कियों है। और विद्यक्तारों क्या हमने बोकरोंका ही बोड़ा-बहुत जनुकरण नहीं किया में गहीं एमसरा कि हम उस हुरुक मन है किए हुरुक गेयनक स्वाउटीक सम्बन्धनें बोजर पर्य थे।

#### नगरक रूपदश्चका वक्तरूप

भी पांचीले जाने कहा:  हुमारे मुट्ही-सर बिटिल सारतीय समान्य नायपर फिय यथे सपमानके विषक्ष संस्थानिक किया स्वाप्त किया स्वाप्त हो। विश्व सार्वीय सार्वीय सीर जनकी रताके किया एक मेंनुकी भी न उठाई कारमी शा इस सम्बन्धित हो। मेच विषाद कारमी शा है किया सार्वीय हो। मेच विषाद कारमी शा भी मेंने इसके साम एक इसका कारमी हो। में मेंने इसके साम एक इसका कारमा इस लोगा हो। में निरम्प विषया हो। में मेंने इसके साम पहिए। समान्य है मेंने बान वेशवासियोंको शक्य समान्य हो। में निरम्प ही इस बाल्योकनके कुछ नताकोंकर मुक्त नताकोंकर कारमा हो। से निरम्प ही इस बाल्योकनके कुछ नताकोंकर मुक्त में सार्वाय कारमा हो। से निरम्प ही इस बाल्योकनके कुछ नताकोंकर मुक्त से सार्वीय कारमा हो। से सार्वाय कारमा हो। सार्वीय कारमा हो। उनके विषय सार्वीय हो। कारमा हो। सार्वीय कारमा हो। से सार्वीय कारमा हो। सार्वीय कारमा हो। से सार्वीय कारमा हो। सार्वीय कार्वीय कारमा हो। से सार्वीय कारमा हो। से सार्वीय कारमा हो। से सार्

[अंग्रजीये] स्वार, ६-१-१९ ८

# ७. मेंट 'दाम्सबास सीबर'को

[बोद्दानिसवर्ग जनवरी ६ १९ ८]

इम्स्त्राल जीवर के एक मितिनिधने भी पांचीते कल जेंद की और पिछले गतिवारको मैचिक्स कनरक स्म्यूसने जो भावज दिया जा उत्तर उनके विचार कानने बाहे । भी गांची इस विचयपर विचार-विभिन्नको किए राजी हो पर्ये और बोसे :

इसं में स्पष्ट कर देना चाहणा हूँ कि आरतीम जनरक स्वर्ध या किसी दूसरे उप-निवेधवाडीका विरोध मही करना चाहते और न वह सम्मानपूर्वक समझीतेक परनेमें रोड़

11

सटकाना चाहते हैं। बारतीय इसे स्वीकार करते हैं कि वे एक ही बतपर इह देवामें रह सकते हैं बोर यह यह कि वे हिस्सिक कर वालिपूर्वक काम करें बीर बरली मर्याहाओंको भी समर्थे। भरी नम सम्मतियें उन्होंने सदा इसी मानारपर काम दिया है और मडे ही इसके विपरीठ चाह पैसी बात कही बाये वे सब भी कानुनके पावन्य द्वारायाकवासी वने हुए हैं।

[घँट करनेदाला ] यह बात उनके वर्तमान बनाक्समरु प्रतिरोचके बच्ची किस प्रकार मेल बाती है?

[गांभीनी ] बनाक्षमक प्रतिरोध एक ऐसी बातके प्रति विश्व हुन सही हो या पक्ष क्यमानवनक और वामिक शृष्टिसे आगंतिवनक समस्य हैं हिमारा सम्भान्त निरोक्तर ही हुमांस्य करात्म स्मान्य सार्वाम वाम प्रवाद करात्म हैं हिमारा सम्भान्त निरोक्तर ही हुमांस्य करात्म सार्वाम मानवाम के बातने या समुद्र करात्म हैं हमारा सार्वाम प्रवाद के बातने या समुद्र करात्म हैं हमारा सार्वाम वाम का निर्मा है। व्याह्म के स्मान्य हैं कि वर्तने को तथ्य रिमे उनका उन्होंने पूर कम्पन्य नहीं किया है। व्याह्म क्रेस हमारे क्रिक क्या में अध्य करात्म हमारा सम्बीहर की वर्त वादकी वर्ता कराति हों है। विश्व मारावामों की बोरते में देश विश्व करात्म हमारावामों हैं क्या है किया है। वर्त के मारावामों के स्मानवामों हमारे निर्मा एवंतिक या निर्मा हमारावामों हमारावामों हमारे निर्मा परवानक या नृते परवानक आवारवर मोजूब है के कोने-बेंटरोमें किये ही बीठ हीने मीर परिवार क्यांनियम क्योंक्त कानुक्की कृत्व उन शक्क क्यों म ही क्ये ही बीठ हीने मीर परिवार कानितम क्योंक कानुक्की कृत्व उन शक्क क्यों म ही क्ये ही बीठ हमार नहीं है कि तम कोनितम क्योंक कानुक्की कृत्व उन शक्क क्यों म ही क्ये रास्त करारी है। वर्त विश्व हमारावाम कानुकी क्या क्या क्या कि वास कानितम क्यांक कानितम क्यांक कानितम क्यांक कानितम क्यांक कानुकी क्या क्या क्या क्यांक कानितम क्यांक कान्य क्यांक कानितम क्यांक कानितम क्यांक कानितम क्यांक कानितम क्यांक कानितम क्यांक कानितम क्यांक कान्य क्यांक कानितम कानितम क्यांक कानितम क्यांक कानितम क्यांक कानितम कानितम क्यांक कान्य कानितम कानितम क्यांक कान्य कान्य कान्य करितम कानितम क्यांक कान्य कान्य कान्य कान्य है वो परार्य करायों कान्य कान्य

## **धुक-श्चिपकर प्रपेश**

कुरु-क्रिक्टर प्रवेषके जारोरका जावार वह रिरोर्ट है जो यत वर्षी प्रकारित हुई तो।
रिरोर्ट क्या जरानी मर्थना कराती है और उससे वित्व वित्व कि हो हि तरित हो।
हो। तीच व्यक्ति मीटर १५ कोगोंका जावान किया जाना प्रकट करता है कि शासित-एका
स्थानेक्या जनक प्रमाणाओं कंग्रेस किया जाना किया जाना प्रकट करता है कि शासित-का
स्थानेक्या जनक प्रमाणाओं कंग्रेस किया वाही। और उसने है । वीद उपनिवेद में कोई
प्राय्येश दिना परकारका मिक्या है तो उसे क्यापन जाना-काल निकास जा सकता है
सीर यदि वह उसनिवेद यही केश्रिता है हो उसे तुरक्त केल जुनित दिना साता है। केश्रित
विवाद पद्मान उस मायतायिक हुए थो देशमें प्रवेश करनेका केश्रिय कर रहे ने और
निवाह पद्मान जम मायतायिक हुए थो देशमें प्रवेश करनेका केश्रिय कर रहे ने और
निवाह पद्मान की भीति ही कर रहे ने और नाही है। शुरू-पुक्स उनका विश्वा या
सेशा के प्रवृत्य मुरोरीयोक्षण गी जा कि विदिश्य होके गीचे नाहे प्रवेश करनेके पद्मान
केश्रिय कहाने पुरोरीयोक्षण गी जा कि विदिश्य होके गीचे नाहे प्रवेश करनेके पद्मान
करिए कि द्वास्थानमें पुत्र अवेश करने केश्रेस कितानी पही हो सकती जीर उनकी पेश्रा
सरीत कर्मार जी। क्योंकि उनमें से विश्वकर भारतीय पही सामार्थों के जो तकती
मारीर्थे कर्मार जी। क्योंकि उनमें से विश्वकर भारतीय पही सामार्थों को तर उनकी पेश्रा

रे रेक्टि क्या ६ वह ४६०-२१ और ४७१-३४ ।

# परवार्गाकी खाससासी

जाबसाबी इस तरह होती रही है। उपनिवेध-सचिवके पास बोहानिसवनके एधियाई अधिकारी उन प्राविवाकि नाम मेजते रहे हैं जिन्हें ने परवानोंके किए उपसुक्त समझते ने। उपनिवेख-सचिव ऐसं परवानोंके दिये जानकी मनुष्टी देते खे हैं। अकिन में नाम अनसर नकती होते में मद्यप परकाने कारायदा जारी किय काठे में और उनपर सही राही सँगुर्जिक निधान या हुन्ताक्षर भी झांते थ। इस प्रकार को सोव देखमें प्रवेश पानेके अधिकारी भी। इस भावपर सर आर्थर कालीका व्यान तीन बार बार्श्यत क्या नवा और सन्द्रीने मन्तर्मे मुख्यमा पळावा जानेका कायेछ विया। मुख्यमा तो वसक्त पहा स्रेकिन सम्बद्ध स्वीव कारियाको निकास दिया गया वर्षोकि उनके विक्त निमानीय स्तरपर इस्लाम विक्र हो गया ना । संदित इत बाठोंसे यह मालूम होता है कि धान्ति रक्षा संस्थावेस कितता कारगर रहा । यूस-पैठके बारेमें १८८५ के कानून ३ की बात उठाना और उसे अपर्याप्त बतकाना महक्रेकी गमन्त इंगरी नारने (२०५७ न गानुक न नाय अल्ला सामने साना है। जब कानुनका जोरूप एसियाई प्रवासपर बंहुस कताला कमी नहीं था। वह सिर्फ स्तना कहता है | को क्षेप इस यनकामी व्यापारक या दूसर सहस्त्रते वस जाते हैं वे वपणा नाम एक निर्मेष पविकामें वर्ष करानपर बाम्य होंगे। इस प्रकार ट्रान्सवासर्ने न्यापार अपनेवासीते श्वास्त-कर बसुक करना इसका उहबम या वयोंकि भारतीय पंजीयन कराने या कुछ युक्त देनकं किए भी मजबूर नहीं थे। आरखीयोंका प्रवास उतना ही मुक्त वा जितना मुदोपीमीका। एमे प्रवासको सीमित करनेका प्रस्त धास्तिकी वारणा होनके बार चटा बौर तब धान्ति-रसा कथावेशका उपयोग विकष्ठक अनुषित कपर्ने एशियान्योंके प्रवेद्यको रोहनके बिप् दिना नया। कारण कुछ भी हो यह मुझान दिया गया हि सानित रक्षा कम्पादेवर्ते स्पोचन होना चाहिए। संघोचनका मध्यविद्या रामस्वापने एरियाइपेटि सम्बन्धिय दियान नामक सरकारी रियोर्नेक पुरु ९ पर मिस्ता है, जो नत वर्ष प्रकारित हुई है।

१ वर्ड वर्त्त्यको स्थवरति १९ ८ में नक्तकिय हुई । देखिए "नीजी पुष्टिका" इस १ ११ २ ।

ŧĸ

संसोबनकी कार्रवादें विस्कृष्ट उचित होती और बिटिस मास्तीयोंको सिकायतका अवस्पर प होता। उसी समय १८८५ के कानुत है के संसोबनका एक असमित मी सुझामा गया था।

## नीति एकाएक वद्यक्षी

यह विकट्टन नरम बंगका वा केकिन एकाएक धव-डुक बवक गामा और में धमक्षा हूँ कि नह भी कॉमनेक किंदि से निवासी वह धवके बाद भी इस टाइकी कानूनी-व्यवसारी किंदिमान बीर वाचको पकट दिया बीर सामन्यर एथियाई धंधीमन बम्पादिकता मध्यिया कार दिया। यह अब कानूनके कम्में मंबूर ही बमा है। हसे १८८५ के कानून ह का संधीमन कहा एक एकत नाम देशा है यह वास्तवन बारी एथियाई गीतिको परिवर्तित कर देशा है। इससे पहुने भी एथियाइ बीरिक धन्यपर्म वर्गीय कानून वने हैं निज्यु उनके विषद्ध बुद्ध पुनर्म में पूर्व प्रवास किंदि अपन्य प्रवास किंदि का प्रवास कानून वने हैं निज्यु उनके विषद्ध बुद्ध पुनर्म में पूर्व प्रवास किंदि प्रवास किंदि अपन्य कानून यह विकट्ठ हो गई बीर्य क्षेत्र प्रवास किंदि का प्रवास किंदि का स्वास किंदी कींदा इसा है।

मुझे बचरव है कि मनरक रमस्याने इन बार्योकी बराबर वरेखा की है, और बिध्य प्राफ्रीलिंट करने अन्यकरणके निवस बावरण करतेको कहा है। कोई भी उनसे पही करोबा करता कि बवरक बनका गुरू कोन नवित करतिकक्षेत्रालेक पायोग या परिचार निवासीकी विशास्त सिख होती पहरी स्वयक्त एक बहुत विश्ववाकी सरकार क्या बहुस्वक पूरोगीयिक प्रतिनिक्षिक नार्य करनी हतनी बाकीनता और बबारता होनी चाहिए वी कि वे बार्योगिकी मनीनावका बावर करते। इसे वे क महीने पहले भी कर स्कत से और सब सी यहाँ कि कमा है।

किन्तु भी बांबी जगरक सम्दातका कमन आपके क्ष्यमते बहुत निम्न है।

विकनुष कीक। यह कहा वा सकता है कि मेरा कवन केवस प्रति-कवन है बीर यह सी कि वनरक स्महतन बड़ी कहा होवा सिसे में यस समयते हैं। में नहीं बाहता कि मार्तामा समाव बोन्चुल कहता है वह वर्गावन्त्यों मान किया वाये। बेकिज म बहन क्वयर कहता हैं कि मैंने बोन्चुल करन कहा है वह बवामती बीर बुकी वोचका पर्योच्य आवार प्रतृत करता है। बोर्स भी स्मावनिय कामिकेशी दरपर एकराव नहीं कर सकता। यदि ऐसी बोचके सीराममें बड़ी सकताने प्रवेचके बारोप जीर सामित्र का अप्याच्यके सामोचे कारों कही गई बार्ज सित्र हो कामें से एशिकार प्रतिम्य विश्वित्यक्त प्रवाच कुछ कहनेज़े हैं। स्वेकगा। परमु यदि ऐसे बारोजका निर्मय नासीय सामेचे प्रसं हो तो एक मबच सरकार, को बिटिस प्रारमित्र साम करने बाराम न से करी

#### भैगुवियोदी छाप

मह पूछा बालेपर कि अँपुनियोंकी कार देलेंके विवयमें श्रास्त्रीवक आपित क्या है भी गांजीने अपना अत ब्यान्त करते हुए कहा कि इस विवयको केकर बहुत-सा कालत और कोमती स्थामी नक्ष की का चुकी है। किन्तु यह कमी सर्कम्य कठिमाईनी बात महीं प्री। बास्तवमें मेंगक्रियोंके मिसान स्वेच्छमा विये जाते पहें हैं।

परन् रतां बेंबुक्सिकों बायपर बड़ी सम्मीर आपीत है, क्योंकि इसमें कपराधीपनकी बू बाती है। ई बार हेनरीकी किठावके मुताबिक दसों सेंबुक्सिकों कापकी यकरता केवल अस्प्रीक्सिक वर्गीकरणके किए ही पढ़ती है भारतमें बनेक विभागों में अधिसित्ति बंगुठेके रिक्षान माने बाते हो। किन्तु गतियोग यो स्वयं एथियाई विधित्यमके कारण उत्पन्न हुसा है। आपतियाँ विशित्तमकि प्रकाशित और बोधित किम बागके पढ़के उठाई गई थी।

कब को पांचीसे जनरक स्मत्स हारा जनकियोंका बस्केक किया कानेकी बातपर वनतक्य कैनेको कहा पाग तब कहोंने कहा कि पान्छी सिवा इसके कुछ नहीं है कि जिन मार्ट्यमोंने पंकीयन प्रमाणपत्र निय् है उनका सामाजिक विष्ट्रकार किया कार्य और मुझे इस बासकी बड़ी जाईका है कि ऐसा विष्ट्रकार रोजे नहीं क्केपा। जिन एजियाइयोंने जनना पंजीयन कराया है उन्होंने अनेक बार न्योकार किया है कि जनसे अनुवित कार्य हुआ है। यह बरके मारे हमा है न कि काननके प्रति सम्मानके करणा।

मारे हुना है न कि कारनुके मिंदि जस्मानके कारण।

नतरल स्मानको मेह आकोचना कि नेताबोंने बोबा दिया है हुमाँमपूर्ण है। नहांतक मुसे
माद्म है किसी पी मेताने किसी भी आयोजको नहीं बराकाया। एपियाई कारनुत मुसे
मादम है किसी पी मेताने किसी भी आयोजको नहीं बराकाया। एपियाई कारनुत मुसे
मादम है किसी पी मेताने किसी भी आयोजिको नहीं बराकाया। एपियाई कारनुत मनु
मादित करके जनकाचारणमें बोगा का भुका है। वही करकार हारा दिये वानेताके रोस्ताव मायने मेरी मास्या बगी हुई है वहतक में बपने देवाधियोकि वामने उसे रखाता हियो।
स्वस्ता मादि मुखे यह किसे कि सम्मी पूर्व प्रविद्याविक वानको स्वर्ण एपियां।
स्वस्ता मदि मुखे यह किसे कि सम्मी पूर्व प्रविद्याविक वानको हुन्या से मार्ट मिर्टिय समायको हुन्योंको समात कहता जिल्ल वमसा है। यह कदारि न मारा मार्ट कि मारातीय स्तर्ण कर-दूक सम्मात वार्च स्वर्थ कर हुन्य से मार्टिय स्तर्ण कर-दूक सम्मात बड़ी बस्तुकता और मार्ट्याके काम पढ़ा है और वो पढ़ नहीं गर्द सेमा हुना है। बस्तक वे बिटिज मारातीयोंको कुक्क सित्ते हैं सीर, कहांतक वनकी स्वरम्पात सीर समितात बादामननका प्रभाव है। उस्तर्ण हिटिय प्रवादी परिपूर्ण है सिर्च करके सेम स्वरम्पात सेम हिना से सारातीयोंको सेम स्वरम्पात है। विदेश स्वर्णा होगा।

#### नेतागव

जनरूक स्मर्थने नताजींगर हाथं बाजा इसके किए मैं उन्हें साधुवाय दिये विना नहीं रह एकता। बन उन्हें स्वयं पता चक जायागा कि भारतीय विरोध एक्या है सा मृद्धा प्रतन यह है कि स्मा ने अपपारीकी या बातके नाह स्वास करेंगे? जनका ये जनमा जनकरत्व पतिक उन मुद्धीमर पारतीयोंको कुचकनेमें कमानेग जिल्होंने ट्राम्बाक समाजके दिशी भी क्षाको कभी किसी मकारको हानि नहीं पहुँचाई। नेताजींकी बात चली है इसकिए मुझे यहाँ इस नावजे कनस्य दनकार कर देना है कि उन सबन जो पिरमार हुए है जानतीकानों प्रमास पारा किया है। समितिस है कि कुचने तो जानिन्यको सम्बन्धमें कनी कोई काम नहीं किया। जीर

रे-देखिर "चनरक व्यक्तका अवन " क्रक २०-२१ ।

26

वो कोन सरकारी नौकरीमें हूँ उन्हें नौकरीधे बर्बास्त करनेकी घमकी देकर पंजीवन कराने पर नर्यों बाध्य किया जाता है[?] मुझे यह कहते हुए वर्ष होता है कि धरकारके अधिकतर भारतीय गौकरोंने जिनमें से कुछ सम्बे बसेंसे सरकारी गौकरीमें है पंजीयन करानेके क्षमाय वस्तित होता स्वीकार किया है। किन्तु यदि यह बाव सक हो कि कालोक्तको भेवन नेवालीने ही जारी रखा है, वो फिर रेसॉर्से काम करनेवाके मास्टीस मक्बूरों उरु की वर्षास्त करनेका इतना सक्त रास्ता नमों वपनामा गया है?

इसके बाद भी वर्षिने वनरत स्मइसके प्रश्तिहारात्मक बर्म्बोकी और प्यान जाकरित किया और कहा कि बन्होंने एक ऐसा सिद्धालत निकपित किया है कि यदि प्रते सामान्या: समकके योध्य मान क्रिया बाये तो उसके फलस्क्य स्वान्य या अस्वान्य हुए तरहके मान्योकनकी इतिजी हो बामेपी: बनरक स्मर्तने फरमाया है कि जान्योतनस्ति किसी कानुसर्ग कौई

चेरकार नहीं किया का संकता। समी बमावाको प्रभावित करनेवाके सर्वकामान्य कानूनाँका विकार न करें दो मी मैं नदाक मदाविकार कानूनका उवाहरून पेख कर सकता हूँ विशे बारदीय चमावके दर्कसम्मद विदेश भीर तत्काकोन उपनिवेश-समिवको विकासकीपर बदकना पढ़ा था और दो मी तब भव नेटाज स्वराध्य प्राप्त कर चुका चा। वेटाज ववरपाकिका अविनियमपर समी समाहकी स्वीष्टिति निश्वती दोव है। मेरी नाम सम्मतिमें बिटिय सामान्यका सच्या नव इसमें है क पह कोई सम्मानपूर्व समझेता कर के बोर अस्पर्धक्वकीओ विकायतों जोर हकीयर— कि पह कोई सम्मानपूर्व समझेता कर के बोर अस्पर्धक्वकीओ विकायतों जोर हकीयर— मिस्रेयत जब के कमबोर जोर प्रतिनिवित्वहीन हैं—स्थान है। ट्रान्यवाक नगरपाधिका अस्पादेशको देश करते समस्य पर रिवर्ष सीकोमनने रंगवार कीचों झारा पास कानून अस्तीहर्त कर दिया जानेका जवाहरण दिया था। बहाँतक मुखे शासूम है वह कातून उनपर क्षभी काचनहीं किया गमा है।

बनारम इसहसके साम भारतीय समावके नेताबॉने भी बनेक मुताकरों की उनके वारेमें भारका तथा कहना है? तथा साथ किसी जैजीपूर्व सक्सीक्षेपर नहीं पहेंच सके?

बहुरिक नुसे मासून हैं मुकाकारों मनेक नहीं हुई। मुखे वो एक की ही बबर है। में इतना बेचक बानता हूँ कि वन्होंने बिटिस आएतीयों हाय किये वये समझौतके हर प्रवलको बार-बार ठुकराया है। यह विकट्टक ठीफ है कि हर बार प्रस्ताव एवियाई कानूनको पर किंवा भानेकी दृष्टिसे रका भागा पहा है। प्राप्तीयोंके किए थी देवरमें विस्वास एवते हैं और भी अपने चमछ प्रस्तुत सारी बार्तोको जान केनके बाद बम्मीर प्रतिशास बाबज्ञ है की दैवास मार्वहो ही नहीं सकता।

क्या प्रस्तुत कठिनाईनें से निकलनेका कोई सम्मानपूर्व मार्च नहीं है? भारतीय प्रदावे अविनियमके महत्त्वपूर्व बहेदगोंको पूरा करलेकी तत्परता दिवाते रहे हैं भवीए उपनिवेदमें रहनेका हुक रखनेवाके ब्रिटिश भारतीयोंकी पूरी-पूरी पिनास्तके किए

र रेक्टिक्ट क्षेत्र रहे बुध शुरूर । ८ ऐक्ट इन्द ६ इत शहर ।

प्रकारको हर तरहकी मुनिया वेतेके किय तैयार रहे हैं। यह श्राणि रसा जम्मादेशके बन्धर्यंत स्त्रेक्कापूर्वंक हिया था प्रकरा था। बन वह बम्मादेश कमान रह ही हो चुका है और मिर्म मिर्म प्रिया प्रकरा था। बन वह बम्मादेश कमान रह ही हो चुका है और मिर्म प्रिया कियानिय में र दिख्या बातेको है तो उसे पूर्वंत रह कराहोगा। ऐसी हाकतर्म किलादिय सहर तिकक्तरेश एक ही स्थावहारिक मार्ग है बर्बाय वैसार्थ कममें प्रवास प्रतिवन्धक कवितयम हत प्रकार संशोधित किया बार्य कि उसमें विकासक कार्यमिका मी स्वादेश हो जाने और माराविया स्वात्र है वर्षये कम समझे मात्राविया दिया सिनियमक कार्यमित्र कार्य कार्य कार्य क्षार्य कार्य कार्

कब भी गांचीसे जपने प्रात्तावको स्थव्य करनेके लिए कहा नया तब उन्होंने कहा, प्रवासी-प्रतिकासक अधिनियममें से जिसके सन्तर्गत मन्त्रीको देशसे निकाकनेका प्रवत्न व्यविकार प्रान्त है सभी काम निकाले का सकते हैं। सन् १९ ७ का एक्सियाई कानून संसोवन अभिनियम विक्कृत ह्या दिया कार्य और प्रवासी-मतिकन्यक समिनियममें चौड़ा-सा घोरफार कर दिया कामें जिससे हर एकियाई एक नियंद्ध प्रवासी वन कामें। इसका जर्म यह हुआ कि वसे वस बास्त्रमें यह सिब्ध करना पडेगा कि वह प्रपतिवेशमें रहनेका हकशर है। अनर बहु शास्ति-रक्षा कप्यावैक्तके अवका १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत विद्या पद्मा प्रमाणपत्र पेज कर सके तो उसे मंदिवासी प्रमाचनक दिया कारोगा। यह अविदासी प्रमामनक उसके पास पहुनेने मौजूद प्रमामपत्र तथा अन्य कागज-पर्जीजी चयह 🖩 क्षेपा और इस नये प्रमाधपत्रमें प्राप्तकर्ताकी सिनास्तके पर्याप्त प्रभाव तो रहेंगे ही। सोबह वर्षते कम समके बच्चेंके सिर् जीवनांची प्रमाणपत्र केना जानाथक नहीं होना चाहिए; किन्तु प्रनके निधनावकोंको और माता-पितामॉके नाम चारी किये गर्वे अविकासी प्रमाणपत्रींपर ऐसे बण्चोंकी नाम और तपसीसके साम पूरी निनदी वी बायेनी। ऐसे जनिवासी प्रमानपर्वोंकी बारीस-बारीकाकी रोक-बामके किए प्रवासी अविनियममें काफी कठोर व्यवस्था गीवृद ही है। भी गांपीने कहा कि इस मोजनाचे सरकारको जो जिल्ला उच्छि है सब निल जायेथा - अपाँठ इससे एश्चियाइयाँका बाना एक बाबेमा तथा पन तब प्रारतीयों और एकियाहयाँकी पूरी विनास्त तथा पंजीयनकी म्पपत्ना हो जामनी जिन्हें वहाँ खुलेका अधिकार है।

[बंबेजीचे] हान्तदान सीवरः ७~१~१९ ८

# ८ भेंद रायदरको

[जोहातिसवर्ग बनवरी ८ १९ ८]

ज्ञास की पांकीने यह घोषिल किया कि यदि एक्षियाई पंकीयन अधिनियनका समझ स्वातित वर दिया बाये तो में यह किन्मेयारी के सूँगा कि घोर्मी पत्नी द्वारा स्वीकार्य प्रमन्के मुतादिक प्रयोक पारतीयका पंकीयन एक मातकी ज्ञावीयमें हो बाये। तब अधिनियम सना-वासक हो कानेपा जीर बाएव किया वा स्वीया।

सीर मेरे हारा विये गये क्वनका हैमानवारीले वाकन नहीं हुआ तो में प्रस्तुत अधि नियस्त्रों पूर्व कमी आगा करनमें सरकारण हुय बावकीगा। आरडीय मेताबीका मुख्य वहेश्य अभिवासेता के तारण नियस्त्रों के मुख्य प्रदेश अधिकार करने किया हुआ वा गया है यही एक्या में प्रस्तेता कुतावा गया है यही एक्या में प्रस्तेता क्षेत्र करने किया राजी हैं, और वस्त्री क्ष्मी क्ष्मी विवयसे सरकार करने किया राजी हैं, और वस्त्री क्ष्मी क्ष्मी विवयसे सरकार के साथ क्ष्मी हैं, और वस्त्री क्ष्मी क्ष्मी विवयसे सरकार के साथ क्ष्मी क्

[अथेगीचे] इंडिया १ -१-१९ ८

# ९ बनरस स्मटसका भावज

[अनवरी १ १९८ के पूर्व]

बनएक सन्दर्श कम्मा आपक दिवा है। स्टार और [इाम्यवाक] नीहर में उपका दिवा भी वालि के थी पढ़ि एक मेंडले स्मार्ग माधिकी मिना है। बुधरी बनद उपका जनुमार्थ दिवा ना पह है। आपक बहुत उपकार नामक है। भार बहुति एक्ट सन्दर्श उपहर को बोर दिवा में पह स्मार्थ उपहर को बोर दिवा में में दिवा में माधिक में में माधिक माधिक में माधिक म

१ पर केब "जी गाँगी हरूर सम्बोधिक स्त्राम" बीर्गक्री क्या था १

<sup>3.</sup> करका ४ क्लारीकी दिया करा नेतिकार राज्य, वैकिए एक १६ पर हो जो प्रतिकारी । १ एक १ कि वह भीर वहाँद वालेद हो केक १ व्यक्तिके कादि व्यक्तिता प्रकार। क्ला वा मीर करों सार्थ ही भी वहते ही क्लिके को थे ।

४ पेक्ट "मेंट स्टार की "इस ९ १३ और "मेंट: शुम्माल क्रीकर की "इस १३ १९ ।

बनस्र स्मर्थ नहीं बानते। फिर वे कहते हैं कि यह उनका निश्व विषया है। स्यानिक सरकार क्या करेगी इसकी थी बनरक स्मर्यको बनर नहीं है। ऐसा मायन तो मूर्वेदापूर्ण ही कहतायगा। बनरफ स्मर्य मूस्थमें हैं। उन्हें होय नहीं है क्षमिए की काहे सो कहते है।

वे मार्यायों में प्रति करूता भी साफ-साफ नाहिर करते हैं। 'कुठी' समका निसंकोष प्रयोग करते हैं। हम प्रुष्ट हर तक ही विध्या प्रवा हूं — ऐसा कहते हैं। प्रयुक्त महिन नात है। साजवक वो हम विध्य प्रवा में कियु जब केश्व मोहे-बहुठ विध्य प्रवा हो माने था रहे हैं। इसके सिवा यह कहते हैं कि बाजवक बड़ी सरकारके हरतायके कारण वे हमें वित्योगों महीं भेव पाते थे जब वे बाधा करते हैं कि मारतीभोंको विस्त्योगों मजना सहज तत है। किर कहते ह कि भी मांचीको निरक्तायोंके बाद बहुठ के भारतीभोंने कहा है कि वे पंजीयन करानके सिक्य दोगार हैं।

इस सकत क्या वर्ष किया वाये ? यह तो प्रकट है कि भारतीय समाजन करार स्मद्रकों भी कुछ करियो दिवा यिथे हैं। वे महोपय स्वीकार कराते हैं कि गत मार्थ महोने ने जह बान का निर्माण नहीं वा मार्थ महोने में उनके वा मार्थ है कि मार्याय का कि कि साव मार्थ है कि मार्याय स्वाव के कि सी का राज्य के कहा मार्थ है कि साव करार का राज्य के साव मार्थ है कि मार्याय स्वाव के कहा की मार्याय करा कि सह मार्थ है कि मार्याय कराय है। ने साव मार्थ एक का कि मार्याय के साव के साव के साव मार्याय साव मार्याय साव मार्याय के मार्य के कि मार्याय है। के साव मार्याय का मार्य है के मार्याय के साव है कि कराय मार्याय साव मार्याय है। मार्याय है कि मार्याय के साव है कि मार्याय कराय है मार्याय है के साव मार्याय है मार्याय है मार्याय है कि मार्याय है मार्याय है मार्याय है मार्याय है मार्याय है कि मार्याय है मार्याय है मार्याय है मार्याय है मार्याय है कि मार्याय है कि मार्याय है मार्य मार्याय है मार्याय है मार्याय है मार्याय है मार्याय है मार्याय है मार्य मार्य

[मूनचवीसे]

इंडियन ओपिनियन ११-१-१९ ८

उममुखरका ग्रम्मान करनेके कारल हुने काकी शुनना पड़ा है। हमारे वाग्र कुछ पब भी बाग है। कोई बताता है कि वह निर्धमिदिया है। कोई कहता है कि उसने बहुत-से सावनिर्मोको जगा है कोई कहता है कि ऐसे आवनीको वस प्रकारका बावबारी सम्बन्ध दिया गया करियेण जारतीन कीन कब बुधार किसी नेताको कुछ बुननेवाको नहीं है। ऐसे बादनीके वान्ते इसाने बाद की गई यह बारों गुरू समुक्षी जाये और बब बुधारा चोई कैसे ही मारतीयके किय बहा बाये तो भी दुकार्ने बन्त होतेकी साधा कोई म रखे। फिर कुछ कोम इसे मौका मानकर हिन्दू और मूसलमागेंकि बीच काई पैदा करनेकी ताकमें हैं। इस इसे इत सबकी मूळ सनकते हैं। यदि रामसुन्दर विरमिटिया होता और यह बानकर कीम उसे सन्त्री बहातुरीके एक मान देती हो रहमें कीमकी व्यक्ति होगा मानी वाली। गरीकीमें दोन महीं है इसी प्रकार दिर्पोदिया होनेमें भी नहीं है। विप्तिश्विम महान् बौद्धा दिकार है कि उनदे बारधीन व्यक्ति गीरवरी वाल समझे क्योंकि इसके ऐसा मुक्कार वा सकता है कि उनदे बच्ची त्यांविवाके व्यक्ति बौर भी वड़कर गराकम विवास हिन्दु पानमुकर दिर्पोदिया वा सबबा कर्नबार था या नहीं इस बारका कीमको पता नहीं बा। इसकी उसे परवाह नहीं की। को काम उसने किया को भावन उसने दिये ने सब प्रश्नंसके योग्य थे। नारकाही सम्मान रामसुन्दरको नहीं विद्या गया वरिक एक महीना श्रेक मोमनेवाकेको दिया गया। हुकार्ने उत्पान पानुवरका नहा तथा पना पानक एक नहाना कर नामावाकका वर्षा पना हुआ। कब पड़ी के पामहावरके किए नहीं परंतु एक पार्ट्यायको व्यव्यंत्र के बार्य के इंटिएर बोक प्रवृद्धिक करने बीर हुमारे ऐनाकी सवगर कार कारनोके लिए। कुकान बस करनेका बीर बारह्याही सन्मान देनेका कार भार्ट्याय समझों मिक चुका है। उदका को लाग पामहावरणे पामा का उसे कह को बैठा है। हमने को सम्मान दिया है वह वस व्यक्तिको नहीं बीक उस म्यभितमे निहित हमारे माने हुए सत्य और शाहसको दिवा है। धार यह कि राममुखरके बारेमें स्थानका नामुद्ध हमार मात्र हुए कर निर्माण कर वह कि हम सहस्था कुछ है कि वह साहसी बाहमाय है कर उदस्य दिस्तार कर खे हैं। यह भी जीवत है। इस प्रकार दुस्तिमार्से साहमाय है कर उदस्य दिस्तार कर खे हैं। यह भी जीवत है। इस प्रकार दुस्तिमार्से स्वासे होंगा माथा है। महास्वत करमणीर्ट बनकर प्रामाणिक माना बाता या तबक्क वह राजा सीर प्रभाका प्रियमान था। अब उपका प्रस्थाकोक हुआ वन उसी साहबपर मुक्तमा चका और उसे जेक हुई। अब हुम प्रत्येक मामकेमें निरूप सस्य-मस्त्यका क्षेत्र रखने कॉर्ग दानी सह माना जायेगा कि हम सोम्ब हुए और तभी हुम प्रत्येक मामसेमें पीलेंचे । हिन्दू-मुसस्मानके बीचमें नाति का निर्माण के प्राप्त कर वार्य हुए वार्य कर हिंग तरिक का निर्माण करिया । हुए मुख्य करिया का वार्य का निर्माण करिया है। वार्य का निर्माण करिया है कि वार्य करिया करिया है। वार्य की निर्माण करिया है कि वार्य करिया है। वार्य की निर्माण करिया है वार्य करिया है वार्य करिया है वार्य करिया है वार्य क्षेत्र करिया है वार्य करिया है वार्य क्षेत्र करिया है वार्य करिया है वार्य क्षेत्र करिया है वार्य करिय है वार्य करिया है वार्य करि

[मुचयतीसे ]

इंडियन मौरिनियन ११--१--१९ ८

र वेकिर "रामाज्यर परिका" ४-५। १ फिनाज राजुकार कर जोर्ड कारकरोड, वो छ। यह फोर्ड तेंड खेडेकी विराजनरिकारा करण और एक तर प्राप्त कारा-टर्फाज मनक जुन्य गया था। वक्सा वेंड उस दी बाग्रेजर करने दिशाकिरकरी वर्धी हो बी। यह १९०० के प्राराजने कारार पीका होने और विशासनात करनेके क्षारी सुकारा कारण ग्या था। इंडिका, जो १ १९००।

# ११ जोहानिसयगकी चिद्ठी

[ भगवरी १ १९८ के पूर्व ]

# ' पिचिय रेजिस्डेम्स

सम्मापकार्य पैक्षिक रिक्टरेन्स्य का गुकराती स्थल माँगा है। एक सक्य भेरे पास नामा है, जो कराय नहीं है स्वपिर उससे सारा वर्ष नहीं नाता। फिर भी जानी तो उसे काममें काता हैं। नह स्वस्त है स्वायहाँ। इसके बक्त सामाप्रहाँको कुछ बीर सम्बन्ध मानता हूँ। फिरी बस्कुके विकास भीर क्याना रिक्टरेन्स कहलाता है। इस केन्द्रकान उसे नामह कहा है और सम्बन्ध नामह कर काया साथ आवह हुता। पैक्षिक रिक्टरेन्स को केन्द्रकों कम्बन्ध नामह कहा है और कहा है। पीसन का पूरा नार्ष इसमें नहीं नाता किन्दु इनासी सम्बन्ध तक देसरावह है ।

चैर, अस्पारहका और इस अमय को बहुत बीका रहा है। संवार मर्पे मारकीय स्वारापिक्षित नाम मुनाई वे खा है। यही नहीं बक्ति वस कोच हमारे पक्षमें बोनले करो है। यह मस्त स्वारक विदिश्व राज्य वे बुद्दा हुवा माना गया है। विकार कांक्रियां क्ष्म्य कोदीन केंद्र हुवायाक कोवर मिटीस्था क्ष्मूड किया कांक्र करावार केंद्र हुवायाक कोवर मिटीस्था क्ष्मूड किया करावार केंद्र हुवायाक केंद्र हुवायाक कोवर स्वारा क्ष्मूड केंद्र हुवायाक करावार केंद्र हुवायाक करावार केंद्र हुवायाक करावार केंद्र हुवायाक करावार कार्य कार्य

स्टार आदि को बक्रमार बहुत बिकाफ बोलने थे वे सब राज्यस पड़ गये हैं। वे सारवीयोंकी बहुदुरीका सम्मान करते हुए कहते हैं कि मारतीयोंसे वो मूग पहले कसी

रेचनमें नहीं आमें वे सब बीप्त हो बठे हैं।

बोहानिसम्बन्धे बस्त्रवारीमें अच्छा विस्तरेगांके वर्षाकारोंकी संस्थाका नव पार नहीं रहा । बहुत-से मुप्रसिद्ध नेबाक कह रहे हैं कि स्थानिक सरकार समझीता करनेके निष्य बद्ध है। पारस्थितिं ह्यबस्त मंत्री हुई है कि पारसीयोंकी वामिक आवनाकों टेम नहीं पर्युवानी वाहिए।

## विकायतमें

विकासका को पूछता ही क्या ? करीब करीब हरएक अववार मारतीयोंकी ठरफवारी कर रहा है। भी दिवने सारे इंकीवर्ष बान पड़का सी है। इंकीवर्फ विवारीकी रास्टर में में में में में दे हिस्साकी मीप है कि चाहे कि उपहें हो वहीं छरकारकी मारतीयोंकी पूरवाई करती ही बाहिए। यह सस्यावहर्ष विकास है। यह स्थित कराय कार्यों मानाव पूँत रही है कि सरावा रक्षक सर्वेष इंपार है। जीर महीवक हमारा जा पहुँचना सराव

१ वे तत्त्वारिक संगत्त्व "कोवरितान्व संगत्त्वारा प्रशासिक कामें इंडियम मीपितियानी प्रवाहित किने माने वे । पहना संगत्त्व मार्च ३ १ ६की क्या चा १ देखिर काम ५, वृत्त २१५-५ ।

वस प्रकट करता है। वब कहीं हार भी जावें तो इससे सत्यके गौरवपर और नहीं वाती। केंकिन सपने बदाय चामवाणी फूट और मयके कारण हुन हार छकते हैं। इस समयके कराच हारनके नहीं हूं। भारतीय कीम बढ़ा और बना रही हैं। समाएँ होती ही पहती हैं। चनमं प्रैकड़ों जावभी बाते हैं। वे छम ऐछा बहुते पहुते हैं कि हुम खेल वायरे वेस-निकाण मुनरोंने पर कानूनके बाये नहीं हुम्में। इतने सारे क्षेत्र रामसुन्यरको दरह केवस नाटक करते हैं ऐसा में तो नहीं मान सकता।

विराद सार्वेश्वमिक समा

पहली तारीचकी को विराह सार्वेजनिक सभा क्षाई वी उसमें अमसे-कम २५ सीन फे होंगे। सब कोबोर्ने बोच बा। उसका पूरा विवरत सम्भावक बन्धत वेंगे। म तो इतना ही उल्लेख करता हूँ कि उस समामें भी बेरिड पोक्क (सम्पादक नहीं) रेड बेसी मेर्स के सद्दापक सम्पादक उसके विवकार और चन्द दूसरे वोरे भी वे। ये सभी बास गौरसे देखनेके किए माने ने। बूछरे नवरॉंस भी बहुत-से भारतीय आये हुए ने।

# कमारी स्केकिनका मावण

कमारी स्केशिन बीध बर्पकी एक कुमारिका है। उसने हमारे समाबके लिए नितना काम किया है उसका अन्याब बहुत थोड़े मारतीयोंको है। यह महिका को करती है सी वेदनके किए नहीं बस्कि इसकिए करती है कि उसमें बहुत सहानुमृति है। की-जो काम इसे सीपा चाता है उसे वह इसके साम करती है। इसने पिकनी सार्वजनिक समामें भावम करनेका हराइत किया। बीट को बनुबार गोके दिया है वह एक एक्के ही निवासिका है। करनेका हराइत किया। बीट को बनुबार गोके दिया है वह एक एक्के ही निवासिका है। यह भारत करोड़े पहुंक एको अपने वहाँचे बनुवति छे की बी। यह महिका मैट्टिस्पुरेस्पनकी पर्यकामें उत्तीर्ण हुई है बीट इसे छन्म धिकक निवाह ऐसा कहा वा एक्टा है। इसका मायम भी गांधीने पढ़कर धुनावा वा। वह निश्न प्रकार 🛢

अब क्याई बोटी तक प्रतेष वह है। इस कारब बाप कोगोंके उन इक्केंटि प्रति विन्हें में चुक्ते ही देवती जादे हैं तथा उन दूसरे दुन्तोंक प्रति को आपको जमी मुपवने हैं में बपनी शहानुभूवि प्रकट करती हैं। मैं बापसे प्रार्थना करती हैं कि बाबे नार्तनाक दुवाँछ बाप नवबीठ न हाँ हार न मानें बस्कि वेश बीर वर्मके छिए वो मौन-मरा निश्चम बाप कोनौने किया है उन्नको पुरा करते हुए प्राण चढे बायें हो भी करते प्हें। इंग्लैंडमें मेरी बहुने की बड़ाई कह पही हैं बचकी बाद में जार कोगोंकी दिखाठी हैं। अपने विधिकारीके किए बचना सब-कुछ गैवानेके बान्ते ने महिसाएं तैवार हुई है। उनमें से कई दो बेड काकर पावन हुई हैं। बच्च तैयार है। अरि कोमकांगी नारियों

१ कुमारी धोंन्य स्पेकित एक जानी काली नी, बरुवा "बरिज सीने बेसा करा और शासुरी नोहरूडे यी करमानेताली" वी । सोव्य करेबी जलाँगे करने शांधीनीके साथ एक सरा-केक्टके बनमें बाम किया और इंडियम ऑफिनियमचा महत्त्रका माम स्थाला । क्ये पारतीय संबंधी पहुल योष्ट्र दिक्यती थी । "रीवर्से यस्तीन गैर करते मिर्देक्तमी लोका करते थे । स्थायको हत्तीय का समी केमी थे करने लोके ही नामोजन्य रेतृत्व विदाः । कः सम्म को इनारों स्वर्तेत्रं न्यात्वा, तारी प्राप्तां पर-न्याहर गौर इंकियन जीविनियमधी देवत्रक करवी स्वरी थी। तरदा तर क्यों गोजन कों हुई।" वृद्धित्व जानिकाले स्वरामका इतिहास, गणम २३ और बाहसकता, शहा ४ वकाव १२, औ विक्रिय ।

ऐसा करें तो क्या मर्प पीके हुटेंगे ? बाप कोगॉले जो रास्ता किया है उपपर पृष्ठ रहें। दिक मत्रकृत करते बुदाकी जोर नियाह रककर विकास प्राप्त करें कपना संवर्षने मर मिटें। यदि आप इस निश्वकार करता रहे, जापने जुवाके नामपर की गई कपम निवाही जोर आप कोगोंका रहन-सहस और कर्ताव किय प्रकार एस्क है उसी प्रकार सापके काम बीरतापूर्ण रहे, तो साथ कोच बदक्स जीतेंचे।

एक नामिका इस प्रकार अपनी अन्तरारमासे हुमारी हिम्मत बड़ा रही है। फिर भी मेरि हम सोग कायर यनकर, अससे दरकर अपना नाम बड़ा वें तो हमें बहुत परनाना होना---यह सबको सार रखना चाहिए।

# वेश-निकासा होमा सम्मय **गडी**

प्रवासी कानून तो एक विनका त्याचा हो नया है। किसीको देश-निकाला नहीं दिया मा वह यह सभी ल्योकार करते करें हैं। यो केनबेंका ऐसा मत है यहीं नहीं निक्का महा सह यह सभी ल्योकार करते करें हैं। यो केनबेंका ऐसा मत है यहीं नहीं विक्ति में की में स्व में एक विशेष केसकने बहुत सारी कानूनवर हरतासारका क्षेत्र महीं है। इसकिए प्रवासी कानूनवर हरतासारका क्षेत्र महीं हुना कि नो सरकार हम कोगोंकी वहायता करनमें विश्वकरी है। बीर, क्यों न तिस्रकें हैं हम कोग निमेशकों हस प्रकारके गुन्त पत्र को किसते हैं कि हम समेर नहीं करता पत्र हम्याकी क्षेत्र में विश्वकर हम स्वासी स्वासी कर सार प्रवास के मत्र प्रकार के स्वासी मा नहीं करता पत्र हमा किसते हैं कि हम प्रवास के स्वासी करने के स्वासी के स

## कच्चे वर्ड

चव प्रवासी कानृत्यर ह्रासारा हुए वभी पीटवंबरीं कार दिये गये — हम जा रहे हैं सहुद भीग वही देवीं वि मिटारिया चुँचे। फिर कुएक्कर चैनने वाहकर्ष मुक्तमुक्टर विवीद मिटारिया चुँचे। फिर कुएक्कर चैनने वाहकर्ष मुक्तमुक्टर विवीद के किया । यहाँ ने वहा कि मूर्ग यह जिस के पार हो है। यह (परिवारों पहुँ) म वाहकात चीटवंबरीं कपरींक वासन के बाये हैं। करिय परींक वासन के बाये हैं। वहाँ किया है । यह हम वह हम वेरे वह इचाय प्रिटीरिया क्या है। वहाँ के वह हम वेरे वह इचाय किया हमी है। वहाँ हैं। वहाँ वहाँ वहाँ है या गुकामी विक चूकी है उनके वारेने में निरिवन रयन नहीं कह परवा। वैसी कहाँनी मेरे पास बार है वैसी में पेस कर रहा हूँ।

रे जीवाजिलकीक यह महिल देरिकर ।

मिक सत्य दिलाई देता है।

वहार्थंसे की शब्द में नुनता हूं कि पीटलंबरोने जो बोड़े-से बहुत ही बहाबुर नेमन है और जो बड़ा जोर दियाने आमें है वे तथा बहुकि सुरती और हिन्दू भी बीके पढ़ गयें हैं उनकी कर्णनीहीं जी इति सम यह है और वे बल्पर कींप एडे हैं। यदि ऐसा हो तो जनके प्रति मेरी पूर्ण सद्दानुमृति है। वहाँ नायरोंका जोरवार संय-साथ हो नहाँपर द्विम्मतवास्त्रोंकी भी हिम्मत सूट नाम यह सम्मन है। फिर भी उनसे और निरोधः मेमन कोगींसे मेरा सास निवेदन है कि किनारेपर बाव हुए बहाजको न बवाएँ। सबके-सब मेमन खिसक आर्येने तो काठियाबार-पौरवंतर, भागवड़ और राषानावकी बदनामी होगी। इस कायरींकी जाने वें। उन्हें दुवारा जींच निकार्रेचे किन्तु यदि एक भी मेनन सच्चान वचे तो सारी कीम बुवेसी। एक जिल्हा दिन रहेगा वह बीरोंको ठारेगा। इसलिए में भी सब्दुल कठीफ और उनसे भी उनके साम धवमुच दिक गये हैं विनती रुखा हूं । मूखी कोगों तवा हिन्दुमोंसे में यही कहूँगा कि साप तीग नुराका -- ईस्वरका -- नाम से और किनी भी हाकतमें हर्राधव दुवें नहीं। थोड़ा-सा साहस बनावे रलेंगे तो सबाई विकश्च बासान और गुरुत है। पीटर्सवर्नरे बहुतसे भारतीय विसक गर्ने इमिक्स् कापको हतास नहीं होना चाहिए। सारे ट्रान्सकाकके मास्तीम बोसमें भीर मन्त्रमें को पीटस्वर्गमें रह कार्येये उन्हें सच्ची बहायुरी छोगा देगी। क्योंकि वहाँ

#### क्षेत्रागीमा-वैमें घोलेवाल

इतानीमा-वरे यो योलेशाय मारतीय करेरोंके बारेमें पंत्रीयकको पत्र सिया गया है। पंत्रीयकन उनके नाम माँगे हैं। परन्तु के नहीं विधे या सकते। मेरे वास यह सबर साई है कि उनमें से एक गिरफ्तार कर किया नया है और पूसरा नी-बो-स्वारह हो गया है। उनके वाप एक गीछ था जो पंजीवन बना हवा या। मारतीयोंके ऐसे समुबाँका सिमसिना कर सरम होमा र ऐमा जान पहना है कि कुछ कोगों हो पैमा कमानके किए और कोई पस्ता मूल ही नहीं परता। वृद्धि ग्रेमा ही है तो फिर भर इमें इस प्रकारने दर्बनोंसे दूर पहना है। मैं भागा करता है रि डेकानोबा-वे तथा बन्य बनी मानॉर्ने पारतीय सब कोनॉको साव नात कर रेंगे। इन बड़ी लडाईमें झून्डा सहारा नहीं नाहिए। हम कौगोंको जन्तमें आकर भच्छा नतना है। राममूल्यन्द्री नरह निर्देशोंग नहीं नरता है।

गोर्चेकी सहापमाति नदानि उक्ति का पारण दिया है इसकिए गोरे बड़ी महानुकृति दिला परे हैं। जब मदाननर मामनवाने मेंदान और भी नांगीके बचनरके नामने समाएँ हुई भी तब दोनी अनमरी-पर नगरंग भी गीरे उपरिचन ये। उन नवकी सहानुमूनि भारतीयोंकी बीर क्लिए यह छी। पी। मी भी हॉन्नेन हुनें गनागीना पटटा नेनकी नमाह दे रहे थे ने सहीरम अब हुमें मीलाइन देन लय है। लख और सात्मका ऐसा ही बल होता है।

र हिल्लार २८ र अको बुर्गेची देशिय समाध्यक्ष ४६४ र

रे. वि सम्प्रहेरोज राज्याच्या वह प्रतिह वनी और विशान स्वाहे नहरव। सम्प्राह बाजी-आहे ताव स्थानु-मूर्ण राजेर ने पुरोक्षियों क्षेत्रिक बचाव से। बच्चे १९ ८वे सम्बोध्यमें कुमार्ट्स है स्त्रीपार्थ कराया है। समाचार की मी चौर तर्क राज्य वह दी हो इत्यिक्त स्वरूपी होतेर स्वरूप हासीकि सीक्सा त्या समाच था था । भेजर एक्सिन मास्तिकाके व्यवसायका इनिकास नवाद देव और देव और स्वा के एक रेपरे ।

#### व्यापारिक परवाने

भागारी और फेरीबाके बेक्का खतरा उठाकर विना परवानीके व्यापार करनवासे हैं सिक्रिय यो हित्र नियंगि राजस्व-मावाता (रिकीयर)के पात पत्रों भेजा है कि मास्तीय कीम रखान निए दिना व्यापार करेगी केकिन पंजीवद गहीं करावनी। और व्यवना व्यापार करनमें वी संस्थ आपना उन्ने कोम सहुत करेंने। वगर सरकारका इरावा परवाता-गुरूक केनका हो यो आसीय कीम सुरूक हैनेकी तैयार है।

साराताते रचका उत्तर मेना है कि पृथियाई कानूनके कतार्यंव दिना प्रतीमन किमी
गायीपको परवाना नहीं विया का सकता नीर को दिना परवानके न्यापार करने उन
गायीपको रावस्त कानुनके कलानेत वता वी जायगी। उना वी जायगी सह मान्याप कर किमी मारतीयको वस्त नहीं सकता। सनाका कराय उठाकर सन लोग स्थापार नीर के करने या रहे हैं। संको विकास रावस्तिको कुछ पिछानर बहुत्तर एव मेन हैं। उनमें वतान है कि मारतीय कोन विना परवानके न्यापार करें। येखे कमा किय हों या गाही रखकी विना ग करें क्योंकि जान करनेसे कचान नहीं हो सकता। बचाव केवल मारतीयोंनी दिमाउपर निर्मेश है। म्यापार चालू रखा बाये जीर विना परवान स्थापर करनार मुकबना है। तम जुमाना न देकर कोन मुनारी। उनके शोधे मौकर बुकान कना सकते हैं। मौकरोंपर मुक्तम नहीं कक्या जा सकता। सरकार कुकान वस्त नहीं कर सकती।

हिम्-पुत्तसमान

में देख रहा हूँ कि राजगुल्यरके सम्बन्धरें किसीने कुछ वैद्योंने हिन्दू-मुस्तमान प्रस्त स्वया है। मीर फिर नेटाक्डे तार बाये हैं बिनसे प्रतीत होता है कि किसीन मन्द्रीय में हम प्रकार बीक्क बोर दिया है। हस्का मुक्तास दी बाउव मुक्तम्द बीर यी पीरत हिम्मतन दिया है वो स्त्योगप्रव कहा जा सकता है। किर मी विश्व 'पर्व्युपेंमें प्रवर दी वेग स्थानकों में कोमका सुस्तन समझता हैं। विश्व स्वयं बारतीय कीमम बड़ा मार्च काम बाने करर उठा रखा है उस समस्त है हरना हो नहीं बीक्म वह स्वावंपता निर्मा जाती। मेर्च दिया हो कहान है तो बहु हुठ है हरना हो नहीं विश्व वेपके स्वावंपता निर्मा जाती। मेर्च दिया हो है तो बहु हुठ है हरना हो नहीं विश्व वेपके स्वावंपता निर्मा आपनी। मेर्च दिवारिय है पि ऐसे सामित्रीई निर्मते हिम्मत्वों विश्व वेपके स्वावंपता निर्मा काम

#### संहे टाइम्स का स्याय-चित्र

मंडे टा॰म्म'का सम्प्रादन बाहे बारतीयोंके विकट किनना थी पर उनका विवकार यो माणीयोंकी बच्ची केवा कर यहाँ है। उसते [ एक व्यंप्य-विवर्ज ]" यह बनाया है कि मारतीय

ै देखिर "यम राज्यस्मादकासी" यह ६-०० और राज्यस्मादागाँक कारण किर देखिर प्राथिवासी व सा त

**% रेजिर "रामक्टर" वृष्ट २२ ।** 

क रावक प्रस्तुपार पूछ ११ । है बहान साहति बहिता करण वहाँ सुमानान्ये दुराने नविताती। क्योंने सुनर्द १९ ८ में बाशियमें गीय दिया जोर होयान्य १९०० के विभिन्न १ के क्यांने अगुन्दा नियान कालते स्वत्र पर दिश से पर क्योंने एक्या क्योंने एक्या मार्ग्य विवासी स्वत्र के स्वत्र प्रस्ता करणा करणा के स्वत्र के स्वत्र करोती निराम द्वारा । एक वित्यति काली वाली साहत्र होया कर्य जी

¥ देशिए क्षित्र, इस ३६ के सामने ।

36 कीम हात्री है। हात्री पैट मोहकट जनकर बैठा है। थी स्मर्ग उसकी पीठम सहकता बैमन

(स्नीम रोकर) समा रहे हैं। हानी बोल उन्ता है देन किया बन हैया वक गूप्पी करना रहने हैं। सार यह कि हानी जो जनकर बैठा है वह सकको बलने उठनेवाना नहीं है। इस विकास बरीसद हवारी बालुटा नव अचार हो रहा है और अनरस स्मर्सकी हेंगी बह रही है।

#### (क्रेश) केल्र (कर हतेत्व-चित्र

हेसी ग्रेस के व्याप-चित्रमें श्री नोबीको बारमवसिदान वेनेवाले पादरीका वेस पहुनाया मया है'। सन्हें एक मोर्ने लम्मेसे बाँग एका है। उनके बासपात वासके पूमे हैं। इन पूमेंकि कपर तेकके तीन कनस्तर हैं। विनयर किया है-परिभिन्का कानून एथियाई पंजीयन कानून और प्रवासी कानून। इन दीनों पीपोंगें से पूछोंगर देख निर एहा है। भी स्मर्सके हाममें बस्ती हुई बदाल है। उनकी पोशाक्रमें से हुदी हुई तसवारकी नोश शसक खी है। संत नांबी कहते हैं — मापका मूल तो प्रयंकर बीलता है। सब बहुत बेर हुई। ससाम क्मों नहीं समाते । जल्दी करें, ताकि निवदाय हो। सेकिन जनरक स्मद्सन पीठ फेर रखी है और मुलवानेका साइस नहीं हो पहा है।

# पॅचिफ्स्ट्रमके मारवीय

पविष्ठुमुके मार्खीगाँपर मयमीत होनेकी वोहमत कगाई वा रही है। उसका उत्तर वन्होंने 'स्टार्टमें दिया है कि उनके खत्री कोच प्रके हैं। विर्फ कुछ मेमन कोगाँने ही मूँह काला किया है। फिट, मन्त्री भी अब्बुर्रेडमानपर पंजीयन करानेका जारोप लगा था। उसके चनावमें उन्होंने पत्र किया है कि उन्होंने वजीवन नहीं कराया है और अवर कोई सावित कर दे कि कराया है हो वे सब ५ पीत बनाम देनेको सेवार है।

#### रविकारको समा

पिछक्रे 'पिनारको मस्त्रिकके सामने फिर समा हुई थी। उसमें बहुत्स मापण हुए और समाने परबारोंके विना बुकानें खुकी रखने और छेरी करलेका निजंग किया। इस समय ती मीस नहत देखतेमें बा पता है।

# [टान्सवाक] बीबर की बाबीचना

जनरस स्पर्तके भाषमपर बाबीधना करते हुए द्वान्तवाब सीवर विवता है कि जनरक स्माटसके पहके सायकोची क्योबा कनका यह पिकका मायम कविक समझ वारीका वीवाता है। उनका क्या नहीं वदका उन्होंने इतके कारगीका एक्टि किया है।

विरोज-सबके सहस्वोंको ने इस काममें सामिक करना चाहते हैं या नहीं यह बात भी साममें कह वी होती तो अच्छा होता। वे कीए परिवर्तन करनेके विवद नहीं हैं ऐसा कहनेका सरकारका इराया हो हो यह जास्तासन प्रकट स्पर्ने वे देना चाहिए। एधियाई जाये हैं यह बात यदि सरकारी अध्सर निविषक्ष रूपमें बता सकते

हैं तो ने फिस परते बाते हैं और कीन हैं यह सरकार नहीं नता सकती यह नव पनकी बात है। वैकमें बालनेकी चर्चाको भी स्महतने समय बोतेक समान बराकर

र देखिल जिला, पुत्र क्षेत्र के सम्बन्धा

प्रेष्ठ रिपा है। इस्तर सरकारका विजया सर्व होजा है जवना एस्विसाइम्हिट्टाम्यक्तम् प्रतिये कमी भी होता है ऐसा नहीं कहा वा सकता। इसकिए जपनिकेस मन्नीन नेता मिकार हो तो भी ऐसा कर सहना सम्मवन नहीं बीखता। इसकिए जपनिकेस मन्नीन नेता मिकार हो तो भी ऐसा कर सहना सम्मवन नेता है कि इससे सम्बन्ध किनार निवास किया है। वे मानते हैं कि इससे सम्बन्ध किया प्राप्ता। एक पूर्णके-पूर्व कीम बो-तीन नेताबीक हावका सिक्ता वनी हुई है, इस समीवपर इसे समीव नहीं है। समय ही बजायमा कि वह बात वहीं है मानहीं। शीवका प्रकाशक प्रतिनित्त (कोन्सक) इस हानुनके विकास है हिए समी वीतिसीन पंत्रीमनास इनकार कर हिमार है। इस बबते हुए तो जनतक समुद्राधी स्वीक नहीं दिक सम्बन्धी। मात्वीय सप्ताप्तिहर्भों की बीतका प्रमान वतिसीपर क्या पहेगा जनतक स्मद्राधी हरका कर बना हुना है। किन्तु पहुल मी एस्विसाइसीक दिवा सन्य कोनी स्पत्राप्ति का कानुनमें रहोबबक की किया स्मान वतिसीपर क्या पहेगा जनतक समुद्राधी सहा कानुनमें रहोबबक की स्मान की स्वीक सम्मान स्मान समीवित्त सहा सम्मान स्मान स्मान स्मान स्मान स्मान समीवित्त सम्मान समीवित्त सम्मान स्मान समीवित्त सम्मान समीवित्त समुक्त स्मान समीवित्त सम्मान स्मान प्रसान स्मान समीवित्त सम्मान समीवित्त समुक्त स्मान समीवित्त समुक्त स्मान समीवित्त सम्मान समीवित्त समून समीवित्त सम्मान समीवित्त सम्मान समीवित्त समुक्त सामित समीवित्त समीवित समीवित्त समान समीवित्त समी

#### मिक कछमुँहे

| पविपल्यमंचे  | [1] |
|--------------|-----|
| पीटमंबर्वे म | [1] |
| प्रिटोरिमास  | [1] |

# मीखवी साहब महमइ मुक्त्यार

सीननी साइनको पनीयकर किया है कि यदि वे जानती बोरसे यह विश्वास दिवा है कि नुम्मिनपत्रकी अवधि समाप्त हो जानपर ने और जायमें सी उन्हें समय दिया जानगा। इस्का जिस मीनाची साइन्हें दिया है कि पीनीयक एक बार भी हानी इसिक्त के समय प्रति हो। इसि के प्रति है कि पीनीयक प्रति हो। भी हिन्दी देश के किए वचनवढ़ है। हमी बुटेसर उन्होंने अवस्थित हमा बोर है। इसी बुटेसर उन्होंने अवस्थित का गाम पूर्व निया है महिन्दाकर काम बामू है, और वे इसीदिया अनुसन्त प्रमोदावस (बाव) कर पी हो और इस कानूनके बारमें भी वामिक समिता सम्मादे है। यह सब उनका काम है और हर वे करसे पहुँचेन

## प्रिटीरियाके मुकर्न

तारीम ७को भी नुषमी और भी नठके मुक्तगाँकी शुनवार हुई थी। भी स्टब्से ११ नारीमधे पहने तथा भी नुक्तगीको १२ धारीमधे पहने डाल्यवाच धोड़नेका मीटिम विभागता है।

# रंगहार सीगोंकी सहानुमृति

मास्टिमन पोक्तिटिकक बोर्गनाइडयनक एक सम्मक्तमें ट्राज्यणक सार्ग्यासीय विशिक्त पर्मान्त्रीय विश्वास्थ्य स्थानित्र गरानुकृतिका प्रकार किया गया है। इस सम्बन्धमें संपर्क साम डा अर्घुर्त्मानकी ओरसे तार सावा है।

[मूत्रस्तीत]

चेरियम क्रोचिनियम ११-१-१९ €

र नाम क्यों नहीं दिने जा रहे हैं । चौकोर मोबकोर्ने दी गई छन्यारें प्रत्येक करते बन्ध्-होंडी छन्या रेडाडी हैं ।

# १२ मेंट 'स्टार'को

[जोहानिसर्वन जनवरी १ १९८]

यो गांपीने इत बातका आयह किया कि कानुस्ते सिनासंताका तस्य निकाल दिया बारे और कलतः परकाने केने तथा पंजीयन करवानेके वारेसे बारी की नई हिदावरों भी बारिय के ली बामें। इसके बरकेमें कलीने किमोदारी की कि एक महीनेके सन्दर-सम्बर इत दैयां क्लेबाके हर बारतीयका पंजीयन दीनों पड़ी हारा स्वीहत सानिक सनुतार हो बामेगा। यह साहित कार्य कम शासीयोंको दिया बायेया थी व्यनिकेशने कुनेके अविकारी है नवबा को तथा कियी प्रकारते बचिवाती स्वीहत कर किये गये हैं।

यदि स्वेच्छ्या पंजीवन प्रामाणिकताचे साथ करा निया गया तो पंजीयन अधिनियन बेकार हो बारोगा। और माराजीय तमाव संवरके अवके अधिकेतानमें उनके बारिस ते नियान बारोजी जास करेगा। इसके विचरीत यदि नेतामीक वचनची पूर्ति नहीं हुई तो सौ पांचीने कड़ा कि सौ तीम पंजीवन नहीं करायेंगे कमर वे कानुमका लालू किया बाता प्रसार करेंगे।

भी पांची तो इसने भी जाने जानको तैयार थे। जीर स्वब्ध हो उनका मंत्रा प्रास्तीय भारतारिविक प्रति कंगी हुई दुर्गावनको दूर करना था। उनको तील इक्छा वो कि स्थापारिक परस्तने जारो करनेके सम्बन्धने सरकार जीर दिगम्स नवस्यादिकाएँ वक्ने उपनिषम भी बना से, साकि नेवज वे हो मास्तीय भ्यापारिक परवाने प्रस्त कर सके विकड़े पास दुवानके किए

प्रपुक्त वपह हो और उपयुक्त रौतिते हिसाव-फिताव रख शक्नोंके सावन हो। [बरोबीसे]

्नथन।च ] इंडियन मोपिनियन १८-१-१९ ८

#### १३ दक्षिण माफिकाके भारतीयोंको अस्तिम सम्बेहा

्विक्शितसम्बर्ग जनवरी १ १९८]

# ट्रान्तवाडके भारतीयोकी

को मारतीय कैयमें गर्ने हैं, वे कैयमें रहेंगे। यह संमक्ष केना चाहिए कि इस क्षमें होत्सनाक्ष्मे भारतीय ची-कुछ करेंगे जसीपर चौत निर्मेर रहेगे। सरकारत कुछ सोमोंकी कैय

हाराजाना नारामा जानुक करने कारा राज्य माना युवा वरकारा हुक सामक क्या किया यह बहुत क्या किया। यो खुलेगा मायाजारीले जब पूर्व उराह करादि होगी। कमजेर मनुष्य करेंगे। क्याकोन — क्याहिं — धर्म्-राज्यों कार्य नारामें। इस प्रकारको एक मो बातसे विवास नहीं चाहिए। वसने बहादुर सह्यों से मेरी निरादी है कि वे

प्रकारको प्रकार विश्वास रही। स्थानको प्रकार विश्वास रही। छन्नाई पुरू करते समय ही हुगने धोष रक्षा या कि सब-कुछ दो बेंगे अफिन बूनी कानूनको मानकर स्वामिमान नहीं गैंवायेंगे। अमेबोंगें स्वापिमानके किए — बेसके किए — सब-कुछ गौंवा देनेके केवड़ी उदाहरूक मिकते हैं। इसी प्रकार हम भी करेंगे दभी मनून्य बनेंगें — मनून्य रहेंगे। इसकिए मैं मान केता हूं कि सब कोप परमाना मिस्रे मान मिस्रे मात मिस्रे या न मिस्रे किए भी वृद्ध संकल्प राहुकर किया बेस-निकाम मुगतनने ही। विवासर कर रहने। सब मनका रक्ष बसक वें तो बहु कीव भी विवास नहीं है।

कोई किसी दूसरेके सहारेपर न रहे विकंत सभी अपने बच्चपर रहें। यदि ऐसा किया बाब तो कुछ मारदीयोंके कानूनको यान छेनेपर भी सप कोच उनकी नक्क करनकी हैका नहीं करने।

नापकी नपती नौर देशकी सेवाएँ दोनों इसीयें सिप्तिहित हैं। नगर मूकस वक्करमें

पड़कर पत्रीयत करा केंगे थी किनारेपर आये हुए वहाजको दुवार्येगे।

इस कुराई कहाईमें विश्व तरह हिम्मतकों करूरत है उसी तरह प्रत्यकों भी है। बहुत-से कोगोंको मुक्तरी भूगवती परेगी। उनको छहारता पहुँचानी हागी। हएने बहुत प्रामाणिकवाकों कावस्पकता है। विश्व-निम्म गोकींने छहारता वायगी उचका उपयोग करके हैंगई करना होगा। याद प्रताम चाहिए कि बिना बायवस्थकार कोई छहारता न गोंगे। और छहारता देनेवाल को पैसा कबाब बनाय उनके हायमें बाये उचका उपयोग कावस्प्र प्रामाणिकतास करें।

इस नहाईमें हमारे धनी धव्युणीकी कावमाइध होगी। दुर्युन लाहिर होकर सामने मा वार्येग। याद रिचिए कि इतने तमाम कोवाको कैदमें भव वेनके बाद सब दरके मारे कानूनको मानकर यह मीका को नहीं देना है।

विन्होंने पंत्रीयन कराया है उनसे और यदि काई जब करा व दो उनस इस न किया बाये। सबि जाएका ऐसा विषयास पहा कि उन्होंन अच्छा काम मही किया है हो आपके मनमें उनकी दाद करनेवा विचार भी नहीं उठगा। जो अन्तरक वहते पहनका साहस बनाये रखें में किसी भी देसमें अपनी पीजी कमा सकेंगे।

# इक्षिण भाषिकाके बन्ध भारतीर्वेधि

ट्राम्मवानक मारतीय तन भन और ननका कट्ट बटा रहे हैं। बापको केवल पैसेका कट्ट सहन करना है या हमये पूर्व नहीं। बनको बहुत आवस्पकता पहमी। बाप और बचाई आदि देने हैं यह कष्णा है, आवस्पक है। बिन्मू हमके काय-पाब आप पैस वेंचे बचाई सोमा सेगी। यह बचाई केवल ट्राम्मवानके सारतीयोंक बिए नहीं है समस्य मारतीय कीमके बिए है। बचाँच हमये आयका मी स्वार्च है। बाप बोग निता प्रकार पैसीस सहायदा कर सकते हैं वैसे ही सुआवों और प्रस्तापति भी कर सकते हैं।

# समी भारतीपींसे

चारे वो हो सार्वजनिक मामसीमें हिल्लू-मुख्यमालका अब हटाये दिना कमी जीत मिननेवाली नहीं है। यह दुवी गमीपर सामू होती है। हम हिल्लू-मुस्बमान एक देशक है और एक मोके बेटे हैं जब यह भावना मनमें प्रवस होगी सभी विजय मिनगी।

मोहनदास करमचंद गांभी

[मूजरावीचे] इंडियन मीपिनियन १८-१-१९ ८

# १४ भाषण म्युटाउम मस्जिबमें

[जोड्डानिसवर्ग जनवरी १ १९८]

स्तार (बोहानिसवर्ष) के यत सनिवारके अंक्से विवित्त होता है कि इस दिन प्राप्तः काक कर यह मातूम हुमा कि भी गांबी तथा अन्य भारतीय और वीतियोंकी, जिन्हें समनग १५ दिन पहले ४८ घंटेके जन्दर उपनिवेश औड़कर क्ले कानेका आवेश हजा था साव सदालतमें फैराना तुमनेके सिध् ड्राजिर ड्रीना है तब जारतीय समावमें नड़ी बतनाती गर्च मई। 'बी' जदान्तरके बाहर १ बजे बड़ी मीड़ हो गई और दरवाने कोठे जालेके पहले अदास्तने नुचित किया कि सनियुक्तिक मामलेको मुनवाई तीसरे पहरसे पहले नहीं होगी। भी बांबीको मामक्के इस तरह कुछ बंटॉक किए मुक्तवी हो बालेंडे अपने वेसवासियोंके समझ कुछ भावन करनेका अवतर निस्न यथा। यह नायन मारतीय चन-सामारमंकी सत्याग्रह मान्त्रोतनके नेतामाँके कारावासको अवन्तिमें वृद्ध वने च्छुनेके किए विदार्शके समयका उद्योगन या। समा ११ वर्जे न्यूटाउल-रियत शरिवादके श्रद्धातेमें की वर्ष और यद्यपि बावर देलेंके किए बहुत कम समय मिका तो को बहुत लीग इकड़ हो धर्म थे। अहातेमें तमाके निम् एक मंत्र बढ़ाकर दिमा गया वा और हजाराँकी तारावर्षे इवर-उचर पड़े हुए काम देने लागक मित्रहीके तेसके पीपॉपर सोपॅकि बैठनेकी व्यवस्था की यह थी। मंचपर ब्रिटिम मारहीय संक्रे क्रप्रक ईसप इस्माइक नियाँ, शानदार पूर्वी बेदनदार्थे एक बारतीय पश्चित और भी पांदी थे। भी इंसर नियाने कुछ प्रारम्भिक शब्द कई और बावमें की पांची बीछे। सीयोंने धनका मत्त्रम बहुत ध्यानपूर्वक धुना। सबकी बीकों बीकमें स्थित सीनकाय थी पांचीकी बीर क्ष्मी वीं। इस समासे की पांचीका अपने वैक्कासियोंपर कितका बनाव है सो सरुक रहा या।

१ मराग विराण स्वास्थ संशासकाता है, यो वारते इतियम जोरियनियममें भी पोरीकी निर्म नेतामीकी निरम्हारी "वीवेस्के म्यासिक हुना या ।

५ सम्बद्धा है।

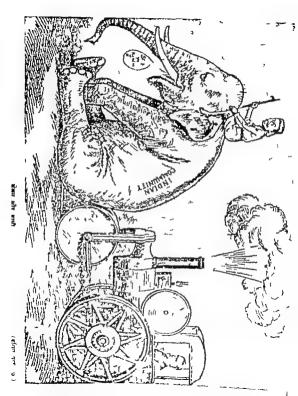

## भाषिच्य

मेंने समझा था कि मुझे साझाउका आर्थिया स्वीकार करतेसे पहले अपने वैशासाराध्येति से सम कर्मुनेका सक्तर नहीं मिलेस्सा किन्दु देश्यरकी सक्त दूसरी ही भी । म आपके सामने हैं भीर में एक महीने को महीने ही सकता के साहिनेके किए, आपके विवाह हो रहा हैं। मेरा सामने यह कहना है कि "आप अपने-आपको बोका न में तरकाराको कोका न में मेर सरमें पहल कर्मा है कि "आप अपने-आपको बोका के में मेर सरमें हुग्छ सेरकारों कोका न हैं।" मेरा सम्मुख यह विवास है कि संबर्ध आपको मनीते सुक किया पदा है। कह सेने आपके सामने कानुकारी सकता हुन्तिकर पेस की भी तम सार तरने कहा था कि इस कानुको लागे बेक्या आपको किए समझ नहीं है। रेंगे कानुको आप सुकने के बताय आप बोक जाने वैद्यारी मिलाले बाने और अपना सर्वस्त में में नेनेके किए सेयार है।

# व्यक्तियमका इंधा

में हुनार बार बहु चुका हूँ और दिए खहुता हूँ कि इस कानुमने सवात अपनी पत्नी या माताका नाम अवदा जनमें अँतृक या वक अँतृक्तियोंकी कार वैभोका नहीं है हार्तीकि वब इस विष्टू है तोर पत्न वहरी हो जाता है। वैद्या नार्तिकों कहा है तक वस्पर विवार करना कहरी हो जाता है। वैद्या नार्तिकों कहा है सम्वापकों किलोगे नहीं वेद्या नार्तिक वा का प्रतास है। विद्या मातिकों कहा है सम्वापकों किलोगे नहीं देवा नार्तिक वह सार्तिकों तक वहीं क्या वा प्रकार हुए कानुका कानुका का कि वीर कानुका करनार काले किया का प्रकार हुए पहला व्यक्ता है विद्या का प्रकार के स्वापकों का प्रवार कार्य कार्य कार्य कार्य करनार कार्य कार्

### कुत्तेक*ा पहुर*

कहोंने बताया कि कहाँ यह समयकी, यह वे भी नकीके साथ बनताके सेवकके क्याँ इंग्लंड याये वे एक प्रत्या अच्छी तायु आय है। बहाजगर एक सत्यत्यने वहां "में समय पया आग कुत्तेके पहेंसे कुटकारा पालेकी परनती तम्मन था रहे हैं।" विकट्सन टीक। हम परेकों कुत्तेका पड़ा नहीं सरकारा वायुति वतीतिम् हमने काई छाड़ी है। वह तीन पालपायार सर्वेक स्पीतायर करनेको तथार हैं किन्तु हमारी यह मानगा वक बार कावना है। यह वह आवता है पालमा है जितका पोपन पाणिक पालपाके व्यामें काला नावस्थक है। यह वह आवता है को लोगोंको एक्पूत्रयों बीधारी है। यह वह मानगा है जो प्राणीको सुध्यत्यानि सावड करती है। यह वही आवता है जितके तिस् ने जाय लीपोंने आपना की औरण स्वता है और स्वताह तरही स्वाद्यात होनेनर साथ अपने पाल औं अधिन कर व। आपके दश नावती प्रतिकृति तथी डिडिस वर्गनिवेटीमें तथा भारतके कोनेनोनेचे गूँव उडवी। इस कोई अवस्थी वहीं क्षारारी सुध्यत्वा

जन्होंने कहा कि मेश यह स्थाल सकर है कि जनरल स्मद्तने भारतीयोंको निरस्तार करके और उन्हें क्षेत्र पहुँचानेका इरावा करके बढ़ा शराहगीय काम किया है। अनरत स्मद्धाने को रिपोर्ट पड़ी हैं उनके परिणामस्वक्य उनका यह विचार कि इस सारेके-सारे बान्योकनका बाबार चन्द मारतीय ही हैं सर्वेचा उचित है। यदि यह बोक्से भारतीयोंपर ही निर्भर है और यदि पिछके १६ महीलेंसि हमारे समस्त देखवासी एक साथ होकर काम नहीं करते पे हैं तथ तो मेरे विचारमें हुमने समने-सामको इत कानुनके योग्य सावित कर दिया है। अब में और मेरे साथी उपाव करनेके किए यहाँ न रहने दिये कार्येचे तब भी यदि भारतीय कंपेले-बोबा मिकाकर दुह बने रहे और हर प्रकारकी समुविचा लेकने और सर्वस्य पैंगलेके किए तरपर को तो सन्ने इसमें किविन्नाम सन्देड नहीं है कि वन्तें सब-कुछ मिरू वायेगा नीर चन्हें जिन विवेकसील क्पनिवेक्कियोंकी का कुछ कीमत रखती है, कनकी प्रशास प्राप्त हो बायेंबी। और एवं वे बानुनके आये घटने डेक वेंथे दो सबनुत्र के कुतों बीसी जिल्लामी बसर करने और उपनिवेशियोंकी बोकर कानेके कायक वन बायने। में और मेरे शानी जैसे 🖹 मेंदानसे हुटेंने बंते ही बहुत सम्मन है पंत्रीयन कार्याक्यके वरवाने किर एक बार बोक दिये जायमें किन्तु फिर भी में यह आज्ञा अवस्य करता हैं कि बाद कोमॉने को कुछ सार्व अगिक क्यासे कहा है और परमारमाके सामने एकानामें विसके किए प्रार्वमा की है असे आप सना तक निवाहेंसे। मुझे बाजा है कि साथ किसी प्रकारके मार्लक या बसकी, जबना समने सहप्रजाजनों --- यदि उन्हें इस नामते याद किया का तके --- या ब्रिटिस यूरोपीय प्रकावनों हारा की मई फितनी भी सनाजींके कारण उत्त पबसे विश्वकित नहीं किये का सकते जितपर आप अपसर हो चुके हैं। जो व्यक्ति अगवानपर भरोसा रखता है उसके सिए न कोई वार्तक है न कोई भय है।

## वार्गिक स्वत जताकै शिए संवर्ष "

हुत्तरे लोग कुछ भी कहते रहें में सदा यही कहुँया कि मह संबर्ध शामिल स्वतानताके किए है। धर्मते मेश मतकब जीवशारिक या क्षत्र वर्ग नहीं है, बस्कि मेरा तात्पर्य उत्त धर्मते हैं थी सब धर्मीकी तहनें होता है को कीगोंका अपने सिरजनहारते सामास्कार कराता है। यदि जाप मन्त्र्यालको शिकांजिक देते है और विना कोई ग्रारीरिक मनुविधा वेंसे दुल्तवातमें वर्ने रहनेके बहेदवसे समज-बुसकर किया हुना संकरूप तीवृते हु सी बाप निसापेह अपने प्रमुत्ते पराहमुख होते हैं। ईसा बसीहके वचनोंकी प्रहरते हुए कहना पड़ेगा कि को नगवानका अनुकर हीना चाहते हैं उन्हें संसारका परिस्थान करना पहता है। में इत संपर्वमें आपसे संसार त्यागने और प्रमुसे उसी प्रकार विपक्षे रहनेके लिए नहता हैं जिन प्रकार कीई क्रिया अपनी मालाके वसले विषका रहता है। यदि आप यह करते हैं ती मुने इत बातमें तनिक भी तन्देह नहीं है कि संघर्षका परिचान तकतताके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता।

#### एक महीने नाव

मह बात हुछ महरूप नहीं रक्षती कि जनरक स्थटस बाज क्या सोचते हैं किम्यु एक महीने बाद कर आप लोगोंने से इस्पृष्ठ यह दिखा देना कि आप मनुष्य है तब सी हुड़ दे सोबेंगे तो महत्त्वपूर्व होगा। मृत्ते इस बातमें बरा भी सक नहीं है कि उद्देश्यकी संबाद और जनावने व्याप्त बास्तविक मावनाको पहुचानने योग्य मानवता बनरक स्मद्समें इं और सन्द साथ यह तिक कर दिकाएँ कि ज्यादलार भारतीय कानुनको स्थीकार करनेके बजाय केंस जपनान जपने गास-जसवातकी कासी - यह सब सहन करनको तयार है तो उस हासतमें बनरक स्मटस चाहे उनके पास कोई जाये या न वासे कहेंसे "नेसक, में ऐसे तीय हैं जिन्हें में अपना भागरिक अञ्चलेमें गर्थ शार्मुपा जिल्हें में अपना समकक्ष सह मानरिक कमर्तृपा और को राष्ट्रके कामके होंने।" किन्तु यदि आप मोर्चेपर इस तरह न बर्द ही बनरल स्नद्दस बोबक यह भी बहुँगे "सन्धी बात है ? नारतीय उपनिवेशमें रहें; इम उन्हें कुताँकी तपह रक सकते हैं और अपनी मीत गरने दे तकते हैं। अपनी त्वामाविक मीत तो वे दान्यवाकके बाहर बहुत दूर वहां गरेंगे वहां अन्हें कमीनका एक हुकड़ा प्रान्त होगा। किन्तु वर्षि उन्हें सामबार मृत्यु, अमुच्योक्ति मृत्यु वानी है तो उसके सिद जनके सामने एक ही मार्व है। यदि संयोगते ऐसा हो कि यह नाग वपनानेपर भी बापमें से हरेड आदमीको दान्तवाल कोइना वहें तो ग्या यह धेयरकर नहीं है कि पुराने एम्पायर नारकभरकी समामें किये नमें जनने पूनीत संकरनको तोड़कर कानरोंकी तरह बने रहनेके बचाय उसे मनुष्मकी भारित कोड़ वें। मेरा खवाक है यदि उपनिवेशको यह विद्वास हो बार्व कि इस सीप तच्चे हूं बपने उद्देश्य देश वर्ग और अस्पतस्थालके सिए कट सहनेकी हैयार है तो हारा उपनिवेश एक स्वरंश जनरत रसद्तरों कहैवा कि मापको इन्हें वैद्यारे बाहुर निकाल देनेका अधिकार नहीं दिया पमा है। ये प्रविध्यमें कोई आवजन नहीं बाहुते। में कीय यहाँ पहकर मीरॉक ताम अनुभित त्मर्या नहीं चाहते। जी तमान इस प्रकारका संघर्ष करनेको समता रखता है यह यक्ता धंवती होड्यें नहीं उत्तरेगा और ऐसे किसी भी कानुंगको मान केवा को समीके जतेके लिए बना हो, पृद्ठी-वर दुकानदारोंको प्रलाईके लिए हुर्गिम नहीं। पवि वैशके सर्वसानान्य हिसके लिए बुकानोंका नियमन करना सावश्यक हो तो मपनी मौरसे हमने मर्तक्य बार ऐसा करनेको कहा है। ये उपनिकेलको भारतीयाँसि भर नहीं दैना बाहते। किन्तु जन बोड़ेंसे भारतीयोंको जिन्हें दुल्लवारूमें क्ने रहनेका अधिकार प्राप्त है इस शक्तिशासी साम्राज्यके समागरिकाँकी हैतियतसे पहने दिया काना चाहिए, और मध तरु आपसे बने जन्हें पश्चामित तरह नहीं रखना चाहिए। (हर्ष-ध्वाम)

[बंधजीसे] इंडियन बौरिनियन १८-१-१९ ८

# १५ कोहानिसवर्गका मुकदमा

[कोहानिसवर्य अनुवरी १ १९८]

बाब तीसरे पहुर गर्वामें इस्वेयरके पूर्वी पार्श्वमें बड़ी बहलपहल दिखाई पड़ रही थी। दोपहरको मोजनको सुनोके बस्त पूरे समय भारतीयोंका खासा कमान रहा। ठीक हो बजे मारतीयाँका बडी संब्यामें सलक्ष्या क्यसे आना सक हो यया, जिससे यह प्रकट होता था कि नेतादण का रहे है। की गाँकी पहले दिखाई दिने। बंदावाँदी ही रही थी। वे करार के प्रवास संस्करकको परते हुए बीरे-बीरे करे था रहे वे बीर उनके अस्तपन प्राप्त कोले हुए उन्हें क्वसि बचा को ने। स्लोबरकी बीर भारतीयोंका ताँता कमा हुआ ना और अवा-सरका सर्वजनिक प्रवेध-द्वार वस हो थया ना। मनिस्ट्रेड भी काँवेन मीडमें से युक्तते हुए हीस पड़े। ही बजबर वस निनदपर क्रावाबेंके तांके बहके और बाहर जीवका हवान वह प्या । बरबाचे कोल विये गये और जोड़को कप्तान गाँउए जबीसक बरनॉन और पुलिसके बदानोंने क्हनेंसे रोक दिया। मध्यरने जीयोंको दरवालेंके सामनेंसे इट बानेका नादेस दिया जीर बढ़ा हल्लड मचा । लोबोंका तबस पीछे इस और बढ़ द्वारचे तुक लोगेंकि एक-साव निकानेकी पंजाहक हो पई तब कोगोंको जीतर आनेकी इकास्त है दी वई । मारतीय वरका-मक्की करते एके और वरवायोगर खड़ी पुण्यिकी गरवा न करके मीतर मानेकी कोविस करते रहे। पुलिस-मामुनत जनाकतार्गे था, उत्तमे वरवाखेपर इन्त्रवास वहा हिमा और प्रवेश-मानंति चिर मीढ हवा वी गई। एक और इंगामा हजा: पुलिसने तीन व्यक्तिनोंको पिएक्यार विवा । वब करताके किए भूरिकत त्वान नर गया तब अशकतमें क्रोपींका आगा रोक दिया यया और उसके कुछ खनों पत्थात मिलाईड इजलासमें आये।

"बानोज की जानाज क्याई वह जीर मो क गांनी तकन दिये परे।

मराक्रतके कारकके भारतपात पुरुवार और पैराब पुविसके शर्रकों केरा बाँच किया। सकते पहेंके भी भी क' यांचीकी पुकार हुई। कहाँने यह अधियांच स्त्रीकार कर सिव्या कि YC प्रेटेंके अक्टर करिनेक्सेसे सिक्स कार्ने सम्बन्धी अवास्त्रके हुक्सको कहाँने गुड़ी माना।

ाष्ट्र ४८ ध्रद्धकं अन्तर उपाननवात शिक्क काने साम्बन्धी सदास्त्रमें हुण्याचे कहाने नहीं माता। 'वी' वरानस्त्रकं क्लार्क—वी स्रोड लोड—ववाहिं क्वावरेनें गर्दे बीर कहानें सारीक १८ सितान्यरको अदाव्यक्षेत्र हुए समार काम गांचीके स्वकरिये कार्यसात देस किरे।

र अब्दूसर १८ ८में योगीजीक जाडी नार विस्तार किने वारोपर विरोध योगीज के जीवनी विचा गर् " इस्त भी वीजारी जामाणी हुक्यमा नाह, स्रामीकर केरीकर विश्वकारीकी केरीका मीत नाह, स्रूर एक केनी हो, जब मामाणीक मीत्रामुँ हुएमी अज्याची कुर्वीसर विराममान, सबसे गीरे बाजूरी वार्माकका जब कर्य ।" वीकर पुस के गांधीन नेता वीजिक्त वीहिमार्त वृत्त साम्राय जामिका (सी. कर गांधी : वृद्धिक माजिकार्मी एक माराणिक देसरका) ।

२ दें इंदेडी मेंक ने क्या मुख्येका विभाग क्षेत्र हुए, अरेन कोडोंटब, ही यह किये तो के नाम हुन में एक नाम कर है कहाने कहा भी विशे हैं। गांधी विशे हाल क्लार भी परिवार में बीना अविकास का भी विशे हैं। गांधी विशेष हाल क्लार भी परिवार में बीना अविकास का नाम हाल हो।

पत्त दिन प्रतिवादीको ४८ धेटेके अध्यर प्रपतिचेत्रसे निकक कानेकी बाला पुनाई गई यी।' प्रवाहन स्वयं तिकित स्राला सनियुक्तको वे वी वी।

मजिल्हेंब्रेड यह पूडमेपर कि उन्हें कोई प्रक्र पूछने हैं भी गाँबीने कहा:

ची नहीं।

वी' विधायक समीक्षक बरनोनने नहा कि उस रोज विनके वो बने उन्होंने असिपुत्तकों आता न माननेके अपराक्षमें गिरफ्तार किया। हुवम बारी होनेके बावसे आजतक उन्होंने अभियक्तकों कई बार देखा है।

भी गांबीने इसके बाद भी कोई प्रदन नहीं पूछा।

भी भूरमनने सूचित किया कि नामका यही है।

धी योपीने एक क्रोडा-ता बक्तम्य बेगेकी इवाकत गाँगी विश्वके मिक्सेपर उन्होंने कहा कि उनका क्यास है कि उनके मुक्सेप और उनके वाहमें मानेवाले लोगों के मानकीमें फर्क किया बाग बाहिए। अली-सनी मिडीपियांचे कर्ष विश्व विला है कि उनके वालो देशापराठी क्या बाग बाहिए। अली-सनी मिडीपियांचे कर्ष विश्व कि है कि उनके वालो देशापराठी मानकीकी बांकर परिवास की मानकीकी बांकर परिवास की मानेवाल के मानेवाल मानेवाल मानेवाल के मानेवा

भी **जॉर्डन** माप कानूनमें बिश्चित भारीले-भारी सवाकी शीप कर रहे हैं?

थी योधी की ही।

भी बॉर्डन: यह सता का उन्होंने संपरित्यम काराबाल बीर शीच ही गॉडका बुगाँमा है।
परणु मूर्ग कनुना होगा कि इतनी नारी शता वेगेकी बारकी गाँगकी स्थीकार करनेगी इंग्रज्ञ
मूर्से नहीं हो पूर्त है। आपने जी पुनाह किया है वादे बेकते हुए यह बहुत अस्कि बान
मूर्से नहीं हो। आपने तारीक २८ विकास के सावेशकी करका थी। यह अरावा व्यवहारतः
बहासकडी सीहान है। और यह एक अकारते एक्श्रमीतिक अरुपात है। अगर इसमें कानुनकी
अवकासी बात नहीं होती हो। कानुनके अस्मर्थन को स्था वेगेका अस्मित्रा मूर्य है असमें से
हमानीते हमकी स्वाद हमा में अपना कर्मका मानता। इस स्थितिन मेरे ब्यानकी आपको दो।
महोगके साई साराबाकी साव हमा हमा सम्बन्धित सिंद क्यों होया

प्रसक्ते बाद भी यांबीको प्रिशासमर्थे के स्थित स्था !

[महेबीसे]

इंडियन मौपिनियम १८-१-१५ ८

र रेक्टि बन्द ए युव्र १९८० ।

र. बंधियोरी हुए मध्यें पार एक्स बारीने जिससे हुए महले "हुए बंधिया" ही स्टनेही बार पत्नी है. संधियानी बाते हैं एक बार है "ट्यारेस स्थिता" में एक मी "बार मार्टियोरी ही संस्थान स्टारा मार्टियोरी स्टार्ट-स्थान पत्नी हो को लीत बार्ड हैं पर है पी था "विंद को स्टेस हमार्टियोरी संस्थानी स्त्री मार्टियोरी प्राणित हुए ही सम्बंदी ।" विद्या स्त्री ही बार्ट्स करने हम स्थितीय "स्वास मही मार्टियोरी स्वास हो मार्टियोरी स्वासीने संदेशित स्वासीन स १६ संबेश 'रैंड डेली मेल'को

[कोश्वामिसवर्ग जनवरी १: १९८]

रेंड केकी नेक के प्रतिविधिने की चांचीके केक मानेते पाके कमका व्यक्तिय स्वेदस गाँगा । और वस सन्दर वा

रेंड बेली मेल, ११-१-१५ ८

१७ प्रार्थमापत्र ' जेल-निवेशकको

[जोक्सानिसवर्ग जनवरी २१ १९ ८]

महामहिमकी जोहात्रिसवर्ग-वेक्समें इस समय कैंद त्रिम्त इस्तालरकर्तानींका प्राचनापण

नम निवेदन है कि

हम चर्च प्राची एवियाई है और शंक्यामें कुछ दक्कीय है। हममें से बठाए विदिश्य मारतीय और तीन चीनी है। बठाए मारतीयों को बक्यानमें कर्फरिन दिवसा दिया चाता है। नाभी चीन बात के किया है। यह बात मार्च की सीन चार के मार्च के मार्

र का ″भेरे केको बतुत्तन-२.″ इत १३९ ४१ से किया क्या है और सहसा स्टब्सा योगीनीने तैनह दिना गा, इत १५००।

<sup>.</sup> च्या प्रभेतितम् २१ कमसी १९ ८ को विकास मीर देशा मना वात्र स्थी विकारक् मन्य छलाउनी भी यांचीजी छता करेक समयी कैतियोंने जा सिने के। देखिल "देशर केम्ब्या सद्युग्य (व)" इस १६० छना "भारा केम्ब्या मनस्य (व)" इस १४०।

कानेकी बादत है या उनके मोजनमें रोगी या मैंदेकी कोई बीज होती है। यह बात जिमक तरके बारेमें साथ है। किसी भी प्राथिको मकईका नक्षिया बातकी बादत नहीं है। उनमें से समिकांशको कोप्टबद्धता है और वह क्याचिन मकईका वसिया सानस है। प्रावियों मेरे साद व्यक्तियोंने जेक्से बातेक नावसे जक्तपान नहीं किया है इसमें जपनाद एक नाएना है जब कुछ भीनी गवाहाँन उनकी बुबसा नेतकर उन्हें एक बबसरोटी दे दी थी भीर वह उन्होंने मापसमें बॉट सी बी। यह बात श्वनरके सिर्फ ध्यानमें साई गई बी विसन रहा कि चौनियोंका एमा करना उचित नहीं वा । प्रावियोंकी निवास सम्मृतियें अपर बताया गया भीवन रुनके किए दिलकुरु सन्वयुक्त है। इससिए प्रार्थी नम्रवापूर्वक प्राथना करते हु कि उनके सिए मक्रांक दक्तियको छोडकर वरीपीय दर्बेका भीवन या कोई बुसरा एसा भीवन निर्मारित किया बाना चाहिए को जाबित रहनके सिए उपयुक्त माना बा सके और उनकी जातीय आदर्तीन या दक्षिण बाव्हिकामें बीवकाल तक निवासमें बनी बान्तींसे मेल लाना ही।

वीच यह मामका बहुत ही सकरका है, इसकिए प्राची शारसे उत्तर देनका सन्तोप करते हैं। इस प्रायनापत्रको जिल्लाके बाद सम्बन्ध । और सीम बा बमें हूँ। उन्होंन पत्रपान

विसद्भ गडी किया है और जसपान करनमें उनको तीय आपत्ति है।

मो० क० गांधी भीर जन्यी

विद्यानि इंडियन मोपिनियन २१-३-१९ ८

# १८ पत्र उपनिवेश सचिवको

बोडानिसबय जन बनवरी २८, १९ ८<sup>९</sup>

वैवामें

मानगीय उपनिवेद मनिव टाम्पवाध

महोदप

प्रियाई प्रवीपन संगोधन कानूनके विरोधमें प्रमुख हिस्सा केनेबाने भारतीय और भौती नमुदायोंकि प्रतिनिधियोंकी हैमियनमें हम नेवामें तिम्न निवेदन क्रने हैं

बर्गनम बॅयुमी-निमानीको उन एपिया योंची विनास्त्रके लिए सावस्यक समझा युग है जिन्ही चिनारत विभी अन्य तरीको मनी मीति नहीं हो सबती हमाछ विरोध कातनकी

१ वह १९ तम यह ममनिहा को बारहायर केवले गर्मीकोड वाल बारे में ११-७-१९ १ के इंडियन

सीचिनियम्मे, महावित दूर वे । सहविदेशों वा ती कारक काराने वनचा था वा संबंद किया था, देखिए इक्तिय अध्यक्षक रम्बाध्यका प्रतिष्ठाम समाप २१ और " देव्यानकोची विदी" पृत्र ६५ । 🖂 पत्र बार क्षेत्र हैं मिटेरिया बार्याएक वर्ग निवह बाधित रेवरत किंत तम्बात सावा कर कर है। मेनी नो बी, बारताके मार्वनकी बन्दी मेंत्रे लिले मंदीनीके बरतेतर बन्धे वरियान कि रह है (रन ध्र ४९००); "( इरियम क्षोरिनियम ।

1. रिन्त इंडियन अीरिनियममें कराचित कामें शारीन २९ कासी, १९ ८ करे हैं।

। दरारके करिये का "अस्ति सराव" है।

चन बाराओंके प्रति को ऐसी बेंबुकी-निसानीको अपेकित बनाती हैं उतना समिक नहीं है जितना कि उसमें निष्ठित जनिवार्यताके तत्त्वके प्रति। उस जावारपर इमने कानून रव हो बानपर स्वेशक्तमा पंजीयन करा क्षेत्रेका प्रस्ताच बार-बार एका है और साब भी बनकि काकी देर हो वर्ष है हम सरकारसे वहाँतक हो सके उसी चारतेको अपनानेका आवह करेंने विसका बाले अनेक कार प्रस्ताक किया है!। हम भागते हैं कि संसदक कार्यादकाल-कालमें जाननको रह करना सम्भव नहीं है भीर

आपकी बार-बारकी इस सार्वजनिक भोषणाकी और भी हमारा व्यान गया है कि काननके रव होनेकी कोई सम्मावना नहीं है। फिर भी हम वह बता देना चाहते है कि विभिन्न परकारी सचनाओं द्वारा पंजीयनके किए निश्चित की यह अवस्थि समाप्त हो गई है और इसकिए सब जो भी पंजीयन कराया जाता है वह निविधत क्यसे स्वेच्क्या होवा जिसकी स्वीतार करनेके लिए हमने सरकारसे मुक्का प्रार्थना की बी।

इन परिस्थितियों में हम एक बार फिर चरकारके शामने विश्वम सहाव रखेने कि १६ वर्षसे अधिक उद्यक्ते मही लीहवादर्शीको एक निश्चित अवविके भीतर, नवादरणार्व हीन महीमेंके औतर पंजीयन करा केलेकी सविवा वी बावे इस प्रकार पंजीकृत कोमॉपर अविनियम भाग न हो और सरकार इस प्रकारके पंजीयनको काननी रूप देनेके किए भैसा उचित समझे करे। इस प्रकारका पंजीयन उन लोगॉपर भी लाग होना चाहिए को कमी उपनिवेशसे वाहर हैं हैकिन बाहर्से भापस का सकते हैं और कम्पना बापस सामने बच्छार है।

हमें इस बादने कोई आपति नहीं है कि एक्सियाइवींका पंबीयन करते समय कहाँतक सम्मव हो' कातृत तका विनिधमोंकी आवश्यकताओंकी पूरा किया वासे वसर्वे कि पंजीयन विभिन्न में होई ऐसी जानकारी प्राप्त करनेपर चोर न वें जिससे प्रार्थिक प्रार्थिक माननापर

चौट पहेंचे और पंजीयन अविकारियोंकी उन कीगोंकी जैंगकी-निधानीसे कट देनेका स्वविदेका विकार हो को अपनी धिसा सन्पत्ति और सार्वक्षिक चरित्रके किए स्विक्यात है या वैसे भी सरक्तासे पहचाने जा सकते हैं। इस प्रकारके मामकॉर्ने इमारा बावह 🖡 कि अविकारियोंको यह अविकार हो कि वे प्राविक हस्ताशरको ही विनाबतका प्रमान मान से । यदि सरकार इन सप्तानीको माम के और इन सर्वोत्तर पंतीपन स्वीकार कर के ही

हुम मानते हैं पंजीयनके किए निविचत समित्रों इस कामनके अन्तर्गत होनेवासे धारे मुक्यमें

रे योजन्य रंगिरक्य प्रकार सरप्रका शास्त्राको आरहीयोँको २९ गर्च १९०७ हो समेर्यास्त्र समाप्ते किया गया था। यह भवान विकाद कामून लेकीसम जन्मदेखके जन्मयेव विज्ञाने छनी विकादसंकि विनाते रेजीसमोक स्थानसर विकाद स्थान या। देखिल क्षम १, १६ १९, १९

र. "१६ वक्ते वरिष्ठ काले — वे सन्द कार्यरावके महाविषये वहीं है : पाँचीनी सारा कार्य पत्र सन्द वे — "१६ वर्षके वरिष्ठके " । विद्यारिया वार्वाद्रवादी प्रतिषे पत्रा विरिद्ध सन्द "का "हे देस बान परण है है करियारक वह ममनिया पोत्रीजी बात कार्य किर को ऐसीननींक क्षार (यह यह १९००) इंग्रस स्पर किया क्या वा और रूप कर्मणी महारिक्षि रूप सामग्री सामित्र करियाँन क्षित्र के स्थार

कारिश काइक स्त्री है।

र मनशिमें वा "वरिनित्तके जनायेत सवाय कणू व हों " किसे गांवीकीने बार बार "कविकाय क्यून हो बद्र दिताः

४ नेर नतर महानिरेमें नहीं है और बांधीबीने थोबा है ।

 गर्रतोग्र-स्वादी गरेलो दे छल रेसाँका है किन्तु नस्विमें स्वा इंडियन श्रीपिविष्यने गर्दी है। ६ वन्तिवे " स्वीवार " बारोने कारे " वित्र बोल्ने "बर क्लेट का ।

"B" COURT

In the Court of the Besident Magistrate

tor the District of WITWATTECTAND
Holden at JOHANNESBURG

before

Beyou're, Manilerit, Magistrasa

for the month District, on the / Office day of faculary 1905 Mohandar Carnachers Thank Fadran estudor 37 Charged with the Crime of low les 7 Bx 5 71903 to that types (or about) the 9th they of Grandy 180 & and t (or near) JOHANNIGETEG by leave the later within 43 hours by the Assestant Readers hope state to be large to the state of the land for the state of the state feel corregally and unlangually facil to be so within the

The prisoner being arraigned, pleaded fully

sources Tus minh



"सब्दे कमा ४०० — जा सामाका १००८ आगा-पि



४९ और कुछ?

भी पांत्रिने कुछ जीर कहानेते हनकार कर दिया और कताया कि वार्तानों के वारेमें मार्च कुछ कहानेका यह उपमत्ता अवसर नहीं है।

क्षत कुछ क्याना व कानुसा बनार पार कुछ है। इस समय हमारे संवादशासाने देखा कि यो गांधीके तिरके वाल बहुत वारीक करे हुए वे बीर पन्नी मुंखें भी करी वी। भी शांधीसे प्रका किया गया कि क्या प्रकार मी वे

नियम बानू किये परे वे को छाचारचतः सामूबी कैविपॉपर कामू होते हैं?

नहीं बहु यह मेने स्वयं किया है। बैद्धा कि बाप बानते हैं कैविमोंको एंकों तथा बुटोंका स्टोमक करनेकी इवाबत नहीं होती। इटकिए मने स्वास्थ्यको पृथ्वित किला-बैंक (कोर्ट) के मवर्नरेट सरकारत की कि मुझे बाक करानेकी स्वावत भी बामे। पहले वे विकोध परण बारमें राजी को बये—और बाब मने देखिए।

विमा-बेडमें बापके साथ चैसा व्यवहार हवा?

नेरा पूरा किहान रहा नमा — उठना किहान वितना कि नियमीके बनुसार सबनेर मेरे प्रति कर सकते ने। बहुकि बाविकारियोंने वित बंगका बरवान हमारे साम किया उठकी प्रसंसा किसे बनेर में नहीं रह सकता। परन्तु इस विवास जनके विश्वार सीमित है।

भीर जाना?

सावारन कुराक। क्रेनके किस क्रिस्सेमें आप रखें समें के?

ववनियंकि हिस्सेमें।

को है। उन्हों निस्तव तक को काच याकार्ते कुछ हतती ही बक्षाचीत हो तको। मस्विनके सन्तेमन-स्वलप्प भी मोदी अपने बहुत-से वेब्रमायुपित तिके बर्बाप तथ्य वर्षपातिके बसका हो चुटा था। उन्होंने उन बकावार बनुवास्थितेको तंत्रोपर्य बचावा कि उनकी रिहाई किन

कारलेंसि हुई।

वर्ण्यून बाताभीतां मनपर यह ध्यन पड़ी त्या भी पांची वपनी रिहार्डमो करपायह मान्योत्तरमं मान केनेवालांडी दिवस मान्येजी हर्गान देवार ग्यूरें ने। उस्तरे वे हर बाते स्टून कुंच सिवार्ड स्थि कि एक ऐंदे समातेत्रपर शहुंचा का लक्ष्य है जिससे बोनों पकोंने से किहीरे सम्मान साल या प्रतिस्थात्री वर्षित गर्ही पहुँची है।

भाकी प्रशिधाई किमेरी साम सुबह रिक्का किये जायेंथे।

[बंबेबीसे]

रेंब बेली मेल, ६१-१-१९ ८

# २० मेंट 'द्रात्सवास सीडर'को'

[जोहामिसवर्ग अभवरी ३ १९८]

कुछ भारतीय घेरीवामाँने धनका खामाल है कल पुनह एक कम्य सक्तनके साथ भी गांचीको रेकने स्टेसनकी और बाते देखा; उक्त सक्तन पुनिस बाना घोर्ससरिक हाकिम अपीखक वरनीन निरुक्ते। किन्तु यह निविचत नहीं हो सका कि साम्में भी गांची ही वे और उनके देखे बातेकी दात एक दिक्तकस्य मक्ताहका आधार वन कर पूर्व। वरकस्य जर्मुका भारतीयोंका मनुनान ठीक वा क्योंकि तथा ११ वक्के करीज भी गांची गार्क स्वक्रम जर्मुका भारतीयोंका मनुनान ठीक वा क्योंकि तथा ११ वक्के करीज भी गांची गार्क स्वक्रम अपभित्र निरु रदाना हुए, कहित वे मर्याक्रक वरनांकि साथ प्रिजीरिया प्या। किन्तु भी गांचीकी रिहाईपर को साज ही होनेवाली है उनके साथियोंको कल रसको वड़ा मबन्ना हुना। भी बांची मित्रोरियाते १ बजे लीटे और वनने निकानेके किए विश्वम गारतीय संघके सम्पन्त भी हैंसर मित्रोरियाते १ बजे लीटे और वनने निकानेके किए विश्वम परिचीर संघके सम्पन्त भी हैंसर मित्रोरियाते १ बजे लीटे और वनने निकानेक किए विश्वम परिचीर साथ प्राप्त प्राप्त परिचीर प्राप्त प्राप्त साथ प्राप्त परिचान के साथ प्राप्त परिचान पर

शेखमें बरताव

यह पूछा जानेपर कि आवड़े ताज जेकसे किस प्रकारका बरताज किया गया भी यांजीने जार दिया कि जेकसे निकसीके अन्तर्गत की जा सकनेवाली रियायतों और मेहरवानियोंके तिए में जार से से साथी केवी गवर्गर तथा अन्यवारीके प्रति बढ़े ही हतक है। परस्तु जुड़ोंने यह भी कहा कि जम निवासों और पृश्लियाइयोंको दिये जानेवाले मीजन तथा निवासके बारेने बहुत-कुछ नहनेको है। ये पृश्लियाई एक-बाथ अपवादको छोड़कर हर तरहते वातियाँके समक्त कर दिये गये थे। जी गांजीने जिर भी इस परिस्थितपर बादमें अधिक हिसारते प्रवास कर दिये गये थे। जी गांजीने जिर भी इस परिस्थितपर बादमें अधिक हिसारते प्रवास अपवादको छोड़कर हर तरहते जिल्ला है। ये प्रवास कर विश्व गये की जी गांजीने जिर भी इस परिस्थितपर बादमें अधिक हिसारते प्रवास अपवादको छोड़कर हर तरहते जिल्ला है।

#### चमझीता

क्यारा वह महिके सम्बन्धमें प्रश्नीका उत्तर देते हुए जी गाँगीन कहा: जी उमतीया हुमा है वह अधिकांगरी बही है जो प्रणीयन कानुस्के सम्बन्धन की जानवानी करारेगाई पुरू हीनके परके प्रशासिन किया गया था। यह उमतीया उपनिवेधमें प्रकृतकों राम प्रयोव एपियाईकी पूर्त-पूरी शिकालन है बेगा जिसकी उस क्षोत्रह वर्षणे उत्तर होती और जो उपनिवेधमें पुरु बचका पुतः प्रवेध पातवा अधिकारी होगा। प्रशासके बनुसार गितालन और कानुसेके बीच पुस्य अस्तर है व्यक्तियंत्रमारी द्या हटा दिया जाता । सम्प्रतिना एसि प्रमुक्ति जीता मान कीर विभागतियंत्र परिचार हो। और अस्तर सेर प्रशासी इत्तरार्थीक साथ उसी। पात्रम नहीं करते वो मुझे हमार्थ जारा भी शक नहीं कि हमार्गी एचिन वानुनके

१ बारमे वह निरस्थ ८-२-१९ ८के इंकियन ऑरिनियनमें ग्रीट-ग्रीट परिवर्डनोंक शब्द महादित हुन। वा।

w

बन्दर्गत होनेवाकी स्वितिते भी बदतर होयी और यह मोध्य ही होया। परन्तु मुझे किसी प्रकारकी बाबा नहीं विकार वैती। पिछके तीन इफ्तोंमें बड़े पैमानेपर को मिरस्तारियाँ हुई हैं में समझता हैं उनके बारेमें एकियाइयोंको विकायतका कीई कारन नहीं हो सकता। नह कार्रवाई कानमके सम्बन्धमें हमारी माबनाओंकी उत्कटता और सवाईकी बाँच करनेके विष् चकरी थी। स कह देशा चाहता हैं कि किलेमें बच्च इस कोर्बोंको एक बार फिर स्वेण्ण्या पंचीयनको बात चलानेके बारेमें सरकारको बर्लास्त देनेकी अनुमति यी गई थी। और सरकारने यह करम हमारे तस प्राचैतायवके उत्तरमें ही चठाया है। येरी विनम्न सम्मितिमें सरकारने इमारी प्रार्वताको मानकर बास्तविक सस्तिका परिचय दिया है। यहाँ में यह सीए सह देना चाहता हूँ कि कहाँतक भूझे पता है, पश्चिमाई समुदायोक नेतानक स्पनिवेशकासियोक इस निर्णयका बद्धादारीके साथ पाछन करेंच कि को एधियाई अपनी पूर्व-विवासके विद्वाबसे उप निवेसमें प्रवेस पानेके जिल्लारी नहीं है जायेसे उनका आवजन रोका जाना चाहिए।

### बेवें भाष साथी हो सार्थेगी

पत राजि 'कीवर'के एक प्रतिनिविको यहा क्या है कि बोर्लोमें बन्द भारतीय जिनकी र्ताचा क्रममा २२० है जान क्रीड दिये जावेंथे। ब्राह्मिक ब्रोह्मानिसमर्वका सम्मन्त है प्रदर्शन मादि नहीं किया मायेवा। अयसे विनीमें एकिवाइयोंके नेता अपने वैसभाइमोंको नई परिस्थिति सम्मार्थेचे । मेताओंको परा विस्तात है कि समझौतेका विद्याचे पाच पासन किया वासेचा ।

[अंग्रेजीसे [ दान्सवास सीवरः ३१-१-१९ ८

२१ पत्र 'इंडियन सोपिनियन'को

[ बोद्धानिसवर्ष जनवरी ३ १९ ८ के नायों

सम्पादक इंडियन कोपितिकत

महोदय

मेरे सह-कारावातियों तथा मेरे नाम मुवारकवादीके तारपर-तार चके वा रहे हैं नगींकि प्रीयकाँके विचारते मारतीय वसकी विजय हुई है। इस तो इसे बलकी ही विजय मान सकते हैं। जो भी ही क्या म अपने तना अपने ताविवाँकी औरसे आपके समाचारपत्र हारा मुबारकनाद सम्बन्धी ठारों और पत्रोंके जगनित प्रेयकोंकी चनकी अपापूर्ण जानगाके किए बन्पवाद दे सकता हूँ ? उन सब व्यक्तियाँको पूजक-पूजक अपसे किवाना सम्मन नहीं हो सका नीर मेरा विश्वास है वे इस मनिवार्य चनके किए हमें सभा करेंपे।

र देखिर "का कालिक्क समिनकी " कुट क्९४१ ।

<sup>%</sup> रह कारे ग्रुव्यको बकावर (क्षा ५४) वर हारीब २ करती १९ ८ है । अनुसार है बंधेबी का मन्दरि इ. १९ व भीर प्रश्रही ए. १९ ८ के बीच किया गया होता ।

में ईरहरसे प्रार्थना करता हूँ और आधा रखता हूँ कि यदि मिल्यमें फिर कभी ऐसा अवसर आया तो हम सोग सत्य मान-मर्याचा और सात्यसम्मानकी व्यक्तिर वस बान अपवा अग्य किसी प्रकारकी मुसीबत क्षेत्रनको — यदि चये मुसीबतके मामस पुकास वाये — तयार रहेंसे ।

भागका सादि मो० क० गांधी

[धंपनीस]

इंडियन मोपिनियन १५-२-१९०८

# २२ भाषण ब्रिटिश भारतीय सपकी सभामें

[जोहानिसवर्ग जनवरी ११ १९ ८]

जिन समान्तर विश्वान रनकर [सने] यह संघर्ष गुरू किया था और सोगोंडे इन बनानकी सनाह थी थी जन इंस्वरकी सी हुई इस अन्यताधित जीतर उन्हों हा सान सान है। ईरवर मचाईकी हमेगा नदब पहुँचाता है ज्या में मानता आगा हूँ और इमिन्न सन जनने नामपर समये गुरू निया था। उचने इस वर्ज दम करह निया है। दी हुई यह बनान नेकर और जनके दस्ताने गानकर सम्पर्ध को है। हो दी हुई यह वर्ज दो एक करह निया है। इस रमान नेकर और जनके दस्ताने गानकर सम्पर्ध के लोगों के छोड़ दिया रमान कारण करा है। उनके साथ कि यह सम्पर्ध के स्वाद कर है। इसने मचाई और दूरवा ही। भी बहुता था। कि यदि हम स्वादित ही कार्य या यहा सारे हमारे सरके संपर्ध में यह सम्पर्ध के स्वाद कर हमारे सक्त करते हमार साथ हमा जिल्ला की कि मेरे मेवसीरर जो अन्यावार ही एक है जनके निया सम्पर्ध करा। जनका की कि मेरे मेवसीरर जो अन्यावार ही एक है जनके निया सम्पर्ध करा।

से यह बहुनवी तो बोई जकरत ही नहीं एन्ती कि जनरण हमहान बान एक आयममें बना है कि गावती जनसे हुँछ देना भी नामक नहीं है। इस मब्बे सनट हाजा है कि समाज एक होतर बाम को तो किया बदाय होती है। बाद हमें बादी विरासक और बमाँगं के विश्वारण नवस्प्रता प्रजीवन कहा तेना है और गरकारण वह मंत्रूर विश्वा है। इसमें सूती बातून नज़ोरे निए नवाल हो जाता है। बातूनक बारण हमें जो कपण नहां पहला करा बहु वह गाम हो दया है। यो शिक्षित हैं और जिनके अभीन जायाण बर्गेया है शाह परना वा पहले कराने एक स्वीत की स्वात है। यो शिक्षित हैं और जिनके अभीन जायाण बर्गेया है शाह स्वीत पहले में गया राने विश्व हैं और मारकारों हो हमाने कि एन्यानक लिए असाल नेवा मार्गेया दिस भी भी का साम जिल्हा की सार सीह सीह ब्रीनियोंची एम देश ही यह तो हमने में मुख्य ही

<sup>4,</sup> Kitch fir on and the extent on the

हानि नहीं देखता वर्गीकि मह छाप हुनें सपनी स्वेष्क्रमधे देशी है। कोई सनिवार्य रूपसे माँगे से नहीं भी जा सकती। बीट इस विषयमें एक्सत हुक्कर काम करनके किए सरकारने हुनें तीन महीनकी सर्वाध से है। स्वक्रिए में बापके हिसके किए को बन पढ़ना सो करूँमा।

m

कानुगढ़े मुताबिक छएकारों बच्चोंका प्रवीवन विश्वा कर दिया वा नह भी पर हो गया है। कानुम उपयुक्त उद्योग करनका मन्त वब मिटोरियामें सेवद बुक होगी एव हावमें किया वापता। फिर भी किवहाक हों जेवती दिहा कर दिया है स्विक्त देवन प्रथम विश्वा क्या है। एकारते कुछ किविक्त क्यामें निक्का हमारे किए मार्च है। कारण कि यह काम संवक्त है और स्वक्तिय संवक्त को कुछ करेवी उतीवर निर्मर प्रवा है। विस्त तप्त वार्ष रावद्ध आदि हमें बड़ी संवक्त मेरोनेपर बचन देते ने उसी प्रकार उपनित्य-विषयने भी सम्बद्ध परोक्तिय हुमें कोड़ विवा है और बाद संवक्त प्रत्या होगी केएकार किया बाया। इस उपकृत्या विश्वा क्या क्या सुपत हो वार्योग हमारे अंग्लार किया बाया। इस उपकृत्या क्या क्या क्या स्विक्त में पूर्व हो बायेना और हमारे मानुझी एखा भी हो बायेगी उत्या हम वो मानुझी मौत्र के बहु पिय बायेगी।

इमारी विश्वका कारण तो बोहानिष्यपित १५ विटोरियासे २५ बोर अग्य स्थानीसे कान जोम नन नहीं है। रिजयोने मी अपना कर्तव्य पूरी तरह निवाहा है। अरगेदारोंन तो इसम बेहर चतुराई विवाह है। इसकी होवियारीकी तारीक स्वय सरकार किसे बिना नहीं एए सभी। और समाजकी बवर्वस्त दृढ़ता देसकर चही तरकार क्रिकामेपर जा नहीं है यह पत्की बात है। इस्तरपर प्ररोता रककर को संघर्ष चलाया जाता है ससमें विजय अवस्य मिनदी है। वैद्युपरा प्ररोता सकर को संघर्ष चलाया जाता है ससमें विजय अवस्य मिनदी है। वैद्युपरा इसकर को बाया भी मुखे हैं।

हमें बाती इस जीवसे पूक नहीं जाना चाहिए। बीर वोरोंको सरकारके विषय कुछ नहीं कहार नाशिए। नमरा दिवरकों भी जायों है जीर यही माने बनने संबंध में विषय पानेका भी है। हमें सरकारक साथ कर नहीं करना है अधिक सरकार और उपनित्रेयकों गोरिकों बनने अपने व्यवहार से दिवर है कि हम वस्त्रेय मानकी राता करनाके बानूनकी स्टब्स करते हैं। विशे क्यांत्रिय सरकारते सारकारताही हुई हो और स्थके साल एसी गुजाए पह गई हो जिससे देनेना करनार मौका विश्व स्वाय हो से बी गुजाएस पूर्वी गुजाए पह गई हो जिससे देनेना करनार मौका विश्व स्वाय करता हो से बी गुजाएस महा देन स्वाय स्वयंत्रिय स्वयंत्

संग्यार हम बाना भी नहीं दे नाजी नुभीहर हमारे बाह सावाबहुझा जबरण ह्रांबवार है। मोर हमी हरियारत हम सरकारको ठिकाने नाम है। इसक मार सरकार जोन्हुफ नरीती यह हम नीवाकी नाम रनकम कम्मी। जबतक हम जबको नारके प्राप्त रनकर संघर्ष नामें रहत रक्तक बहु सरकारको ठिकान नामके लिए पर्याप्त होगा।

हम रम नमय जा करते हैं तो समीनुस्त हमें पुरवार करता है। बीर परि हमने से वोर्ग नरसर अवसा नन्य निर्मादो नकर देया तो वह पत्का देसाहित होता। सरकारत बाहुम वनन वोर्स नाम नहीं है। वीपार नाम देवेंसे नाम है। विकास तमेत के सनुसर्क अन्तरंत पत्रीयन करवा है वे भी यदि इन वानुसर्वी को प्रतीयन करवासे तो सरकारा या अवसा हमें अन्तरंत वचनता भी पालन करता है बीर इस सरह असह असाईस वनुसर्वा पेस करना है। संसदके बैठते ही [पश्चियाई पंत्रीयन] कानून रेड होगा और प्रवासी कानूनमें फेरफार होगी और इसके हारा वर्षन जैसा समिवासी प्रमाणपत्र निसेगा।

जिल्होंन हमें सचनी मतद पहुँचाई है हमें चमका पहलान मानना है। इनमें से एक भी पीलक' इसरे भी रिच' बीर सीवर'के सम्यादक थी कार्टराइट' है। वसी प्रकार सन्यनकी समितिके सदस्य तका अन्य जिल कोगोंने संवर्षमें बीच दिया है अनका आभार माननका प्रस्ताव पास करना है।

[गनपतीसे]

द्रोडिडम सोपिनियन ८-२-१९ ८

## २३ मेंड राग्रहरकी

जोहानिसवर्ग वानवरी ३१ १९ ८

भी गांधीले घेंटमें कहा कि जिल्होंने अपने अधिनासका अधिकार सिंह कर दिया है, जन्हें उपनिवेशमें क्षेत्रकाढ़ते मुक्त रक्तकर क्षोड़ देना हो काफी नहीं होगा। वस्कि उन्हें हर प्रकारका प्रोत्साहन देना चाहिए, साकि वे एक सड़ा हुमा याच न पहकर नहाँतक हो सके समावने प्रकानित कार्ये और विशेष शाक्तिकाके वाची राज्यका अंग वन वार्ये। प्रमुख कारिको उस समयकी मतीका करनी चाहिए कह निम्न स्तरकी कारियाँ सम्मताकी माध्ये केंची उठा दी बामें। भी वांची भगरत स्मत्ससे इस बातमें सहसत हुए कि नैटानमें निर मिक्रिया प्रचा किसी भी मुख्यपर बन्च हो जानी चातिए।

[ बंदेनीसे ]

इंडिया ७--२--१९ ८

१ हैरी खेंचीमन कियोन गोक्फ, बुप्पसकाञ्च विक्रिकेक स्थानक सम्पन्नक, गोगीनीचे जीवानिस्तर्गके शामकारी मीधनपूर्व समान्य प्रमुखात होनेक नार ने हविद्याल औरियामामून ना प्रमे । क्यांनि पर्वानास्थ बीतनको स्पी प्रकृत सप्तामा था "कि प्रकृत साथ वालीक बीवनको बपकती है।" गांगीयी, यो समेक नियमके मन्त्रत्वर श्रम्ताक को ने काके कारंगे बक्ते हैं, " हम तरीवर नामराँगी तरह रहने को । १९०६ में गरेपीनीके रंग्लेंड बानेके गार करोने इंडिक्स औदिविकास समारामदा गार समारा । १९१६ में राम्यासक मराम मनिवान के बाद करों निराधार फिला गुला । वेलिए आध्याकायाः लच्चाल देश वर्षेत् वर क्या वित्य सामित्वाहे क्ष्यामक्का इतिहास, जनान २१ और ४५ ।

२. ९६० सम्बर् रिय निर्वोत्तिका ने और बांबीजीक वात यह प्रामीरवार महीको व्याने आलेले प्राप्ते वे बोहानियरोपी एक बार्वसाविह कार्येत अस्वत् है । कारतो क्योंने वेरिसरीकी परीक्षा पानवी (देशिय बन्त ६, प्रा ७१ और ९२ ); वे दक्षिण माहिता निक्षित्र जारतीय समितिक सन्ती हो (देखिर बन्त इ. स्व १४३ ) और बादकी क्लाब "बास्तरिक ननेता" का नते । हेसिश आज्ञमकथा चान ४ भन्नाव ४ मीर १३ तथा दक्षिण मानिकाके सत्याग्रहका इतिहास नवाल, १४ और १५ । रशिय नाविग्रहे मार्जानीत किसी काची प्रशिक्षाके किए देखिए सका क परिवित्त है।

इ न्यसरे कर्मेटक, बूक्तकाफ कीवरोत क्यारक, सोबीजीने करका सन्दर्भ कर १९ ६ में इंजेटमे हुवा या । व्या संपीमी निर्वेदिना केटमें के का कर्मोंने औं कारत और संपीमीके पीच सन्वरन्ता की बी। कस्ते दूरे रवित वाकिरी संपंति वे "शास्तिक पूछ या वार्ष करने रहे । देखिर विश्वन काम्बिकाक सम्बन्धारका

प्रतिकास, सम्राप्त ११ मीर १५ ।

# २४ तार विकार विकास समितिको

(जोड़ानिसवर्ग) फरवरी १ १९ ४

[बफीकाकिया"

•न्दन <u>ो</u>

प्रस्तावर्ते है।

समझौडेमें अपेशा है कानून रेड हो और नहीं जो पहुसेके स्वेच्छा

गिषी

[बंबेनीसे ]

इतिया बॉफिस ज्वतिधियक ऐंड पिकक रैकर्सस ३७२२/ ८

२५ वर्गा विश्वार मार्थ समितिको लिखे पत्रका एक स्रस

फरवरी १ १९ ८

बरि तीन माधके बन्तर्ने पंजीवन संतीयचनक नहीं होता तो बिन्होंने पंजीवन न कराया हो इनके विकास कार्गन जागू किया जा सकता है। इसरी बोर, यह गृहीत है कि यदि इस अपना इक्छर पूछ कर देते हैं तो एक संग्रोधन-विधितियम हास कान्य स कर दिमा बानेगा। जो किया जा चका है उसे काननी कर देनेके किए संसदके आवामी समर्गे एक विवेशक पेस किया वागेगा

विग्रेगीते है

इतिया नॉफिस जुडिसियक ऐंड पश्चिक रैकर्सस ३७२२/ ८

६ रक्षित नाक्षिक्य निर्देश भारतीय समिति (साम्य नामिका मिक्रिय सीविश नामिक्री) ।

र सह को लेक्सिक विजयते बद्दा दिया करा है, यो रिको कारियेश दार्याक्यको मेगा था, गौर नाइमें बाना गता ना । नह तार बुडिनन जोरिजियनक ७-११-१९ ८के जेडमें सद्धादित बना ना ।

रचिन वारिका निरीप नार्योग क्षिपित क्लानका करका का । ४ ६ बरास्ट १९ ८ थी भी रिक्त वानिश्च क्षारीव्यक्ती यह वह प्रेमा था। वह संब व्यक्ति तान **छन्य धींक्य निराम्हे बद्द क्रिय गा है ।** 

# २६ पत्र' जनरस्न स्मट्सको

चोहानिसवर्ग फरवरी १ १९ ८

प्रिय भी स्मर्ष

गृत गुक्तारको मेरे जीर यी चैनलके बीच को बातचीत हुई उसके परचात मन मापसे पुतः मेंट करनी चाही थी जीर यी केनलें सूचित किया या कि मेरे बातके पहुत जायस मिकना हो सकता। परन्त चैसा सीमान्य प्रान्त नहीं हुआ।

शी पेतनते को बातजीर हुई उसने मुझे थोड़ा देवैन कर दिया क्योंकि व तह भी एरियाई कानूनका एस बकाय एहे थे। बस्तुत उनकी बातस मेरी यह समझ कि बस भी परिवाद के कि उस की बातस मेरी यह समझ कि बस भी परिवाद के कि उस की बातस के कि उस के बात के कि इस कर दे दिया बातया। व का बात के दि हुई की तब जैने ऐसा विक्कुल नहीं समझ वा। और यह बात संबंधी विकल नायद और मेरे संपुक्त-पनते में स्थाद हो बाती है। मधी वही दक्का है कि यह कार्य दिना सिक्त कीर आपकी पूर्व कि साम वा। और यह बात संबंधी विकल मायद और मेरे संपुक्त कीर आपकी पूर्व कर साम दे प्रस्ता के स्वाद कर साम कि प्रकार की कि कोई भी प्रस्तु उक्का में कि यह कार्य किए बहुत विकाद है कि कोई भी प्रस्तु उक्का मेरी पनते में मायद के स्वाद कर साम कार्य कार्य के साम प्रमाण के साम प्राप्त के साम प्रमुख्य कार्य कर साम आपकी मायद की साम कि प्रमुख्य कार्य कार्य कार्य कार्य मायद के साम की प्रमुख्य कार्य कार कार्य कार कार्य का

में यह मी माने केता हूँ कि कावेदन और पंत्रीयनका कार्य समामके नताओं से समाह करके तम किया वायेना। और यह भी कि इसे बनासन्त्रन सीध दिया वायेना जिससे

पंजीयनका कार्य भाने बडे।

इसके सकाबा मेंने बग केंबुकियोंने निवासके बारेमें भी केनके पार एक एन्स्प छोड़ रिया था। इस बारेमें मने भी पैमनेते विकार-विनिध्य रिया था। तर बे दर्जी केंबुक्तिके नियामोंका कोई मी मीरिया नहीं बता एक बक्कि उन्होंने स्वीकार दिया कि दिमालहरू मियु एक केंबुलेका निवास बहुत काफी है। व्यक्तिगत काफी मेरे सियु केंबुल्डी निवासी

१ करावी १ से केदर बूग १३ १९ ८ तह भौगोंची और कराव व्यस्पर्क रीच को राजन्यदार हुआ वा "का मंद्रप्रीच नारा किस काम या कमूर्य कर-न्यवार" शीक्को हैं विषय मोरिजियकर्त अमारित दिसा प्रमा था। सा राजी एक नंदक रिको नाने २० हुआहै १९ ८ के शके तान तंत्रक करावे कारीलेन्द्र कर्माकर्ता भी मेरी भी।

मारहांके निनी स्वीतः ।

३ देक्टि "पत्र कान्तिस समिता" पूर्व ३९-४१ ।

अपना समस्त अंतुमिनीकी कार वेगा एक ही था है किन्तु परिधाहमीमें बहुत-से ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बातमें अगर किताहै प्रतिवहीं है, और चूँकि में जानता हूँ कि आप केरक कारपर विनास्त चाहते हैं दर्शकाए में आधा करता हूँ कि आप अंतुरेका निवान स्वीकार करेंसे। जमनी पुक्ताकने उत्तरमें मुझे गिरीमिट्या प्रवाधियों के संस्तक से लेडाक मूक्य प्रवाधी-प्रतिवन्तक विकारिक तार मिंके हैं। संस्ताक महोद्या विकारी हैं

विर्धारित्या भारतीसीत उनके सामसनपर, वसों सैनुक्रियोंक निकास केनेका तरीका सर्पेस १९ ६ ती प्रारच्या हुआ अब वह बोक्कीय संसक्ता पया। प्रवासी प्रतिकलक संविकारीने जो स्वतन्त्र भारतीयोंके सामसन्तर नियन्त्रम करता है सीचे

जिसे अनुसार उत्तर विया है
अपने आन्त्री तारीकडे सिकसिकेंगें — इस विभागते को अधायपत्र विये जाते हैं
उनके क्रिए देशक दोनों अपनेक विकास सायस्यक हैं।

बद बाप वंडोंगें कि कैप्टन (?) कार्डने बापको को सूचना दी है वह गरूत है। मेरे बावेके पक्षमें बावजन-विमान और संस्ताब-विमान हारा बरशा जानेवाला मेद जी मारान्त मुख्यबान प्रमाण है। संरक्षकको एकियाइयाँके एक ऐते वर्गके कोगाँसे साविका पहला है जिनके सामने अपनी विनाक्त क्रियानेके अनेक प्रकोशन डोते है। इससिए उनके सम्बन्धमें वर्गीकरण बाबावक है। बादवन-विभावको एकियाइयों तथा बन्य कोगोंके येथे तबकेसे काम पढ़ता है जिसे नेंद्राक्षमें प्रवेश करने और वहां वने खनेका वावा विद्य करनेके किए हमेगा अपनी सिनाक्त प्रमाजित करती पहती है। इसकिए उस विभागको केवल बँगुठोंके नियानोंकी भावस्थकता होती है। त्या स्वयं यह पूरी तरह प्रकट नहीं होता कि बापको समस्य बेंगुक्तियों रिपानीको विकट्टक वरूरत नहीं हैं? और मैठा कि मेरे विशेषक समाहकार बताते हैं, वर्गीकरनका तरीका विक्रमुस गैर-जरूपै होनेके जलावा करता विनास्तके तरीकेके मुकाबतेमें महेँगा भी है। केयमें भी सिर्फ बैगठके निमान ही बकरी होते हैं। बीर इस विकरिक्तमें में बापके ननमें यह अवस्य बैठा देना नाइता है कि निवेरपर छोड़ देनेकी बातका परिचास पश्चपात और अन्तर्से वाससावी भी हो सकता है। कहनकी बावस्वकता नहीं है कि बनसे मरे-परे किसी व्यक्तिका हैमानदार होता जरूरी नहीं है और किर भी चूँकि वह दूसरी तरह चाता-सूचा हो सकता है उसका केवल हस्तासर स्वीकार कर किया जायेगा। मेरे विचारसे अपवाद केवल उन कोलॉकि मामक्रेमें किया जाना चाहिए जो बावजन अधिनियमके अन्तरात निर्वारित संसाधिक परीखा पास कर में। निचलेह, उनका यो व्यक्तित्व ही उनकी धिनास्त है। परन्तु बूसरिक बारेमें ने बारी के नाम जिल्हा है। उस मानदा कर बना का जानार है। उस है कि में के साथ है। यह साथ है। यह साथ है जारें। यहि भारते रही में मुक्तियोंने पिधानींका भावह रखा तो विशेष तक्कित कारती बारते हमीजेंने कि त मार्चनारमोंकी मरवार हो जायेंगे। और चुँकि मेरे पान में नुक्कित के प्राप्त में बारें में विश्ववहर्ष कमार्ज मोजूर है में निवस्त्वहर्षक नहता हूँ कि विकारकों लिए साथकों में निकारींने निवानींकी भाव-पाना नहीं है। में यह भी पूजित करना जाहता हूँ कि त्राम्नीयोंको बिना परवानक स्वापारको सुकी कृट देनेते ज्यानिरीनिर्योमें ही-हल्का मनेवा। त्रया आवका यह समास नहीं है कि उन्हें

१ शस-विक्र मुख्ये है।

परवात दे देना अवका कण्यी स्पीर्ड देवर उत्तर परवातींका गुल्क समा करा एता अवसा अच्छा होगा?

म जागा करता हूँ कि इस पूनतया व्यक्तिया और योगनीय पत्रको आर्मामाप्तके रक्तमें निगान्त्रचेत व्यक्ति हो दिया है और जारता उत्तर भी एसा ही माना जायगा। म नामजीवर क्याप या कहत्त्व दे रहा हूँ उनसे में दिनीयें भी यदि आरको योहा भी करीबिय निगा हा गो देशे निप्ती स्वामनको इसा करें।

> सारका सक्का मो० कण गांधा

प्रतरकात्र भी क्ष्यद्श प्रिटोरिया

[ भवतीत ]

इंडियन मोरिनियन ४-5-१ ८ तथा इडिया मोरिन्स अडिगियम ऐंड व्यानक रेस्टस २८९९/ ८

# २७ पत्र भी और थीमती योंगलका

भेरा<sup>ति</sup>गवर्ग

दिव थी और थीवती बॉनव

क्षारि तिपु शासा मेरा पत्रशाद स्तीतार करें। तिनादेर बेसा पत्र सिनान है।

साठी थ एवं नाननार्ग नेवन सीरवारित नहीं वरित बारत हरवर्ष। बॉबस्पीर है। हरामा स्थेत पान मुने बारार वि शीमती बरेगाची नदीएन क्याँ रही नहीं यह रहना मन दूस हुआ। बारार है कि म नद वहुद नेवर है हिंद बार्ड स्टेस्ट एका वा स्याद रोगीने प्रतिनात नाने प्रवास है। विर्माद पहुंच नाम स्थाद एका हो। हरी रोहरी है। स्टेस्ट वाम साला है। क्या बार बार्ग्य वार्ट सार हुआ है।

क्या चार्यमा मार्गाम नात ब्यावाद हूं। हरण विचाहत ना वाद बाध र राजाया वाद नहीं जीवरी है। जीवरमा बाला को प्रश्चा वह बस्तवाद वार्य वाद हुआ है। पानं वर्षी स्थाप वर्षाय है। विस्तु वह सम्बद्ध दि मेंद साथ करणा नहीं को है जान दिन हुमरे प्राप्ति विस्तु बन्ध हैं। बाबा बरोजा विद्या है से विकास निर्माण हैं।

सान्य हरस्य स्रोत च चर्च

राहर की हुए बन बहरों हाँ (की कम्पू रह 3) है। बीजार अपन सन्ही।

t the trade to be mit and me and and a mile stand of account of a sin Can at its alien I and those this of a sit and again to and

وا مدايمته عمد لهاي بذيرم يا شعه ذاي شما هما چمي قبيد.

a ment and elicit and annual a

## २८. मेंट पत्र-प्रतिनिधियोंको

[जोहातिसवर्गे फरवरी १ १९ ८]

इस सहाईसे कमसे कम एक बात बसन्तिक कपसे प्रकट हो गई है कि ट्रान्स समित नहीं है। मेरा खबाक है कि म अपने वेसवासियों के बारेमें यह बाबा उचित रूपसे कर बौर में इस बगर्ने जन मास्त्रीयोंको भी मिनता हैं को संवर्षकी तकतीकें उठानमें अपने मापको नसमर्प मानकर उपनिवेसको ही कोहकर पके यमे ह । उपनिवेसमें जिनके नहस वहे क्षित्रकों स्वयन नात्रक व्यानव्यका हुं। कांक्रम ना वूर्त नात्रकार है। स्व केंद्र प्रवाद वे ऐसे स्वादार्थ में साववादी हर मुसीवतके प्रति वदासीत हो स्व क्रियु वर्षोंने वर्ष कांनुको साथ विर कृष्टामा स्वीकार नहीं किया विशे के बसीव करवेबामा नात्रवे हैं। मेरा दी बसाव है कि बपने वापकों निवसाव के बोध्य विद बपने किया पार्ट्योगीने भो-पूछ किया वह करना अकरी था। और उनके प्रार्थनाथनको स्वीकार करके सरकारने तीन महीनकी रियासत देनके सिवा कुछ अधिक नहीं किया है। जब हम कसीटीपर कसे था रहे हैं। मेरी समझमें को असकी काम जब सुक क्षोता है। जब हमें अपनी बाबी सीवे बीर सम्मानपद हमसे बोबनी है।

हमें बद सरकार और उपनिवेधियोंकी बता देता है कि एक समूदके कपने भाष्यीय कीमका बोना-वड़ीने चपनिवेधमें बुतनेते कोई तालक नहीं है और पर्धाप कानूनकी वृष्टिछ हम जस भी वेंचे हुए नहीं हैं तबांपि हम स्वीकार करते हैं कि ऐसे प्रस्पेक एथियाईकी जिस

१ वर इंडियन जोरिवियनमें "श्री योगीते मेंद्र सीवा और सम्माननर स्ट्र" होर्नेडले अधारित हुना ना। बेंदची दिनिक निकामें देखिए वार्टीलगी वृक्ष ५४ :

उपनिवेदामें बन रहन या उपनिवेधमें पून प्रवेशका अधिकार है पूरी-पूरी शिनान्त बेना हमारा मैतिक कत्तम्य है। अवर हम यह करनमें सफल हो यथ वो बिटिश भारतीयोंके बद्धरसे कटर किरामीको मी मानना पहणा कि जो कोण उपनिकाके स्थामी निवासी होनका अपना विकार शिक्ष कर हैं और सरकारको वपनी प्रशं-प्रशे पहचान हैं हैं उन्हें उपनिवसमें न कैवस बगैर दिनी छडछाडक छन दिया जाय बस्कि एस लोगोंको हर तरहका प्रोत्नाहन दिया गाय वाकि वे उपनिवेशमें एक सड़ हुए बावके रूपमें पड़े वहनके बद्दत अहाँतरु सम्भव हो थहीक समाजमें बुक-सिक्त जायें और जानी बक्षिण व्यक्तिकी राष्ट्रक एक बंग नन बायें। मेरा विस्वास है कि नदिश्य आविकामें बसवी राजनीतिक निरूपना महकि किसी वर्गके निरासियोकि पाप समूर्तों या प्राणीकी तरह प्यवहार करनम नहीं है बीक प्रमुप्पीयन प्यवहार करन भौर उन्हें बहिक उपन बनानमें है। अनुष्य होड़ और इस उरहुक प्रवास क्वार इसीनर वैद्या होने हैं कि कमी-कमी एमी होफ्के उदाहरण देवनमें जाने हैं। यदि रक्षिण साधिकार्ये फ्तवानी विभिन्न कीयोंको मागरिकताका सही-सही ज्ञान करा दिया वाये ठा इन सारी बार्तोक्रा निरुप्य ही इसाम किया जा सकता है। नागरिकतान एक रागके निरु मी मैच मनिपाद गारी कीमोंको बनाबिकार दनका दावा पक्ष करना नहीं है। परन्तु में यह पहर बाहना है कि शासक कीम जम दिनकी प्रतीक्षा करे अब मीच स्नारवाने समाजीका दर्जा करर उद्भवा जानगा। नारे प्रदनको इन बुज्जिने देखने हुए नेटाकर गिर्यमेटिया भारतीयोठि सम्बापमें अनरम स्मद्रमन को शब्द कहे हैं उनम पूरी तरहने सहमत होनमें कममे-कम मुप्त कोर् पराराम नहीं है। सब का यह है कि बहकि ब्रिटिश भारतीय नहासे वहीं बहने रहे ह कि दिनी भी कीमनपर निरामिटिया मजदूरोंकी प्रवाको बन्द कर देना चाहिए। भारतीयों मर्पान स्वतंत्र भारतीयोंन कभी तम प्रधाको म तो चाहा है और म बढावा ही दिया है। और में स्वीकार करता हैं कि यति नेतानमें गिर्धमिटिया मजहरोंकी प्रवान होती तो गरिमपाई प्रस्तन जी तराजिक की है बह न होती। निरंबय ही मेरा यह बिग्वास है कि प्रवत्तक नटान बाहरमे विर्यमिदिया मजपूर काना राजा तबनक एतिवादवाँ-मन्दर्था धोई-न-बोई परेगानी बनी ही रहेवी। परन्तु मेरे इस कमनका नोई यह वर्ष न तथा से कि विर्णमिटिया मजपूर माजार ही घर दाम्मराममें पन चन मा रहे हैं। में नामना है कि पहले इन तरहनी बानें बड़ी गर्न है। परमु में निर्मित जानता है कि के एकदम निराधार है। इसरा अन्य कोई कारण म हो तो भी रममनाम एक बारण दो हैं ही कि उतार बात नहीं निगराती है। भीर भारतमें भाव हुए विजी भागीपरी बगैर निजान्य वायके उपनिवेशने बाहर वही जान नहीं दिया जाना। तरामका प्रवामी विमाण प्रत्यक विर्वातित्या भारतीयका पत्रा संया सवनकी निवनित्रें है।

किमान्त्रतक अनुवर्गेकि वारेच पूछे बातवर भी गांबीने वरुगः

प्रदोतन प्रेमने विधानियाँका प्राप्त है उन्होंन जो बायम पर्मनाम कोई बात उन्न तरी गो। एकंट तथा क्या गमण वर्षणानियोग व्यापन द्वार क्या क्याप्त वीट कीट्यापन प्रमान तर्मन प्रितिक बात को निर्माण कर्ण विद्यापन क्या कि दूसर्थ की है। विद्यापन स्थान क्यापन की निर्माण या जन्मन ती निर्माण क्यापन कुछ होता को तुम्ला न्या उपन हो जाता । अगर हम दिनी चीटवी जन्मन हार्थ ता उत्तर निर्माण क्यापन प्री की जा नात्रनामी को भी बात नुम्ला पुरी का दी जाती। त्या जनने पुणकान्या क्या वारणे भी पुरन है जात करनार्थ रूपिया दी को दी। छपूर्व बांबी वास्त्रव

44

मी पांचीने यह भी भड़ा कि करूठे दालावाल शीवर में छने हुए कुछ सम्बॅका नर्प कर्ती पत्तत न क्या किया जाये असकिए यह कह देना वकरी है कि बर्जातक उनका सन्वन्य है बड़ोतक चेलमें पूरी सफाई रकी बाती थी। इसका अपनाव सिर्फ बड़ बगह भी बहाँ वेसे कविवाँको जिल्हों जनती अपनी-अपनी कीतरिवाँमाँ नहीं लेखा था सकता था, करना पहता वा । वहाँपर बाटमस बहुत वे । ये बकड़ीकी वरारोंमें से निकलकर आते वे । इसमें दोप केलके अविकारियोंका नहीं या. वरिक इसका कारण या जनहती बेहद कमी।

[बंदेजीसे] शंक्रियम श्रीचिमियम ८-२-१९ ८

२९ पत्र 'इडियन ओपिनियन'को

**चोहानिस्**वर्ग फरवरी २. १९ ८

सम्यादक

इंडियन कोपिनियन

महोदय

संब तबा मेरे नाम और उसी प्रकार खिल होनेवाके मारतीयोकि नाम बमाकि तार्रीका पार नहीं है। पत्र भी बहुत आये हैं। धवको अध्य-सम्भ जवाब वेनेका समय नहीं है इसमिए में अपने साधिमींकी और अपनी बोरसे तार मेवनेवाके तवा पत्र किसनेवाले समी भाइपाँको थापके इस क्लबार हारा नम्पवाद देनेकी जनुमति पाहता हूँ। बीर वक्त-अस्ता उत्तर गहीं दे पाया है इसकी कमा माँगता है और मैं ऐसी कामना करता है तका ईस्वरसे प्रार्थना करता है कि जब फिर ऐसा बवसर जाने तब ने बैदी तवा बन्द इन सब मास्तीन सस्य और देशके निमित्त बैसा ही करें बैसा जारतीय बैसियोंने इस समय किया है :

मिनचवीसे हैं र्षेडियन मोपिनियन ८--२-१९ ८

जापका काहि मोहनदास करमचंद गांधी

१ दान्तरपाक कीवर में गांगीजीकी रिक्षमेंची और निविद्य भारतीयों वर्ग कारण रामरानेब गील क्षर हमशीवेदी बर्नोदी गीरण यह करानें की मां गी। नहीं कहानित् करीका क्लेम दिना तथा है। करा म्ह भी सार पश्चिमार्थ कि रामको यह नार फिर क्ष्मी प्रमाने सींग केने वह सामा केन-अविद्यारियोंकी रामको वड़ी न डोडों । बेक-मधिवारियोंकी कन अमिकाक सेवसमंति शक्ति विक बारेगी किस्ति अपनी संन्याके सहस्य. कारी विशेष्ट बीमार्थ वारण और नामे गिरकाणी स्वकृत कारण अनेक सरकारी केलीक सामार्थित कारिनार्थी क्रीचा की है । इस क्रीविरोंडी नावण यह रहा है । बोहानिक्क्ष वैक्के वह इंडिसे बीहरी, किस्ने ४५ वेहिनीकी राजार है १५ से अधिद कीरोंकी एस बकार मीसमारे बच्ने दिन विदान पढ़े हैं । हो कारतीय प्रतिना आहे यारे प्रमीत कारत मेहीय होकर गिर वहें । व्यक्तिमारोंकी वह वही जिल्लात है कि बोहार्जनार्थ केली प्रतिक्रेड समय कि बतरेंगे बैरियोंडी बरवे परान्मानेडे किए के बाला बाता है, बराबी कर और दौनारोंने काने कराना.

निन्दू भारि है 🖟 प्रमने भाने बारतें और वालेंबी क्याना असम्बर है । वे अस्ती प्रसनी और स्वी क्री क्राडीने देश हो को है ।" वह बार द्रामायान सीहर में ३१-१-१९ ८ को छत्ती वी और स्पन्निय वह मेंद्र र परवरी १६ ४की ही होती।

# ३० भाषण ब्रिटिश भारतीय संघकी समामें

[बोहानिसवर्ग]

मने सर्पाप्रहीकी हैसियतसे काम किया है और कहाँगा। अवित् ईरवरके सिवा में किसी बौरसे बक्रें यह नहीं हो सकता। कुछ कोबोंने धमकियाँ वी हैं कि वदि समाज वस अँमुसियोंकी छाप देना स्वीकार कर केगा दो सार पड़ेगी। उन कोर्गीको में बता देना चाहुता हूँ कि में स्वयं बेकमें दो बार सेंमुक्सिमीकी छाप दे चुका हूँ। इसकिए अपर मारना ही हो दो धबसे पहले मुझे मारें। में इसके खिलाफ मनिस्टेटके सामने फरियाद करने नहीं बाऊँगा विक्ति को मारिया उचका एक्शन मानकर करवाबाद बूँगा कि मेरे माइकी काठी मूक्तर पहीं। में इसमें करनी रनकर समझूँगा। वो काम हुवा है उसे मने ही किया है और आगे सी में ही विक्नियार पूर्वेगा। इसकिए एक्टी बासके किए किया दूरको उकाहना न दिया जाने की किस मूने दिया जार। में की माना नेता ननकर करवा करवा जववा प्रतिप्त पाना महीं नाहना। में सी इसके सेवककी माहि हो पहला चाहना हूँ। और उसके किए मुझसे स्थानकी निकास सेव पड़गी उदनी करनेमें में आनन्द मानुंगा। इसीमें मेरा चीरच मी है। पास्तविकदाको प्रकट करता में ए काम है। और यह में मुक्से करता शाया है। गये वानुनमें केनक भेरे हसाकर स्कर पनीयन करा केनके खिए नहां जाता तो भी यं तो दनकार ही करता। नया कानुन ट्टा इसिनए स्वेच्छापूर्वक पत्रीयन करवानेको में इन्यतका काम समप्रता हूँ। कानूनके रह ही जानेंसे हमारी टेन सोगन्य और हठ सबकी रखा हो चाती है। इससे मानी हमें दुख मनुष्यता मिली। कानुनके बारेमें में मिलना भानता हूं और समझा सकता हूँ उतना दूसरा कोई नहीं धमक्षा चकेया। इसमें मेरे अभिमानकी कोई बाद नहीं है। परन्तु म जो समाह ईसा धी करती समझके ममुद्धार सही ही बूँगा। सन १९ १ से बाव एक की सारी स्वतानीकी में बच्ची रुप्हेंसे बातरा हूँ। बावरक की लग्नाईमें इसने बमीटक मैचक एक यही काम किया है कि बमीन ताफ कर ली है। अब उस्पर मकान बनानेका नाम बाकी है। सकान किया है। कि जमान तोक कर ला है। जब उद्यश्य शकान चनामका राज वाका है। सकता कैंदी बोबा वार्य उद्यक्त है। बोबी वाला रख कैंदी बोबा वार्य उद्यक्त पत्र का कैंदी ही यह वस कमी दिएक्य करणा है। बोबी वाला रख कैंद्रीक्यों दें! डार देनेतक नहीं लाया है। बनर देनी भी यहें वो हम करनी मन्दित ही देंगे। इस बारेंसे मंत्री कुछ कर चरना हूँ भी कर रहा हैं। ऐका ही में पहल भी नह पूका है। मूने किर कह तेना स्वीद्रित कि यह समझ कि कुछ गानती दोरान करता है। सोर नहीं करणा है। सुर्विहम दौर करने तो हमारी उत्तरी हानि होगी। हम हर हुमनसे बायन्त नमनामे काम लें। जिस हिस्मतकै साथ हमन नरकारमे सदाह छड़ी उसरा परिसाध कच्छा है। निर्मेशा क्वा में हमें हिस्सत ही एपती है। से थी नाम करता है नह हमिसर नहीं कि मुत्ते कीममें इत्यत या हमाम निर्मेश से दो यह तब करोच्य चनककर कर पहा हूँ और करना पहुँगा। कानुन्ते नारेमें यदि साग पूछ गूछना काहें दो थेरा एस्टर पूना है। मृतमे सो मनाह कर पहुंगी हूँगा। वह उनित्र कमें तभी उनपर अपन दिया जाय नहीं दो

१ मद समा २ करवरी १९०८को कोबानिसकोमें हुई। श्री हंखा विनों सक्के करू<sub>को से</sub>

नहीं। में हमेशा समावके साथ हूँ। कानूमके वारेगें मेंने बहुत-सी वार्ते सी समझा ही भी हैं। फिर भी वोदिनियन में और स्पष्ट फिया वामवा उसे बाप देव कें।

[बुबरातीसे] इंडियन बोलिनियन ८~२-१९ ८

३१ पत्र<sup>९</sup> मगनलाल गांधीको

भोहानिसमर्व फरवरी ५ १९ ८

चि सयनकाळ

4

र यह पत्र वर्धीन्यर्धि व्यान्यर्धि । सक्ते स्वाप्ति पिने को सक्त पूरे पत्रेत तेत्वी कनुताको सेले को है ; २. सफलनक नोपी (१८८१-१९९८)। गोपीजीक चरेरे कही तुष्ठकामार गोपीज दिलेल पुत्र; सोपीजीक राजीको राजीको स्वाप्ति किया सिनेके पारं पीतिका सामगोत और साथे कम्बर सन्द्रसन् सामग्री तास्त्रस्तीके

३ वरी मूच मंधेरीने को शब्द के बलका वर्ष होन्स न बहे ना

कर सकते है। इसनिण मुन्हें से बावें मुनकर बान दिवाससे उसी तरह निकास देनी साहिए मैंन बतारकी पीटवर से पानी बह बावा है। से जानना हूँ कि बहाने कोग जा प्रन उस नाने हैं उनसेंसे करी उत्तरकी बारपाकता तुम्हें नहीं है। एसा एक भी प्रक महीं है जिस्सर मने विचार नहीं किया हो जिसका समाधान यन बगनी स्तिक मर नहीं कर किया हो। बाता है जब यह पत्र तुम्हारे पास बहुचेया तुम स्वरम-मानम्ब हार। में साहरा हूँ पीनिका बाकर तुम काराने मिलूँ सनित अभीतक सा सम्बद नी है। किर भी सहीत मुद्दें बहु बा सकता हैं।

बही बो सात भी बटित हो बाहे बहु साधारण ही हा उनके सम्बाधमें मूग पूरा विवरण सजना कभी सन भूती।

मोहनन्तसके आधीर्वाद

[पुन'क ] यह पत्र दूसरे कोगोंकी भी पढ़ा रेना। को कुछ समझमें नहीं आम मुग्तन पूछा। माधीभी है सिनिमें गुजरानी प'कान्-टिप्पकी नीतन तथा उनक हम्माझको सुक्त हान जिनिन मुन सबसी प्रति (एस एन ४०५४) न। गीकस्य की छननमान गार्था।

#### ३२ नम्रता

पर मान्तीय वाराश है कि बाबका पेड जितना अधिक पण्डा है उनना है। स्थिक मुद्दा है। त्मन इत्तरार नहीं दिया जा गवा। कि नाम्यक्षणमें भारतीय गव्मानक माप — और उनना भी अधिक बदन पढिल गवानकों तीरे किना — बाव नथा न तिहरी अधिक है। इस हो भी विषय करने पढिल गवानकों है वह उनकी आध्यानकिया के अवस्थित प्रविधा मानी जानी चालिए।

रूप नदारोको तसे बारगीनोदी विवयस ताब तरी देश चर्चान इस ताबस्या विवय का ब्रमीन गाँ दागवा दुश्योग तीगा। पान्न वर्षि द्वा साम इन ताबस्य प्रपुत्त किया भी का राक्षे तो विकास संस्थानी हुई है। भारतीयोंने सवा ही कहा है --- कीर ठीक ही कहा है --- कि यह संबर्ध भामिक संबर्ध है। वो कीम वर्म सम्बन्ध उत्परी वर्ष कमाते हैं उन्हें इस समर्पेक बन्दर कीई वार्मिकला नहीं बीक पड़ी है। केकिन स्वयं भारतीय कीप इसरी प्रकारसे विचार करते आये हैं। उन्होंने इसे ईस्वरके नामपर सक किया ना और बब उनका करोब्स है कि वे परमंपिताके बागे नतमस्तक हों कि उन्हें इस बन्नि-परीक्षाप्ते गबरनेके किए पर्याप्त सक्ति प्राप्त हुई।

इसके बकाबा मारतीयोंके पास इस समझीतेपर वर्ष करनेका कीई कारण नहीं है। किन्त इससे सन्हें नम्हताके साथ बाये बहरोको प्रत्येक प्रकारका ब्रत्तेवन सबस्य भिका है। न्यॉकि एक बुरा का और उच्चतर कोटिके कार्यका शीयबेच दी जब हुवा है। भारतीय समाच क्ष्मीटीपर चड़ा दिया गया है और यह उसीकी याचनापर हुवा है। बकाय इसके कि सरकार पंजीसन करानेके किए कानुकड़ा सहारा केरी और ववजा करनेवासोंको काननी दस्त्रका मागी बनना पहला मार्ग्डीबॉने रकारको दाल्यबाकर्ने ग्रानका बविकार रखनेवाने सब बार तीयोंकी चिताबत सम्बन्धी प्रस्थेक लविका बेतेका बचन बेकर नैतिक उत्तरहाजिल और इसी कारन एक उच्चतर कौटिका उत्तरवानित्व उठा किया है। इसकिए क्षव यह रचनारमक कार्य हो यया है। भारतीय समावने बायस्यक विश्वसारवक कामको नियमित सान्तिपूर्व बीर विस्कृत दिष्ट बंगसे बकाते रहनेकी योग्यता विका वी है परन्तु अब उसे अपनको ठोस मीर टिकाऊ रवनारमक कार्व करनेकी क्षमता रखनवाका विश्व करके दिखाना है। यह भारतीय समाज बपने-मापको अपने असर एके गने विक्लासके योग्य सिक्क कर देगा तब वह बपनेको सामुबाद दे सकेगा और सभी विचारशील कोगोंकी निगाइमें निकाय ही बहुत केंवा उठ जायेगा।

[बंग्रेगीसे]

इंडियन ओपिनियन ८-२-९९ ८

## ३३ स्वेक्काया प्रजीयन

इमें सुचना दी नहीं है कि टान्सनासके सब बारडीबॉके किए स्वेच्छ्या पंजीयनका बिसे सरकार ब्राप्त स्वीकृत कर किया जमा है काम जोहानिसवर्षक बॉनबैडिस स्वेगरमें स्थित पुण्ये वस निरंतावरमें अनके छोमबार, ता १ से ९ वर्ष पण्या पाके दिन रह वर्षे पूर्ण मान्त्रीयेके छात्र पूर्व हो जायगा। इसरी बन्होंने पंजीयनके सम्बन्धने योणित समस्पर मूचना यी जामगी। वहां गया है कि प्रिटोरिया और जीहानिसक्पकी छोड़कर, क्षांवर्ण केनरा काम विभिन्न अमहोंक सविन्दुंटोंक विन्ने खेगा।

पंत्रीयन प्रमाणपत्र और प्रापंतापत्रके कार्मोंमें बन्हें नई परिस्थितिके बनुकक्ष बनातके क्रिए, बहुत-पुछ रहोबदन किया नया है। प्रत्यक वाकिय वर्ष भारतीयकी चाहिये कि वह पंजीवनके किए कार्यानसम् हाबिन हो। ऐसी स्थितिमें छन नवका यो प्रमाणपत्र पानके विकासी होने पत्रीयन किया जामगा। मीने शीरीर जिन कोवंकि पास जनके नाम वैस करते हिसे वये जनुमतियत है और जिनके पान पुराने क्य पंजीवन प्रमाणपत्र उनकी सम्पत्तिके स्थामें हैं उनका तथा उन यह बर्जीका जा १६ वर्षकी सबस्वाके पूर्व ही शास्त्रमुनस्त्रा आ नवे

पे पंत्रीयन कर दिया आयेगा। यिनास्त्रके तरीकीके बारेगें सामान्य तौरपर निम्नतिस्तित बार्वे सभी समित्रार्थों और हेर्नुजीके सिए नियमास्त्रीका काम वे सकती हैं

(६) वो कौर बायबार सम्बन्धी बीम्पता रास्ते होंच अपना अन्य विसी प्रकारसं ट्राम्बनाकने निवासियोंके करमें परिचित्त हो चुके होंग उनने पत्नीयकके स्वित्वेत्रके अनुसार वीप्रस्थिति निधानीके स्वान्यर हत्ताकार — एवं हत्ताकार वो सुन्यर हो और जिनसे हत्तावार न रनेवाकेके स्वान्यत्वकते ग्राप निकती हो और वो अधारीके सानार-मात्र न हों — स्वीदार कर नियो बायेंगे।

 (ल) प्रवासी प्रतिकलक अधिनियममें दी हुई प्रैक्षणिक क्यौटीयर करी उठरते यांच्य पर्वाप्त विद्या पाये हुए लोगोंसे अमुक्तियोंने निवालक स्थानपर हस्तावार स्थीकार क्रिक जायेंसे।

 (प) उन स्पित्योंको विग्र मैनुक्रियोंके निधान देनके बारेमें वास्तविक समया सन्त सम्मात्रीत बारति होनी और यो उरर्युक्त यो वाराओंने बन्तर्गत् नहीं बात सभी सैनुमियोंको

छापके बजाय अंगूळ-निमानी देनकी हजाउत होगी।

ये बहुत उदार कृष्ट व परणु, हवारी सम्मित हो से पुकी है हसिन्द हुना मान म तकता ही मिक्त प्रोमानक होया। मुक्य बात हासिन हो ही पुकी है हसिन्द हुनारी प्रयम् मन प्रत्यक स्वास्तिकी तथा तिवा दिवकते नेपूर्तिस्वीकी साथ देनी चाहिए। कुछ मी हा नतामौकी तो मि हैं मैनूनिस्वीकी साथ में देनेका मिक्तर है सबसे पहले मनना यह मिक्तर एंड़ देना चाहिए मीर एवे नियान देनकी रनामदी प्रवट करनी चाहिए, ताकि पिनास्तक काम मूनिष्योक साथ हो नाय और सरकारके सिक्त में सुन्द करना चाये। हमार्थ दिवस्त है कि मार्त्यीय मनाव हस सुन्दक स्वास्तिक विचाय करने करना कम्मागीर प्रवट करेगा। हमें नामूम हुमा है कि भी हंस्य नियाँ भी यांची तथा सम्य सोगोने निक्ति रस सारोन्ड मननेड एकका कर राग है, इस सुन्दी सीन न करनका दिख्य कर दिवस है।

[अंग्रेजीर्छ] इंडियन औपिनियन ८-२-१९ ८

#### ३४ सस्यकी जय

हे सर्जन सूजुर बीर दुलमें लाम और हातिमें जय और पराजयमें समान भार

ग्रास्टर युद्ध कर। इनमें तुस यात्र शरी काया।

हमें यह मानने हैं कि हात्मवालक आरणीयोंची पूर्ण विजय हुए है। उरनाने गायह महीत दक्षर भी। नाती बीच एक हा गई। नामन वीजय आदिवाल आरणीयाची प्रवत्न त्रापन हुई। केल जानका प्रवा भी पुद्ध हुमा। और जवनेशिय शीमनान नातीना हमा। जनक राष्ट्राज कैंग्सी विचार पूरी हीतन परने ही गण यत यह बर्गुन वरना है। नातान

र हो दुना नव को करकारे काओ है बुद मुंदर है वर्ग नेती रच को नहें [मुग-तुन्त मने हुन्या नामानाची वराज्यी । तनो युद्धार युक्तरर नैये वामानाच्यति ह मन्यदर्गाना-२ हर] हितासमें ऐसे उसाहरण बहुत नहीं मिलेंगे। सरकारने मारतीय समावनर बड़ा विकास किया है और वैसी ही बड़ी किम्मेमारी उसपर आणी है। मारतीय समावकी जो मौग की वह स्वीकार कर सी वह है। जोग यह थी कि मया नानून उसपर कानू न हो। नानून आप है। हार्नून आप है। हार्नून केम है। हार्न्द्र कानू न हो। हार्नून आप है। हार्न्द्र कानू हो। हार्न्द्र कानू हो। हार्न्द्र कान्य न हो। हार्न्द्र कान्य हो। हार्न्द्र कान्य साम यह स्वास की सह कान्य की स्वास की सही हुन्द्री। उस समाव सित कानून वा स्वस्त केम स्वतीय कार्य ही। हार्न्द्र कार्य मार्न्द्र कार्य कार्य मार्न्द्र कार्य मार्न्द्र कार्य मार्न्द्र कार्य कार्य मार्न्द्र कार्य कार्य मार्न्द्र कार्य मार्न्द्र कार्य कार्य मार्न्द्र कार्य मार्न्द्र कार्य कार् होनेपर वह कानून आरतीयोंपर कागू नहीं किया जायेगा। सर्वे यह है कि भारतीय समाव स्वेच्छात उस कानूनके उद्देशको कानूनते बाहर पूरा करे। बाती वर्ष स्वेच्छात पंत्रीयन करानेकी र जना कर्य का मुक्त के एररमा आपना का वाहित है। मीर मार्गिय स्थापन कराना कराना है। मीर मार्गिय समाय समय-सम्बर्ध र इस प्रकारने पंजीयमध्ये किए कहता मार्गा है। यह स्थेच्छमा पंजीयन सब सरकारने मार्ग किया है और सरकारने कहा है कि जो कोन स्थेच्छमा

संकार पंजीवन सब सरकारने मान किया है और सरकारने कहा है कि जो कोन संकारण पंजीवन करावेंसे समय नमा कामून कामू नहीं होगा। वर्षाद या दो वह कामून केवल कर्माहेंकि किए ही ऐसा वर्षाद सके किए हुएए कानून बनेगा। वर कामून कर्माहेंकि किए ही ऐसा वर्षाद सके किए हुएए कानून बनेगा। वर कामून क्यों दे कही एक्टा। वह हो सीवारपर किर सारने बीच है। सरकार कामूनमें मोझा-सा परिवर्तन करे हो वस है। सरकार क्षेत्र कामून करना मुख्य सा पर मा वस वस करने मोद सुरा कामून करने मार सुरा कामून करने हैं। मार सुरा मेर हुए गायों है। स्वर्त के सुरा कामून करने हैं। मार सुरा कामून करने करने हैं। सुरा मार सुरा कामून करने करने हैं। मार सुरा कामून करने कामून करने करने हैं कामून कामून करने कामून कामून करने हैं कामून कामून कामून करने हैं कामून क

सपके बिए मी और नेशामींने से मुहारीने केवल सपकार सहाय केवल एकंच किया है। एक मारा यह वहनुत गरिवाम निक्का। सप्त हो ईस्वर है वचका बूधा है। एक है। एक स्वत्य हमारा हो। एक है। एक स्वत्य हमारा हो। एक हमारा के प्रकार वाने हमारा के प्रकार केवल प्रकार केवल हमारा की स्वत्य हमारा की हमारा की हो। स्वत्य की स्वत्य हमारा की हमारा की हमारा की हमारा की हमारा की हमारा की हमारा हमारा की हमारा हमारा

11

सबेता बहु नेवल सुवाके नामपर ही कड़ेगा वह हार-भीत नहीं मिनता। उसका प्रण तो एक ही है। और उसका महान काम हतना ही है कि सुवाके नामपर सरकता सेवन करता हुवा

है। मीर उसका महान काम हेवना हूँ। है कि चुबाके नामपर सरफा सेवन करता हुना अपना करोब्ध करे। उसका फक्र वेगेवाला मास्किक नहा है। निस प्रकार सरफावी जय हुई है उसी प्रकार सरफाहकी जीत हुई है। सब प्राप्तीमोंकी अब काम हो जाना जाहिए कि सरकायब क्रम्मीर क्लाव्ह है। वह धीयक रोजीकी हर हर

सीनांवि इस सर्वेपर लागू होगी कि इस सब एक होकर हानि उलानके किए रीमार रहें। कोई कहेंगा कि यह सब तो कम्बी-सीध बार्ट है। बीत कैसी? समस्रोता कौन-सा? वस्त मेगूनिमां लगानेकी बाद तो जब हो रही है। इस मकारकी बढ़त करनेवालेकी इस ममजान समस्रे हैं वसीकि यह जबाई वस मेजूनिमांकी नहीं है। कानूनके टूटनेके बाद वस मेजूनिमां लगानी पड़ें तो कीई हुई नहीं। जक्कर उस मेजूनिमां देशन नहीं है। बुपई नमे कानूनके मातबुद कुछ भी देनों है। बिनायके विचारत सा सरनी इक्कांस वसने निम्नेक पूर्व एक स्वत्न है इस्कामन नहीं है। मेन्द्रिम स्वत्न तह हुत्तम मानकर बूटे बाद करना तो टह्क इन्तेप्त सम्राम् होगा और इसमें तीहीन समझी नामेबी। इसकिए कीई बाद लक्की है मा बूटी यह उसके सम्बारित सावादित होता है। हम मानके हैं कि कई सारतीय होर दस मेनूनिमांकी ही कहाई

[यून ८०१७] इंक्रियन कोपिनियन ८-२~१९ ८

# ३५ सूनी कामुनको स्वीकार करनेवालोंसे

'म्बैकक्रेय [पोडोबावों]को हमने जनतक कक्षमूँहै बादिकी उपमा दी है। यह इसमें घोष-समझकर और बिना गुस्सेके किया है। ऐसा करना हमारा कर्तव्य वा। ये उपमाएँ देपमावसे नहीं वस्ति स्नाहके कारण वस्तित होकर वी वीं।

बद उन्हें कवर्गहा कहनेका सगय नहीं रहा। पहले उनका उदाहरण कोमेंकि सामने सामा बाबस्यक वा। वह कहाई समान्त हो वृक्ती है इसकिए उन्हें स्पमाएँ देना अनुविध कड़कारेना। इस कारण जब इस ऐसा किवाना बन्द कर रहे हैं और को मुक्त हो रहे हैं उन्हें इमारी सबाह है कि वे भूगी कानूनके बावे सुक्तेवाकॉपर बरा भी बुस्सा न करें और उनके साम जलक मेरको मिटाकर जनके बोच मूक बायें। वे जीर सम्य भारतीय एक ही वेसके हैं

एक डी रक्तने हैं और माई-याई है। बालीकी चोटसे बैसे पानी अवन नहीं हो सकता बैसे इन भी बच्चन गडी हो सकते। जिन्होंने सूनी कानून मान किया है उनको हमाध्य यह सकाह है कि वे जैसे को वैसे

मान्रतापूर्वक जपनी मुख कब्क करके समाचमें जा मिखें। की नई पक्रदीके किए खुबासे माफी मार्गे और फिर बबसर बानेपर धन्तिका परिचय हैं। संबका भवन (फेडरेसन झाल) बनामेकी बात फिर वठी है। [वह बने] तो वे इसमें

बहुत बड़ी मदर कर एकड़े हैं। वह सारे समावने बड़ी मुसीबत उठाई है, बहुत मुकसार यहन किया है, तब कानुनकी स्वीकार कर केनेबाओं ने पैसे कमाये हैं। बहुत्याक प्रवृत्ति पैसेके किए कानून कबूक किया है। इस कारण समके लिए यह प्रतित होता कि वे संबंध जबनके

बर्वकी महमें अच्छी-बासी और पर्याप्त एकम हैं। हमें अपनी यह सिफारिस उनसे नवर्षस्ती नहीं भनवानी है। सच्या पहलाबा इस तर्फ मही होता। निर्दे के स्थानी मानमासे तका कीम और देसकी प्रकारक सातिर में तभी नह

शोमा देगा। हमें भाशा है कि बिन मेनन कोपोंने बीतापूर्वक समावकी नाक रखी है वे बीर ट्रान्सवाक्षे बाहरके मेमन कानूनके बामे शुक्र वालेवाके मेमनींचे बानना कर्यका पूर्ण करनेके सिंग् कहारे और वसी प्रकार बुखरी कीमोंके वो माह बानवार्य पंजीसन करा चुके है पन्हें पनकी कीमके कोग तथा इसरे आस्तीय समझावेंने।

[म्बरातीसे] इंडियन मीमिनियम ८-२-१९ ८

# ३६ रिचका महान कार्य

भी रियन जा सवार्ष की हु उनका मुख्याकन नहीं हिया जा सकता। किर मी यह ता तिरिक्त क्या कह एकते हैं कि उन्होंन एवं जय्य कुछ सम्बन्धेन सहारता न की होती तो हमें कमी दिनस्य प्राप्त न होती। हमाण पुसान है कि समाज भी रिक्क कमाणी डीक-डीक कीमत मगता। यह उसका कर्जन्य है। इस समय भी रिक्का काम सीमती रिफ्की रीस-आपके पास प्रत्या का किन्तु उन्होंन ऐसा म करक बड़ी मरके किए भी पतकार महीं छोड़ी। इस प्रकारके सायवक्तिमानकी निवासी कम की बाये कम है। भी रिज निहास्त गरीक म्यांकत हैं इसक्तिय हम सबसे सक्का एसता यह समसते ह कि उन्हें कुछ-म-कुछ रकम मेंट की बाये।

[युनचतीचे] इंडियन जीपिनियन ८-२-१९ ८

# ३७ स्वर्णाक्षरोंने नयों नहीं?

हमने पहले 'रमिक'के मगपर टिप्पणी नियन हुए यह रहा या कि जब जल-महससे भार दीय पुनीत होकर सौर बायेंचे भीर हमें विवय मिस जायगी तब हम 'इडियन बोपिनियन' को स्वर्णशारीमें छाप सुबते हैं। जब कुछ पाठकों हारा सवास पूछे था रहे हैं। हमें सगता है कि अभी हमारी सच्ची बीट नहीं हुई। यह एक प्रकारत सी सच्ची जरूर है, क्योंकि धायाप्रहका पूरा पासन हवा जेलके वरवाजे जुलै और कातून-मुक्त पंत्रीयन तरानकी बाद निष्यित हुई। और यदि इस वैद्या करत है को कानून रहे होगा। अर्थात असी को बातें मनिप्पपर निर्मर है। नरकारन हुनाय विश्वास किया उनन हुने फूल नहीं उठना बाहिए। बद हम उस दिकामके योग्य सावित होंने तभी नहीं बीत मित्री मानी प्राथगी। इसन कृतामीका काम अर्थान् अमीन शोरन और उत्ते नाफ करनवा काम ठीक तरहमें विद्या। मन राजका विनाईरा कात मही-सही करेंगे या नहीं यह देशना है। वानूनक रह होनदी पुत्री नरकारने हमें सीप ही है। इसे जब हम कामू करें और बावून वान्तवमें रह हो जाय तभी पूरी बीन कहमावर्गा। यह प्रस्तुत कार्य ही सबसे कठिन है। उने करनमें बहा परिधम नपता तथा उनके लिए बन्न थेर्प और अत्यक्ति ईमानशरीकी जरूरत होती। यह सब हम दिगार्वेषे या नहीं यह माथे चनकर मात्रम होया। कुछ मारतीय यह यहा करत है कि स्वेक्ट्रया पत्रीयन क्या केनपर भी यदि बरकारने वानुम रह नहीं निया छा? इस धकाका हम स्पर्व गुमाते हैं। करते नायक यस्य यहा यह है कि यह भारतीयोंत नवार् ना बानी तो? इम स्थेन्यया पत्रीयनका यह कार्य निर्धारित तियलींक अनुसार कृत करता है। रिमीको इनमें जाता स्वार्थ नहीं देवना है अन्ति नमात्रका हिंप नमावट बड़ी तैजीने पत्रीयन करवा केना है। वहीं नहीं पत्रीयन वेचन हुए व्यक्तियोंनो ही करवाना है। परा सम्पर्ने बोदी पादमप

भी बन्धित सोम म किया जाये। इस तो अन्त करमसे यह देखना चाहते है कि कीई मी मारतीय शुख्य म निकले और सतु प्रतिसत पंजीयम स्वीइन्द कर किये जायें। तब को रेम बमेगा और भारतीयोंकी भी जीत होगी उसे देखनेके किए देवता उत्तरेंसे। तब कानन वपन काप रच होया और तसी 'इंडियन कोणिनियम' को स्वर्णासरोंमें प्रकाशित करनेका समान मान्य होया।

[ गजपतीसे ]

**1** Y

चेतिकम श्रोपिमिकम ८-२-१९ ८

# ३८ बोहानिसवर्गकी बिट्ठी

# धमझीता क्या 🖁 !

जनरक स्मटशके नाम थी गांधी भी नाथब और भी दिवन दन दी ोंने बोक्रानिसकर्य क्रोकसेटा २९ कनवरीको एक पत्र विकास

#### **बनरम** स्मदसका उत्तर है

िग्रिटौरिया जनवरी ३ १९८ ।

[महोदम]

आपका २९ तारीकका पत्र मिला। अपने पत्रमें आप सोनॉने उन माध्यीमों और चीनियोंके स्वेच्छ्या पंजीवन कयनेकी वात कड़ी है जो टान्सवासमें बाननके अनुसार रहते हैं और जिन्हें पत्रीयनका जनिकार है। उपनिवेद्य-सचिव जायके इस क्यमको धनसदायीचे मदा हवा मानते हैं। वे कहते बाये हैं कि टान्सवाचके एशियाई सामृहिक क्पर्य स्वेच्छ्या प्रवीवन क्राप्तिकी कहीं हो उन्हें बबसर दिया चायेता। श्राप कीर्पीने मारने पत्रमें कानुनकी भानकारी सही-सही दी है। गोटिसॉक समाप्त हो भानेके बार कानुनी पनीयन हो सके ऐसी बाद नहीं है। उपिनेश-धिव कानुनमें बदाने परे इनका ही पनीयन मजूद कर सकते हैं सेकिन उसके वरीकेमें बाप सीय दो छोटे मोटे परिवर्तन करनेको कडते हैं अमें वे संबंद कर लेंगे। इस बीच जिनका पंजीयन होता उनके सिकाफ कानुनकी सजा जनकर्ने नहीं आई वारोगी। वे आप कोर्नेफ इस वचनको स्वीकार करते हैं कि बाप इस पंजीयनको वन्तिम और उत्तम बनानेके किए भाने नाहवोंको समझानेका प्रवास करेंगे।

जिलका बाहाबारी सेवब

र्क एम**ः जॉ**बॅस

कार्यवाहक ब्रहानक चपनिवेध श्रवित है र इस सीर्वेडड मनार्थेट १८ और २५ धनन्त्री, १९०८ के हो केब नांगीयोंके किसे नहीं के क्लॉकि

के का समय केटों ने । इसी बारण ने केब सा सम्प्रण करता नहीं दिने का धी है । २. पूज मोरी परके अनुवारके किए देखिए "पा: कानिकेश-स्थितको" पुछ ३९-४१ । इ. पर ११-०-१९ ८के बुद्धियम अीणिनियमके गंदेवी निजानों नकारिए किया पना गा ।

#### स्टब्स्के एकवा सर्वे

में दोनों पत्र राजनीतिक है। इस सम्बन्धमें सन्ता थम थी अस्बर्ट कार्टराइट ('ट्राम्सनाम भीडर' के सम्पादक) ने किया है। स्वयं भी जल्लट कार्टराइट अपन सरमके किए जेंक वा मु⊀ 🕻। इसीकिए उन्होंने मारतीमॉको सहायता पहुँचानके अवक प्रवल किये हैं। उन्होंने भी गांपीस **जैकमें मिलनेके सिए सरकारसे कास इवाबत भी। दो बार मिले। महसी मेंट उन्होंन** २१ वारीस मगळवारको की। तब बोलेकि बीच यह वातचीत हुई कि जागामी संसदमें नमा कानून रह हो और इस समय भारतीय-समाज स्वेच्छ्या पंजीयन कराये। दोनोंके बीच इस धन्तन्त्रमें मिखा-पड़ी सी हुई। इसके बाद थी कार्रराइट प्रगतिवादी वक (प्रोद्यसिव पार्टी)के मुचियोंसे मिसे। उन्होंने इसे स्वीकार किया। किन्तु यह सुक्षाया कि मारतीय सीग जेनसे इस प्रकारका पत्र किसे बार स्थेन्क्या प्रजीवनकी बात करें। ऐसा पत्र तैयार करके भी कार्टपास्ट दुवारा २८ तारीक्षको चेकमें नाये । नया कानून स्थच्क्या पंजीयनवासींपर कामू न होगा यह उस पनमें स्पष्ट तहीं या और वह अभी अनेने भारतीयोंकी गोरसे वी तवा उससे फिक-हान को ट्रान्सवालसे बाहर है जनकी रक्षा नहीं होती वी इसी प्रकार उसमें १६ वर्षसे कम आपूनाके बाकरोंका भी समावेख होता या इसकिए भी पांचीने उसमें परिवर्तन किन। भी कार्टराइटने बाताकानी की तब थी गांधीने कहा कि यदि इतना स्वीकार न हो तो नभी भारतीय जेलमें ही रहेंगे। बी कार्टराइट इतना सुनते ही पद्गव हो गये और बोक भण्डा आपको जो परिवर्तन करने हों सो करें। बाप सरवक किए सह रहे हैं। ये परिकर्तन चिवत है। बीर इन्हींसे आपके मानकी रका होगी। यदि भी स्मर्स इतना स्वीकार नहीं करेंने तो म स्वयं उनका मुकाबका कहमा और प्रवशिवासी दक्षर उनका विरोध कराजेगा — ऐसी बाधा है। फिर उन्ह परिवर्धन करके की विवन और मी बम्मी नामहको निन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बुकाया थया। उन दोनॉन उस पनको पसन्द किया और उत्पर इस्तालर कर विथे। वसे क्रेकर की कार्रचाइट विदा हुए। ये हस्ताक्षर योगहरको १२-३ वने हए। यो कार्ड एवट वसी विन २-६ की गाडीसे प्रिटोरिया गय। पाँच बचे उन्होंने टेलिफोन किया कि बनरक स्कट्सने बद्द पत्र स्वीकार कर किया है। एक एकर बरकनेकी स्वावत मांगी सो वे थी गई। इससे अन्यावा हवा कि अब बारतीयाँकी फाई समयपर हो जानी चाडिए।

#### भन्य हाते

हुक बार्ज मिसी जाती है और हुक बार्ज हमेगा नेवन बचनपर छोड़ देनी होनी हैं। इस समझीलमें मी ऐसा ही हुआ है। भी कार्टपाहटकी मारफन यह भी कहनामा गया था कि जो मारफीस सरकारी मौकरियों सकत कर विशे यहें हैं उन सबकी फिर शीकरीयर बहान करलेडी स्वस्ता की कार्नी कारिए। भीर जो काम प्रतियन ने बह किन मारपार हा रक्ता मारफीस समामके बायबीय होनी काहिए। इस सम्बन्ध की नार्टपाटने टेक्टियोनने बनाया कि मीकरीयामीके बारेमें जनरक स्वस्त बेंबने नहीं हैं केटिन पूरी कीशिय करेंगे और

र विक्रम क्राफिकाके सम्बाधक्का इतिहास सम्बाद ११वे गोपीयी ध्वते हैं समहौता-पत्रहा समृतिहा ता ती '' बसरक स्वरूपने समाना का मंत्रह दिवा वा ।'''

र, रेबिर "दशः कानिनेत्र समिनती" वृष्ट १९-४१ ।



## इस भैंगछिपोंके बारेमें क्या !

वस अंतुनिमांकी दिये निवानी जार आयेगा मूंख्या पानी ै ऐसे गीठ गामे आने के बाद क्या भी गांची रस अंतुनिमांकी छाप देनकी समाह देंग है इसका जसर भी गांमीने ही देंगें दिया है और बद भी थे रहे हैं। हमारी खड़ाई अंगुनिमांकी निवानके विकास गहीं है कानुनके विवाद है। कानुनके बाद मांचूर्ड दरना पर्याप्त है। कानुन मानक रहाजार देनमें रोहान है। परन्तु कानुनके बाद अंगुनिमांकी छाप या कुछ अभिक देनमें मी ठीहोत गहीं है। उस्त गीठ उस कानुनके मिस पामा गता है वस अंगुनिमांकी निवान बना बादि ठी उसके बाहरी स्वयद से। बास्ट्रिक केरी कैसीको पोशाक पहने पहुंदा है इस्तिमा हम उसे कैसीके रूपमें पहुंचानते हैं। उसका पान करते हुए हम उसके कुरोका वर्णन भी कर सकते हैं। परन्तु नहीं पोशाक कोई सरका दोलके पहने अववा कोई अंग्रेन नावमें कैसी बोधके स्मामें पहने सो बह सबसे

भी पांची और अन्य पार्ध्यायोंने चेक्सें अञ्चल बेंचुक्सिकों कार वी यह उनके किए सम्मानको बात है। ऐंदा करनेसे उन्होंन कुछ नकत नहीं किया। न देते तो नकत कहकाता। बेंगुनिकोंकि निवादनाका वह कायब अपर थिए बात यो नह महनाकर रवने आयक है। क्योंकि येन बाना मार्ध्यायोंकी मुनितका रहनान कोकनेके समान था। इस्तिए उस वेकसें यो कुछ हुना वह परि उनित वा तो सर्ध्यायीय ही माना बायेगा।

रेक्सकी कोरी फौसी देनके काममें जा सकती है। ऐसी बबस्यामें इस उससे महकीं।

उसी रेसमकी डोरीसे माठा मूँबकर पहनी बाये तो उसे सीमायमान हार मानेंसे ?

यह निश्चित नहीं है कि वह अँगुक्तियों कार देगी ही पहची। अभी इस सम्बन्ध बात्त्रीय चक्र रही है। किन्तु कानून पर हो बाये और वस अँगुक्तियोंकी कार देनी पड़े तो उसके निश्चमें समर्थ केंद्रभा नावानी कह्वायेगी — सूरवका प्रकार कोड़कर बुगनूकी चमकर पीके दोहने बैटा समझ बायेगा।

हरा है जिया प्रवासी कानूनके बनुसार बाद मोरीके किए भी वस बेंगूकियोंकी छार देनेकी प्रमाणी कम्मू हुई है। वसकेय वस बारेने बहुत बोर देकर नहीं कहा या सकता प्रता बुकास कराकी बावस्थकता मां नहीं होनी व्यक्तिया किए मीरीक रहते हो बकरा पड़ी है, क्योंकि वस सम्बन्धमें कितने ही बोम वर्षों कर पहें हैं। इसी कारण और स्थार क्रिया है।

#### शिक्षित और चाने-माने छीग

स्वेष्ण्यमा पनीयनम यह इवाका किया गया है कि व्यविकारियोंको विशेषत और वामें माने स्मापारियों बारिके हराखार केन्द्रिको इनावज है थी गई है। थी गांधीमें इष्टका बायह नहीं किया वा किन्तु को कामब बनके सावने रखा गया उसीमें यह गात की। इसे निवास हैगा उचित मानम नहीं पढ़ा इसीक्य पूर्व दिया गया है। शिविकार्क हराबारियें काम कवा बिया बाने यह ठीक काम पहारा है। क्योंकि विशेषत कीन है, यह [तय करना] विविकारिको इस्कानर निर्मेर नहीं पहारा किन्तु विशेषत न होनेरर मो बानेमाने क्योंकि उसे उसावज्ञी की हैना बहुत पीरपूर्ण है। बानेमाने कीन इसका निर्मेग व्यविकारी को, इसमें गुवासीकी बू बाती है। इसकिय मेरी विश्वासिक इस सालेका उपयोग न करनेकी है। इस्ते भी बाद बन ŧc

सके उसीमें भौषित्य है। इपाके क्यामें प्राप्त करना दोव है। ऐसा नहीं है कि इसमें बरे-मके वसीर-मरीवका भेर नहीं रहता. परन्त बच्चे-वरे और बसीर-गरीवका निर्मायक विविधारियोंको नहीं होता चाहिए १

#### पर्णोह्न ति

भी यांचीको उपनिवेध कार्यांक्यसे आक्षा मिकनेके बाव रिहा कर दिया नया और बोहानिसवर्गं वानेकी अनुमति वे दी गई। जानकक वरनेवार सबर मिक्रते ही उपनिवेश कार्याक्रयके बारापास जमा हो नग थे। उन्हें कवीसक बंदसने बताया कि भी गांधी चके यमें हैं। उन्होंने बकाब विमा कि अवह के बक्के गये होते तो हम जाने बिना महीं पहते नर्वोंकि हमने सब बरवाने रोक रखे हैं। इसकिए बाहर निकलते ही धरनेदारोंसे मेंट हाई। [भी नांगीते] उन्हें समाचार विधा कि सुकवारके सबेरे सब कोग रिहा हो नार्मेने और कहा कि यह सलोग जल्ड कोगों तक पहुँचा है।

#### सामी रातको समा

भी अब्दरकार मी ईसप नियाको तार दिया था कि अस्तिय गाड़ीपर ने और भी पोकक भी गावीसे पार्क स्टेशनपर मिर्के। उपभुसार केवल ईसप मिर्मा और भी जस्वात मिछे। स्मी समय बहुत-से भारतीय मस्थिवमें इकटता हो वये और बहातेस राजक बार्फ क्ये क्यमण मारतीयोकी समा हुई। भी गांबीने उपर्यक्त समझीतेकी बात कडी कीर यह समझाया कि बंद बरा भी छोट-युक्त किने विना या जुक्स निकाके दिना जुपकार काम करना भाडिए । 'बीडर' का संबादबाता उपस्थित ना। उसने समाका विवरम न स्मवानेकी बाव मान ही। धन समझ गये कि हमें बसकियतसे काम है, वसवासकी बावस्यकता नहीं है। कोम वहें बाब इस ।

#### बैछके इरवाने सुधे

सकतारको विशवे बारा बने जेकके बरवाने करू नये । शारे टालावाकर्ने कारको सम्बन्धने वा परनानीके सम्बन्धमें निवने नारकीय निरक्तार हुए ने वे सब फिहा कर बिये गये। भीर प्रायः सारा निवरण समाचारपत्रोंने प्रकासित हुना। सन नारचर्यने पड् वसे। सीरे त्री बहुत क्या हुए। संबक्ते नाम केल बात्रियोंके लिए बनाईके तार जाने। सीस अविक कार बामें होंगे। उन सबको यहाँ वेनेकी करूपत नहीं है। उसके किए पर्योप्त स्वान यो नहीं है। इनमें एक तार पोरजन्यरसे एक अवनसे और एक विकायतसे मी बाया ना। कुछ तार नोरोंकि भी बाये हैं। कुछ बोरोंने [संबक्के] कार्याक्यमें बाकर भारतीय कीमको बचाई थी।

#### प्रगतिकारी ४७की सम्मति

यह समझीता करनेसे पश्रके की स्थटतने प्रगतिवादी दलकी सम्मति के की की। बी स्मटसने २७ ता**पैशको** सर बॉर्ज बेराखे<sup>र</sup> माम निम्न पत्र<sup>1</sup> किसा बा

र सर बोर्न वर्षेट फेरार (१८५९-१९१५): ईस रेंड गोसकारी यमना "क भवना: काराजी सरकार कनेने पाने और करने बाद मी शुक्तवाल विवास परिवर्क सरका ।

२. रूप नंत्रेयी वश जीर जल्हा ज्यान (शिक्ट नक्या इस) ८-२-१९०८ के इंडियम ऑपिकिस्सर्में

मक्तकित इसे का ।

[प्रिम सर वॉर्ज फेरार]

एसियाई अब स्वेष्ट्या पंजीयनके किए कह रहे हैं इसकिए तर्हे बुवाछ पंजीयन रूपन दिया बारे तथा विशित और बाने-माने आरतीवींत बंगुक्तियोंकी छाप म वी जाय — ऐसा करोमें क्या बाएको और बाएके सक्ते स्वस्थोंकी दुख आपति है रूपन यह पूछ देशें। वान पड़ता है कि इस प्रकार बन को पंजीयन होंचे उनको सही ठहरानकें किए संसदको दूसरा कानून बनाना होगा और यह सम्बद्ध है कि वो पंजीयन स्वेष्ट्या हों उत्तर कानूनकी सवाभौका जयक वंद एका बाये। बान पड़ता है सरकारों एसियाई इस प्रकारना निवेदन करें। जार में बाहता हूँ कि इस बातका निपरास करनेंसे पहुंसे बाएका वरिष्टाय मही कि बाये।

> [बापका ह्रवयमे खे॰ सी॰ स्मर्स]

उत्तर देते हुए सर कॉर्ज फेयरने ३ ता**येकको किता** [प्रियमी स्मद्सु]

बापका पत्र प्राप्त हुवा मेंने बपने निर्जाको इसकी बानकारी वी। उससे नीचे

किसे प्रस्त पैटा होते 🕻 विनके उत्तर साथ दिये हैं।

प्रस्त १ एवियाइसॅकि लिए बुबाय पंत्रीयनका हार कोल विया जाय और उनकी इन्छानुसार उन्हें स्नेन्क्यम पंत्रीयन करानेका अवसर विया जाये क्या इसमें कीई बायति है? उत्तर नहीं वसतें कि इसके लिए सबबि निविचत कर की बाये।

प्रध्त २ दिखित और जाने-मान एशियाइयोंके सम्बन्धमें अंयुमियोंकी छाप न

मौरी बाये क्या इसमें कोई जापत्ति है?

उत्तर नहीं वर्से कि धिनाक्त करनके किए कम्प योष्य सहन हों।

प्रस्त ३ इस बीच जो व्यक्ति स्वेच्छ्या पंत्रीयन करामें उन्हें कानूनमें कही हुई सवाएँ न दी जाएँ क्या इसमें कीई बापित है?

चत्रर नहीं।

आपके पत्रके बन्तिम बाक्यवे क्या में यह वसहूं कि एवियाई कीम इस नई एतिको स्वीकार करना चाहती है और यदि ऐसा मरोबा न हो जाये तो सरकार उपर्युक्त गर्ने स्वीकार नहीं करेगी?

इस सम्बन्धमें हमारे पत्तका क्या कहना है यह में स्मय्य करना चाहना हूं। इस लोग कानुनके सम्रता के। तीर कब मी उक्षण कायम हैं। उसका उद्देश्य पूरा द्वाना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि जो बातएँ बनाई यह ही हे सरकार हारा बनाई यह में भीर के बातएँ संनक्ष सम्बन्ध नहीं आहें मई भी एक हिन्स एमने सम्बन्ध मारा क्या कार्य आहे महि भी एक सम्बन्ध मारा अत्तरकाशिक सरकार के।

हुमें मगता है कि गरुमनाके लिए कानूनका असल यपासन्मय सीम्य रूपमें विया जाना चाहिए, सीर जहाँतक सन्मय हो वही तरकारके उत्तरवासिल और कटिना

इयोंको स्थानमें रचना चाहिए।

[बापका हृदयसे ऑर्ड फेसर]

# इचका थर्ये

इन पत्रोंने चाहिर होता है कि प्रमित्रवादी दल हमारे निदय महीं है। उसरके इन कुछ पर्वेरि यह स्पष्ट दिलाई नहीं देता कि नया कानन रह हो ही जामेगा वसका स्वेच्छ्या पंजीयन करानेवासॉपर वह कागू होया ही नहीं। इसकिए किसीको सन्वेह हो तो मह उपित होगा। ये पत्र इस इरावेसे सिक्को मये हैं कि गोरै बहुत न चौंक पहें। फिर मी सरकार अगर पोक्ता देकर कानून वही बनाये एखें तो नया होना यह सवाक पैदा हुना है। इसरा उत्तर सीवा है। इस कोय नया पंजीयन कायवेके अनुसार नहीं करा रहे हैं यह तो ठीक ही है। बादमें यदि सरकार कानृत रव नहीं करती तो हम इसके कारन कुछ बैंब नहीं जाते। कानून रत न हो तो दुवारा अवेंगे और तीन महीनेमें हम जो और ताकत इकट्टी कर मेंगे वह हमारे काम बायेगी। यही नहीं सुरकारकी ज्याचा बदनामी होगी बौर उस हर तक हम कोगोंकी यक्ति बड़ेनी। स्वेच्छ्या पंत्रीयनकी और शरपायह (मैसिक रेजिस्टेन्स) की यह निधेपता है कि हमारे सन सरकारके हावमें होनके बनाय हमारे ही हायमें खादे हैं।

#### चम्पूर्ण चमझीता

उन्त समझीरोकी किका-मड़ी हो जानेके बाद जनरक स्मर्सरे फिर मेंट हुई। उसमें सब बार्जे साफ हो नई है।

१ सनर प्राट्टीय समाज स्वेच्छ्या पंजीवन करायेगा को नथा कानून पूर्णका-पूर्ण रव हो नामगा।

- स्वेण्क्या पंजीयनको श्रेष बनानेके किए एक नया विवेचक स्वीकृत किया वासेमा।
   स्वेण्क्या पंजीयन १६ वर्षेत कम जायुवाके बालकॉपर कानू नहीं होगा।
- ४ स्वेच्छ्या पंजीयनकी कर्जी और पंजीयन-एव नये क्येंने । पंजीयन-पर्वोमें पदि पली

मीर बालकॉका नाम बीर धनकी बाग की वागेगी। स्वेच्छ्या ही महें अवंशि मौका नाम इटा दिया चायेगा और उसमें बा<del>ट</del>कों और नावास्तिगीके नाम रहेंगे। जिनके शोलह वरेते शोवेकी बायुके चलने-फिरमे योग्य बाक्क हों जनको उन्हें अपने साव के बाना होगा विवसे उनको देखकर उनको बायु, और मूहरर नियानी हो तो मिन्दी का सके। जिनके बालक तास्त्रवालसे बाहर हों वे बान बालकोंके केवल नाम और भायु बना दें तो पर्मीप्त होगा। सोसह नर्पस कम जामुका होनेपर भी यदि मी-बार फिनी बासकके किए असम पंजीयनकी मांग करेंचे तो वह मिल सकेगा। इसमिए बर मार रतना बाहिए कि पंजीयन कराते नमय को बासक दान्सवासमें मीज़र हो और जो के बार्ने सोम्प हीं उन्हें अपने नाम के जाया आसी।

- वैंगसियंकि निज्ञानके कारेमें
- (१) जिन्होंने बंधजी विका अच्छी तरह पाई है जन्हें बेंगुसियों या बेंगुटोंकी छार देनको माक्स्पक्रमा नहीं होगी।
- (२) जो जाने-माने हैं अथवा जिनके पान मन-मम्मति है वे अंपुरित्रों और अंगुटोंकी धार देनमें मुक्त ही सकते हैं।
- (३) जिनकी दमों अँगुनियोंकी छार देनपर विशेष भाषति हो। नरकार चनके अँगुरेके तिगातको साम नेगी।
  - भीर गरनी का अँगुनियोंकी छात केती होंकी।

इस प्रकार जो सूट मिनी है नह अत्यन्त सन्तोपभव कही वा सकती है। इससे कुछ भी अधिक मौगना भारतीय समावका बोछापन कहकाता। मनुष्योंका स्वामिमान सवा उनकी सर्वाहामें सीमित रहता है। क्रिक्से होकर विकिकी याचना करना और वह मिस जाये तो परे के भी केना योव्य नहीं है। इसकिए प्रत्यक भारतीयको मेरी समाह है कि वह शिक्षा जनवा वत-सम्पत्ति जाविके कारण मिक्नेवासी कूटका साम न से। स्वेष्टमा पंजीयनके हारा इम मर्यादामें रहरूर थो-कुछ करेंगे उसमें बप्रतिष्ठा महीं है, ब्रीक प्रश्नमनसाहत है। हुम सिनाक्तमें सरकारकी मदब करेंगे — उसके किए जितनी बागस्यक हो अवनी बस्कि चससे विभन्न हो। इस प्रकार हम कीचे चड़ेंगे यह विश्वासपूर्वक समझ नेना चाहिए। इस कारकोंसे भी ईसप मियाँ भी यांकी और अन्य सत्याप्रहियोंने अपनी इस अँगुमियोंके निसान देशका निज्यम किया है। उस्त व्यक्तियोंको को अधिकार है उन्हें वे इस प्रकार खोते नहीं हैं बहित सुरवित एक सकते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हीते हैं कि उनका उपयोग न किया वाय हो ने बामूपवकी माँति खोला देते हैं परन्तु उनका उपमीय करनेपर परिनाम हानिकर होता है। जो सम्मूर्य नात जान का विकार है के हैं करने वेंचर्यको समझानेको बृद्धि में उनका उनकेस कर प्या हूँ। कानून और उचके पहार सर्थात मेरको हम सामा मा रह कह सकते है। पायमा सर्वात् मेंयुक्तियों सारिको हम सर्थार संपंत सरका उपमा से सकते है। कानुन्हमी जात्माके जो बुरात्मा यांनी कराव कह है, विनासके प्रयत्नमें हम पिछने सोकह महीनोंसे बुटे हुए हैं। फकरवरूप उस बराव वह बानी दुरात्नाका नाम हुबा है। अब जो सरीर बच पहा है उससे उसका सम्बन्द नहीं है। इसी घरीरके बन्दर खराब सहके बदसे भक्की रूह मानी वात्मा वस जाने दी हम उस सरीरता विरोध नहीं करेंगे। स्वेक्स्म्या न का पहुंचाना चारा नय जान का हुन के क्यारा नियंत्र का नियंत्र । पंत्रीमत क्यों क्यारा यानी कहूँके उसी घरीरलें क्यारा उसी प्रकारके घरीरलें प्रविद्ध होनेंसे हुमाण उस्त घरीरसे कोई काक़ा नहीं खुला। हतना ही नहीं किन्तु हुन सस्क्रा भावर भरेंने। केसक स्वयं इस जपमाको गम्भीरतासे मानवा है। इस भूमिकापर बहुतसे विचार उत्पन्न होते हैं और उनका विस्तार करनसे यह प्रत्यक्त सिख हो सक्ता है कि हमारी कहाई सबमुख मुदाई वाणी बामिक वी और समझदार मनुष्य तत्कास देस सक्छा है कि हमें इसमें सम्पूर्ण विजय अपन्यासिक सीमजासे प्राप्त हुई है।

#### पंजीयन कीन करा शकेगा !

- (१) वे बिनके पास सक्ते सनुमित्रक हैं सर्पात् बपन बनुमित्तकोंपर जिनके बँमूठोंके निसान साथि मही-सही होंगे।
- (२) व को १ २ के मई साधकी ३१ तारीयको ट्राम्यवासमें वे वाह उनके पास सन्मतियक हों या कहों।
- (६) बिनके पास क्योंके समयके व्यन्ते निजके सीम-पीडी पंजीयनपत्त हैं और जो इस समय टाम्युयानमें हैं।
  - (४) जो ट्रान्सवाकमें सवान्ति परचात् १६ वर्षने कम आपूर्वे ठीक इंतरे शांगिक हुए हैं। इस प्रकारके प्रमानवाके व्यक्तिको स्वेच्छ्या पंत्रीयन करानमें विस्तृत नहीं होती।
- चेतावसी सह कियते मनय स्टार्टमें मरतारके विकट को बहुत ही कड़े पत्र मेरे देखतेमें बाव हैं। एकके केताका नाम जिलित हैमंड है। उत्तरों किया है कि सरवारने सार्टामॉनी सब

**T** 

कुछ है हाला है इसकिए भी स्भटसको सनितकाको स्थवित गर्सी कहा जा सकता। भी हेर्महका कहता है कि भारतीयोंको बेमक्क चेक्से एकता ठीक था। भी शहमन सेवी मामक -एक और नोरा किसता है कि उसने अपना मत भी स्पदसके बसके सोगोंकी दिया था। यस चौंक क्योंन भारतीमोंकी सब भी है इससिए जसे उनपर रोब है और उसने भी स्मटसके विकाफ बहुत सक्त सिक्स है। इन वर्जीसे पता चकता है कि चन संसदकी बैठक होगी तब थी स्मटसकी स्विति विवस हो बावेगी। यह सब देसकर भारतीय कौमको बच्छी दरह विचार बरता है और पंजीबन बढ़ी तेबीसे निपटा बेना है जिससे सबको विक्वास विकास वा सके कि इस सच्चा लेक ही बोज रहे हैं। आरतीय कीमके सविष्यकी परिस्थितिका बाबार आयामी तीन महीनेके कामपर होया। इसकिए में बाखा करता हैं कि प्रत्मेक भारतीय बाने स्वार्थका विचार कोडकर केवल यहाँ सोवेगा कि कीमका घटा कैसे हो।

# कार्यांसय कर सुधेगा ।

स्वेच्छ्या पंजीयत करलेके किए जापामी सोमवारको बाँग बैडिस स्ववेयरके पूराने दैवास्त्रमें रार्थास्त्र करेगा। लेक्क्या पंजीयन केनेवाके उस समय वहाँ सुरुत पहुँच जायें। हमारा कर्तमा है कि हम बड़ी तेबीसे इसे पूरा करें। व्यवस्था हुई है कि इस सम्बन्धमें गदर में भूवता नहीं करेगी - सो पेसा समसकर कि इसमें हमारी अविक सोमा है। यह सम्मव है कि प्रिटोरियाके व्यविरिक्त कन्य गाँवोंमें पंत्रीयन मजिस्टेटोंके हाथ होने। हमारे पास तीन महीनेकी जबकि है। किन्तु बेढ़ मधीनेकी जककिमें समाप्त कर दें तो और भी मण्या हो।

# वारोंकी क्यों

कैरियोंकी रिहाईके बारेमें धारोंकी नर्या ही हो नई है। वक्षिण बारिकाके प्रत्येक मागरे दार घटे हैं। करीब डेड सी तार जाये डॉने। सक्तार और सनिवारको पाँच-पाँच मिनढके बाद तारनाका आता हवा देला गया। इसके सिवा बदनसे और मारतसे भी तार नाये हैं। जरनते भी कंकोबारका शीरवन्यरते श्री हात्री इस्लाइक श्रवेरीका भीर बस्वईते प्रसिर्देगी एसीसिएमनको बोरसे सर फिरोबशाह नेह्नवाका दार बाबा है। सर फिरोबशाहका तार मन्त्रा है उनमें कीमको नही नवाई वी वई है, और उसके थेये साहस सहिस्त्वा भीर पान्यंकी प्रशंका की वह है।

#### गोर्चेकी सदापता

दान्धवासकी सदाईमें गीरोंने को सहायता प्राप्त हुई है उसकी सीमा नहीं है। भी कार्र पहर भी बेबिड पोलंड भी फिलिम्स भी डोक भी स्टेंट ( प्रिटोरिया स्वय के

१. चर्च डिजियः चैतिकः कोड स्थानी बाहन संग्रहारा निकुछ पारती । देखिए । दक्षिण बाग्निकाले मन्यास्त्रका इतिहास, वक्त १३ ।

२. पुत्रकार बीवेंक के बीह (१८६१-१९११); बोब्रानिसर्गीत वैशिया निर्मान्तके पार्टी । बैपनिक काँक सानो बाहर तंत हारा नहरीबाँक वर्ति बनही स्वानुनृतिकी वसीबार करनेपर है जाने पासे सातान देनेके किर तक्षर थ । १९११ में वर पोधीनी और रीकड़ केक्नें के तक करोंने डॉडिवन ओपिनियमका तथाति दिशा ना । बाते वर्तियः शतायद्य अनुसर्व दर्ते कर रोवेद्यसमें स्मद्री क्ल झं । वेदिर वृद्धिम मास्त्रिकोडे मन्यास्टब्स इतिहास अमार २२ ।





एम्पादक) बादि प्रधिद गोरोंने बहुत ही बच्छी सहायता की। इनमें से कई तो बच्छतक हमाय साथ देनकी सैयारीमें भी। इसके बितिएक्ट सेक्डॉ पोरोंने सहायता करनका इरावा किया मा निर्मा का निर्मा पा निरम्भ हमें पता तक नहीं पता। विकासन फेंक हुए बोलांग प्रधान होता है कि वहुँ को भी पता किया हमें पता हो पता है कि है। इस विचारको हम्पने रक्कर पोरोंक प्रधान के पता के पता हो पता हो पता हो पता हमें पता ह

## फेडरेलन डॉड

नुषवारको संबक्ती मनिविक्ती बैठक हुई बी। उत्तमें तथ हुवा है कि समाज-सकत (फेनेरेयन होंग) के किय, बीर हुछ बच्च कची किय चवा किया बाये। वस पितिसक टिक्ट मिकाके जायें बीर प्रत्येक कमसे-कम इतना है। वो बच्चिक वेनेची बमता एकते हुई वे बचिक हैं। विदोध सातामी स्टन्नाहमें किब्रुमा। मुखे जाया है कि इस बावनें सभी पर्याप्त सहासता हैं।

#### जीतका स्वंत्य-क्रिप

[ग्बरादीसे]

इंडियन बोपिनियन ८-२-१९ ८

१. देखिर संभावित इत्र ३६ के समने । २. देखिर संभावित समने ।

चोड्।निसमर्प फरवरी १ १९०८

ਸੇਵੇ ਜਿਹ ਜ਼ਿਜ਼ੀ

स अच्छी तरह हूँ। स्नेही साई भी बोक तथा स्नेहसदी बहुत शीमती डोक मेरी सार-रोमाल कर रहे हैं। सै आखा करता हूँ कि कुछ ही दिनोंसें सै अपना काम हावमें से सेमा।

जिला कोनोंने यह कृत्य किया है वे बालते ल वे कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि में कोई नकत काम कर रहा हूँ। उन्होंने अपना गुबार निकासनोंके किए वह रास्ता समापाय विराध सकारा वे और कुछ बातते ही ल वे। इसकिए सेरा निवेदन है कि उन सोपिक विकास कोई सार्वाची है न की जाये।

यह देवकर कि प्रहार मृशकमान या मृशकमानों हारा किया बया वा हिन्दू कोय क्यापित सुक्त होंने। बसे ऐसा होता तो वे संसारके तथा परस्पिताके सामने गुणहगार होंने। मा तो नहीं कह स्कता है कि जो एका बहा है, उससे तोनों बातियोंके बीच स्वामी मैंगी स्वापित हो और में हवसने वही प्राचेना करता है। ईस्वर करे वह स्वक्त की हो।

बारबाद होती बाहे न होती जेरी एकाह ज्योंकी-त्यों पहेगी। एविधाई लोगीन इस बहुन बड़े मासको केंगुक्सियोंकी काम देनी बाहिए। दिवह कोई ऐसी बागीत हो विसका सम्बन्ध कराउपास है, उन्हें सफारादे कुट सिक बायेगी। इससे विश्वकी सामना करना महकान महर करनेके समान होगा।

धरपायहर्की प्रावनाको बच्छी तराहरे समय क्षेत्रेपर इंप्ययक्षे स्थित पर किसीसे बरलेकी बात रह ही नहीं बाती। इसकिए विकेक्सीक बीर सम्भीर हृदयबाके मार्ट्यामिक एक बहुत बड़े बहुनतको बाहिए कि बहु अपने क्रीयम्पासमके मार्ग्य रिक्सी प्रकारके कामराह्मापूर्व प्रवक्ते हास बामा स्थाप तरी है। स्वेच्छाके करावे गम पंत्रीवर्गत विकास मानुनको मंगूच कर देनका नारा दिया हो वा बुका है इसिए प्रायंक नेक मार्प्यायका सह पवित्र कर्तम्य हो बाता है कि बहु प्रयक्त सरकारको तका व्यविवासको सहस्यता करे।

> आपका विस्वस्त मिन तवा सेवक मो॰ ७० गांधी

[बंग्रेजीसे] इंडियन क्षीपिनियम १५-२-१९ ८

र पारिपादि रोज्यम वंदीकार करालो हुए माणीन माराम हैं। तो वे । १ वरणी १९ ८ को का दे वंदीरत कराने वंदीका दार्वाकारी और जा रहे वे और जन्म और वृत्ते कुछ वर्धानी क्यार सम्ब विद्या था। देखिर वृद्धिम कार्यकारे स्वयासका वृतिद्वारा जनाव १९।

## ४० समझौतेके बारेमें प्रश्नोत्तरी

हम देवते हैं कि वो सनझीता हो चुका है उसके बारेमें कई सवाक उठे हैं। कोग तार् रायुकी बारों कर रहे हैं और कुछ गायमा व्यक्ति एसा भी कह रण है कि मह नाहिए मीत कहीं हार तो नहीं है। हमारी समझमें ट्राम्ससम्म मारतीनोंको को नीज मिन्ये है उसकी वर्ष दंगनी पहरी है कि प्रत्येक मारतीमके किए उसका मही रहरेस समझ हैना ठीक होगा। दमिल्य हम प्रायः सभी प्रस्तोका खुकामा संवादके क्यमें दे रहे हा। पारक का प्रकारके हारे हैं। एक तो वावते हुए भी सोनेबाने समीत समझ के दरासन गहीं किन्तु केस्त हेयासने बोर कि कोश विकासने किए पहनेबाने और दूसर को समझ हो गहीं समझते सर्वाद को सम्बन्ध मीरामें हैं। हम को संवाद बहाँ दे रहे हैं वह दूसरे प्रकारके पारक्रीके किए ही उसकत है। को मीरामें हो उसे समाबा ना सक्ता है किन्तु का जायात प्रत्ये मी तो रहा है उस कैने समाबा बावे ? यह संवाद पारक बीर ममावक्तक मीन है भीर हमारी निकासित है कि प्रत्येक पारक हमें बारचार और बहुत स्वानने पर्ने।

#### प्रस्तावना

पाटक सम्पादक महोत्रय आपने ट्रान्तवाकके समाविके सम्बादमें जो सिगा है मरा इराहा उसके बारेमें कुछ प्रस्त पुछनेका है। यदि आप इजावद वें ती पूर्ण ।

सम्मादक तिमानेह पूछिए। हमारा काम अपनी बढिके अनुसार केपन पारणोंकी नवरें और बातकारी देनका है। हमारा ध्येय नमावकी धंवा करना है। यह कार्नोकी गंवारों हुए करनेपर ही ही सबना है।

#### इसे जीत पैंच यह सकते हैं?

पारक जारने निया है कि ट्रान्सवालक साम्तीयोंन समूर्य दिवय पार्न है और है को मौदने ये उनके जवारा ही जिस्स है। ये यह टीव-रीक नहीं सबस पाया।

मन्तारक आरंगे हहित्त बोरिनियतंकै रियन अवॉरी हैम जाना परता। ध्यानमे रेननरर पत्ता करेया रि आरंगीय कौनवी बॉन क्षेत्रध्या पत्रीयन कृत्वाकर कानमध्ये रूट 100

करानेको थी। योच हुआर' व्यक्तियोके हुस्ताक्षरधे थो अभी गई थी उत्तर्गे में गई। छर्च थी। स्टेच्डमा प्रशेषण कानुनताक यंत्रीयमके ही छमान होता तो भी हुमारे किए उसमें सागा-गीया करतेको कोई बात गही थी। यस उपकारारो स्टेच्डमा पंत्रीयम स्त्रीकार कर किया है यदि ऐसा किया साथे तो कानुनको एक कर तेनक सिए किवितत वचन मौजूद है। इसीचे हुम यपनी छम्मून वीत मानते हैं। परन्तु समझीदेके बनुसार तो स्टेच्डमा पंत्रीयमको पुष्टिशित प्रतिपित्त बादि सोगॉर्की परिस्थितिका स्थान मी एका प्रया है। फिट, स्टेच्डमा प्रतीयन तो भविष्यमें को सार्थीय हात्रवाकां साथेंगे उनगर भी काष् होता है। और विनको सरकारी मेंकिटीन क्षमा दिया जया है। उन्हों भी काहत करके बनारा के हिया बायोगा

#### रहेक्कमा काम भविवार्य पंजीपन

पार्क म तो कमीतक स्वेजकमा और जीवनायि श्रीण उक्कमा हुमा हूँ। और में चानता हूँ कि बुधरे कोए भी इसे छही-छही नहीं सनझते। इसकिए जाप सनझामें तो बच्चा हो।

हम्मारक इस्के न समसे जानपर मुझे कोई बादवर्य नहीं है। इसे बहुत-से गोरे भी
नहीं समस पाते। कानूनके अनुसार पंजीवन करणनेसे इस कोसोंपर जुन्म होता था। बीर उसमें रीहींग की। इसका नाम है जानिकार्य पंजीवन। ससी प्रकारका पंजीवन यदि हम संक्ष्मणा करायें तो हमारी प्रतिस्ता कर्या है। बीर इससे हम कुकीन क्ष्मामंगे। उसाइण्योक किए, यदि म जनने निमकी सेवा कर्के उसके पति बौके, सरका मंत्रा उस्त में तो इससे मन्त्र मान्य नहीं काम जोर-कार्य सिंग कर स्ता है। पेस प्रकार होगी स्ता साम कर उससे या सिंग नेती का क्षमसे मीर बुरा काम समझकर करता है। पेस म्यक्तिको हम मीम बीर कुमान मानेते। उस सामी क्रियो निम्न सम्मार स्वा क्ष्मा करों में क्ष्मानेसा मीर उससे उससे के से तो वह किए जानेकी कोशिस करेगा। ऐसा ममुख्य पापी कह्नायेगा और सामा की प्रकार क्ष्मानेसा और सामा करी प्रकार मही होगी। बीता यह अन्तर है वैद्या ही अन्तर स्वेच्छ्या और सामा करी प्रकार मही होगी। बीता यह अन्तर है वैद्या ही अन्तर स्वेच्छ्या और सामान

पाठक अन बाठ कुछ समझमें बाई। परन्तु मुझे तो छपता है कि शापने को उदाहरण दिया वह सानू नहीं होगा वर्गीकि परि हम स्वेष्ण्या पंत्रीयन न करायें तो ऐता जान पहता है कि कानून हमपर सानू किया बायेंगा। किर हम सालक्ष्में पहकर स्वेष्ण्या पंत्रीयन करायें है कि सिन्स मार्थिक स्वेष्ण्यमा कह रहे हैं उसमें में तो व्यवस्ती और स्वार्थ दोनों बोप रेत रहा है।

धारावर आप मूल कर रहे हैं। स्वेच्छ्या पंजीयन न करायें तो वानून हमपर लावा बायया यह ठीव है किन्तु इसमें जबसंदती नहीं है। यदि धरकार वह कहे कि 'बाप मीग पंजीयन करायें अवस्था हम कानूनको समझनें सामेंगे तो बेचक वह वबसंदती बहुसादयी। परन्तु इस तो यह कह रहे हैं कि इस तो स्वेचक्या पंजीयन कराने के प्रता हो अस्त हम न करायें तो साथ कानून सामू करें। यह नांग हम जबसंदति करते नहीं बीक्ट सपनी दैमानदारी बाहिर करनके लिए, और इनस्विए कर रहे हैं कि स्वेच्छ्या पंजीयन करानेमें इम वीहीन नहीं मानवे । फिर, स्वेच्छ्या पंजीयनकी माँगका विद्येप उद्देश्य उस भ्रमको क्रूर करना है जो हमारे बारमें हमारे इन्बतदार होनपर भी धरकारके मनमें है। इससिए इसमें और जबर्यस्त्रीकी कोई बात नहीं है। यदि जबर्यस्त्रीसे डएकर हमन यह किया हाता हो साम्रह महीनी तुरु सरकारक्षे सोहा न सेता तुष्प ती यह है कि हमारे -- हमारे सरपके -- सामप्पत बरकर सरकारने स्वेच्छ्या पंजीयनको मान्य किया है।

फिट, बाप इसमें यह बोप बताते हैं कि ऐसा काकवड़ मारे किया गया है। यह भी दिना दिनारे कहा वा रहा है। बहुराईते देखें हा प्रत्यक कार्यम सामन यहा है। है। मैन को उदाहरन दिया उसमें भी—कपने मिनकों में थी देखा करता हूँ उसमें —एक प्रकारका काक्य मीबुद है, बयनी आत्माको प्रसन्न करनका। ऐसा करना बुदाका फर्मान है, यह सोवकर उसकी बाबा पासन करनेके लिए यदि में वह सब करूँ दो यह सबस सेट प्रकारका साक्य है फिर भी काक्य तो है ही। अपने मित्रका अधिक ध्यार पानके किए करूँ तो भी वह सारुष है और पटिया किस्तका कालव है। खेच्छ्या पंजीयनमें उस प्रकारका सासक मौजूद है। यह दोप नहीं है गुन है। सामारण बातकीतमें ऐसी जासाकी हम कारूप नहीं कहते। किन्तु अपन ही स्वार्थिक किए वो होता है उस मरीवृधिको सक्ष्म कहते हैं। वो मार्थी सुरोका बन्दा बनकर निरुद्धर मनुष्य-बालि बदबा बीदमायकी सेवा करता है और सारमा बुद्दाश बन्दा बनाइट निरुद्ध नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम है जार उद्योग मन प्रदा है उद बनास बुद्दाश बालपीय प्रते — निर्वाच पानका — सास्य है ऐसे मनुष्यकी हम पूजा करते हैं। और संसारमें यह इस प्रकारक बहुदन्स मनुष्य हो बायें तो साम जो पाप क्लेट दुव मुखनरी रांग मादि दिलाई पहते हैं उनकी जगह पुच्य समृद्धि ग्रान्ति सुक्त और एकता दिलाई देने करों।

# इस मैंगुडियों[की छाप]

पाठक मुझे सपता है कि स्वेच्छमा और जनिवार्यका घद अब मरी समझमें जा गया। भारत है। स्वाप्त के प्रतिकृतिका की कार तो हमारे माध्यमें है हो। सगता है कि इसमें मरीब तो मर मय और विक्रितों और साहुकारोंकी वन बाई। अमर बाप अब इस बैंगिक रोकी छाप देना परान्य करते हैं तो पहुंच इसके विषद इतना सारा नगीं किस कासा?

सम्पादक यह प्रकृत कच्छा किया। यहि उपर्युक्त कच्चर साप सच्छी तरह समझ समे

विभाग के किया है। किर वी हम बाएक प्रश्नार दिया है। हों दो इस प्रश्नाक जहर करर बा गया है। किर वी हम बाएक प्रश्नार दिवार करें। गहुंके दो दस बेंगुंकियोंकी छाप देनेकी बात ही नहीं पह गई वर्षाय कृत्य पूर्व कीमके किए दस बेंगुंकियोंके निधान देनेका विवास या इसकिए वह हमारी जमहीनर एक बाम था। अब ठो दस मैंयूकिनोकी निधानी करक धिनाक्तक लिए दायिस की नई है।

इसरी बाद मह कि सिक्षित और साहुकार बच गय यह कहना उपित नहीं है। पिसिद दूष्ण नाज नह । प्राचानक व्यक्तिकी पितास्त्र जान नह नहां जाना नहां हा । पाश्च मनुष्यकी बीर सम्मा तमा जानेन्यान व्यक्तिकी पितास्त्र जाने बात बीर परीरमें ही निहित्त है। स्मित्र जनसे बेंगुनियोंकी निधानी बनक बिए कहना बनमान कहनारया। सम प्रकार विचार करनपर बनवड़ या व लीव को बाने-मानं नहीं हैं अँगृक्तियोंकी छात्र वें तो इसमें बारतिकी कोई करनेपर अन्तर का व जन्म पान का जान कर के प्रमुख्या कर के प्राप्त कर का का का कर का का का कर का का का का का का क बात नहीं हैं बल्चि जनका पुरान्द्रस बचाव हो बाता है। उसाहरणके किए सभी लोग नटास्त्रम बविदासन्त्र केनते किए बाम्य नहीं है। बाना-माना स्वाप्ति एस प्रमापनक बिना या सकता है। संकित सरि इसपर बहुत करके कोई अगपड़ अपना अवस्थित स्थित ऐसा करने बैठे यो बहु मारा भावेता और नापस कीटनमें उसे बड़ी मुसीबर्से उठानी पहुँगी।

टीमरी बाद पहल अंबुन्धियों कि निवान के विरुद्ध किरानेकी नहीं बावस्वकरा थी। इसनिय ती महीने तक नहाई पक्षाने बाद जुन माराम' जब निविध्य क्यांचे अंपुनियों ही स्वपन्ने का माराम कि मिली तन हम प्रवस्त हुए और स्वयंने बारों को कुछ पड़ता वा बहु एड़कर की मने सामने रखा। जामक्यी — सेवानी — कापूनको बाराक्यों अंपुनियोंकी खाद सारिका है हमारा हुआ इसने हमें सूची हुई। हमाने देखा कि कोन कापूनका भीराम क्या स्वयं सही-सही वेल सकेने और सही हुआ। साराम अनियान के काम कापूनका भीराम काप्या हमने मह बताया कि अंगिक्सी को भारतमें केचक कारामियोंने की लाती हैं।

उत्तके ग्रन्थन्त हमन प्रमानपूर्ण कविदाएँ कारी दस मेंगूनियाँकी दिस निधानी "— को कपन बुवाकी साकर भी दे देगा निधानी "— बादि पनित्योंकी व्यति कमीतक हमारे कारोंने मेंच रही है!

इतनें से इस कुछ भी बापत नहीं के पहे हैं। बौर वो व्यक्ति कानूनको मानकर बौगुकियोंको ध्राप्त दो क्या केषक वाय-सा इस्तासर भी दे दे तो उत्तर से मेंकियमी कामू करेंसे। साठक अब बौगुटा दी बौगुटा बाप दो बौगुकियोंकी काम तक देनेकी सकाह दे पहे

है वह नयों?

\*

सम्मादक न्वांकि मेंबुकियों बादि तम्बन्ध्यी पर्यप्तमें ववतक धैतान क्यों कानून वा तब तक हुन पड़के विकक्ष को। यह पीतारी कह धरीपत्ने हैं तिकक कुकी इप्रक्रिय मेंबुकियों बादि तम्ब क्यों धरीपके विकक्ष हमारा विक्षेत्र खान्हा नहीं रहता। जब मेंबुकियोडी क्षप्त हैनेत्रे हम जपनात नहीं करण सम्मान पनक्षत है।

पाठक में महारा बमा हूँ। जो मेंगुक्तिमांकी सार पहुके कराव की वह मन सन्त्री हो गई है वह बाद यह नहीं उटच्छी। इसे बीर समझनेकी बायस्यकदा है।

हा गह है वह बाठ पर नहा उठका। हुए बार एमस्वका बायस्यकरा है।

क्षमायक मार करा पे हैं यह सामायिक है। इस इस राए सारो बारोंका कियार कर
पूके हैं इसकाय इसें छनी बाठ छावाय्य और पुत्रम कराती हो। बायके धामने यह बात मये
विवारक रूपमें मा रही है इसकाय का बाह करिया नहीं यह पर्वाची। करर दिनकों
और नुधानकों पेना-वावयोका एक उचाहुएक हम वे पूके हैं। वह यहाँ मी लागू होता है।

बाता। परन्तु वपने वैधमें हम कैंवा कोट पहने और हमारे वरीरका मीचेका मान विवार है

है तो उत्तम बाव है। एशियर एक है। वहु एक स्थानपर विचार की एक्से बोत कही मान कियार है

है तो उत्तम बाव है। एशियर एक है। वहु एक स्थानपर विचार के कियार स्थानमार मानियार कियार है।

हात हमी का हम कि हम परामें वस मैंन्यियोंकों अपने केना कारायांकी निज्ञ स्थानमार मानियार का विचार हो।

है। का स्थान उद्धा स्थान कैंवा चारिए। इसका कारण यह है कि हम कई बार को मों हो। से साथ सिकेक करनेने हमारी प्रोचका मकर होती

है। वह इसस्थानमें सीमवार्य कमी राखीर। देशन विकेक करनेने हमारी प्रोचका मकर होती

है। वह इसस्थानमें सीमवार्य कमी राखीर। किया विकेक करनेने हमारी प्राच्यान में स्थान में स्थान की वार वार्यान केंवा

र किल्मर १९ इ.से बूब १९०० ।

ऐसिट क्या ७, एक १७ ।
 वह नोपविद्यो करी विकासी - वे बहुस कुरान्य क्यों दिवासी करते ।

निरोड़ किया। यह उचित था। सीकड़े कियु वयवा और किसी कारचर्स हिन्दू-मुसक्यान सम्बोर उत्तरवाते हैं। इससे जाप वैक सकते हैं कि वहुत-सी वस्तुएँ किसी बेतुके बनुसार ही कपमानकरक या सम्मानजनक हो सकती हैं।

पाठक बन ऐसा कमता है कि में समझ च्हा हूँ। किन्तु मनमें यह प्रस्त पैदा होता है कि क्या इस तच्छ समी वस्तुएँ किसी एक जवसरपर बच्छी और दूसरे अवसरपर कुरी हो सकती हैं।

का प्रभाव है।

समापक ऐसा तो हो ही गई। सकता। उपर्युक्त कहाईको बात सभी बस्तुओंपर कानू

ही होती। कुछ बस्तुरे देव जीर कालके जनुसार सराव या जन्मी होती हैं। कुछ ऐसी होती।

हैं जो सदा और सब जयह कराव या जन्मी होती हैं। जुवाका माम क्ष्मा होसे जोर सभी जयह अफ्डा है। व्यक्तिकार हमेसा और सब बगह जराव है। नियम यह है कि जिस कहुनों करमे-जापमें पाप — कुण्ये — नहीं होती उसी बस्तुगर उक्त नियम सामू किया जा सकता है।

पाठक आपके ही बंधने देखें तो वस मंगूबियों की स्था वेगे में आपति नहीं है, ऐसा मेरी समझ में बा पहा है। मेरिक गारे म्याब जुड़ा रहे हैं कि वर्षों जब तो दस मेगूनियों की काम सेने व हैं दि मेरिक को मेरिक म

समायक सह प्रका कुठे विभागतका स्थान है। योपीक कहतेसे हमापै प्रतिका गृही की वार्ता। इसने कुराका छहाए किया था। इसिक्य इस बातपर विचार करना वारिष्ट कि हमें यह क्या करना है। बहुत कारे मोरे तो हमापी कहार स्वाप्त करने नहीं है। बहुत कारे मोरे तो हमापी कहार स्वाप्त कर हो। बहुत कारे मारे स्वाप्त करें के वर रह होगा। वन वह समय जायमा तब वहुतों के की मुन्ती। किर सभी परि पूर्व गरि हमारी की मारे पूर्व नहीं कहते हैं कि समाय अपने करने कार समाय कर वहुतों के की मारे हमारी की मारति हैं। बोहारिक्षमंत्रा दे की में प्रकार कि स्वाप्त के कि समाय कि वहुत कर के प्रकार मिलता है कि वरने मार्गीयोगी सन्तु करने कार्य मार्गीय करने के वास हमार्ग की स्वाप्त करने कार्य करने कार्य करने कार्य करने कार्य करने कार्य करने कार्य है कि वर्ग मार्गीयोगी सन्तु करने कार्य करने कार्य है कि वर्ग मार्गीयोगी सन्तु करने कार्य करने कार्य है कि वर्ग मार्गीयोगी सन्तु करने कार्य मार्गीय मार्गीयोगी सन्तु करने कार्य करने कार्य करने कार्य है कि वर्ग मार्गीय मार्गीयोगी सन्तु करने कार्य कार्य करने कार्य करने कार्य करने कार्य कार्य

१ जिन कोर्डेने प्रशासक मानोक्त्यों भाग नहीं जिना चा — वर्गांत कर्यांत्र — चौर तमे कामुंत्रे कर्यांत्र वंदिता स्थानमा बाट करनेक स्थीतमा वरणे जर्मनारवीच नामी न्याक्रियोंक दिवान देनेक किंद दर्शक्त सर्वाचार्य को ने काक समक करते हुए एलाव्यवित्रीयें नाहमध्ये ही कहा चा है वे ब्याँ "दिशानी तम्प्रेत वित्य "करे हैं"।

यः देखिर व्यन्त-चित्र १७ ७२ के शामने ।

१ रेक्षिर व्यक्तिया एवं का के शतको ।

ده

पानते काम है। मिननेका नागं मध्ये ही और सब करते रहें। हम यह निसास साव रखें कि पनीको डक्कनमें दिया जाता है, पहोतीको जाकासमें भी मुद्दी दिएता ।

### इस भैगुक्रियों बमाम दी भैगुठे

पाठक इस में गुलियों की छाप देनमें कुछ भी बापति नहीं है यह दो बद स्पष्ट हो मया। परन्तु मुने ऐसा कनता है कि मदि इस में गुलियों के दिना काम शक सकता या डो फिर दो में गुठेंदि वर्षों नहीं चला किया गया?

सम्पादक यह समझन योग्य बात है। बुनियामें यह नियम बील पहता है कि सक्ते सर—पानीम नाव—केवल अपन सही उद्देशके लिए लड़ते हैं—बान देते हैं। वह

प्राप्त हो जानपर मुक जाते हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। एरसका पेड़ पर्योक्सों महता है त्यों-त्यों रोका होता बाता है और जरा-ता सुकाया कि टूट जाता है। अरनरका पेड़ ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों मजबूत होता है और उसकी जटाएँ सुकती जाती है और दुवारा करतीम काकर उगती है और फैस्ती है। एरव्यके तीचे कोई स्रोडके लिए सडी मैठता। परन्तु नरमदके नुसके मीचे हवारों मनुष्य श्राह पा सकते हैं और पाते हैं। मास्तीन कीमने समझौतेके सम्बन्धमें वैसा है। किया है। संवर्षका 🛐 कानून वा वह रह हो पता इसमिए इसरी वार्तोपर मुकनमें वालीनता है। सरकार कहती है कि 'बाप कीय बेंगुक्रियोंके किए नड़ी कड़ रहे थे तब फिर उसके किए हठ नयों करते हैं ? बास्तवमें इस प्रत्नका उत्तर हमारे पाछ नहीं है। भी ईसप मिना बादि वस नैयुक्तियोंकी छाप दें इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जपने सार्वजनिक भावसम भी भी स्मद्स वह बात कह चुके हैं। फिर हम कोपोंको सरकारसे असी सहस्र कुछ छेला है। यह न समर्थे कि कानून रह हो गया वर्गस् सक्-कुछ मिल पना। पक्त भुजानद हुन नहीं करनी है, परन्तु सपना स्वामिमान बनाये रखकर सरकारको प्रथम कर सकें यो यह हमारा कर्यव्य है। यह कानून हटेना लेकिन इसके बरकेमें क्या होता ? दूसरे कानून किस प्रकारके होंने ? ये सब बार्ते नारदीयों हारा किसे बानेवाके अमधे तीन महीनेकि बरवानपर निर्मर होंगी। इन कारणींसे इस अँमुखिबींकी छाप देना प्रविद है। फिर भी समीके बँगुकियोकी छाप देनेकी कोई बात नहीं है। को नहीं देने ने नी बगर बास्तवर्में ट्रान्सवाल-निवासी हुए तो उनका पंजीवन होता। छेकिन जब सम्बा स्वाधिमान इस बँगिनगोंकी जाप देनेंगें है। इसीलिए हमने बँगुलियोंकी जाप देनेकी सलाह दी है। हम सहोतन मानते हैं कि को भारतीय जिद करके वस जैयकिनोंकी क्रांप नहीं देया वह वहत हर दक नासमझ कड़कारेगा । इकीकत यह है कि प्रवासी कानुक्ते जन्तर्वत कुक योगी महिलाखाँको भी जैंमुलियोडी काप देती पहेगी। इस हाक्तमं दो अँतृहे और दस जैंतृत्रियाँका वाद-विदाद करमसं हमारा गौरव घटता है बीर हमारी गिनती वासकॉमें होती है।

पाठक सह बात तो पूरी तरह समझमें वाती है। परणु ट्राण्यामस्ये बाहरके लोग किन्होंने बारधीनीकी बहुत पहायता थी है अहते हैं कि अगर कोपोंने तो बपना सम्बं पूर्त किमा अब और अगहींगर बही कोई सह मेंतुमिशीकी बात चलता तो नहीं या वहाँ सरका बचन हो बारोगा। यो गांची बीठ व्यक्ति वस मेंतुमिशीकी छार है उन्हें तो किर

१ मनीने बांडमीनां बाहे को पानीशीने वासकार्य का न बाहे "। २. दोडोडिनामें सब्दान वी पेटा हुना । देखिय "देखियाके करतीन " कुछ ३५००० १

दुसरोंका इनकार कीन सुनेवा ? ट्राल्यवाकके भारतीयोंने तो औरोंका संस्थानास कर दिया। इसका उत्तर कैसे वें ?

छम्मादक परि बाहरवाले इस प्रकारका प्रका करें तो वह बहुत गण्य कहनायमा। उन कोगोंको ठो हमारा सबर्थ समझना चाहिए था। व्योकि सोबिए, बयर ट्रान्सवाकम मारतीय स्वेच्यापूर्वक मेंतुमियांको छात्र केते ह तो वे सम्यव स्विचार्य केसे हो बामेगी? त्या बाहरवाके पृथिया पहले हैं जो वे विनायत मेंगुकियांकी छात्र वेंग? छड़ी बात तो मह है कि कामूनके विरोक्त व्यवस्त संवर्ष करके पूरे बीक्षण बाधिकामें ही नहीं सारी दुनियामें हमने निर्वक मनुम्मोंकी सहायता की है बीर उन्हें स्वक बनावा है।

सम्बंधि कहुँचा है कि इस अवाहिका सही वर्ष यह है कि भी ओम सवाहिकार विहील हैं उन्हें विविकार सारत हो स्था कोई सरकार इसके बाव कोके सनुत्योंकि विरुद्ध उनकी रोग किए विता कानून नहीं बना पायगी। सभी अपनिवेसीको वही सरकारके हितका

विचार करना पड़्या।

यह बाठ धन्य सही है। मारधीय जनवा बिना संवाधिकारके पी नह बब संवाधिकार पुन्त हो महे है। इटकिए जन्म व्यक्तिवेदकि सन्तव्यमें अंगुक्तिकोंकी चर्चा करना वो बीर-पूरी मोहकर पारकी चिनामें पहले जैसा हास्मास्य होना।

हुम यह भी बवाये थेते हैं कि बेर-सबार सभी बगाहोंचर वस वैश्वकियोगा नियम सामू होना सम्मव है। स्पोकि ममुष्यकी पहचान करनके किए वह तस्पति-स्वान धारणीय उपाय है और इस्त किसीके बागेंस बाबा नहीं पढ़ती। नरायकों निर्पातियोगिक किए यह १९ ३ में प्राप्तम हुआ। हुमस्वामामों बहुन्ते गोरे कोनीपर वह बागू हाता है। इस्तिस्य इस प्रमाद प्रकार व्यक्ताते अंगुस्थियोंकी साथ देनमें हुक भी बुराई गहीं है। बाल्क उससे होनेसाके साम प्राप्त किसे वा सकते।

किर यह भी विचार करना है कि केप अवागोबा-वे बावि स्वानोंमें दो छोटोबाछ वर्षरह किने बादे हैं। इसके मुकाबके हम बँगुकियोंकी बाप हवार वर्षा बेहदर समझदे है। बार एकें कि ट्रान्सवाकनें बँगुकियां केवक बावेदनपत्रमें बावेपी जवाकपत्रमें सही।

### वर्ग-भेद्र क्यों किया !

पाठक सन नैयुक्तियोंकी बात नहीं करूँगा केकिन नृत्ते कहना चाहिए कि साजवक हिस्सन सीरिमनन वर्ग-गेरके विक्त रहा है किर सब वर्ग मरके पक्षमें मह नहीं बोकता है, यह समझें नहीं नोकता है, यह समझें नहीं नोकता कि प्रिटीस्थिक सेमन कोगोंने भर्ती दी दी कि प्रुप्तिस्थिय कोगोंको सेपुन्तियोंकों छाप नहीं देनी चाहिए, और कोग सके ही दें वब सापने बहुठ कट किसा या। यह में सबतक मूखा नहीं हूँ। यस साप कह एहे हैं कि वर्ग पहनेंसे हर्ज नहीं है। बसा साप कह एहे हैं कि वर्ग पहनेंसे हर्ज नहीं है। बसा साप साप पह परस्पर-विदीधी कमन समझायेंने?

सम्मादक आपने यह प्रस्त ठीक किया। बास्तवमें यह मीव बनार थी गांची करते तो विरोध होता। हुआ को कमक्य यह है कि जूब सरकारन इस प्रकार सावेदनगर बिक्तरेका प्रसाद किया है। सरकार जो बात अधिकारके क्या देनेकी तथर थी उसे कोड़ देना कर्नुचित बहुताता। हम प्रतिक्तित संपत्तिक विष्णु पुनक अधिकार मीयें और सरकार सूद ही दे इन दोनोंने कहा अच्छा है।

#### े रेक्टर सम्बद्ध पुत्र इदद और १६५ ।

फिर इस वर्गमें सिक्षित समुदाय भी है। इस समुदायके विकाफ हम नहीं बोसे क्योंनि धिशा — सञ्जी श्विसा — सर्वेव सम्मान प्राप्त करेगी। यवि खिलित व्यक्तिको जी अँगुम्पिनेव छाप द्वारा विनास्त देनी पहे तो फिर वेंगुबिमोंकी बात विनास्तकी न स्कूटर वातियत कर नायेगी। मद शिक्षाका भेव तो सामान्यत रहेगा ही।

प्राकृतिक बर्गोंके विश्वक्ष कोई नहीं जा सकता। हमारी कहाई कृतिम वर्गके विश्व है। जिस वर्गेका मापवण्ड अफसरोंके हावमें रहता है, उसमें हम गुकामी वेखते हैं। समझौतके अनुसार को वर्ग वनसे है जनमें भी अकसरोंके हावमें बात रहती है। फिर नी ने वर्ग निरिचत अवधिके किए होते हैं इस कारण उनमें शोप नहीं बान पहता। सत यह है कि प्रमुख स्मित उस सुरका काम न सें। यह कूट बनी रहे तो वह मामूपक्के समान घोमा देगी। उत्तका साम बहुत-ये भारतीय उठावेंच तो वह बेकार हो बाययी और हातिकर मी होनी ऐंचा इस सानते हैं।

मेमन क्षेत्रॉन वर्ग मवकी को अर्थी की की वह बक्ता इंगकी की। उन्होंने कातूनको मानकर केवल जैपूरिक्योंके बारेमें वर्ष मेवजी शांध की थी। वह सुच्छ मान थी। फिर वह मीम धरकारकी जीरने नहीं जाई थी। उन्हों दो याचना करने गरे जीर मूहकी लाई। इस्छे समझा का सन्ता है कि उस माँग और इस वर्ग-मेदमें बहुत बढ़ा अन्तर है। इस समय की वर्ष बनाया वया है सबि प्रमुख व्यक्ति उत्तरर इंग्ले वर्षे को वरीक स्रोग काम एठा सकेन। बरबस्त बाद यह है कि बढ़ोंको गरीबॉका सरसक-टस्दी-वसकर खना बाहिए।

### वनताचे क्यों वहीं कार !

पाठक अब तो मुझे कमता है कि मेरे मतको अपगढ पूरा सन्तोत हो गया है— मधींप मझे जब भी दुवारा विचार करना पहेंगा। जबनता सनसे एक संना रह जाती है। भी यांभीने और भी नामकने अपनी सुवमुक्त्यारीले इस्ताक्षर न्यों किये है वे स्रोप तो समझबार माने बादे हैं फिर कीमधे विना पूछे उसे बाँच दिया क्या यह कोई बुडिमानीकी बाद मानी बायेपी? यदि उन्होंने कीमपर कोड़ा होता तो मेरे मनमें ऊपरके को प्रस्त पैदा हुए वे भी पैदान होते। ये छोय मुख तो नहीं कर बैठे हैं?

सम्पादक इस प्रकारकी श्रीकाका जाएके मनमें बठना ही नह जाहिए करता है कि हमारे सारे उत्तर जाप पर्यान्त क्यसे शहीं समझ। प्रारम्भमें ही इसमें बापसे कह दिया था कि कीम स्वेच्छमा पंजीयनको हो स्वीकार कर चुकी थी। और सरकार उसी पंजीवनको मान केनेके किए को दो उसमें शीमकी स्वीकृति केनेकी बाध नहीं बचदी।

पाठक परला बाँपुकियोंकी बात कीनने कहाँ क्यू की वी रे सम्मारक आपने सेनुक्रियोंकी नात फिर खेड़ थी है लेनुक्रियोंकी शत ही चटकरी बीसदी है? जाप नमों मूकते हैं कि कड़ाई जेंगुकियोंकी नहीं थी। इसकिए विसके वास्ते नजाई नहीं की उसके सम्बन्धमें पूक्तिकी क्या बात रह जाती है। इसके शिवा अमुक्तिमाँकी काप देमा स्वीकार कर किया यह भी कैसे कहा जा सकता है। कानुवर्ने अंसी बेंदुस्मिनी वी वैसी उन्होंने स्वीकार नहीं की हैं। इस बेंगुकियोंकी काप दी जाये या नहीं यह दो उन्होंने कीनकी न्यून्यारोपर कोबा है। वो नेनूटॉकी कार ही को देगा शाहता है वह इतता देकर पंत्रीतन करना सकता है। वे तो नेन्य सकता है दे हैं कि वस मेंगुकिसीकी कार देनमें मीमकी बाल बढ़ती है और स्वयं ने देंगे ऐसा कहते हैं।

िर सह मी जाएको घोषणा चाहिए कि विजको जगुमा मान किया गमा हो उनको देन मोकेपर कुछ हरकर कुछ होनों हो चाहिए। उपरके समझीतों उस प्रकारको कुट भी नई है, यह हम स्पैकार मही करवे। केकिन एवं बसदरपर नराजनिक प्रति जायस्यक कर्तव्यक्ति समझान के स्वय कहना विचित्र काम पहला है। गोलाजोंको कुट समझान पहला कियार करना चाहिए। केकिन एक बार विचक्ते जनुष्का मान किया उसको छुट न रहे तो कुई जार बहुत होनी होती है। हर पड़ी पुक्तको चक्तरण वनी रहे तो यह विचित्र प्रति होता कही पूरा काम भी नहीं हो पाला। नेताजीयर अरोसा रखा वासे यह एकिसी बड़पन और बनाति केकिन कुछ कुछ कुछ का नेताजीयर अरोसा रखा वासे यह एकिसी बड़पन और बनाति केकिन कुछ कुछ कुछ हो नेता किसने अपूजा ईमानवार कार किस्सनीय एकी है कभी वासे नहीं वह करवा। नेताजीय कुछ कुछ मुद्द है स्वार्ण किसने में पूज वृद्ध हो पाला। विवार है करवी है — बौर नह है दैमानवारी। विवार ईमानवारी है उसके उन्हें वोग नहीं देश करवा एक ही करवीरी है — बौर नह है

#### <del>प्रपर्धंड</del>/र

पाठक सद तो पूछने योध्य कोई प्रस्त नहीं सूक्षता । में इस सदाईका वस्तिम परिणाम क्या मार्गु?

प्रभावक हम नाला करते हैं और हैस्नरेंसे प्रावना करते हैं कि बी उत्तर घूट पूढिते दिने हैं वे नाप तथा और भी कोई पई उनके किए कस्मानपर हो। नाय लगा होना यह हमारे-नापके हामकी बात है। भी खाहर हमने विकासा है वही छाहस तिस्य नामें पढ़े ती बूनी कानुनेके नननमें स्कानट होगी ऐंद्या हम मानते हैं। प्राव्धीय नीमका छम्मान तो नान बहुत हो वह नया है यह घर्या जानते हैं। यही नही बाद है। सम्मान स्नानेके प्रथम हो गई स्वार्ध नही गई बीर अब हम पाई हुई पूँबीको प्रावृक्ति दो कान हो काम होना। ऐता होना चाहिए कि हर वयह स्वपादहका चन्न हो नामें। परि पर हुना तो नात्यीय स्नान स्वर प्रकारते विवय प्राप्त करेता।

मान पह हुना ता नारताय समान सब प्रकारस शबय प्राप्त करेगा।
 मानवान तीन महीनोंने नारतीय कीम योग्य बरदाव करे या न करे, स्वेच्छ्या प्रवीयनका

[युजावतीयै]

इंडियन मोरिवियम, १५-२-१९ ८

# ४१ नेंटालमें परवाने

एस्टकोर्नेमें व्यापारके किय परवान नहीं हिये यन है। स्टेक्टमें भी कानीकी दुकानके तिकितिकोर्ने परेवानी हुई है। और कपहोंन भी होनी। एसी दिवाजिमें नटावके जायीम व्यापारी अपना प्रंथा कैस कर करेंचे?

मार्ग दो है। एक तो यह कि स्वर्मीय श्री श्रीवल्टरकी स्रशाहके बनुसार मुरुवया सड़ा जाये। इसके लिए किसी नगरपाधिकायर दावा करना चाहिए। इसमें बड़ा वर्ष और

बहुव मैंसट है। फिर इसमें जीव होगी ही ऐसा भरोसा नहीं है।

बुंचरा मार्ग सरक मार्ग तो सरक और कठिन कई वो कठिन है। यह है सलायहण। समिति यही सलायह करनार कैंदकी हवा तो होती नहीं है। स्वविध्य को व्यक्ति निमा राजानक व्यापार करेगा उत्तर दिखे कुम्बेना हो कहा है। वृक्ति न ने तो में केल महीं मेनते उदका मास्र कम दिया बाता है। किए एक बार मांचले किक बानपर स्पेमर ठक व्यापार नहीं हो सकता। मांच बारनार किक एकता है। ऐसा हुमा तो तमाही हो मार्गनी

किन्तु समी महान कार्योमें मारी त्यासकी बाबस्पकता होती ही है।एक घन्छने कहा है कि मित्र करना सिरठा सोवा है और इसका मार्थ विपम है। 'सत्याकहमें देसमील निर्दित है ही। इसकिए उसमें सिर कर्पात मत्यक देनेकी बात तो चुड़ी ही है। सन्यावह नेनक

कपने रवार्ष-प्राप्तके किए नहीं किया जा सकता। सबके पर्कके किए ही हो सकता है। ट्राल्यवालके मुकाबके गेटालके ब्याणारियोंके किए हम प्रकारको लड़ाई खड़ना हुड़ किन्न

पह हो घटता है कि एवं कोमींडो परवाने फिल बानके नार भी कुछनों न सियें। ऐसा हो तो दिनकों में मिले हों वे मरुपेटे किए तैयार हीकर कुछाने कुनी रख घटते हैं। ऐसा करनेके नियं कुनूपों और धमय-युक्तशा नाहिए। एक नात तो गई भी ही एक्सी है कि ऐसी कुछान क्यों जायें दिवसें नेक बाहि सामान मरुपन-माकिकका हो। सामान बहुप कम रखें को कि रोजके-रोन विक जाये जबका घटनाट किसीको है दिया जा सके। इस प्रकार करनेपर सरकार जुर्माना करती रहे तो मी इससे उसकी बाज नहीं गर्केगी। वन जुर्माना हो तह समा करने सरकारको सुनित किया जाये कि उस प्रमुचक परचामेंके किया स्थापार करनते सारी कीम जुस है। ऐसा करनेसे सरकार बीकी पढ़ जाममी। परन्यु पढ़ काम सुर्लीरों और देसमल्डीका है। जो कोम केवल अपने किए ही जीते हैं उनकी मिनती तो पल्लोंमें की गई है। उनहें ऐसी बहाकुरी नहीं सुक्षणी। परन्तु जब समीके सिक्कारोंके किए जहां जार तभी यह सम्मव है। सेरोबाके तो बड़ी जासानीस सरकारको सका सकर है। ऐसा हो तब सरकार जनायांच कामून बढ़कीया। यह पत्का समा कि होस्सवाकशी कहारिस सनी मारतीयोंका समाम बढ़ा है इसकिए सरकार जीक पहेंगी।

ऐसा करम सरे-जाम ही उठाना चाहिए। इसकिए इस सम्जन्म समार्थ की बानी चाहिए। सरकारको प्रस्ताव मेव बान चाहिए। बीर बावर्ड संबप सुरू किया बाये। बैसा

ट्रान्धवाक्रमें घुट्से किया गया उसीका बनुसरण करें।

इसके पूनोंशहरण भी है। बंधन कोय सपना याल विक जाने देते हूँ परस्तु धिशमका सून्छ नहीं देते। सब उनसे कोई नहीं पूछता। मरहूम थी बैंग्डॉ सपनी यूनिस्पिंड हो धारे बिटिस राष्ट्रको हिचा देते थे। ऐसा ने फिस प्रकार करते में यह किसी और समय बतामेंथे।

परन्तु यह संघर्ष मिर नटालक स्टब्स करना चाहते हों तो वन लोगोंकी होन-समझकर बाँग संक्रममें १७६८ होकर पेका करने नुशको बरम्बान रखकर अधिनते आरम्भ करना बाहिए। कम बहाकर पीछे नहीं इटना है यह बात इस्तंपम कर लेनी चाहिए। कुछ भी पुरू न किया बार्च यह पहुंची नुबिमानी है। प्रारम्भ करनके बाद हरविस न झोड़ा बाये यह हुन्दी बुदिमानी है।

[मुजरातीसे] प्रेडियम जीपिनियन १५-२-१९ ८

र कर्म महार्थे (१८१५-११), वह क्षेत्र मुख विकास और साम्मीतित, निर्माने हरे वर्षेट्रक हमी वेपेट्रक तान काम विद्या और नैतानक विद्यारिका कामान विद्या १८८ में में रिनाको मंत्रा-काम चुने भी विदित मंत्राने कर एक बाद का यह वर्षे की कि वे संतर्भित क्षाप्त-विश्वारी कर्मुकर पान केस करते के नार्विक्य पान मंत्रित नार्वेज मंद्रिक की किल्कियोची विचारिक क्षाप्त के का तमार महान्तिका नेतन करते के निर्मास पार्वे कामा को क्षाप्ता ना

# ४२ रिचके लिए चन्दा । भी रिचके सम्बन्ध में हम नत सप्ताह किया गुके हैं। जान पहला है कि सभीके मनमें

भी रिचकी कर करतेकी उत्कट इच्छा है। सी रिचन सारे बंधिय आफ्रिकाकी सेवा की है और सब भी कर रहे हैं। इसकिए इसमें प्रत्येक भारतीयको योग हैना चाहिए, ऐसा हम मानते है। इमें अपता है कि चलोगें जितनी एकम हो बाये उथनी कम है। यदि हम भी रिचको एक हुनार पाँड वार्षिक देकर रखें हो भी वह विविक नहीं कहकामेगा। हमने यो छनको केवस काम चकाने भरको ही दिया है। बीमशी रिचकी बीमारीके समाचार मिलनके नाद उनकी चरके सर्थने किए जिल्ला बावस्थक हो उतना पैसा निकाकनेनी अनुमति मेजी गई है। इससे पहले ती छनको केकक १५ पाँड प्रतिकास विका बादा था। वर्षात् उन्हें बौद्यत २५ पाँडचे समिक महीं दिवें प्रये ऐसा कहा था सकता है। इस मानते हैं कि की रिचको कमस-कम ३ पाँडकी बैसी सेवना अविक नहीं होगा। यदि इससे विविक मेवा जाने तो कुछ बनुनित म होया । श्री रिचको सम्मानित करनमें हमारा सम्मान है। इससे और कीप भी हमारी बोर सहेंगे। यह नहीं कि पैसेरे काक्करे किन्तु हुन सुर्गत्कृत कीन हैं यह समझकर। पैसेके काकबरे काम करनेवालींसे तो इमें सबैब दूर रहना है। भी रिचको तो इस प्रकारका बमान मा नहीं है। यह उनमें पैसीका काकन पैता हो बाये तब वर्षे निकम्मा वन्ना वाये इस सम्बद्धि हम प्रया सुरू कर रहे है और हम समात है कि इसमें बहुत सारे मास्त्रीय बोस रेंद्रे। ऐसा करनेमें हमारी वड़ी सोना होगी और किसीकी अधिक नीत नहसूस नहीं होता। हमारे सैकड़ी पाठक वह संकल्प कर लेंगे तो चन्या तुरस्त हो जामेता। यो पैसे आर्थेंगे इस इंडियन कोपिनियन में उनकी प्राप्त स्वीकार करेंबे। यह कीप माद रखें कि कों बुक्के किए जविकतर गरीबोंसे ही भन्दा किया गया था। उसमें १ पींड असा हुए में और वाँ बूचको वह मैंकी तमा मानपत्र दिया गया था: वाँ बूचका असम्मान किये बिना हुन यह सकते हैं कि भी रिचकी बधवरी करलेवाका यौरा हुनें सायद ही मिला 🖁 ।

[बुजरातीये] इंडियन मोपिनियन १५-२-१९ ८

र देशिर "रिषद्धा महान कार्व " पुत्र वह ।

१. दूलपार बैनन बुध कर्ननों तें ब्लेनन मण्डा शिर्तिशिया माराधिके क्योंनी विकास किए " क्ये बोच (तिका" भी मोरी कारती विकास मण्डार्यी) तेवल बातीय वीत्रेशक करका विधानमार्थीयां, बतारे मराति मराताओं महितारे क्ये किया किया क्या व्याध प्रदेश के पूर्व किए महितार कर्तिक क्ये सरावाद किया । देशिय कार १ वह रेप्प और जानसक्या नाग १ अन्यास १ । तथा मान ४ सरावाद १ ।

# ४३ कोहानिसवर्गकी सिद्ठी

### विटिस मास्तीय संब

ट्राग्यवासने बिटिय भारतीय संबंध नहें यैमानेपर बच्चा इकट्ठा वरता सुरू कर दिया है। यह निरुष्य किया गया है कि किसीसे वस दिक्षिणों कम न विश्वे वार्से और सब कीत मर-तक उससे सविक्ष में । वसेता मुद्ध हुँ पहुँ कि बोह्यानिस्वामें एक विधास कमानता हाने। विश्वे का सांकार के हुँ भी मारतीयों की प्रतिकार मोण्य अनत नहीं है। यह एक वहीं कसी है। बोह्यानिस्ववेंने इस प्रकारक समायन नगाना बहुत उचित कहुबागा। इससे समेह नहीं है। इस प्रमुख समावक रास्त हमाना वहुत उचित कहुबागा। इससे समेह नहीं है। इस प्रमुख समावक रास इस प्रकार हमानवा कमानवा कर सहना महित्य हों सांकार समायन नगाना हमारी सीनताक। सुक्क है। वस द्वारवाकक सोगीने बोह्यानिस्वर्धने महारू समानेका विचार हिमा है।

इसके दिवा लॉर्क ऐस्टिहिंड और पर संगर्धी सावनस्पीको उनके अमृत्य आपके किंद्र सुग्वर साम्पन्न मेनलेका सी कोगोंने इरावा किया है। बीर भी पीकक तथा हुमारी स्लेबिनकी बिन्होंने दिन-राठ बी-सोड़ परिश्वम किया है गर्य उनके समान परिसम करलेबाके अपन बनक मोर्टेडी कह करनेका विचार किया यस है। यह सब चर्च सी इसी चन्देमें से करना है।

वस सिविनको टिकटोंबर भी हैवर मियकि बयने ही हावके हस्ताकर भी करे हैं। बाई मोर पैरे केनेबाके हस्ताकरकी बयह है। इस प्रकारकी रहीकि हिटाकें वह बयह मैन दी यह है। इस कोग पैठे बया करके सेवके मन्त्रीके पास चुरून मेन में। रहीकि हुवरे हिस्सेनें पैठे रेनेबाकेंका माम क्रीक तायुक्त किये और न्हीत किये दिना कोई भी स्थित पैठा म मे। चन्या नुस्त इस्ट्रा करके भेन देना जकरी है। प्रत्येक स्थितको मेरी समाह है कि संपर्यकी स्मृतिक रूपने बहु इस स्पीरको संगाद कर रहे। दुबारा और कोई मौतने बाये तो वह दिवाह मी जा सकती है। बयर बहुतके स्थित क्या बया बया परोमें हाथ बेटामें दी संस्थान मेनीयन स्थापन होनेसे पहले वह पुरा हो कायेगा।

[मूजरावीसे]

इंडियन मोपिनियन १५-२-१९ ८

र नामंद मोर्किन विशिवनों तरेन केमारिका शिवीर नाम (२८६०-१९६५); १९१८ में लागित केहनक वार्टी (पार्टीन पर) के पार केमारक) सकती परितास मानाव १९१६। सारकोंद्र नामोत्त १८६९-१९ शु नामोद्र कामारक बनातरीय नीत नामोद्र कामाव १९ भू तीक द्वारा किसी गई प्रोमीनोंद्री बीकांत्रि सकताना केसा ।

च. तर मंत्राची नेरालावी बारानावी (१८०१-१९३१) । वे इंग्लेंडी करे कर कराती वेरितार वे । यूकि विलय स्थ्यी मोरेडे १ वर्षका विविद्ध कोम्यागोक कारण थें। माध्यीय राष्ट्रीय बांग्लेंडी कन्यन-किन्त विदिश्य विविद्ध करात मी वे । क्योंने व्यक्ति वात्रामां मास्त्रीर्थेक क्योंक कम्मान्ये राष्ट्रियों कोम्यान देवार ब्रावेंडी पद्म कारणा थी थी ।

# ४४ द० बा० कि० भा० समितिको सिक्से पत्रका एक अंस

करवरी १५ १९ ८

कानुतका एवं किया जाना नियत कदम वा जीर वह ईश्वरके नामपर अंदीकार किया परा था। जहाँतक मुझे माजून है उसे पानके प्रयक्तमें हम कभी अपने प्रजेत विश्वकित नहीं हुए। और क्या हम कमसे-कम जदमियों और न्यूनतम असि उठाकर कदम तक नहीं पहुँच गये हैं?

[बंग्रेजीसे]

इंडिया ऑफिस जुडिसियङ ऐड पश्चिक रैकर्डस ३७२२√ ८

### ४५ सस्याग्रहका भेव

स्त्याबहुका सम्बा मह बहुतने भारतीय सबतक नहीं समसे है हरकिए बड़ी पक्तफूमी फैमी हुई नजर आती है। एवं कारण बुनी कामुक्त विरोधमें प्राप्त बैतने सितियोक्षी स्त्याबहुदर विशेष कमसे निकार कारणी जावस्थानता है। वो कोग स्त्याबहुदों प्रकीतिर्धि स्त्राबहुद तक्षेत्र मनमें जीतने बारेस कुछ गी उक्षमत देवा बही होगी बाहिए।

हत्याबही ऐसी बहुत-सी क्टूँ के सकता है जो काम कोग नहीं के सकते क्योंकि हत्याबहीमें सकती मर्पनानी मा चाती है। जब उसके मनदे पत्र निक्रम प्रमा तब बहु क्रिसीकी नुकामी नहीं कराता। इस स्वितियर पहुँचनके बाद बहु एक भी बनुचित्र वर्तीकरें मापे नहीं करेगा।

हुत प्रकारका सलायह केवल सरकारके विषद नहीं कीमके विरोध में किया का सकता है और किया का सकी है। यह उनके केदी है। ऐसे कबस्यरण कीमके विषद सलावहक़ प्रयोग करना कर्तम्म है। स्पर्धीय पोरीने विकासी पुरस्करण स्थार हम प्रकाशिय कर चुके हैं वस्ती कीमका भी विरोध किया। उन्होंने सोचा कि उनकी कीम कुकारोंको सेचकता रोजगार करने बनत प्रदेश कीमका भी विरोध किया। उन्होंने सोचा कीमका भी स्थाप किया। उन्होंने सम्प्री कीमका किया। उन्होंने सम्प्री कीमका क्यांने स्थाप। सहाम कृष्ट केसने स्थापी केसने किया। असल क्यांने स्थापन क्यांने स्यापन क्यांने स्थापन क्यां

र नर पर्यास सम्पन्तकथी विपविष्ठ गाँधे यह संदित निरामते किया का है जिसे दिससे अपने ह अस्पूष्ट, १९०८ के परवे साथ संस्था करने साथ कान्तिस-कार्यकाकी लेखा गा ।

तीका गोरी निर्मा सरिवय अवद्याका कर्नेल (वृ वृतुदी ऑक सिसिन्ड हिस-ऑक्विडिएमा) प्रोपेट केडडी नोर है। देतिय नगर ० वृह २२०-१ और १११ हु।

उसको भार आकर्मपर तुल गई। फिर भी उसने बृहताये कहा 'बाल मुझे मारें मा न भारें, पृथ्वी तो सुमती है हो। बाल हम सब बानते हैं कि पृथ्वी गोल है और सीमीस मेटेमें बह जरानी बृदैयर एक चकर बाग केती है। कोक्स्वसने बाग नामिक्ति निरोम्से स्थापह फिस्सा। बहुत बक जानगर साविग्रीन कहा अब जरीरिका मिस्मानाला गहीं है। सीट क्को नहीं दो गार बाक्से। चैसेबान कोक्सबसने उत्तर विद्या कि 'मुझे मरनेका बर नहीं है बनी और पोड़े दिनों साला करना ठीक होगा। जगामें उसने जनेरिकाको की बिमा और वह बनर हो प्या।

ऐसी बनीव थोपांच है यह संल्याइड्। हम इन्हें मारे कहते हैं कि 'संस्कारन नगर कानून रह नहीं किया तो?' ऐसा कहता संल्याइड्डी नागी बरागा है, मानी सर्वायह स्वत्य संव हम हुए प्राप्त गहीं कर सकते ऐसी कामरताडी बातें हम कोग किया करते हैं। एरणु हमें भागी सर्वायह किया है कि नव हम मुख्य हो गर्दे हैं। इसकिए हमारे प्राप्त करताड़ी कोई बात नहीं हैं। ये एवं तो कहतें हैं। इसकिए हमारे प्राप्त करताड़ी कोई बात नहीं हैं। ये एवं तो कहतें हैं। ऐसा कहनेंगां सर्वायहीं कमी एर्ड बार सरकर नार पाना। हुए कोग ऐसा भी कहते हैं। ऐसा कहनेंगां सरवायहीं कमी मही वे। बार हम कोग ऐसी कड़ाई कड़ चुके — मह कड़ना सही हो तो हमारा कड़ना-त-कब्ता स्वायत है।

सब हुम उपयुक्त हमन विद्ध करेंगे। वेकामें बाता है कि कोई जीन निध सामनी प्राप्त होती है उपीके हारा उदे नगाये गता का बा ना नकता है। और किसी प्राप्तीकों करने पर समय प्राप्त है। जी तोन वक्ष्म मेंगाये जैन किसे नाते हैं ने वक्ष है, और उदे वक्षों हमाये पत्ता है। जी तोन वक्ष्म मोगाये जैन किसे नाते हैं ने वक्ष होरा है। बही रोके भी जाते हैं। क्ष्म-प्रवोगीय जैने हुए मुक्तकों वाववाह करने हि जयारे रखते हैं। उसी प्रकार प्यारों उसे पास-प्रवेशकर बचा करती है। वावनामें उस्पे उद्योग करते हैं। वावनामें उस्पे क्षा वावनामें पत्ता है। वावनामें वावनामें वावनामें वावनामें वावनामें पत्ता है। वावनामें वावनाम

के ज जबहरणिन यह बात समझनें या जानी चाहिए कि मत्यायह नमनी स्थिति है। बीर विश्वके मनकी स्थिति छत्यायही बन गई हैं वह मनेच सब वगह सभी परिस्थितिमोर्ने दिनदी हैं। हैं। चाहे किर उन्नके किरोबर्ग राजा हो या प्रका कमरिषित हो या परिषित् पराया हो या ब्याना।

ऐसे बनलारी सलामहुको हुन लोग नहीं सनझने हनी कारण मारानमें हुम दौन हीन और निस्तेन होकर रहते हूँ। और यह वैजल तरफारने ही सावन्यमें नहीं स्पन्तिगत सम्बन्धमें मी ठीठ है। हुम कोय बनन देशकी हुछ स्पटल हीन कहियोंटो बनाये हुए हैं इनका प्रवात कारण सरपायहका जमान है। हम कोरा भागते हैं कि अमुक भीज बराव है, किन्तु भय आकस्य अवना सुठी समेके कारण हम उसै नहीं छोड़ते।

इस के बारी समान्य करते हुए एक जानियों और तांजा स्वाहरण हम वेंने। प्रिटोरिया टाउन होंकमें बद मोरोंने मारतीयोंके विरोवमें समा की तब हमारे पक्षमें बोकनेवाके केवल पार मोरे ने। जार्यन् हजार मनुष्योंके विरक्ष बार ने। फिर भी इन पार व्यक्तिमोंने नीयोंकी मानियां बारे एकर भी अपना मत बीरताये प्रकट किया। और परिचाम मह हुवा कि उनके सरवायहर्षे पूरी समाना महत्त्व बाता रहा और बह समा किसी पसु-माना बेंटी होकर एक गई।

हम प्रत्येक प्राट्मीयसे टिकारिक करते ह कि वह इन विचारोंको सम्बाहित एए एमस छ। जी समझ वार्यने वे बीतका स्वकन बान सर्वेन बीर प्राच्छीय प्रवाको जाने मी को कार्यकरते हैं उन्हें कर सर्वेन।

[बुबयतीहे]

इंडियन बोर्पिनियन २२-२-१९ ८

### ४६ मेरा सम्माम¹

#### भारम्य

जानों परुपेपर उनमें से एक व्यक्तिने पूछा। सब कियर जाते हो ? भी ईसर मिर्जा जनाव देनेवाने ही वे कि मैं बीचमें पड़ा और बोक उठा। मैं बस सेंबुधी देनेकू जाता हैं।

र नद केब "जी गांधी दारा शेकि" करते प्रविधन जोपिनिजनमें करा था ।

हुसरे भी को ही करेंगे। तुमारे संगुठा देता होया तो तुम देने सकते हैं। " इसके बाद स्या हुमा मुझे नहीं मासूम। केवळ इतना ही स्मरण है कि मुक्षपर सकत मार पड़ी।

मेरी बागी पराणीमें बड़ी एका चीर जाई है। याँच गाई की बनती। उमरका बाँठ बाबा दिए गया है। उद्युग्धे टक्टि बजाये परे हैं। बाँच बाँचर दाज पर स्था है जोर क्याचमर दात पर स्था है जोर क्याचमर दात पर स्था है है। इसके दिवा बार्च हुनपर की बाँच वाच करा मानू की बच्च हैं। इसके दिवा बार्च हुनपर की कि मुख्यर कम हैं। प्रहार केंग्रे हुमां इसका मुख्ये मान नहीं है कि मुख्यर कम हैं। प्रहार केंग्रे पड़े हैं। म चक्कर काकर किए पड़ा। किए उन्होंने कोईके गळ और बारी बाँच कारों के मारणा पूक कर दिवा। और जारणी मुख्ये मारणा पूक कर दिवा। और जारणी मुख्ये मारणा पूक कर दिवा। और अपने मारणा की मारणा प्रका मारणा है। प्रमा अब्द निक्को रोग्ध भी मारणा होता है। भी पानी नाथवू जीर थी ईचर नियान बीच बचाव किया। इस कारण नायकूर भी काकी प्रहार हुए। उनका कान किए गया। भी देख नियांकी अंगूकीपर बोड़ी-सी चोट सार्थ कारों के प्रहा कारण नायकूर भी काकी प्रहार हुए। उनका कान किए गया। भी देख नियांकी अंगूकीपर बोड़ी-सी चोट सार्थ कारणा चेपर गाही कार।

बब धोचता हूँ तो धमधमें बाता है कि मीठचे हम लोग व्यर्थ ही बच्छे हैं। मैं घो मानदा हूँ कि बहुत धमबसे मेन बरना कोड़ दिया था। परन्तु जब तो जीर मी निकर बन मना हूँ। जगर मेरी मूर्ज न दूरती तो बावमें को हुक भीषना पढ़ा बहुन मीगता। इससे स्पर्ट होता है कि दुक्क केवक तभी तक होता है बबतक धरीरके खाव बीवका बनिक प्रमन्त्र पहुता है। बीव बब धरीरके खाव पूछ सम्बन्ध समुखब करने बगा तब ही मूसको हुन्सका मान हका।

### बीय किसीका नहीं

सपरी पीटे जालेके किए में किछीको बोप नहीं देता। सारलेवाके कभी नेरी बड़ी जात मनत करते थे । जब मारलपर उतर जाय है। जिन दिनों नेपा सम्मान करते थ उन दिनों उन्हों ने सारा स्वारा स्वारा स्वारा करते था उन दिनों उन्हों ने सारा उन्हों ने सारा उन्हों ने सारा उन्हों कर देन करते हैं। इक्को रेसा जाया कि मने सरलायको वा अमेलियों के कार देना व्योक्त कर के स्वराण के मेल है। इक्को रेसा जाया कि मने सरलायको वा अमेलियों के सार ते सारा उन प्रवार के कार ते मेल से से प्रवार निवार प्रवार करते स्वराण के मेल से प्रवार करते स्वराण के स्वराण करते स्वराण के स्व

र मूचमें वे सन्द मिन्दीमें ही हैं। जाना अवना मालाओंने नरिशीन नहीं विका नया ।

२. तांपीयोते प्यान्यात्परीको ठार देवर वस्तवये वृष्टि यो दिला कि सुत्रे मारोबर्ट कोन अपराधी व्यक्ति है । देविर वृद्धिया वास्तिकाके सम्पान्यका वृतिवृक्ति, जनान २२। वह ठार वरण्य वर्षी है ।

यहन करें। में सपनेको समझवार मानता हूँ इसकिए सिरपर आसे हुए दुक्तको सहन करनेमें ही मेरी मुक्ति है। मेरा समें मूझे सिसाता है कि सुवाके करको छोड़कर और कोई कर नही रकता बाहिए। बयर म ऐया कर रखूँ वो वह ब्युवकि फरमानको तोइना होगा। वह किर हुकका कर वर्षों मानूँ। इससिए में बुदासे मीगता हूँ कि वह मुसको मृत्यु काने कर निर्मय बनाये रखे। बीर कपने सोहीजनीस तथी प्रकारको प्रार्थना करनेके सिए सहना हूँ।

#### संप्रचार

चद मुखे कुछ होस कामा तब कोव मुझे कहाँ मार पड़ी थी उसके सामा स्वित भी तिकानके दम्बरमें के वये। श्री क्ष्यू बीर कीट दिक्यन साहबने उपचार किया। डॉक्टरन यक्स कोसे। अब करप्रतासमें से कानेकी बात कर रही की तब भी कोफ को पायसी हैं कीर विन्होंने हमें [प्रवर्षक] कालियों बीरणें बहुत सहायता की है आरकों वात सुनकर वीहे बाये। सन्होंने मुक्को अपने यहाँ के बानेका प्रस्ताव किया। कुछ विचार कप्तके बाद मने वर्षे मान किया। सी बोकड़ी जस कमानव क्रियाकीय वर्षकी होगी वे बैधिस्ट पंत्रके हिसाई है। उन्होंने स्यूजीलैंड मारत वेकेस्टाउन बावि देवोंमें बहुत बावा की है। तीन महीने हुए वे प्राहुन्छ टाउनसे बहाँ बावे हैं। उनकी सुमृता एवं उनके अपने तथा कुटुन्वते स्वनायको देखते हुए में सन्त पुरुष ही कहतायेंगे। ने मेरे काश मित्र नहीं है। में मुक्किकसे सीन बार बार उनसे शिका था। बह भी कहाकि दिलसिसेमें तथा उनका समाबान करनेके किए। इसकिए भी बोह स्वयं मेरा मुझ-मूत्र उठाकर है बाते और उन वर्तनीको साफ करते थे। और मुझे यह रेक्कर राष्ट्रा पहारा पा एट्टी बॉक्ट बीर पा करने बारिका पढ काम सीमारी बोकने देश रिकार पहारा पहारा मा एट्टी बॉक्ट बीर पाफ करने बारिका पढ काम सीमारी बोकने देश फिया का। जो काम में सुद कर दाई हो ती मुझे गई करने देते हैं। यहकी पठकी परि-मार्सी दोनों ही वारी राज बातते रहे, और कमाविद मुझे हुक बकरा पढ़ेसी पठ मिकारों मेरी कोठरीमें बारि-बारे रही। जो कोच मुझे मिकाने वारी मेरी बेठ कमाना पढ़ेरेका पत्रम प्रकृता प्रकार करनेमें कमावे है। बागान पत्राप माराजीय रोज बाद है। यी बोक मरमें भी एक्तक कारतीयोंको के गन्दे हैं का खाफ इस बातपर प्यान दिये विना बैठकमें से जाते जाबरसे बिठाते और भेरे पास से जाते थे। सापमें बहु भी सबको भीरेसे प्रमानि में कि ने मुझे अधिक क्षय्य न में। इस प्रकार उन्होंने गेरी देवा-युम्बा की। नेरी बीर मिनने मानेनाबोडी साहिरदारी की। इसना ही नहीं कीमके क्ष्योंने प्रमानकों नी-कुछ भावस्तक हो तो भी ने कसो रहे। फिन ने भी कार्यपहर भी फिलिम्स' सादिशे सिकतेडी कि रकते थे मेरे संदेश के बाते ने और जी-कुछ करना समित हो वह अपने-आप किया करते ने।

र तुत्र जिल्ल रहु पुरुष्पामयो भीगोत महामाणिक हुए। कुण्य र, पुत्र १४ सी देकिर। ए. बान पहला है मूक्ती पूक्ते विकासकोत किर वह कुछ का नदा वा। इ. पानी विकास, फोरिनेककर विरोधे समार्थ, वेदिक वृक्तिक आर्थिकसके सम्बास्त्रका हरिकास्त

जिस समान में इस प्रकारके मनुष्य मिलते हों नह समान यदि सामें बहे तो इसमें इस नाएनमें हैं को दिसमें करा नाएनमें हैं को दिसमें करा नाएनमें हैं को पर्यक्ष ने हमें ने नहर एसं युक्तिमक बयाझ और सम्म हुनी न मनुष्य मीनूद हों उस मर्पकों हुए। भी तैस कहा नाया यह सन करने हिंद रहने प्रकार करने ही उनका एक पहने प्रवार करने ही उनका एक पान के प्रवार करने के उनका एक प्रवार के दिन्दरकी प्रार्थमा भी करते ने । परके भीतर भी हुनेसा भीनकर समय नाएनमें पहने और समानित नार प्रार्थना करते हैं। में नार ने प्रवार नित्त हुने सीर समानित कार प्रार्थना करते हैं। समाने कार ने साम नित्त करने हैं। सामें के समाने वर्ताक्ष से हा मुख्य हों। से साम नित्त करने से उनका समाने कार ने साम नित्त करने साम नित्त हों। साम नित्त करने साम

#### चिकित्सा

#### चार्यद्य

उन्हेंना निकरण निगनेता बहुत्य नात सवाधार देना वपना गालाहिकटे पल परना हो हो एमा नहीं है। उहाँच ग्रही है कि और अपने अनुभव औराटे निग उन्होंनी तारिए हों। मार पहीं इसने आरावे प्रत्यक सेवक्कों ग्रही गार निकासना है कि सरि कौमकी सेवा करनी हो और साथ ही साथ निस्थ सचाई ही वरतनी हो दो मार भी कानी पड़ेगी। इसमें यदि दक्त न मार्ने तो जात्माको अधिक सान्ति और सुक्त प्राप्त होता है। भीर उस हरतक कीमकी सेवा करनके बिए अविक सामर्थ्य प्राप्त होता है। इस प्रकारकी मार संचम्च सन्मान है एसा माना जा सकता है। श्री बोकना कार्य हमारे सबके हिए करवाणवासी है और को करेलू बीपवि बताई वह थी समझने योग्य है। सी डोकके नाम कमकारक प्रायः चालीस सार मिश्रनीमन स्वानीस जाये वे और हुछ बास्तीमीने उनके पास पूज मेने बादि जनके प्रति इतकता प्रकृत करनके निमित्त मेने ने।

[पूजरावीसे] इंडियन बोरिनियन २२-२-१९ ८

# ४७ जोहानिसबर्गको चिट्ठी

## भी भूका पत्र

म्बुमफॉन्टीन फेंड के सम्मादक भी कू<sup>र</sup> जो बॉर्रेड उपनिवेशकी वारासमाके सदस्य है अपने पत्रमें भिक्कते हैं

म समझता का कि चीक काप नोड़ी ही क्विक वाद कारावाससे करकर भीत गर्म इस्तिए इसे भासानीरे प्राप्त जीत कहा जाये। केकिन सब देखता हैं कि पूरा-पूरा कर सहून किये निना पार पाना आपके नसीवमें नहीं था। परन्तु मुसे इम्मीद है कि इतना उत्कृष्ट मीर सम्मानास्पद को समझीता हुआ है बापकी कीम उसे स्वीकार करेगी। सबर वह इसे कवस नहीं करेगी तो एक भी गरोपीयकी सहानमति भारतीयोकि प्रति नहीं खेवी।

भी कुछे में सब्य निवारणीय हैं। वस जीर जीन हमारे निवस में तब भी कुछी सहानुमूचि पूर्णवमा मारतीयोंके प्रति थीं। इविमन कोरिनियन के पाठक यह वानते हैं। भी इने निनी वीरपर सहायता भी बहुत भी है। उनके वैसे व्यक्ति जब ऐसा कियाते हैं तक हमें समसना चाहिए कि इव हो गई।

### पंजीयण कार्यासय कारतक सुका रहेगा?

मह समाज बहत-से कोनोंने पूजा है। जनाम यह है कि जनतक बकरत दिखाई देगी तवतक। स्वेण्डमा पनीयनमें कार्यांक्य जुका खुनेके किए निरिच्त वनकि नहीं हो सकती। फिल्त मोटे दिसावसे प्रति सप्ताह एक हवार मगुष्य पंजीकृत होते दीस पहते हैं। बीर बोहानिसर्वकी बनसक्या पाँच हजारको हो तो उसके पाँच सप्ताह बाके रहनेकी सरमावना है।

१ रेल्टॅंड बन्दुनी बू; अपनी पुराय वृक्षिण जामिकाचे सरपासद्दका वृद्धिहासने गांचीजीने वर्षे "ब्रिक्त भागिताके एक करन नका" कारा है । नरीरीनीके जनक किरोबोद नामक क्योंने सरातीन कार्या सर्वन किया । प्रेट पंच्या सम्पादन करोचे किए क्योंने पारतिका बार बोब्र किया था।

### पुष्टिस जॉन-पड्तास करेगी या नहीं!

१ प्रत्येक भारतीय अपना निजी स्वार्थ भूमपण समूचे समायका हिन देखे।

२ नकत अनुमतिनका स्वयं प्रयोग न करें और दूसरोंको प्रोत्साहित भी न करें।

पक्त हमये अपन आवर्गाको वाश्विक करनका विचार न करें।

४ छड़कोंके नाम और उस सही-मही हैं।

५. माळीय वड़ी संख्याने दाक्षित्र हो इस प्रकारका लोग छोड़ हैं।

 अविकारिसीके साथ उद्देशनाका व्यवहार न करें। नुशासद बरा भी न की पाव कविन नम्रता रखें।

मध्ये-सद भाष्टीवाँवे वण्टी-अस्टी पंजीयन करावें।

८ प्रायः छनी मारतीय समझदारीने और यह जानकर अँकुलियोंकी छाप वें कि इसके देनेमें मानहानि नहीं है।

दन नियमोंका वालन किया जावाग तो में साहनक नाम बह यकना हूँ कि अब यो कानुन बनमा वह राज्या नरम होमा कि मनी-स्वीत शहन किया था सकेगा और वह हमारे मीप होगा।

[ मुजधर्तास ]

इंडियन मोपिनियन २२-१-१ ८

### ४८ सक्षेपमें स्पष्टीकरण'

सब जानते हैं कि इस अजवारमं मेरे केल कई बगह रहा करते हैं। फिर भी जाय तौरसे पाठक इमेद्या यह नहीं बता एकेंग्र कि कहाँ मन किसा है और कहाँ और सेसकोंने। इस केन्नको में जपन हस्तासरसे इसकिए दे यहा हूँ ताकि यह समझा या सके कि इसके विकार आस मेरे अपन हैं।

बब सरकारके साम हुई मुख्डपर होनेगाधी चर्चाएँ प्राय क्ल हो गई है। सोय अभिन सरकारे असे है और तस हद तक वे सान्त हुए जान पहते हैं। फिर भी बसी बातचीत होती रहती है। मेटाससे मेरे नाम बढ़' रोवपूर्ण पत्र आये हैं। कुछमें मझे नाली तक दी यह है। इससे पता बकता है कि इमारी स्विति अब भी बड़ी दयनीय है। मेरे मनगर गाछीका कुछ भी मसर नहीं है। किन्तु इससे चाहिर होता है कि भावनाएँ किस इद तक उत्तेतित हो रही है।

समारिक विकाफ यह जो विकास छिड़ा हुआ है वह कुछ कीगोंके किए तो केवन बहाना ही है ऐसा भी मेरे देखनेमें का पहा है केकिन इसकी तहमें दिलाओं और मससमानोंकि बीच अनवन पैवा करानका इरावा है। मैं समझता है कि मेरे किए दोनों कौमें एक-सी है। देशसेवा करनमें हिन्दू और मुसकमान एक बीर साथ-साव है। फिर मी मैं देव पादा है कि हिन्दबॉने मुझे बोम नहीं दिया है और दे मरोसा करते है कि समझौदा जैने हवा है। उसाइनके जितने पन नामे हैं ने केवस मुख्यमानोंकी बोरसे नामे हैं। इसका नर्ग कारण है यह सोचनकी आवस्त्रकता है। इस बातको सिखनेमें मन्ने संकोण हो एहा है। फिए भी जो बाद कई कोर्नेक मुँहत निककती खुता है और विनके सम्बन्धन वर्षाएँ होती खुरी हैं चनको किमाना कराई ठीक नहीं है। यही नहीं इस तरह कियाना अन्तमें शानिप्रद हो सकता है।

वब सरवाप्रद्व कोरोंपर का तब भी जभी गेरे हिन्दू होलेके कारक मुख्यर पूर्य-पूर्य विस्तास नहीं कर एके। इसकिए उन्होंने भी बसीर बसीके नाम तार मेवा। इस समय कई ससकमानोंन भी जिल्लाके नाम तार करनकी बात सोबी बी और बन्तमें पठानोंने दो तार

१ इंडियम जोरियिमणमें ऋ "जी संबीका एक एवं मार्किसे लड़ाबिस किया का मा र, हाथी नवीर अची। १८५३ में मारीकरामें मारतीन तथा मकली साता-निवासे अरम हर है। का बारेबी बीर विश्वकानी मलारें पारा-अनाव बीक्ते ने १८८४ में ब्रिक्ट बार्टिकामें जाने बीर पूर्व का ते प्राथमीतीक हित-सामाने का गये । क्यांनि मताबिद्धार आत्रम संबोधन अविशिक्षमा विकास मानने गये साम्बोकनमें प्राचनीय कर्ष किए। १८९९ में केल्ड गंगहर केलिंक संभावने समझ पुने परे हैं। इसीसैना इक्सपिता संहारमके संगापन ने और समझ पी, १९ इ में इंबेंड केले पहें। इस्पानी सराजन प्रतिनिधि प्रमाणको गार्थिमिके पास प्रस्क में में किस बच्च व । क्योंने न तो प्रस्ताय बम्बीकर्मी यस दिया मेरे सु पहिलाई प्रोपेस मधिनसम्बन्धी ही संबुद्ध बदला यहा। क्यकिय १९ ० में के बचने विवास दिर्शनी बोसे प्रभावता जागर को से। रिवेद क्या ७ फ्रा २ ७। हुम्मता जागर को से। रिवेद क्या ७ फ्रा २ ७। हुम्मता जागर को से। रिवेद क्या ७ फ्रा २ ७।

प्रभाव नाता (१००० नाता १००० नाता) कार्याच्या नाताव्यक्षण व्यक्षण क्ष्मण क्षेत्रण क्ष्मण क्षाप्त क्ष्मण क्षेत्रण क्षाप्त क्ष्मण क्षाप्त क्षाप् बारा रक्ता । तर विश्वास्त केरीयके " वरवाद ही वार्षी । अवृति स्वताबद नांदोक्स्की रिक्रमें किर समितिके ब्रह्मपेनकी मींग की भी । देखिन कुन्य ए यह १९४५ ।

किया भी। बड़े बनीने को किया था उसके किए में उनको दोप नहीं देता। इस समय पठानोंने जो किया उसके किए भी मैं उनको शोप महीं वै चहा हूँ। भी अमीर अभीस म परिचित्र हैं। बीमके किए उनसे मैंने मध्य माँगी है। बीर वह मिसी है। भी जिलासे भी में परिषित हूँ। दोनोंको भावर मानसे वेसता हूँ। इसलिए में वह बात उष्णाहनके रूपमें नहीं बस्कि हमारे मनको स्थिति नया है, यह सूचित करनके किए किस रहा है।

बात यह है कि मेंने दोनों कीमोंको इकटना करमेंके किए बड़ी ही मेहनत की है। इतनेपर मी कहीं-कहीं विश्वासकी कमी वंत्रता है। यह हमारी कमनौरीका संज्ञण है। मै मझ जानकर दुन्ही हो रहा हूँ। फिर समझौतेक बारेमें को पर्काएँ वसती है उनसे मुझे पता चक्ता है कि कुछ मुख्यमान नाई कह रहे हैं कि 'बांबीने मुख्यमानोंका सत्यानास कर दिया और पनाह वर्षेत ऐता ही करता का रहा है। ऐसे वचन किसी भी भारतीयके मुँहते निक्कें यह बढ़े खबकी बात है। कहनेवाकेको सुब समझ होगी चाहिए कि स्वप्नमें भी किसीका बुरा करनेका विचार मुझे कमी नहीं आया।

बह सारी सवाई अच्छी स्थितिवासे भारतीयोंकी प्रतिष्ठा बनाये रखनके किए थी। हांक्षण जारिकामें मुख्यमान अधिक अच्छी स्थितिमें रहते हैं। यह सवाई मुक्यतमा व्यापारिसेकि किए थी। इमीदिया इस्कामिया अनुमनने बड़ी भारी मदद न दी होती तो हम कमी जीत नहीं एकते है। बहुत धारे मूसकमान भी मेहनत न करते ती भी जीत हाम म आती। इब यह कैंग्रे कहा जा धकता है कि मैंने मुखबमानौंका सरवानाय कर दिया ?

मैं समझता है कि ऐसा कहनेवांछे लोग वोड़े ही है। ज्वादातर मुख्यमान समझते है और बानते हैं कि दक्षिण आधिकाने दिन्तु-मुख्यमान एक ही है और उन्हें एक होनर खना बाहिए। बबर मुमसे कुछ हानि हुई हो तो यह सिर्फ मुसलमानाँकी ही नहीं किन्तु पूरी भारतीय कीमकी होनी चाहिए। ऐसा हुमा रिकाई नहीं देता। फिर मी चर्चा पर रही है। इसमिए म अपन मुस्तान नाइमीको वेतावती वेता हूँ कि ऐसी बात कहकर को सगड़ा करबाना चाहते हैं उनको कीमका बुस्मन यमझे और उनकी बाव न युने।

भी कोच मानते हैं कि समझा करनेमें अच्छाई है उनसे म कहता है कि साथ स्रोत मपन हामते बरबाद ही खे हैं और साधै कीमकी बरबाद करना माहते हैं। ऐसा करनेसे

वर्षे। स्वारंकी दृष्टि छोड़कर अच्छाई कलोकी और मन कनायें।

हिन्दू बाइयोंसे में कहता हूँ कि जो कौमके बैरी ही ऐसे कुछ मुक्तकमान बाहे बैसा बोर्से फिर सी उसको मनमें न काकर हम सबको एक ही होतर रहता है। ऐसा विचार करके मूल कानवालोंकी मूलको दरगुनर कर वें। जलटकर जनाव स वें। शतका बीप क्योड़ा किये विना पैदा नहीं होता। यह बात याद रलकर आप कीन आप दौपमें भी न पहें।

वीयम आफिकाम मेरा कर्तम्य तो एक ही है और वह है — हिन्दुओं बीर मुसल-मानोको एक रचकर, एक ही समझकर, वीमकी देवा करना। इस बातके हिस्सिसमें कुछ परत पैरा हुए है। जनपर विचार भागांगी सप्ताहमें करेंगे। इस बीच ऊपल्के सध्योंको धेर्नेत भौर बार-बार पहनेकी विकारिय म सभी बारतीयोंसे करता हैं।

मोहनदास करमपन्द गांघो

[ गुजरातीचे ] इंडियन औपिनियन, २२-२-१९ ८

### ४९ पत्र जनरस स्मद्सको<sup>9</sup>

बोहानिसर्ग फरवरी २२ १९ ८

प्रिव थी स्मद्र

बारसे प्राप्त बनुवितिक बनुसार य बाब जायकी सेवारें १९ ७ के प्रवासी प्रतिबन्धक बर्षिनियम संक्या १५के संसोधनार्थ विवेदकका सत्तविद्या सेव प्रशृ हूँ। मेरी सम्मिन्से सत्तविद्या गरिष्मितिका पूर्व हक उपस्थित करता है। मेरे इसे धवनेका समय बा पर्या है, कर्मीक इस बारके सब बासार दिखाई दे पहें है कि इस सम्मितिको एसियाई बिना विरोवके स्वीकार कर सेने।

सार देखेंने कि एडियाई ब्राविनियम बारा प्रदत्त हुक विधिनारों कि विध्वकों नहीं किया दा है वैसे रह किये ब्रावेचके विधिन्नय के बार्यार है वैसे रह किये ब्रावेचके विधिन्नय के ब्रावेचके दिया है वैसे रह किये हो स्वावेचके विधान है कि विधान है विधान है कि विधान विधान है कि विधान

कस्वारों समुमित्यनीतें संग्लीयत वास १९ ७ के स्वितियम २ से सी गई है। दिक्षमण्डे महिन्दें में स्वर्गात क्षुक्षम्य सामरणी वर्ष-स्ट्रोटवाकी वास्त्राहरें बारेंसे एक सास एनतेंसे मुख्या की है। बेसा कि साम बाताते हैं १९ ७ के सावित्यम २ का तत्स्वनमां वस्त्र निष्ट्रण कि सु हा। ऐसे क्षावके किए समाती विधेयक उपपृत्त स्वान मही बात पहुता परमु पुँक्त यह कानून एतिकाई कानून संस्थान अविनेत्रमण्डे एव करता है हमिल्य एस सिन्दिन्यने क्षार्यात मंत्री गई सहुत हम रद करनेवाले विवेयकमें यो वो जानी मारिए। मुसे विवत्यास है कि बाद जराधविकारियोंको उनकी तैवृक्त सम्मतिका स्वानिस्य पुनः सरान

र केन्द्रों १२ मार्केड करने करा (च्या का ४०९८) में क्लिया वा दि बनाइक हारश्च "कन मान्योंने न्द्रा न्यान है" और "कर्षे का मनार दिवस करनेका नकार नहीं किया। हिच्छे नामे ५० हुमार्कि कोई काम राजुकों किये को क्या करनी भी व्या नकाम संस्थापत कार्यगीरा-मार्यक्रमधी होती थी। १ देखिल कार्य काम संस्थापत

है देखिर यान ५, इस १७८० और राज्य है, इस ११५५ ।

करतेकी करा करेंने। आपको पता होना कि वह बायबाद एक मुरोपीय वेड़ीको पहरेपर हो यह है और वह हर तरहत मुरोपीयोंके हो उपयोगमें का पही है और वहाँ मनी हुई हमास्त सब प्रकारत प्रिटोरिया गुगरके मुक्त मानेके किए सोमनीम है।

एश्वियाई विभिन्नमर्भे से मैन परावेश वारेमें कवित राहत देनेवाणी वाराको नहीं किया है। मेरा व्यक्तिगत सराव है कि वह विकडुक व्यवें है और उसे किसी मौठि विभिन्नमका

अंग नहीं होता चाहिए चा।

में बातदा हूँ कि बाप मनासी मिरियन्यक बियिनमान बाद में बी संघोषन करने बात है। में उसके संघोषनका मधिया भी रेस करने ही बाका या परंतु दुवारा छोड़नेतर मेरी समझ मा परंतु दुवारा छोड़नेतर मेरी समझ मा परंतु दुवारा है सेरी समझ मा कि वह बात मेरे बोचने नहीं बातों। परंतु नमा में मह मुझाब है सरता हूँ कि निकासन केरी बाद उसके मिरियों के बाद कर के बार में बाद उसके मिरियों के बाद केरी स्वाप्त केरी स्वाप्त केरी से मा को में स्वाप्त केरी किए उन्हें बोचने प्रत्यों एवता है। मेरा स्वाप्त है कि कोई सम संकार समझ की बाद का मिरियों मा की सेरा स्वाप्त केरी स्वाप्त स्वाप्त केरी स्वाप्त कर विद्या बाता है तो समझ हम से सेरी संचापन कर विद्या बाता है तो समझ ११ की स्वाप्त कर विद्या बाता है तो समझ ११ की स्वाप्त कर विद्या बाता है तो समझ ११ की स्वाप्त कर विद्या बाता है तो समझ ११ की स्वाप्त कर विद्या बाता है तो समझ ११ की स्वाप्त कर विद्या बाता है तो समझ ११ की स्वाप्त में सेरा ही स्वीप्त कर साम समझक होया।

जब मुझे इतना ही और कड़ना है कि प्रवाधी प्रतिवाचक अधिनियनको भीता भीने समझा है उन्हें सनुसार सकासी और केपके एंगड़ार कोच वांत्रण प्रवाधी कहती हैं। में मुझे समझता कि सरकारण ऐसा कोई सचया था। य यो एंसा कुछ सोचला हूँ कि चच्च २ की सारा ज के हारा उनका देशा ही संस्था किया आयेगा चैसा आफिकाकी आदिन साहित्सीके संस्थानका किया बाता है।

मेरी चन्यांतर्में एपियाई विवित्तमके मुख्य उदेश्यको कार्यांत्रिय कराने विए, वर्षायू निरोक्षणके किए वीर परामानिको केनक बन कोर्यों तक सीरियर एकांग्रेके लिए जो वर्षित प्रवादी निर्माद कार्यों के प्रवादी प्रतिकृत प्रवादी हों है जो किन्ति से स्वादी प्रतिकृत्य कि विवाद कर की विदेश के प्रतिकृत्य कि विद्यार्थ के प्रवादी प्रतिकृत्य के विषय करणा होगा कि वह विवाद प्रवादी प्रतिकृत्य क्षिण्या क्षिण्या क्षिण्या क्षिण्या क्षिण्या क्षण्या क्षण्या निवृत्य क्षण्या क्षण्या क्षण्या प्रवादी प्रतिकृत्य क्षण्या प्रवादी होगेका सम्बद्ध हो तो वे उससे इस्त्री क्षण्या प्रत्याप्त करणेको कहें।

ति ऐसे एपियाई हीं वो स्वेष्णमा पंजीतनकी वृष्यांत काय नहीं उठाते तो मेरा याता है कि वो संसीकन मन सुकाय है उनको म्याप्य रखते हुए, बावको उनके मामके प्रियाद स्वितिस्थका प्रयोग करनेकी मामके प्रियाद स्वितिस्थका प्रयोग करनेकी मासदकरा नहीं है व्यक्ति एक स्वितिस्थकों को से के बात वा मिन प्रयादी उद्देश बीट तिकासकर्यों माझा प्रायी होंगे। वो कोव उपनिदेश मास हमें प्रयोग होंगे। वो कोव उपनिदेश मास हमें मार हुए हैं भीर पहले स्वित्यात होनके कारण विवास स्वत्यी योगवात न रक्तेयर भी व्यक्ति एस प्रयोग होंगे। वो स्वत्यात स्

र पेक्सर बाग्य का प्रकार २५ व

ऐक्टिर मनाती शतिक्षक विवेचकरी चारावींक किए क्षण क, विरोधित है और उनकी प्रतिकादक विविध्यास किए का क्षण्या परिशिष्ट १ ।

समूर्व योगी शास्मव

ŧ

मतिक्षेत्रे बनुसार, अपने पहुँचनोके विगते सात विगके अन्तर स्वेच्छ्या पंत्रीयनके कार्मके आवारपर पंत्रीयन-प्रमाणपत्र स्थेना जरूपी है। आपका सण्या

स्रापकासक्या मो०क०गोधी

बनरक जे सी समद्श सपनिवेश कार्याक्य प्रिटीरिया

### [शंडम्न]

### १९०७ के अधिनियम १५ के संशोधनाथ प्रस्तुत प्रकासी प्रतिकृतक विजेयकका समिविदा

 उत्तर ब्राविनियमका कच्छ एक एउन् ब्राय विचयिक्त किया जाता है और गीर्च किले अनुसार प्रतिस्थापिक किया जाता है जान्ति एका सम्बादेश १९ व एवियाई कानून

स्योचन क्रिसियन रंक्ना २, १९ ७ और १८८५ क कार्यु सक्या १ के बर्गुक्केट वो के उपलब्ध (ग) बंधा कि फोक्टरस्के मस्तार्थों १२ जगरत १८८६ के बार्ग्केट १४१६ वॉर १६ महि १८९ के बार्ग्केट १२८ डाग्र संबोधित हुए ये एवर्ड बाग्र सेविधित किसे नोते हैं परनु उत्तर क्रमावेट मंत्रिक समावेट मुखे थे एवर्ड कार्य सेविधित किसे नोते हैं परनु उत्तर क्रमावेट मस्तार मा कार्यु दे सक्यमतेट पहले थे-कुछ भी किया गता वह ऐसे विकायनंदी प्रभावित नहीं होता।

३ क्या बोके एक्यम प्रकार कर्युक्ते स्तुष्केट (७) एवर्ड डाग्र विकायनंदि एकिया नाता है सेर निमाधितित डाग्य प्रवित्यापित किया बाता है कोई एक्यिमीट विचर्त परिचार्य कार्युक्त स्तुष्केट (७) एवर्ड डाग्य विकायनंदि कार्युक्त सेर परिचार कार्युक्त स्तुष्केट के क्यांत प्रवासनक प्रमाणक प्राप्त कर क्रिया है या कोई एस्टियार विचर्त के जारीक के पहले हरके वाच पंकान प्रमाणक मुख्य के वाच प्रवास कार्युक्त समुद्धार (७) में बावित प्रमाणक प्रमाणक प्रमाणक क्रमाव के पहले हरके वाच पंकान प्रमाणक मान्य कार्युक्त समुद्धार की वाचित प्रमाणक प्रमाणक क्रमाव किया है या कोई एक्टियार को वो उत्तर्भ मान्य प्रमाणक प्रमाणक प्रमाणक स्तुष्क स्वता है यो वो उत्तर्भ मान्य कार्युक्त स्वता हो यो उत्तर्भ मान्य प्रमाणक प्रमाणक स्तुष्क स्वता हो यो उत्तर्भ मान्य भाग्य वाच हो और विवतक ब्रह्म स्वता विकाय प्रमाणक क्षा स्वता हो यो उत्तर्भ मान्य भाग्य हो और विवतक ब्रह्म स्वता हो यो उत्तर्भ मान्य भाग्य वाच हो और विवतक ब्रह्म स्वता ब्रीक्ट विकायन प्रमाणक स्वता हो यो उत्तर्भ मान्य स्वता हो यो वाचित्र स्वता हो यो उत्तर्भ मान्य स्वता हो यो वाचित्र मान्य स्वता हो स्वता हो यो वाचित्र मान्य स्वता स्वता हो यो वाचित्र मान्य स्वता स्वता स्वता स्वता हो यो वाचित्र स्वता स्व

योग समक्षा नामें और थों। शनित प्रवासी की परिमासके बीसा कि १९ ७ के उक्त अभिनित्तम १५ में हैं उत्तवक्षक हे भें ५० ६७ मा ८के क्षेत्रके सम्बर्ग नहीं जाता। १ मन्त्रीको सरिकार होगा कि यह किसी चित्र प्रवासी को उपनिवेचमें प्रवेस करने मीर बने स्वाप्ति किस सम्बर्गनस्वरण सम्बासी समुम्मिष्य सारी करें।

कातूनम मारिक हो जोर यो उपनिवेषमें प्रवेष करनेके बाव ७ विनके मीतर अनुमूजी (क) के अनुसार पंजीयनके किए प्रयंतासक वे वे भा कोई सुविवाई यो मन्त्री हारा ऐसे प्रमानपनके

४ बायबाद सं १७१ वर्ष स्ट्रीट प्रिटोपियाका नाग को स्वर्धीय अनुबक्त बामरके नामसे प्रवीक्त हुआ का और को वृक्ष समय हैनकी सांकीयन विभोत पोक्कके नाम प्रवीक्त है स्वर्गीय अबूबकरके उत्तराधिकारियों के पक्षमें १८८५ के कातृत २ के बीधा कि वह फोससरस्टके प्रस्तावों १२ बनस्त १८८६ के बतुच्छेन १४१९ से ससीधित है, विकास विश्वी बातके होते हुए मी और बिना और अधिक हत्तान्तरणका कर विश्वे हुए, हस्तान्तरिय किया वा सकता है।

[अप्रेजीसे]

इंडियन श्रोपिनियन ४-७-१९ ८

इंडिया कास्त्रिय व्यूडिशियक ऐंड पव्चिक रेक्ड्स २८९६√०८ मी।

# ५० मीसी प्रस्तिका

सोई एकपिन्ते बनवरी मासमें जो नीकी पुरिनका प्रकारित की है वह सब माफिका आ पहुँची है। उसे नीसी पुन्तिका कहा बाता है किन्दु सचमुच हो। उसे कासी पुरितका अहना चाहिए। को जादनी इस नीकी पुरितकाकी पढ़ेका और समझेमा वह पुरन्त समझ बाबेगा कि बात शह है कि को कींत शास्त्रीयोंकी मिली है वह बड़ी सरकारके प्रभाव भावता कि वाई पूर्व कि निर्माण के भावता है। जोर वह केवल उपयोग सकरी । बनारी १ टाफ वड़ी विरोधी होतके मानवूद मिली है। जोर वह केवल उपयोग सकरी । बनारी १ टाफ वड़ी वरफारका मिलार एकसम करणा जा ऐसा बील पहता है। उसके बाद बड़ी उरफारका विचार बहुत पूर्व ऐसा हमूर्व रेखा। किन्दु देसमें बड़ी उरफारकी बण्डाई मानन वैसा हुछ नहीं है। बहु तो रपट पहेंगी हर ननां जैसा हुना है। इस निवायसे माहिए होता है कि प्रवासी अधिनियम' जैसा है यदि जैसा ही रहे शी उसकी बुसरी भारकी उपवास Y का वर्ष सरकारके विचारके जनसार यह है कि दान्सवाकके वाहर एतनवाचा कोई भी भारदीय प्रमेश मही ना सकता। यदि उस कानूनका सक्यान यही वर्ष हो तो मिली हुई पीठ कियती कच्छी है यह भीर भी स्थप्ट हो जाता है। किन्तु उसके भाग यह भी समझना करती है कि बदि प्रवासी कानुनका सरकार हारा किया थमा वर्ष ठीफ ही दो परीक्षा उद्योग करने नाका भारतीय प्रवेश नहीं पा सकता। यदि मारतीय समाय अपने तीन महीने तक अपना कर्तम्य अलगी तरह करे तो सम्भन है कि ऐसी आर्थका निरर्थक शिख हो जाने। फिर भी फिल्ह्यान तो नीक्षी पुस्तिका के बारेमें यह टीका उचित है कि प्रवासी कागुमका ऐसा विधानत सर्व निकल्तीपर भी उसे कॉर्ड एकविनने मंजूर कर क्रिया। और इसी प्रकार प्रवासी बांध नियमकी भारा ६ में भारतीयोंको बेध-निकाला देनेकी बात बाठी गई की उस भी एकदिन साहब मंत्रर कर बुके वे शो भी शह कहकर कि एदियाई अविनिधमको कार्य करते और बस्मापद्वका निवारण करनेके किए श्वानिक सुरकारको अधिक शक्तिकी जरूरत है सो दी जानी चाहिए।

र व्यक्तकना सरकारी रिपोर्ट।

प्रतिकृति व्यक्ति (२०४-१९४०); याराके वाल्याम १८९४-१६ वाल्याम राज्याम वाल्याम पुराके वाल्याम व्यक्ति वाल्याम वाल्याम वाल्याम प्रतिकृति वाल्याम वाल्

३ हेक्टि संस्थ । पृष्टिक्ट है ।

नीकी पुलिका "के बाबरवक शंखका बनुवार समय निकरिप्ट हुए बपन पाठकीकी देवामें रखरें साहि हुमारे बन्दरमें को निक बरिस्ट हैं एसे वे जी देव करें। एस प्रेम प्रार्थना है कि संस्थे बहुद-कुछ छेप है, इसे सम्बन्ध कें। हमें दौन महिल्डों बबिप केवल बन्नारी देवारों पूरी करने बीर बन्दे होन्दारिंग्द पान बड़ामेंके किए निखी हैं। यदि बसायवानीय ऐसा सोवा पान कि हम दिस्ट बहुं। संबर्ध नहीं कर सब्बेट निखे किया जा चुका है सो इन जीयों बानों हार बार्स्य बौर हाद महते एस बार्स्य। जाएको स्त्री हिल्लीकार सार-बार स्टब्पट विचार करना बाहिए। सर्वे बदना देवें सहस्थीनका असरता स्वीव बादि सभी गुब कोड़ नहीं के हैं।

[बूजरावीचे ] इंडियन ओरिनियन २९-२-१९ ८

٤٦

### ५१ रिचकी कड़<sup>4</sup>

यो रिचरे बारेने बब बार भी समय नहीं जोना चाहिए। उन्होंने अनुस्य नेवा की है। उनके प्रीत कीम अपना कर्माय पूजा रेनी ती हुम उसे मारा प्राप्तता । या अपन असेर पूजा करी ती हुम उसे मारावार यो विरार निकार है की असन और निकार मारावार यो विरार निकार है कि स्वार और क्षार अपनी स्वार करते हैं किर सीरे तो मिचन ही कैते हैं हुम उस्पीय करते हैं कि तरीव और अपनी असने प्राप्त करते । इस अपने करता वह किया नहीं करती है। इस प्राप्त करता वह विवार नहीं करता है। इस प्राप्त करता करता करता करता है। इस प्राप्त करता करता है। इस प्राप्त करता करता करता करता है। इस प्राप्त करता है। इस

र सेन मोने (Lege-1991) वर्णनेक प्रकाशिक केवल और वार्तियां, कार्याज्ञा के राज्या निर्देश के प्रकाश में भी कारणों वार्यन मंत्री कारणों के प्रकाश मंत्री कारणों वार्यन मंत्री कारणों के प्रकाश मान्याज्ञ कारणों के प्रकाश करने कारणों कारणों के प्रकाश करने कारणों के प्रकाश करने कारणों के प्रकाश करने के मान्याज्ञ कारणों कारणों के प्रकाश करने के मान्याज्ञ कारणों कारणों के प्रकाश करने के मान्याज्ञ कारणों कारणों के प्रकाश करने कारणों कारणों कारणां का

बासे पर्नोका अनुबाद हुए यशिक नहीं है रहे हैं यदारि आवक्क उनके काफी काने पत्र अर रहे हैं। अनुबाद का वेशेका कारण समझा का सकता है। भी टिंग निज बानकारियोंके बारेमें भिक्त रहे हैं हम लोग उनका परिचार बान चुके हैं। इसकिए जन्म पाकृ बार्टिकों विकित महत्त्वका समझकर भी टिंगके पर्नोको छोड़ रेसे हैं या उन्हें संसिप्त कर करे हैं।

[युजरावीसे]

इंक्सिन शौपितियम २९-२-१९ ८

### ५२ सराव आवत

एक पाठका वर्षताथ इसें किया है कि बहुत से मासीमाँको कम्बन्तिके भारतीमाँक बारेमें अवना महासके भारतीमाँके बारेमें सबसे सामने एवं वर्षकेमें भी बोकने समय उनको कुकिया अवना कुनी कहानी बारत है। यह विकास्य सही दिवारी है। कई बार समझार मासीमाँक मुख्ये हमने में सब्द सुने हैं। यर स्वरूप सपना बन्ता गीरे कुनी समझा मामा करते हैं तक हम किरते हैं। परन्तु को मबहुत्याके कही है ऐसे कब्कतियों मबदा महास्थिति सम्बन्धों उसी सब्दों को सन्तान्यकारों कई बार काममें बाते हैं। स्वरूप हमें बदा में है कि एक बार एक बकीक्के समझ ससी एक मासीम बाते हैं। स्वरूप समझाने कुनी सब्दा मामा करते देशा है। इस बाया करते हैं कि बिन मासीबाँको सु सारत है ने तुरूत हरे छोन में। स्वरीकि बीर कुन कारण न हो तो मी इस मझारका समिनारी बरतान सब आसीबोंको एक सुबसे बीकोर सिम्हारी होता है।

[गुक्चतीहे ]

इंडियन जोपिनियन, २९-२-१९ ८

# ५३ जोहानिसबर्गकी चिद्ठी

#### **पंजीप**न

पंजीयन देवीके साथ बक पहा है। बितने मारतीय बाते हैं विधिकारी उन्हें निषदा नहीं गाँदे। वे प्रतिधिन वो सीधे बीधक विध्वती नहीं के गाँवे हैं। इस विधिकारी बोहानिस कोंगे के हुए हैं दर्शीक्प कहीं बन्धन कार्यांक्य बोहनां सम्मय नहीं हुआ है। किन्तु सम्मय है मार्च महीनते स्थ्या एक सभी बात्य कार्यांक्य कोक सिरो बार्ये।

#### चीनी धौग

चीनी बोसेंक पंजीपनके वारेमें किए शक्तारहमी हो गई थी। भी चैमनेने भी कितने पह कहा कि उसके का चीनों सेन्ट्रेंना निवान ही बेते हैं यह जिसत नहीं है। इपनर भी नोपीको मम्पलना करनी नहीं माने मन्द्रेंना है। इससे यह स्थीपन हुना कि जो चीनों बार्च उनसे मेंट्रिकी काप ही जो जाने। व्योनमाँ चीनों कीन रहा मान हुन कर पह है हमें हमें हमाने माने मिल्ट्रेंने कम होती जा पहीं है। व्योनमाँ नाम्त्रीय तेनीके साम कार्यावसमें वास्तर सम मेन्ट्रिकीके निवान के यह है स्थीनमाँ उनकी संव्यानका और सीनेपनका पठा कस्ता वस्ता का पुता है। प्राप्त ९५ प्रतिष्ठत प्राच्यीय वस सेंगुलियोंके निकार से चुके हैं। केवल पौच प्रतिष्ठानें मैंगुंकेंगें क्षाप वहें होने । सभी वहानुद्वीतें स्वक्ताना और सीमापन सर्वत्र होना है। यह कितनें जाता है कि बतक कपना प्रति दिवारों को कोई कारण नहीं हो तबक समय गिमंदवासे एक्नेत्रके मनुष्य पूरी तथा साला और बीन प्राप्त पहुंचे हो तबक साला गिमंदवासे एक्नेत्रके मनुष्यों के सम्पर्की जात्त्रपर सहा वक्षित समान पन्न बतानु और सरक मीर्वन सामाप्त मनुष्यों के सम्पर्की जात्त्रपर सहा वक्ष्यों सामाप्त पन्न बतानु और सरक प्रति हो। सम्पर्कीत सामाप्त का विकार के सामाप्त पान स्वाप्त का सामाप्त का स

### मैंगुडिपॉके निशानकी कवा

ट्रान्यवाक छोड़कर बानेनाका व्यक्ति को पुराना निवाधी होनेके कारच ट्रान्यवाकमें रहनेका विकास है। के किया मुध्येष आयाक बानकार म होनेके कारच केटले समस निवक्त करना विकास रामित करनमें किन्याहै उपनिष्य होनेकी सम्मानना है उसके किए पासि करनार का स्वत्य का स्वत्य के बानकों के अवस्था की यह है। आराधीयोक किए एक अवसाक की एक है। आराधीयोक किए एक अवसाक होने हैं। केविन इन अवस्था को स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य के बानकों के बावकार को यो सूची बीन अवहरणके अवस्था को होने हैं। केविन इन अवसाक आगन होने हैं। केविन इन अवस्था को स्वत्य केविन केव

र पार्श्व केंद्री बंदेंब (१८३३-८६) बंधक शैनित व प्रकारक क्रीसिरादी करूरीय माग किया और पार्श्व कोन ठवा जिससे सकी श्रीकरीकी वर्धा गुणेश निवास। बन्नमें कुसरात पार्श्वर प्रकारक करने केदियी सेन्यों किया गार्श्वर प्रवाद वरते कार पीरानींदरी मान्य दुर । वीमधे बच्चा बाह सरवेड कारण कर्ने "पीरी गर्देश" मी बसा बाजा था। दूबरा पास उठी कानुगके अप्तर्भत उठ स्थितिको लिए है जो पहली ही बार प्रवेष बाहुता है। यह प्राय पहुन्योंपर कानू होता है क्योंकि उन्हें फोस्सरस्टके निकट बातन फानन परीसा आरिकी पुनिया नहीं है। ऐसे कोमॅकि लिए बन्दणाहुणिर या विकायतमें ही पान निरुक्तकानकी पुनिया कर दी नई है। उस पासमें उपर्युक्त पासकी उरह ही समी कैनेकियों हैनी पहली है।

रीसरा पास सबके किए सीनित समिका अनुसतिपत्र देनके बारेमें है। उसमें भी दर्सी अमुक्तियाँ रहती है।

बीबा पास उन साक्षियोंके किए है जिन्हें ट्रान्सवाक्रमें वाक्षिक कराता हो सेकिन

याँव कोई यह परन करे कि ये खारी वसील प्रारम्भमें क्यों नहीं वी गई वी इचका उत्तर भी बहुत सरक है। यहन का मैंपूनियों की है गुमायी-कापूनले जुड़ी हुई भी। बार हर कारणन ने हमारे किए गुमायीके एक किन्नुके क्यों की। वीर इसे उसके मीति की हमारे किए गुमायीके एक किन्नुके ही लगी ने गी हुई बात की उन स्वयद करना करील का। मत्त्रुतीयकों के सामन होंगी ही और उसन वैज्ञानिक वृद्धियों काम है स्वयदि दसील वे देशन जारतीय को किन में सामन होंगी ही। और उसन वैज्ञानिक वृद्धियों काम है स्वयदि दसील वे देशन की हो हमार की सामन के सामन के सामन के सामन के सामन की सामन के सामन की सामन किया का की सामन की सामन किया करने की सामन किया की सामन की सामन किया की सामन की सामन किया की सामन की सामन किया की सामन की सामन किया की सामन किया की सामन किया की सामन की सामन किया की सामन की सामन किया की सामन किया की सामन की सामन किया की सामन की सामन किया की सामन की सामन की सामन किया की सामन की साम

है। प्रायः ९५ प्रतिसत् मारतीय वस मॅन्सियोंके निवान के चुके हैं। कैवक पाँच प्रतिसतने भॅगूटेकी काप दी होयी। सच्ची बहाकुरीमें सक्शनता और सीमापन सदैव होता है। मह देसतमें बाता है कि जबतक वपना जोर विश्वानेका कोई कारण नहीं हो सबतक बरपन्त निर्मयताधे पहुरेबाके मनुष्य पूरी तराह साला और बीत कान पहते हैं। मुप्रसिद्ध बनरक पॉर्डन' सामान्यत मनुष्योंके सम्पन्धेमे जानेगर सता बकरीके समान तम दशाक और सरक विकाद देता था। उसमें सदस्यता क्षिककृत नहीं थी। बच्चे भी उससे बड़ी स्वयम्परताके साम वार्त कर सकते थे। बड़ी व्यक्ति क्षत्र अपना जनवा अपन रास्टका स्वामिनात सम्बद्ध होता देसता पाठव सिंहको तथा गरंभ उठता ना।

वैभूक्षिपींकै निकामकी कथा बद भी मुझे अँबृक्तियाँकी कापके सम्बन्धमें निवादे ही पहला पढ़ता है। इसकिए में स्वर्ग कौमपर सन्त्रित हूँ। यह बात इतनी सीधी है कि इसके सम्बन्धमें बमीतक वर्षा वसने पहना निविन्दा कपता है। परन्तु स्वरीय प्रोत्तेयर मैक्प्यूकर कहू वर्ष है कि नवतक सामनेवार्स स्वरित्तर सम्बद्धी कार मही प्रती तवतक वही वात बोहरा-बोहराकर जन्म-सम्बद्धाः कहतेमें कुछ भी दोप नहीं है। बतना ही नहीं ऐसा करना नावस्थक है। किर हम सोपॉस से कुछ विभ्न-सरोपी स्थानत कीममें फट देखना चाहते हैं। उन मोगॉकी दलीमॉका बार-बार बण्डन करके साफ विकास परना मोके मारतीयोके मनको स्मिर रखनेके किए मी विचार हमें सूत्रे उन्हें बठाना बाबस्त्रक है। वह बेंचुकियों कई या बठाया के सारे सिक्षत वारिकार्म सागू होकर प्रांगी ऐसा कलन में देख पहा हैं। बीर यदि ऐसा हवा दो नवरानकी कोई बाद नहीं है। द्राव्यदाकमें प्रवादी विधित्तम पहनी बनवरीये खागू है। वह बबदक मारतीयोंके विकास अमक्यों नहीं काया जा एका है वर्गीकि धनका धंत्रपे तो पंजीयनके ही शिक्षाफ था। इस कानलके अन्तर्गत चार प्रकारके पास केने पहले हु।

दाल्यबाच छोडकर वातेबाका व्यक्ति को पूर्णमा निवासी होनके कारन दान्सवाकर्में रक्षतका बाविकारी है। सेकिन पुरोपीय जापाका जानकार न होनके कारण मीटते समय जिलकी वपना अधिकार साबित करनमें कठिनाई उपस्थित होनेकी सम्भावना है उसके किए वासके बनुसार पास के बानेकी व्यवस्था की गई है। भारतीयोंके किए इस प्रकारके पासकी सावस्थकना क्यांचर्य ही होती। क्योंकि उनके पास तो पंचीयन प्रमाणपद हाते हैं। सैकिन दम प्रकारके पातोंकी बाबक्यकता गोरे, यहकी और मजबूरवर्षके अन्य गोरीके किए है नयोकि उन्हें बचेनी भाषाका कान न ही और कुछके पास २ पींड नकद न ही ऐसा हो सकता है। हम प्रमाणात्रकी एक ओर व्यक्तिका नाम और वता होना है और हुमरी और उचकी वर्षे भैद्मिमोंका निवात होता है। वर्षात् इस समय माध्योजींकी बैगा करना पहला है यह उसीके भनुमार है। जन्मर दनना ही है कि माध्योजींको जो दस अँगुम्ब्यि केवल आवश्याकरों देती पहती हैं पासमें नहीं। उपर्यंका पासमें तो बमों मेंनिकसी निक्रित है जी और बह पास भगह मनहार दिनाना पंत्रता है।

र पत्रमें नीमें रोटेंग (१८३१-८५) गंधंन नेमित व मध्यसद, व्यविवासी कार्यों कान किया और पारों बीन ठवा निक्रमें बरने पारिक्वोंडी वहीं लुकि विजया। कार्यों व्यवस्था कार्य करवाक क्याने मेरीकी सेनाव दिवद पार्नुवाद बराव बरते को साथ बीटनीयोंडी मान्य हुए । बीनारे मध्या बहुए करनेब कारण करें " बीनी वर्षेष " भी बता बादा बा ।

हुउस पास उसी कानूनके अन्तर्गत उस स्थानिक किए है को पहली ही बार प्रवेस बाहता है। यह प्राय: मृहिस्पीय: बानू होता है, क्योंकि उन्हों फोक्सस्टके निकट जानन-फानन परीका बादिकी पुनिया नहीं है। ऐसे क्षेत्रीके किए बन्दरमाहॉपर या विकासतमें ही पास निक्कानकों सुनिया कर वी गई है। उस पासमें उपर्यक्त पासकों ठरह ही समी बेम्कियों देनी पहली हैं।

रीसरा पास सबके किए थीमित व्यवधिका अनुमतिपत्र देनेके वार्स्से है। उसमें भी दसीं अनुभिन्नी रहती है।

ै भीना पास उन साक्षियणि किए है जिन्हें ट्रान्समाक्ष्में दाखिल कपाना हो सेमिन या परीजा नहीं दे सकते। उसमें भी दशों जैंबुक्सियों देनी पहली है।

इस प्रकार चार किसके पास है निवारों से यो तो क्यासारतर गोरॉजर हैं। क्या होते हैं। तब पार्थोमें दस बेंबुकियों रखी गई है। तो किर अंतुकियों केनकी इस करिका मिरीय पार्थोमें दस बेंबुकियों रखी गई है। तो किर अंतुकियों केनकी इस करिका मिरीय पार्थोमें की कर सकती हैं। दूसरी बात यह देखनेशी है कि इस नायका मिरीय पार्थोमें कि किन्द्र के स्वतंत्र हैं। इसिक करिया मार्थोमें कर नहीं चाट। और बड़ी बात्यक्ष बंपपान नहीं है, इही अपनान देखें तहीं है। बीर इसी काम उन्हें चहु यह यी महुक्त कही होता कि इस अंतुक्तियों देना कीई हो नार्या करिया हाई है कि विभावन करियों होता कि इस अंतुक्तियों देना के इसी वात है। बार इसी काम उन्हें कि विभावन करियों होता कि इस अंतुक्तियों देना वात वात है कि वात है। वात है कि वात है। वात है कि वात करियों होता कि इस अंतुक्तियों देना पार्या पह वात सही हो। मीर इसी काम पार्या है। बहु पहुंचे कैरियोग्य काम प्रवास पार्या पहुंचे की वात पार्या मार्थ तह हमी उन्हार उन्हें किया पार्या पर वात वात है। हम तह वात की वात पार्या पर वात की वात पार्या मार्थ तह हमी उन्हार उन्हें किया पार्या पर वात की वात प्रवास की वात प्रवास की वात की वात प्रवास वात प्रवास की वात की वात प्रवास की वात की वात की वात की वात प्रवास की वात प्रवास की वात की वा

यदि कीई यह प्रका करे कि ये साधी दक्षील प्राप्तममें क्यों नहीं दी गई तो इसका करा में बहुत सरक है। यहक जो अंतिविधा की वे प्राप्तमि-कानुतने बुझे हुई भी? और इस कारण्य के हमारे किए पुनापिक एक विश्व के प्रमुखनि-कानुतने बुझे हुई भी? और इस कारण्य के हमारे किए पुनापिक एक विश्व के प्रमुखनि-कान्य कोनुत्त होते प्रमुखनि-कान्य कोनुत्त के स्वाप्त करा के हारणां कर्माय था। अस्प्रतिपत्त के दार्गम हमारे ही जीर असम के कारणां महान्य करिया अर्थ के हारणां कर्माय करिया महिला महान्य के प्रमुखनि कारणां क्षाय करिया महिला के प्रमुखनी के साथ करिया महिला के स्वाप्त करिया क

100

पैस करेगा। परन्तु समीको यह यात्र होगा कि हम हमेका यह कहते बामे है कि हमारी क्यादे सेंग्रिस्मोंकी नहीं है काननकी है। कानन चला धमा दसकिए भारतीय तकवार सपने माप स्थानमें चन्नी गई।

#### परवानीके विषयमें

क्रुंच कारपॉर्स बन ऐसा प्रवत्न हवा है कि विन्होंने स्वेच्चासे पंजीयन करा सिमा है धनकी नया कानून लाय होलंसे पहुछे ही परवाने दे दिये वार्ये। उनमें इतनी वात कियी जामेपी कि ने परवाने संसद हारा स्वेच्छ्या पंजीयन स्वीकृत होनेकी सर्तपर दिये नमें हैं। पहले गर्तके साथ रहीत दी बानेवाली वी उसकी तुकनामें यह बात अधिक सन्तीवप्रव है जीर यह सखन इस बातका जान पक्ता है कि संस्कारका इरावा मारतीय कीमको विमे वये वचनका पूरी तरह पालन करनेका है।

### महें हर, १९०२

मंत्रकि फाममें को यह पूछा काता है कि क्या बाप ११ महिनो दुम्स्वानमें ने उस सन्वन्यमें बार-बार प्रका किये वये हैं। इसका ज्वेष्य साफ्टीमोंका छाम ही है। बर्मीकि को कोम मई १९ २की ३१ तारीकको ट्रान्सवाकर्मे खे ही वे कोव सनुमितपत्र सववा उस प्रकारने किसी भी साधनके विना पंजीयन करा सकते हैं।

पंचीयन करा केनेवाचे क्या कानूनके बन्तर्गंत आर्थेंगे?

इस प्रस्तको पूछनको बकरात नहीं है। बनरक स्मर्थके साम विश्वित स्कप्तर है कि मो कोम स्वेचकार्स पंजीवन कपा केंग्रे ने कानूनके सावरेग्ये नहीं वार्यने मके ही ऐसे जायतीय बहुत थीरे ही हों।

### वर्षे साचेवाडे सीग

मबे जोन ट्रान्टनाक्में वासिक हो एकेंगे या नहीं यह प्रस्त भी पूछा नया है। मेरी समधर्में को कौम प्रवासी कानूनके जन्तवंत होलेवाकी सैक्सिक आँवमें उत्तीम हो सकेंगे के प्रस्ता में तान ने पार्टी क्षेत्र के स्वाप्त के स्वाप्त के प्रस्ता के प्रस्ता के प्रस्ता के किया है है उनकी प् प्रस्ति पा इनके हूं। परन्तु क्ष्मी विकारत है को नौजी-पुरिस्का (क्ष्मू वृक्क) साई है उनकी प्रस्ति का प्रस्ता है कि दुन्त्यसम्ब्री कार्यात हारा क्यारे बातेबांके क्ष्मिक क्ष्मुदार प्रसादी कार्युक्त बारा २ की उपवार ४ के बन्तर्गत विकार सी प्रवेच कहीं पा इक्टो। स स्वयं इक् वर्षको नहीं मानता । उसी प्रकार भी हेगरोवस्की सी हसे स्वीकार नहीं करते । नया कानत रद करते समय महि मेरी बासाके अनुक्य सुवार हुए तो उपवास ४ इनकी है कि नहीं यह प्रत्न नहीं रहेगा। उस नाराका अर्थ चाहे वो हो मेरी निविचत सकाह है कि मने भारतीय अववा विना अनुमतिपत्रवास सरवाधी भारतीय फिलहास ट्रान्सवासमें जानेका विवार विकत्भ न करें। भारतीय कीमका पहला काम तीन महीनोंकी वचनिमें सपनी सकमनसाहर्य मीर मामाणिकता विद्व करना है। इसके परवात् वो हुछ होना होगा सो होता खोता। फिमहास विश्वित मनवा सरणार्थी ट्रान्यवासमें प्रवेश करनका क्षेत्र करेंगे तो कीमको इससे हानि होगी ऐसी मेरी निश्चित बारणा है। इस संवर्धमें डर्बनने वड़ी सहायता की है। बीर मे

र देखिन पत्र अमरण स्मरसको १०४ ९८-१ ।

१. प्रेडिर कम ० वह १३।

<sup>1</sup> similereite em firme

सामा करना हूँ हि जिना अनुमक्तित्रवाने भारतीयोंका प्रिमहान हान्यवानमें बानसे रोकनके निए इर्बन अब भी बूख और समय तक पूरी काविया करेगा।

### फोरसस्टके भारतीय

कास्तरण गमिनिक संबंदों तार द्वारा ७ पीड जनवरीमें मन ह। "सरा विवरण मिन्न जिला है

भी मूरमार गूल्यान ३ पीड भी हुनन मूलमानकी कमानी (पारा) २ पीड गरेशे गुल्लात कुमानी समय दक्षातीम मूलमार आल्वड भीत मूला गुल्लान प्रायक्ष १ गिरित भी अनुसार अहल कानक्षामा और भी अहम दक्षाहीन कामराहक ५-५ गिरित्त हुन ७ पी । यह दिक्षण पहल दिवा जाना चाहित का पत्तनु नही दिवा जा गरा। इसरा मूल १८ ।

#### नवा पंजीयन

### श्चिपांक भेगुड

परेस्तरापन नवाकार है हि आरतीय स्विप्ति अधिवारी अंतुर्ग लेने है और दिखाँ है देश है । अंतुरा देनने बाद के दनवी शिक्षाण करलमें दनवार करली है। इस प्रवाद कर ही करम इस दिखा पाता बुने हैं। वस भा मार्ग काइस है कि निर्माण है। इस प्रवाद कर ही करम इस दिखा पाता बुने हैं। व जी मार्ग के प्रवाद कर विश्व करी। हराय है। करम विश्व करी। कराय कारण है— करणामें कर्णकर लोगी शिक्षा सामित हो जाती है। वर लागन होजानामों आपार्श विश्व कर होण है। हरा हो है। वर लागन होजानामों आपार्श विश्व कर होण है। हरा हो है। वर लागन होणा है। वर बाद करणा है। वर बाद कर है। वर्णा कर है। वर्णा

#### बीटमेकाकी राज

र्द नेहं व पाननर रिप्तिये जा मार्गिय कर पश्च थी सर्हाया गर बनुबर नाउ हुंगा र्गापन पर हा हि हम ना। तह बनद तर तम्ब वे। तुर्विष्ठ पर अस्ति पर करण परत रहा पर परत कर के प्री टिल्मा बाद हिंगा है मा मना प्रा देनींगा पर रंगापनी परता कर हो है है। हमी बना त्रामा स्वापना

th terminal the second interpret

204

रोजगारके बारेमें कर्मभारी मिकनेके किए जा सकता था। चेकर थी सका था। चेकमें मिकनेके किए थी मायातके मैनजर, बीर ची जन्मक करीश वसी आप थे।

मेरी भारता सुबसे हो जी कि सोबॉकी वकांमें मारावीमोंकी कुछ भी बहुबन नहीं होगी क्षेत्रिक की प्रकारकी बूट जो वहां की बा सकती है, जोहाशिसमर्थ प्रिटोरिया बाबि नगरींकी कोमी निक्त हो नहीं सकती। जब भी हमें बहुत काम करते पढ़ेंसे और कर बार बेड जाता होंगा हसकिए का प्रकारकी जानकारियां व्यातमें रखने जैसी है।

### संबंधी समा

किटिय पारतीय संबंधी समितिकी एक स्वां मुक्तार लागिक २१ को हुई भी ) मारतीय बड़ी संवसार जरिकत है। हुक चर्चा हो चुक्तेपर भी इमाग बख़क कारित हार प्रसुत और सम्मा प्रवास होति हार प्रसुत की स्वाम प्रवास कार्य कि मी रिका के इस्त रुप्त होती हार अपने प्रवास के स्वास कार्य कि मी रिका के इस्त रुप्त होती हो साथ कर कर कर के पास में प्रवेश मानक किया गया कि मी रिका के इस्त रुप्त है। बीर स्वास प्रवास है। तो स्वास कार्य है। तो संवस्त किया जाये। बीर यरि बावयक हो तो संवस निर्मित रूप्त के किया है। बीर प्रविक्त की राम प्रवास की स्वास प्रवास के स्वास प्रवास के मी प्रवास कर के प्रवास के स्वास कर के प्रवास के स्वास कर के स्वस के स्वास के स्वास कर के स्वस के स्वास के स्वास कर के स्वस के स्वास कर के स्वस के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस के स्वस के स्वस के स्वास के स्वस के स

संबने कहरानीका थो यह जनताब किया है उसमें उसमें क्याने केवक अपना कराव्य पूछ किया है ऐसा में मानता हूँ। जिन गोरे व्यक्तियोंने काम किया है उन्होंने बादका विश्वक मानते और निन्ती भी प्रकार मंदकी बरेता न रककर किया है। चीती देसे भी हुई। प्रकारक प्रकार करनवाका है। में आधा करता है कि भी रिचके किए लास क्या किया बायनी बीर करते किए मंचकी त्यायी निधमें हाल नहीं कताया बायना। भी रिचकी केता स्वाव है कि उनके किए मिनी भी आधीरको चीडा-इस्त केवनें संकीच नहीं करना चारिए।

### यक सूचना

इस मनय जीट्रानिनवको ही पंत्रीयन कार्याक्रयमें जान्दीसीकी इननी माध्ये थीड़ है कि बाहरके नमधीन ने ही भारतीय जायें जिन्हें जारत जानकी नहीं जन्दी हो। धय कोर्मोंकी बाहर्में समय निक जायता!

र रिक्तप्रदाद्य समार २३ ।

च. विषय भाग नाहर क्षित्य बहुत और श्रीहरी; जोडानिस्तर्ग प्रमद्भारी रेवले स्वयंत्रिय और बारपरी, मित्रण नगींक नर स्वयं सार्व से हरियण मीरितियतको निर्माण और मिन्य प्राम स्वयंत्रे किर पर-वार की किंद्र वह बहुद और वर्षावीय सर्व समय कि स्वेत सार्व हता हों। तरहे स्वयंत्रे स्वयं के नाहर से स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत

### 'डॉकर' और 'ग्रेडसर'

बहुत-से फेटीकाले होंकर और बेडकर का बन्तर बंगत जिना होंकर का परवाना केकर नाहक ही उपादा एकम मर देते हैं। यो जीन घोड़ानाड़ीमें सामग्री फेटी करते हैं के होंकर कहनात हैं और जो व्यक्ति हामका ठक्ता बयबा टाकरी सकर केरी करते हैं के पेडकर कड़नाते हैं। पेडकर का परवाना केवल ६ पाँडका है जय कि होंकर का पाँच पोक्का है।

[नुबयतीमे]

इंडियन ओपिनियन २९-२-१९ ८

# ५४ विशय विचार

समाप्तिक शरमें जो समजनों मधी हुई है उसका मही कारण म रिपने स्थाह बता चुका हूँ। मैंने उस समय और विचार करनकी बात किमी थी। जो सोम नीमका हुए करनक मिल ही दुक बैठ हैं उनकी कहा मी नहीं स्थाम सकत किम म बचार क्या उसमा मार्केगा निक्क सान मन्त्री हुए बुग्धी नहीं है तिन्तु जा इस समाप्ति शार्टीय बहुकावमें साकर एक्टर एह एकड़ सकत है मेरा यह प्रयाग उनके सिए ही है।

### मेंने भी रोपे क्यों नहीं पूछा

एन प्रस्त होने एहते हैं जिनहा जतर दिया वा चुंचा है। जिस पन हो बार्स नहा
बाता है कि नन कलर दिना पुछ हमाजद किय उदान मेंजुलियाओं जान निरित्त नही
हुई थी। जनतर स्वर्यने किन्नके बाद एनको बारह बाजे मार्ट्याओं की जिसान नमा हुई
थी। जनत नन मेंजुल्जांकों बात एपी थी और बहुंग्य एक्पिय प्रधी नमाजान जन
बच्च करतको सीमृति ही थी। काल माहती ही विक्क थे। स्मिन्य प्रस्त सोमजारको
बस में थी सम्मान विकास को सीमि विकास चुर्वित्रमा सामार पर्या था। किर जनकों
नेतानी औरम यो छन्में मुसा विक्क सोमहार प्रदेश सामार थे। सामार के
बनती करती विवास मुर्गिय सामार एस्ता था।

### मेंने परिम नहीं रखा

कुछ कीमाझ समाव है कि जबमें प्रकृत कारण मुगा विनायाम पानवारी बांगीरा पता नहीं बा। कुछ दुर गया होगा हो जिला छन्या। यह मी टीक नहीं है। जबस कोह मुगा गयी गबर राज था न देते हो मी जिलायम करा होगा का करियानीय कर ही पुरा था। वर्षों स्व दिना समाजुल हुछ नहीं दिया है। नक प्लन्त हुछ और नहीं

- १ इंडियन बोरिनिवनने यह या "या वर्धनेया हुना वर्ध" ग्रंतिको वर्धाटा विदा का या । २. रे'जर "वर्ष निर्मेश । 🖪 वर वर्षा "व्यंत्रमें सर्वच्यान" इत १९७७ ।
- । देवर "पर मधीए समित्रो" पुत्र १९४१
- र स्त्रीमधेरे बन्गोरस व्यवस्थित स्व स्वत्री का रहे नहीं बनी वी ह

ŧŧ

मिलना था। क्योंकि दस वेंयुकियाँ वनावमें आकर नहीं थी हैं। विकासतमें जो मदद मिछी नम् इमारे स्वेच्छया पंत्रीयनके प्रस्तावके बच्चपर ही । जब शरकारने हाव बहाया अपर तब मैंन समय गैंबाया होता तो हम विकायतकी सहानुमृतिको को बैठत। यह स्मरण रहे कि समसीतेके इसरे दिन बुबुर्ग संग्राको बेकमें बाना या। इसकिए मच दिख रो एहा था। यदि टामा जा एके तो इस जनसरको टाकना में जपना कर्तव्य समझता या। वर्षात यह कहना विकक्त सन्पित है कि उतावनी की गई।

फिर मेरे बाद को क्षोप चेकमें साथे उनके सम्बेसीमें प्रवसहट थी। उनका कहना वा कि बोगोंकी हिम्मत इटने क्या है। फेरीबाके फेरी करने नहीं बाते. बीर मसे बिटनी नस्त्री बन पढ़े समजीता करनेका प्रयत्न करना चाहिए। जो सीय जेकमें बाये हुए से ने सोड़े रिनी बार वबचने कमें थे। और कुछ कहा कच्छे में कि ने बुबाच नहीं आर्में। वब में पनरछ स्मरमधे भिष्ठा तब उन्होंने भी मुखसे यही कहा कि कई मारतीय कानन मान बेनेको तैयार हैं जिनकी तुन्हें कोई खबर नहीं है। कई व्यक्ति उनके पास बकर-बलग सर्जी सब चुके वनमें स में दूछके नाम भी जानवा हूँ। जो व्यक्ति चोचह महीनोंसे इस संवर्षमें पूर्ण दर्श्व पुँचा हुआ है वह इन सारी वार्तोंको नवर-शन्दाव नहीं कर सकता। दिर भी यह सम्भव है कि यस बेंगुडियाँ देनेमें स्थय मुखे कुछ वापत्ति दीखती अवदा ट्रास्टवाडक कीय वन्द नाराज होंग ऐसा मुझे पता चलता तो मेरे किए कुछ-न-कुछ सोचनेकी बात होती। परन्तु मेरी भानकारीके बनुसार जिल प्रकार स्वेच्छ्या पंजीयन करानमें आपति नहीं भी उसी प्रकार स्वेच्छास अंगुब्बियी देनेमें भी नहीं थी। और मैं पानता था कि ट्रान्सवासमें इसके बारेमें समप्तरार कोमींका विरोध नहीं हैं क्योंकि उनको पना या कि बेंमुकियाँ देना स्वतः मापत्तिमक बात नहीं थी। परन्तु निष्ठ त्रधीमचे कानुनके बन्तर्पत ने मांगी बाती थीं उत्पार भापति थी। वह परिस्तिति हर होनेपर लैंगुलियाँ देना सपन-आप निर्देश बन परा।

### क्या में शेवने प्रपं गया !

इस प्रकारका मालेप करनवाल मुसे नहीं पहुचानते। चेकमें यदि कोई भी सनुस्य करनत जाननप रहुगा था तो नह में ही था। और किमीको चेकमें मेरे करवार कनीय हो ऐसा मुसे नहीं दिका। और कब भी सवसर भानपर में बकरा सहुयं स्वातत नकेंग मेरे मनको ऐसी स्थिति है। बल मुनवनक सम्बन्धमें वो व्यक्ति इस हर तक दृश्वा रखवा हो उसे दो समझोडेके बारेमें विचार करनेकी जरूरत ही न पहती।

### मैंगक्रियोंमें भेड क्या !

बहुत-स लोग यह पूछन है कि 'मैं वा मैंपुनियां देनमें तामकी बान नहता हैं सी क्या है? इस याश-बहुत समझाळेगा।

१ अन्तिमार्ग देनपर इस समसवार सावित हुए और हमन यह रिया दिया कि सहार्दे बनकियोंके किए नहीं थी।

२ एस मामनीमें मुरशारणा नन रनना वृद्धिमानीनी बात जान पड़ी और सनमबके बार बाज भी बैती ही जान पड़ परी है।

 अन्त इक्ष समय न की होती का नाये चनकर अनिवार्य करने देनी वहती। देते या नहीं को बाद सकत है।

Y प्रवासी कानूनमें जगहू-वगह गोरोक किए भी दस मेंगुकियोंकी स्पवस्ता है।

५ स्वय पेत दी यह बपते लिए मीरवर्की बात मातवा हूँ। और मन देकर बपती इसमका पासन किया पद्मानोंकी भारते नहीं करा हूँ यह दिया दिया तथा इस कांकनत बच गया कि मैंने बपते लिए वस बोयुक्तियों मृतव पहनका मनत्य किया था।

६ इसमें बहुत-सारे वरीवाँके हितना संरक्षण हुआ है।

 इससे मारतीय कौमका सम्मान बहुत बङ्गा है और कई गोरोंका कौमके साम पत्ता माईपारा हा पया है।

### चीनी सोग फैसे छूटे!

कुछना कहना है कि चीनी कोच कह क्विक्य पर बेंगुल बेकर कूट नय। यह यनन कहनी है। उनके छुननेवाल बिटिल आरखीत छय है। एकमें मध्यस्य म बा। बीर करनी बारपाईडे थी स्मद्वजी छन्देता नन पत्रा था। इत्तिक्य चीनियोंक मेंगुल बेनकों जो बात छय हुई बहु मम्होंदेका प्रांत मा पा चीनियोंकि इत्तान हुन मी बर उन्दर्ध को परन्तु हुँ क करके चीनी जीन सरकानकी नवरोंने बावक बा बेठें हैं बीर हम उन्छ एक सक हैं। मही नहीं ऐसी स्थिति का पहुँची है कि माध्योग कोनके बारेमें विचार करते उपस्य सरकार बीनियोंकी दिस्मोरे हान महत्ती है। ऐसा करना हमाए काम नहीं है। उन्हर्माद विचार सह सक बातदे हैं। इसीनिया उन मार्नीन दम मंगुनियों हो है बीर बाये मी देने। थी व्यवन द हो चुन हु।

#### स्वेच्छाया भनाम भनिवार्ष

तक बेमनवान इस सम्बन्धन एक बड़ा अच्छा विस्ता मुख्यमान मान्याकी सम्मानके विमान कि स्वार किया मान के कर काटा स्था मांस मुक्तमानीके कि हुकान होगा है। इसे प्रकार करूने का हुआ हो। इसे प्रकार करूने का हुआ हो। इसे प्रकार क्षेत्र हुआ है। इसे प्रकार क्षेत्र हुआ है। इसे प्रकार क्षेत्र हुआ हो।

#### क्या शिक्षित स्रोग सामर्ने एहे !

यद प्रस्त उद्धान बड़ी नामसी है। वो नाम ग्रही-ग्रही बगवे पूरियांतर है वे तो मदिन नाममें ही है। यदि एमा न हो तो प्रियमको सावस्यादा वहीं एदी। स्निप्तिहोंने ग्रह संबंधना चाहिए हि गिविद्य सेना स्त्री वहें तो त्राम गार्थ में स्त्रान नाम ने। फिर बाहे मिला नोन बीरी मार्थित हों या ऐया। किन वे नोग नामस एहे एउटा क्या मदलते? मैद्दिन्यों देने-नेनन नाम गान्यों बोलनी बात है गिलान्याह हुआ प्यांतर इस्त्रापद करेता सीद सदगर छात वेगा — हमम दिगन क्या साम गान्या रेटानम स्वान्य एदे हि हमाण देश स्वान्य स्विद्यादियों स्वान्यमक गूर्विया गान्या है। व्यवेश हम करना हमारे पुरुगा और पुरुग्तरीत्या है। पुर्वे होना नमी होजस सामया एसा समायक पिछायों प्रोन्यान देश हमार बात है। ऐसे छिमा हमें वाल हा हम हम समायों हम्या वरें। विद्यानका मूळ्य प्रस्तर स्वान्य साम स्वान्य स्वान्य विद्या होना हम स्वान्य स्व

#### कानुबन्धा (हम्प

नानुनव नवनुष नीत-मा शा <sup>67</sup> श्रांट वा लिया शन्त वरे तो सरंबन्ध मृत यह वहना होता कि वह घट लेना नहीं है जो शहन ही बताना जा छो। हमारा परिमान हमारो नजरब आता है, पान्तु हम हमानो नहीं हेन बात। वनशी मृत्य आती है परन्

सुगत्मको इम बॉकॉंसे नहीं देश सकते। म किसीने यहाँ गया वहाँ मेरा सम्मान हुवा या मपनात हुन। इतना ही में कह सकता हूँ। परन्तु कई बार यह बताना सम्भव नहीं होता फि किस बातमें सम्मान वा और विसमें जपमान। एक-से ही विवर्तवासे वो मोती रखें हों और उनमें एक रण्या हो और इंधरा धूज तो उसकी परण वीहरी ही करेगा और गुरी इस मानेंगे। बनुभवके बसपर कानूनोंके बारेसे म बपनेको कुछ-कुछ जोहरी माठवा हूँ। सैने चुनी कानून पढ़ा घसी चड़ी मेरे रॉनरे खड़े हो समे और सबमें मुझे हुर्गन आई। उध कानुमको बनानका सर्व ऐसा वा कि वह इस कोर्गोको गुखाम ही बना है। वह इस कोर्गोस जीर पुष्प आगेका चीनजेस था। हमपर इस प्रकारका कागून सवाके किए कागू हो बावे इतम सारी इतियामें हमारे कमनित होन वैदी बात वी। वह कानून इमपर सिरबोरी करके पूरीकी-पूरी कीमको चोर ठहराकर बनावा नगा था। इसलिए उस कानुनके मातहर इस कोमोंको कार्खोका काम हो ठो वह यो इरामके बरावर था। वह कातून कोई गराया अपित वहें तो यही समझेगा कि ऐसा कानून स्वीकार करनवासे स्रोग मुखान होने वाहिए। उसने मर्दातमीका कोप हो जाता था जीर विकिन्द वर्मका जपमान होता था। वसमें हमारे वज्योंकी भी बीत-हीत बतातेकी बाद थी। वह कानून अमलमें बाठा तो वस्ती-बाड़े हमारे मत्वे सह विम बाते। इन सारी बावॉमें वस मॅगुकियॉकी बाव कोई मूल्य गड़ी श्वाची। म बाल्या 📝 कि जपरकी बातका मद न समझ सक्तेबाछ व्यक्ति निकल बार्वेचे। परातु हम क्रीय दीर्बकाल्से गुकामीको स्वितिमें है इस कारण नाथायीको नहीं पहचान पाते। काट्सको अनक नवी उक सीबेरी कोठरीमें बंद रखनेके बाव अब बाहर निकाला बया तब उत्तरे पूर्वका प्रकास पहन नहीं हो सका और उसन दुवारा कोठपीमें वेच होनेके किए प्रार्थनाएक दिया। इस प्रकार हम कोग भी अवेरी कोठरीमें पढ़े हुए होनेके काच्य प्रकासको सहन नहीं कर पा घट्टे हु।

क्या केंगुकियाँ और बगह नी [दाखिछ की] नापेंगी?

पहिं हैं। उन्हें बराबर व्यवसात है, बीर वायस केनपर माने निष्यं करता है कि दिन् मुख्यमान एक साब ही एहेंने। पड़ी-मड़ी बहुक नहीं बाता चाहिए। सोच प्रसानर वरन एक्टें। दुसाहर नहीं करेंने इस मचारके बरामके ही एक पाद बरने और नामे वहने नहीं तो हवाड़ा बराना बींडा बनते ही कोटे-मोटे बावमेंडा तरह हम डिप्प-निप्त हो जायब और फिर न तीनमें पहिंग बीर न ठेएकें।

माहनदास करमपन्व गांपी

[मुन्यतीय] इंडियन ओरिनियन, २९-२-१९ ८



सुमन्त्रको हम मौकाँवि नहीं देख सकते। में किसीके यहाँ गया वहाँ मेरा सम्मान हवा था सपमात हुना इतता ही में कह सकता हूँ। परन्तु कई बार यह बताना सन्मन नहीं होता कि किस बातमें सन्मान या और किसमें अपमान। एक-से ही विवर्णनाधे से मोती रखे हीं भीर जनमें एक सच्चा हो भीर दूसरा सूठा तो उसकी परन चीहरी ही करेगा भीर पही हम मानि । अनुसबक बच्छा कानुसकि बारों से अपनको कुछ-कुछ बीहरी मानता हूँ। मैने बुनी कानुन पहा चंदी बड़ी मेरे पेंचटे बड़े हो गये और उपमें मूल दुर्गण जाई। एस कानुनको बनानेका तर्व ऐसा वा कि यह इस कोरोंको गुकाम ही बना वे। यह इस कोरोंगर भीर पुत्रा जानेका सीमणेश था। इसपर इस प्रकारका कानून सवाके किए काबू हो नाये इसमें सारी दुनियामें हमारे कर्जिकत होन जैसी बात थी। वह कानून हमपर सिरवोरी करके पूर्वकी-पूरी कीमको चोर ठहराकर बनाया क्या या। इसकिए उस कानुनके माठहर हम कार्गोको कार्बोका काम हो तो वह भी हरामके बरावर था। वह कानून कोई पराया स्पन्ति पढ़े तो वही धमलेना कि एसा कानून स्वीकार करनेवाल कोन गुकान होने बाहिए। उसमे मर्दानबीका स्रोप हो जाता ना नौर विधिष्ट वर्गका वपमान होता या। उसमें हमारे बच्चोंको मी दीन-हीन बनानेकी बाट थी। वह कानून कपछमें बाता तो बस्ती-बाड़े हमारे मले मड़ दिये पाते। इन दारी बातोंमें यह जैपुलियोंकी बात कोई मूक्य नहीं रखती। में बातता हूँ कि कपरकी बादका भेद न समस सकनवाके व्यक्ति निकक बार्वेदे । परन्तु हुम कोम दीवेकाससे यसामीकी स्वितिम है इस कारण साजाबीको नही पहचान पाउँ। लाट्सको अनंक वर्षो तक पुनियों के कियों में बर खानिके बाद अब बाहर निकासा गया तक उचने पूर्वका प्रकास सहस नहीं हो सका और उसने दुवारा कोठरीमें बंद होनके किए प्रार्थनायन दिया। इस प्रकार हम कोम भी अंधरी कोठरीमें पढ़े हुए हानिके कारण प्रकासको सहस नहीं कर या रहे हैं।

क्या भेंगुकियों और जगह भी [दाखिक की] कार्येगी !

में तो मानता हूँ कि बहुत-यी जयहणर मेंगुलियों वाविक होंगी। में इसमें कोई मापीत नहीं देखता। वादोमबार, वे किस अकार वाधिक होंगी इस बातपर है। मुसपर कोई वस्तु बनरहस्ती सा पढ़ेगी इस डरसे क्या म अपनी भर्मी न रहीं। मेरा मित्र मागे चककर मसपर ज्यावती करेगा इस आधकासे क्या में उसकी बीमारीके समय उसकी पूरी सेवा न करें ? मन जेममें स्वण्डास पाकाना उठाया । किसीने मुझे इसके लिए बाम्य नहीं किया का और सगर मुझ काम्म किया आहा तो अधिकारियोंको खरा चवाव मिछता। बाध्य होता पढ़ेगा इस करके मारे अच्छा काम करनेकी बात मपनाना में नपुंचकता समझता हूँ।

सद वस हो गया। उपर्युक्त बसीलें इस क्यामें नहीं तो बीर रूपमें पहले भी दी वई हैं। उन्हें बरावर समाना है, और समझ केनपर मनमें निरूपय करना है कि हिन्सू मुसकमान एक सार ही पहेंने। बड़ी-बड़ी बहुक नहीं जाना आहिए। लोक समसकर करम रगेंग। हुसाहस नहीं करेंगे। इस प्रकारके करताकते ही एक राष्ट्र वनेने और आपे बड़ेके। नहीं तो इवाका परान्सा सोंका चणते ही छोटे-मोटे वादलोंकी तरह हम छिप मिस्र हो वादेंने भौर फिर न तीनमें खेंचे भौर न केरहमें।

मोहनवास बरमधन्द गांधी

[ पुत्रस्तरीय | इंडियन बोचिनियन २९-२-१९ ८ 

## रक्षियावयोज्य कार्निकस्य उत्तवियोक्ते साध

हमारी कोडरी बतनियोंके कक्षमें बाती थी। हम जिस कोडरीमें रसे गय उसपर कार्ड कर्यदार कैरियोंके छिए किसा हुआ ना। नहीं अनुगव ना निसके किए यागद हमनें से कोई भी तैयार नहीं का। इनने तो यह बाधा कर रखी की कि हमें बतनियाँसे कही सक्तम भी दिवारि रेखा जा है हैं है है जाता जर किया है है है है जिस के हैं है हमा कि हमें बदानियोंके बदेसे उद्युक्त प्लान दिया जायेगा। बैठे यह कराचित् ठीक ही हुआ कि हमें बदानियोंके बदेसे रक्का गया। इसने बया हमें बदनों कैंदियोंके बीवन खुन-सहून और रौटि-रिवाबके बस्ययनका कवसर मिलेगा। मूझे यह भी अनुभव हुआ कि माध्यीय समावन सत्यापह संपर्य समयस पहके भारत्म नहीं किया। भारतीयोंको श्वमियांकी संबोगें एक बानके पीछे भारतीयोंके मति विरस्कारको मानना भी। मुने एगियाई समिनियम हुनारी सप्याननगर निविद्यक्षे भरत सीमा जान पढ़ा। मुने निस्त्यनेह ऐवा लगा कि गर्ष हुमें निस्तय क्या निये बाते दो यह सामुक्ती हम्मानियदकी बात होती. और नेस्स्त दे कि हुए स्वयुग्तहीन पाठकको ऐता ही लगेगा। दोप जैल अधिकारियोंका नहीं था। इसमें दोप तो उस कानुसका या जिसमें एशियाई कैरियोंके साम विशेष व्यवहारकी व्यवस्था नहीं की गई थी। इसमें एक नहीं कि भीर रखनेम संसमर्थ था। बहुतसे बननी वैदी जानवरेंसि कुछ ही कम होते हैं। वे प्राय-कार राज्य में मध्यम पांच चुठाव बनाना करते जानवरात दुखे हा कम हुछ है। वे प्राय देवा-मध्याव रुपते कोर बनानी कोडरियोंमें परारण सायदो रहते था । वक्तर उन पोड़-ते माराजीय वैरियोंको (सेवकों कीरमोमें माराजीय केशियोंकी सक्या मुश्किकते बाबा वर्जन थी यह माराजी योंके लिए विजनी प्रगताकों बात है) दश कन्नमें बत्तम नहीं रख पामा जिनमें बतनी कैसी वा सीर किन भी यह बिनकुन साथ है कि बन्न रखा बाना गारीपिक दृष्टिते बाबस्पर है। भारतीयों और अन्य एशियाइयोंके वननियोंने नाम वर्षीतरमपर इतना साधह मा कि इमारी बडियोंगर, जो नई वीं और जिनपर सब छापें नहीं वहीं वीं 'एन' बर्च छापा

पंत्रीपन कटा चुके हों वे मी इससे बिलकुक बचन नहीं हैं। उन्हें इस मीडेपर पूरी-पूरी सदद करनी है। इसें सामा है कि उनकी भीरते भी बाती बच्ची रकम सहायदाने रूपमें मिनेगी।

भी रिच को इस सम्मूर्ण संचर्यके समय विकायतमें हमारे सक्ये मोशा वे गौर विन्होंने इसमें बरार परितम किया एक बरावारक व्यक्ति हैं और इस समय जनकी योग्यतार्थ कर करता बहुत वास्त्रमंत्र है। सन्ते पारे विक्रिय बातिकाकी बोरों उन्हें केशत है भी दे रोग्ना निर्मय किया है— यौर यह रक्तम बहुत ही मामूकी है— क्योंकि इस समय हुसरे कामीके कारण इसने बनिक रक्तम गहीं मेरी जा सकती। यह मान्यस्त है कि यह रक्तम तुरन्त हैं बनायर निरित्म प्राचित वंश्वय बाधिकाके अर्थक उपनिवेशके नेतागव चैंसा इक्ट्रा करके उसे समयरर निरित्म प्राचित पंच बोद्यानिक्यकेंगों मेननेकी हमा करें।

> शापका शादि ईसप इस्माइस मियाँ बम्मस विकास सरवीय वंद

[गुजधारीते] इंडियन मोपिनियन १४–३–१९ ८

# ५६ मेरे जेलके अनुमव [१]

सदारि मेरा जेक-बीवन बायकांकिक ही वा तथापि बनेक मिनोंने मुत्रेस वहाँके बपने समुन्दा किलारेका आवाह किया है। नहीं मेरे देवनमें हुक ऐती बारों मार्ट निस्हें नहिं सम्मानिक स्वापी रूपमें रक्त दिया बाये तो ने उपयोगी हो तकती हैं। जुकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जेक-मानाका ताबन स्थानकता स्थानीकता बीर पुत्रापके हार बोकनमें मान तहांक हो तकता है इतकिए में यो मनुनन क्लिकों वा रहा हूँ ने सायद उनके किए निर्माक न उहरें को किसी तिकामकों किए पुत्र बसुदिवामों सब्बा कमते-कम बपनी स्मित्रिकर स्थानकापार कहा मिलन बपनांकी प्रयाह नहीं करते।

घुक्तार, १ वनवरी १९ ८ के तीचरे पहर मुझे तथा वर्षभी भी के नावव थी एम जिसके कहना हैस्टम और फोर्सएको (जिसके को सरकार भीती है) एपियाई कानुस्त पंपीयन विधित्तमकों बन्तर्गत पंचीयन प्रमायण न तेनीके क्षप्रधानमें से-से महीनेकी साथी कैंपनी सना हुई। कोहासितवर्षमें सबसे पहले मेरा मानका नेय हुना। सना कुना की बानोंने मास मृते क्षप्त निन्दीके किए सासकारी करों हुए हुनाकारी करोंने एका नया और बारमें मुखेए एक मोहामाहीं बैठनोंने किए कहा पा। बदाकरने वाहर बमा नवर्षस्त जीवकी तियाह बनागे पर परवेरे मृते वद्यांक कुन्तरा के जाया गया था। मुखे सीमाराधे किसेने के गयी। वस मृते

रे देखिए "क्ली बालकडी जीकार करनेकलेति " १४ ४२ ३

स्य योगीनीक नामधे "इंडियन जीपिनिकरके नित्र विदेश" क्यां हो क्षित्रोंने सम्बक्ति हुना गां इस्ती क्षित्रके नित्र देवित हुन १३०।

र परिवर्ष रंगीयन वरिविका ।

उन्तुम्न तृष्यक री बाय। इसिन्ए वर्ष गर्मिक्त हुमसे पूछा कि बना सूचान्के बारेमें हुमें बुछ कहना है नव हमन निर्के इनना ही कहा कि यद्यपि सूचा बनुष्युस्त है रिन्तु हम कोई महरवानी नहीं बारेने। दूनरे हच्छ महरिट निस्यक बाय ८ मीह मानू भववा सम्बी बोहनने नृष्यकमें हुछ मूचिया हुई बोर एजियाको १२ मीछ मान मी दिया गया। वेदिन हम मोनीय से अधिकतर व्यक्ति या दो साकाराई म भववा प्रमुक मध्यो मीहित पर्विकेति सन्त्रार म कान सनके कारण जस्त्र मान्यने बहुण नहीं कर सनके थे। इसिन्टा हमें १ पीड सन्दर्भ री गाँ। दिन्तु यह मूचन अधिक दिनों तक बारी नहीं रही।

[संग्रेतीसे]

इंडियन मौदिनियन ७-३-१९०८

# ५७ आसमानी हिसाबसे

सावमानी सर्थान् भीनी और साममानीटा मडलन करारणी भी हुना। हमन पिछि हो। दिन शिवाने प्रदारण देनकी बात नहीं थी वह नीनी शिवान कमाराठी है, किन्तु सद करारती [दिन्द] दिनान नहीं है। इस हमने दमें सामित दिनान नहीं है। इस मुख्ये पर्देश देन स्वाप्त हमार्थी पर्देश ना प्रदार है। इस मुख्ये पर्देश ना प्रदार प्रकार है। इस मुख्ये पर्देश ना प्रदार है। उसमें पीमी एनदूनरी सारत क्षिण एन प्रकार मिला पर प्रकार मिला पर प्रकार है। उसमें पीमी एनदूनरी सारत क्षिण एन प्रकार मिला पर प्रकार मिला पर प्रकार मिला पर प्रवास है। उसमें पीमी एनदूनरी सारत क्षिण एन प्रकार मिला पर प्रवास है। इस प्रवास क्षेत्र प्रवास क्षेत्र प्रवास है। इस प्रवास क्षेत्र प्रवास क्षेत्र प्रवास है। इस प्रवास क्षेत्र प्रवास क्षेत्र है। इस प्रवास क्षेत्र प्रवास क्षेत्र है। इस प्रवास है। इस प्रवास क्षेत्र है। इस क्षेत्र है। इस प्रवास क्षेत्र है। इस क्षेत्र है।

११ जुनाचि कोई नेहशने कोई एकतिनदों नार करने हैं कि द्रान्सवानची गन्य को प्रमाति विवयन गान नवना चार्या के प्राची मन्द्री है तानने कर हैं। तारमें उपत्र विवयनका गार प्यान्या है। १६ जुनाची नोई एकतिन जवाब है। है कि "विवयनका गार प्यान्या है। १६ जुनाची नोई एकतिन जवाब है। है कि "विवयनका गार मुख्ये की है कि प्रमाति कार्यों की प्रमाति कार्यों कार्यों की प्रमाति कार्यों कार्यों

#### सीर्व पेल्लोमंत्रा एक

नाई नगरे गिराह बानूनर बारेब लोई वर्णवनको बसाद देहे हुए नारीम । अगाईको लिया ह

नार वेंद्री स्वीत नोरंग को बुध विनाहे हे त्यानीय महनात पूर्व मुद्दूर कर तहनकी द्रित्त कही । शिक्षेत्रीकी तृत्तकम काला तथा है कि मात्रक मेंत्रीस्वीत् स्वात के उसी माहित्त किला विकित्त विद्यु माराका सनुस्य है सेत्रियात

क हा होते कि प्रशिक्ष १६८८ १६८० मान सम्प्राप्त स्थापन सम्प्राप्त कर्ममुँ ६५ १ एट प्रति प्रति कर्मा क्षिप्त कर्मा है १ एमा मान स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

## सम्पूर्ण गांधी कार्यक

t ta

मया विश्वका विभिन्नाय भीटिव व्यविद्या वता वाः उत्त विवास्यूर्ण वर्गीकरणका नदीवा यह हुवा कि भारतीयोंको आधिक क्यमें भूवा रहना पढ़ता वाः और यह वव हम व्यवके प्रकार वायमे तब व्यविक स्पष्ट हो पायेगाः

#### क्रोहरीका विवरण

हमें बिस कोटरीमें रखा गया या उसमें कानूनत १३ कैसी रखे या सकते थे। इसिए कुक्सें स्वमान्त स्थान काफी था। बाढ़े गोंच बने कोटरीमें बन कर दिया बाता एक मनेखी सनुपूर्त थी। केटरी टीनकी वहर्षोंकी वनी हुई थी। वह काछी मनवूर यी मगर मायने पर उताक टीनरीटि विषर कुछ भी गहीं थी। इसके आने मनवूर यी मगर मायने पर उताक टीनरीटि विषर कुछ भी गहीं थी। इसके आने मनेकी अवस्था मी सावक ठीक औ। किन्तु कररकी आवी कुछी थी कोटी-कोटी तिवकित मायन विकास गया था। कि हाल्याककी पानी कोटरियों पर कोटरियों कर विकास मायन था। कि हाल्याककी पानी कोटरियों पर कोटरियों पर विकास मायन था। कि हाल्याककी पानी कोटरियों पर विकास मायन थी। उत्तर्कों ट कर्में पर ही वाली थी। कीटरिय उत्तर्भें पर ही वाली थी। सीटरिय उत्तर्भें पर ही वाली थी। सीटरिय उत्तर्भें पर ही वाली थी। सीटर प्रतर्कों वीच-बीपरें विवक्तीकी रोतरी थी। सीटर प्रतर्कों विकास थी। उत्तर्भें पर कीटरियों था। सीट वालकों पर कोटरियों पर वाली था। वाली वालिए पर कि कीटरियों पर वाली थी। हमारें होनेंकी निर्मा पर कि कीटरियों पर विकास कीटरियों पर वाली वाली थी। हमारें हमारी कीटरियों एक यो वाली कीटरियां कि विकास के तिमारियां कीटरियों एक येन और वाली हमें विकास कीटरियां कि विकास कीटरियां कीटरियों रख यो वाली सीटरियां कि विकास कीटरियां कीटरियां पर यो वाली वाले वाले वाले हमारी कीटरियां एक येन और वाली हमारियां कीटरियां कीटरियां रख यो वाली कीटरियां कीटरियां रख यो वाली सीटरियां कीटरियां रख यो वाली कीटरियां कीटरियां कीटरियां रख यो वाली हमें कीटरियां कि विकास कीटरियां कीटरियां कीटरियां कीटरियां वाली वाली हमारियां कीटरियां कीटरियां कीटरियां कीटरियां कीटरियां कि वाली हमारियां कीटरियां कीटरियां

#### खुराक

कोहरी सबरे ६ वमें जोल वी जान करती थी बीर दिन नास्तेष्ठे शाव गुरू हैता मा । पहले हसे हमें दे और नर्जाक विकास (पुत) दिना बाता जा नित्ते हमने से अधिक क्षेत्र के विकास करती थी जाता जा नित्ते हमने से अधिक क्षेत्र के विकास करते थे। वारतीय और वीची मक्कि बीक के तिक सी समस्य नहीं थे। विशेष्ठा जब उसमें न वृत्त होता जा न वीची। पहले हमने शि शाद केर बाते म वृत्त का तिक सी पार केर बाते के विचीक नित्त नीच किया होता है। विशेष का नित्त नीच किया है। विशेष साम करते के विचीक नित्त नीच किया है। विशेष के केर विचीक केर विच

करते हुए को बार्जे पूढी बाती है उनकी बानकारी किसी गई भी — बैसे बेरेबी बतनी मीर वच भागाने ब्यायार सम्बन्धी ग्रम्ब बोहानिस्तर्गक संक्षिप्त वर्गन मार्जीय बर्ग्यानी बानकारी पोस्ट बॉफिस श्रीबस्टेटकी व्यावस्य बोह्यानिस्तर्वके रेसमें स्टेशन बारिका पता। उन कोनोने बताया कि १२ बन्य व्यक्ति भी उसी प्रकार बोहानिस्तर्यमें साबिक हुए हैं।

एक चीनोने सनुमित्यको किए करनी थी। उन्नजी जीकके घीएकों माध्य हुआ कि वह स्थितित तीन कार जवन-बच्च गार्गीत ट्रास्थ्यालमें पासिक हुआ था स्रीर क्रक्तनिक क्लाप्समें उन्ने तीन बार स्था थी गई थी और तीन बार ट्रास्थ्यालये

नाहर निकाका गया था।

१९ ६के बगस्तमें बरवी हैया नामक व्यक्तिने एक कैदीको खुडवानके बिए कोमाटोपूर्टमें रिस्तत दैनको कोशिया की बीर इसकिए उसे ६ सहीनकी सक्य स्था हो गई।

१९ ६ के बयरतर्थे ही डाङ्मामाई संकरभाई नामक आरखीयने बारचेंट मैकनयकते कहा कि छोगोंको जाली राखिका दिख्यानेचे में बापको प्रति मास सी-बेड़ सी मींडकी

मानवनी कया दे सकता हूँ।

बेकागोबा-के ब्रिटिय सांगन्यपूरका पोर्ट्गीय बासूस १९ ६के विसन्तरमें क्रिया है कि 'मामा' मामके आरियमें ट्रायसावर्गे दी वहकाँको सांसिक करनेके बदके मुझे १७ पीडको रिस्तर देनी बाही थी।

१९ ७ के बनवरी मासमें है यी-जोग नामक बीनी बनुमियनवपर से बैंगुटेका निसान मिटाकर उसपर नहें छाप लगानेक अपरावमें पकड़ा पदा था। कोर्टमें उसने सप्पयूर्वक कहा कि नैने बनुमिरियन बेकाणोबा-बेसे ४ पींड देकर खरीदा है और जन्म १८

नीनियोंने भी इसी शरह किया है।

सहै १९ ७ में मोरार काका नामक एक व्यक्ति विवान कनुमित्रपत्रके किए दर बास्त वी भी निरफार किया मना। बस्तीके बान कांच किये कानेपर कह स्टूकर ये पन्न भीर उनने स्वीकार किया कि उसका नाम बिना कांका है और मोरार जाका उसका माह वा नी हैक क्रीकार नर नुका था।

१९ ७ के मार्थमें बार मारतीय द्रान्धवालमें वाश्विक हुए। उनके बँगुठीकी कार मनुमतिप्रकार के मौतुठीकी कारते विकली थी। खोच करनंपर वह मानमा हुवा कि स्प्तारी से उनके कारते बुए की गई की बोर उनपर क्यी हुई बँगुठीकी कारको मिटाकर प्रकृति वर्ग मैंगुठीकी कार कमा थी थी। बगी इन बायमियाँका पदा नहीं कार है। पुष्टिस खोच कर रही है।

और भी ऐसे मामलोंका किन्न किया गया है जो इस प्रकारके वाली समुपति पन्नीके वकपर वाज्ञिक हुए और वह बावर्से भानूम पड़ा किन्तु पुक्तिय नमीतक विभन्ना पड़ा नहीं कमा पाई है।

दुनन और जीवन गोलिन नामक मार्ग्यायोंने १९ ७ के सई सहीनेमें बताया कि बेकापीमा-बेके एक मार्ग्याय तथा एक गोरेके पाससे उन्होंने प्रति अनुमतियक २२ पीक बेकर अगुमतियक अधिके हैं। 

# वैश्वनेषी दिप्पणी

भी चैमने बारा पेजो महै रिपोर्टिंग निक्की किवान के बावतो भी वर्षिक पृष्ठ मरे हुए है। बहु बारा हिस्सा जाजी अनुमारियन काममें कानेवाली जनुमित्रनके दिना दार्थिक होनेनाओं अन्यान्यार, जनुमित्रपक्ता जैनुद्धा बक्तननेवालों सूर्वी उपन बतानेवालों उच्चा अनु मित्रपक्ते धन्मन्तित रेहे ही जन्म बीकावलोंके मानक्षित तस्मीत परा हुवा है। इनमें से एक-न-एक माराम करनेके कियु १९ ६ की करवारी १९ के चूनकी १४ तारीक तक प्राम १ व्यक्ति निरस्तार बताने नमें हैं। इनमें से १ चीनियांके मानके हैं बीर बाकोंके धारे मानके पार्योद्ध हैं। इनमें हुक्क मानक्षित तब्ध नी चैमने कर सार्वक हैं।

१९ ७ के मई जाएमें करकू मुहम्मद नामके मारतीयने एविवाद दलरासे भी कोडीका पदा-दिक्ताना एक दिख लोकरकी आएका प्राप्त किया। वह भी कोडीके स्वानप्रत बया सेना निक्त में के से कड़कों को कोनेके किए बनुमितपक देनेके बबके ५ पीडकी रिस्तक देनेकी कड़ा।

१९ ६ के मह मातामें विश्ववस्था नामका एक व्यक्ति एवियाई बस्टरम बावा बीर उपने बागे कहके पंपमानको द्वारावाको बाहर निकालनेकी प्रार्थना की। इस बातमें उपन बहु प्रकट हुवा कि पंपमान उपका सक्का नहीं या बक्ति बहु उपका सक्का कहकर बाकी पंपे बालिक किया पया था। बावमें पंपमार विश्ववस्थान पुन करनेपा उठाक हो यथा बीर दशीनिय निववस्थाने उपनेका प्रार्थना की।

्र ६ के अप्रैकमें वो भारतीयोंने बेकायोबा-चेठे कन्मतिएक मीने। उनके मिकमेंने पहुँगे ही उनका भारतीय जानी कन्मतिएकाठे वामिक हो नये। मुक्तमेंके वरिमयान मामन हुआ कि उन अप्रैयोंने उनका बनुमतिएक बेकायोका-चेठे प्राप्त किसे की एक स्वित्रके यादा एक जोट-सकता पढ़ा चक्का। उत्तमें कन्मतिएक मीम-नाकाँकी चौक करते हुए को बार्जे पूछी जाती हैं उनकी जानकारी किसी गई भी — वैधे मंदेनी बतनी और कर मायाके ज्ञापार सम्बन्धी सका बोह्यनिस्तर्गका संक्षित्त वर्षन नात्वीय बत्तीको जानकारी पोस्ट कोंफिस मंत्रिक्टेडमी ज्याक्त बोह्यनिस्तर्गके रेसने स्टेशन बारिका पता। उन कोनीने बताया कि १२ वस्य व्यक्ति भी उसी प्रकार बोह्यनिस्तर्ममें शांकिक हुए हैं।

एक पीनीन अनुस्तिष्यको किए अरली थी। उसकी व्यापको सौधानमें मानून हुवा कि वह प्यक्ति तीम बार अक्त-जबम नामंत्रि द्वास्थानमें शाविक हुना वा और वरणकारीके अरुपानमें उसे तीन बार सबा दी गई वी और तीन बार द्वास्थानसे बादर निरामा गया चा।

१९ ६के अवस्तानें अपनी ईवा नामक व्यक्तिने एक कैशीको सुरुवानके लिए कोमाटीपूर्टमें रिस्कत केनेको कोशिय की और इसकिए वसे ६ महीनेकी सकत समा भी नहीं।

१९ ९ के अंतरलमें ही बाह्यामाई पीकरमाई नामक मारतीयमें सारवेंट मैकवयसमें कहा कि बोगोंको जाणी बाबिका दिक्यानेसे में बापको प्रति मास सी-बेड़ सी पीडकी बामदमी करा वे सकता है।

हेमारोजा-मेहे जिटिस नागिरणातुका पोर्तुगीन पासूस १९ ६के दिसन्यरमें क्रिका है कि 'लाक' नामके व्यक्तिन ट्रान्स्याकमें यो बढ़कोंको दाविक करनेके बदके मुझे १७ पॉडको रिसन्त हेनी चाडी थी।

१९ ७ के बनवरी मायसे हैं यी-यांग शामक बीनी जनुमतिपवरर से मेंगूटेका निधान निटाकर उत्तरर नई काण काणांके करपावमाँ पकता गया था। कोर्टमें उत्तरे स्परसूर्यक कहा कि मेरी जनुमतिपन केकागोमाओं से भी केकर खरीबा है और अन्य १८ बीनिमोंने में हुई। तरह किया है।

नई १९०० में मोपर काका नामक एक व्यक्ति विवाने बनुनिद्यनकं किए वर बास्त दो बी मिरन्मार किया गया। बस्तीके बाय वाँच किये वालेपर कह फूटकर रो राज बौर बन्ते स्वीकार किया कि वसका नाम बिना काका है बौर मोपर काका उसका नाह वा वो बेस कीटकर मर बुका वा।

१९ ७ के मार्कमें बार मारतीय ट्राम्धवाकमें वाबिक हुए। उनके केंयुटोंडो कार अनुमतिरक्यर के केंयुटोंडो छापड़े मिकसी बी। बीच करणेपर यह मानूम हुवा कि स्वरूप है उनकी नककें बुध की वई भी बीर उनवर क्यी हुई केंयुटेडी कापड़ो सिराइट उन्होंने कपने केंयुटोंडी काप क्या थी थी। बनी इन बारनियोंडा पड़ा नहीं कार्य केंयुटेडी कर रही है।

बौर भी ऐसे सामलोंका निक किया पया है जो इस प्रकारके नाजी बनुसति पर्मीय स्कप्त सातिक हुए बौर यह बासमें साबुस पड़ा किन्तु पुतिस समीतक जिनका पता नहीं कमा पाई है।

हुतम बीर बीधन गोविष्य मानक मार्कामीने १९ ७ के गई महीनेमें बठामा कि बेचानीबान्डेडे एक भारतीय तथा एक गोरेके गावधे उन्होंने प्रति बनुमतिपत्र २२ पींड देकर बनुमतिपत्र खरीरे हैं।

१९ ७ के जून महीनेमें कालावाबाने बताया कि उसने अनुमतिपन १ पींडमें भारीका ।

बोहानिसमर्थमें १९ ७ के जूनमें काका हीराने कहा कि उसने कानवी मोधरसे

 पाँकमें बनमित्रपत्र चारीया था। किसी भारतीय बारा इसरे मारतीयके नाम मिला नवा एक पत्र पुक्रिसके हान कगा। उसमें किका का 'सकाम। बीयर सबर यह है कि ८ १ भारतीय कोहानिस वर्षमें जाय इप है। यदि उपमें से हरएकको अनुमितपत्र मिछे तो में हर स्पनितपर १५ पींड दूंबा। नवि पुनसे बने तो यह कमानेका अच्छा मौका है।"

१९ ७ के मार्थमें सेच बहमक्की बरबी अनमसिनमके किए आई। जाँचके सिछ-विकेमें अधीवक करनोनको पता कहा कि एक भारतीयने किसी इसरे मास्तीयको हीन भारतीयोकि दाविकेके वाकी सनुसतियत वैनक बदके ७५ पाँच देनकी कहा है।

१९ ७ के महीमें एम काला नामक एक व्यक्ति बदावतमें पेस किया पर्या। उसने इर बाधी अनुमृतिपत्रवासे व्यक्तिपर अधीक्षक वरनानको ८ वाँड वेनके मिए कहा था। उसने यह भी कहा था कि अपर अधीशक बरगाँन यह भन्या करें तो उन्हें हर मझीने ४० पीड बीर केंस्टिवल हैरिसको हर महीने २ ० पॉक्की आमरनी हो सकती है।

### समीवका इफ

१७ अगस्तको काँवँ एकविनने ट्रान्तवाकरी सरकारसे बहा कि यो काँगसकी सिफारियके मुवाबिक भारतीयोंकी उनके जन्मेवाके स्थानमें क्यींच करीदनेका हक दिया काना चाहिए। टान्सवाशको सरकारते इसके उत्तरमें स्पष्ट ना विक दिया।

## प्रवासी कानमपर श्री विश्विपर्शकी धीका

भी की विकियर्स को ट्रान्सनालके बटर्नी बनरक है निम्नानुसार टीका करते हैं है

बाबतक कोर्पेकि बाबायमनपर प्रतिबन्ध कगानेके किए बनमतिप्रका कामन था। उत्पर हाई कमिकारकी मारख्य बमक किया जाता वा । ट्रान्समाकको स्वर्णस्य मिळ जानके बाद हाई कमितनरने उस कानूनको कानू करनेसे इनकार कर दिवा। इसकिए नेटास और केपको श्रापुका प्रवासी कानून बनाना आवश्यक बान पड़ा । निपिश्च प्रवासी धन्देकि मन्तर्गत ने भारतीय भी भा भाते हैं जिनपर एसियाई कानून संघोषन समितियम काए होता है। इसका जर्ने वह हुआ कि बरोपकी किसी घायाँका जान होनेपर भी उनगर प्रतिकृत है। इसी तरह जो एसियाई फिल्हाल कानूनको न माननेक इरावेसे बाहर गर्वे हैं वे भी इस प्रतिकल्पमें जा जाने हैं। इसका यह कर्वे हुआ कि जो एसियाई

रे देखिए सम्बन्ध के बाहरतना ।

२. देपॅच्च ब्रॉल्स (१८५९-१९३६)) व्यागाहरू बीहानेत बंको-बोर्ड्यक्य ब्रालिस्स् वर्गकादाने मानाराह,

१८८५-० मर्वेद्रासी मीर पात्रार कंप-कारण १९०६-९ । एका व भी वेकिए । १ प्रमाणि किए मार वी विभिन्नेती रीजान वह अनुसर ०-५-१९ ८के दृष्टियम अस्मित्वयने

ब्रहादिन बंदेशे बच्चे दिल्य विकार करा है ।

तये कानूनको भाग चुके हैं और वो उपनिवेधमें हैं केवल वे ही ट्राल्याकमें रह सकते हैं। इसके शिवा करण ६ के मुशाबिक उन माराशियोंको वैससे निकाकनका हुक वे दिया गया है वो कानूनको माननेसे इनकार करते हैं। एवा करनको आवस्त्रका प्रतीत हुई है क्योंक एवियादी जावारीने कानून न माननको सार्वेशनिक करस कोपमा की है। इसकिए सरकारका इसाग यह है कि वन्ततोगत्या गरि कम्य कोगोंको नहीं तो उत्पाद करनेवाले नेशाओंको वेशके बाहुए कर दिया जाय। सरकार उन्हें कैंगों इस के बाई नेशाओंको के कान्त अद्यास वहकारीस बचना चाहती है। सरकार इस मिकारको बहुत शोध-विचार कर कामने कानगीं वचना चाहती है। सरकार

## डॉर्ड एडगिनका बी गॉर्डको पत्र

बयह-बयह दिलाई देता है कि कोई एकपिनने साध्यीयोंकी कुछ नहीं मिना बीर बर्क्स देनहीन कायर बीर गुकानीके योध्य सामा है। बक्रिण आध्यिका विटिस भाष्टीय प्रमितिका पत्र तथा साध्यीयोंकी अपनी भी मोक्को प्रजित हुए कोई एकपिन इस तथ्ह विक्रिते हैं।

कॉर्ड एसमिन प्रवासी कानुकके खण्ड २ (४) और खल्ड ६ (ग) के विषयमें श्री मोलिके विचार जानना चाहते हैं। खण्ड रे (४) का हेतु मारतीय सवना सस्य नये एपिया"योंको ट्राल्यनाकर्ने वालिक होनसे रोकता है। श्री मॉर्के जानते हैं कि बड़ी धरकारने हुमेखा उन एश्विमाहबँकि व्यवकारोंकी एता करनकी व्यवस्ता की है भो उपनिवसमें एक्टो हैं और उसने अन्य उपनिवेद्योंमें विस प्रकारका प्रवासी कानून बना है वैसा कानून बनानसे इनकार नहीं किया। थी सिटिसटनने जो कुछ पहले विका है जॉर्ड एक्टिंग थी मॉब्रेंका स्थान उसकी और बाक्यित करते हैं और कहते है कि वे इसक्रिय उक्त संबद्ध (२(४) कि विषयमें कोई मापति पेस नहीं करना चाहते। बन्द ६ (म) का विचार एधियाई कानुके धन्यत्वमें करना मायसक है। उस कानुकत्वी क्से जी एधियाई पंजीयन न करायें उन्हें उपनिवेश कोइनका हुस्स दिया ना सकता है और मिंट नीई उस इक्सकी अवला करे, दो ऐसं एसियाईको कारायास दिया था सकता है। इस लग्डका हेन इस प्रकारके एरिवाईको देशके बाहर करतका अविकार प्राप्त करता है। अधिप उपनिवेश-संविषको खन्ता है कि ऐसे अपि बारका लुककर उपयोग करना ठीक नहीं है तो भी बड़ी सरकारने जिस एपियाई कानुनकी स्वीकार क्रिया है और भारतीय समाज जिसके बहुत विरोधमें दिसाई पहला है उस कामनपर समक करनके किए उपनिवेशको जैसी सत्ता चाहिए वैसी सत्ता देनके बारेमें वडी सरकार का नहीं कह नकती। इनकिए भी मॉर्डिको इसपर जो कुछ कहना है उमे समझ केनके बाद लॉर्ड एकपिनका इरावा दैय-निशाबा देनकी धर्मको भी बरकपार रलनता है। लब्द ६ (ख) में भी जिसका सम्बन्ध मारतीय समाजके

१ वर्ष परचा ग्रम्पानि किया का कियो अनुवाद ०-३-१९ ८के ईतियम स्रोपिनियमने अवस्थित कुम अंधेनी बच्छे मिका किया का है।

३ मूठ मंगे में का पना है " चूचि कातिवेदीय मंगीनावनाको वदाको देखने दूर वह लाई जिल्लेक नातीबिक दिल्ले हैं कि महिष्यमं अवेताल क्षाचा को " ।

चान नहीं है, सुवार करना कॉर्ड एक्शिनको वानस्यक प्रतीत होता है। नीर इपिछए विषेध कार्यास्त्रके धान ने किसान्मही कर रहे हैं।

### तपा भर्य

कोर्ड एक्टियन साहुबका पत्र बत्यन्त निराधाननक हैं। उनके विचारके बनुसार दो इसका सर्च यह हुआ कि ट्रान्यवाकका कानून केम प्रधा गटाकके कानूनकी बनेसा कहीं सिफ कटोर है। केम बीर नेटाकके कानूनके बनुसार सामान्य बंधेनी विचानमार भारतीय साधिक कटोर है। केम बीर नेटाकके कानूनके बनुसार सामान्य केमी विचानमार भारतीय साधिक कटोर है। केम बीर क्षेत्र क्षेत्र केम क्षेत्र कर केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र कर केम क्षेत्र केम क्ष

### कॉर्ड प्रकारिनका विदेश कार्याक्षयकी बाग वज

#### ਈਕ

इन पत्र और भी मोर्केने नाम किये गये पत्रमें दिलता बड़ा बलार है! यदि सीर्के एकदिन बार्गीय नमानने मयमीन हैं तो ऊपर वो वसीनें दी वह है भारतीयोठे विश्वयों उनने अपिट पोरसार बतीनें दी वा नारती जी। उसहरमके किया, १८९५में भी मूलारें कानुतके विषयमें सरकारने जो कुछ किया या उससे भी जिनक सकत कार्ते भारतीयीके बारेमें किती गई। तन फिर भारतीयीके निषयमें राष्ट्रपति कृगरके समयमें जो कुछ नहीं हो सका नह जान कैस हो सकता है? इसका जवान उत्पर दिया जा जुका है। भारतीय समान पंजनिश्चीन है, इससिए सोंड एसपिनको उसकी नमा परवाह!

# भ्री मोर्जिका जवाण

थी मॉर्नेको अफसोस है कि वे इस कानूनको दूसरे उपनिवेशोंके कानूनों जैसा नहीं मान सकते। इसरे उपनिवेसोंने सिसमके विपयमें जो धर्त रखी है उस प्रकारको सर्व रवनेमें आपत्ति नहीं है। किन्तु कण्ड २ (४) में वो वर्त रूपी वर्ष है, बैसी किसी भी बन्य कानुनमें नहीं देखी जातीं। इस धाराके मुताबिक जो कानुन विमेप परि स्वितियोंकी बस्टिस बनाये गये हैं स्वायी हो बाते हैं। इस तरहकी बाएके कारम युरोरमें सिक्षित भारतीय भी दाखिल नहीं हो सकते । इसके विका को कोग १९ २ के बाद है। फिन्तु वह इस बातको भगशती है कि वड़ी सरकारको मारतीय हिर्दोकी परवाह किय बिना निर्मय सेना पड़ेगा। यदि १९ ७ के कानमसे १९ ३ ने पहले के तकोंकी रसा हो सकती हो तो प्रवासी कानमके विषयमें कहने योग्य अधिक कुछ नहीं बचता। पहलेके इतिहासको देखते हुए थी मॉर्ले सब्द २ और ६के उपवान्डोंको अंगीकार करते है। चैंकि १९ ७ के कानुसको स्वीकृति मिख गई है इसकिए उस कानुसकी बसकर्में कानके किए जो भी अविरिक्त सत्ता टान्सवाकको मिक्तनी उचित है वह उसे वी चानी चाहिए। जिल्लू जन्द भी के मताबिक तो बाहे जैसा भारतीय क्यों न हो। उसे हमेराके मिए बन्दनमें रहना पड़ेगा अर्बांत अन्य उपनिवेदोंकि मुकाबकेमें यह कानन अधिक सस्त इना। १९ ७ के कानुसके मुनाबिक जस्थायी अनुमित्तिपत्र विये वा सुकते हु। यह ठीक है। भी माँचें आधा मी करते हैं कि उस तताका उपयोग जाने-पहचाने स्वतित्वोंकी वासिक होते देखेलें किया जानवा । किल्तु इस कियममें तान्तवासकी सरकारसे बास्वासन धेना बादरपक है। इस प्रकारके काननका असर भारतमें क्या होगा सो लॉई एसपिनको बत्ताना आवस्यक नहीं है। बब १९ ७ का कार्यन मजर किया गया तब भी मॉस्नेने मह नहीं सीचा या कि उक्त शानून हुमेशा कायम रहेगा। इससिय भी मॉर्चेको आशा है कि उपसन्द ४ के नियममें आँड एसिन शासनासकी सरकारको अच्छी शरत समक्षा देंग ।

#### 29001

इसके बाबारणर मीर्ड एकशियने वनरक स्थटमको किया कि यदि राजा-उपरावों आदिको सनुमतिपत्र दिय जायें और विदेशियोंको देश-निकाका देवेके मन्द्रयें परिचतन दिया जाय तो

मू कोई स्थितिक करा दिने यो पत्रका बक्त है ।
 भारत सरक्षा निग्रंक गण असने सम्पर्णना मृत कोई दम्मीनको क्लि न्से वक्से युक्त है बहुठ दिने

६ स्टोड स्थापार "६ (४)" डीमा वाहिए था ।

कानून संबूर किया जायेगा। ट्रान्सवाककी सरकारने इसके मुताबिक करना संबूर किया और

मॉर्ड एकगिनने कानूनपर अपनी मुहर लगा थी।

उपर्युक्त पुरतकर्मे रामगुर्वास्त्रे मुक्त्योका पूरा विकल्म दिया गया है। मुभिके विकिशक्ते विकास कोई एवमितने द्वार्यकालको सरकारते स्थाय कहा है कि मुसिका व्यक्तितर नहीं मिक सकता। इसके बालवूर हुन सी स्थय क्यारे इतना ही कह एकटे हैं कि गरि भारतीय कीम स्वास्त्रित नहीं बती बीर गरि उसने मोस्य वाचरण किया हो थोड़े ही वर्षों से से प्रमीतका विकास भी मिल वायेगा।

[नुबरातीसे] इंडियब औरिपीयन ७—३—१९ ८

**ttr** 

# ५८ भीत किसमें है?

सभी कह सकते हैं जीर समझ सकते हैं कि कानून एवं करनेका क्वन दिया गया बौर स्वेच्छवा वंजीवन स्वीकार किया गया इसमें ती हमारी बीत है किन्तु इस लेखमें हम हुक पूत्रयो तरह विचार करता चाहते हैं। विचार करनेपर रोता बात पहता है कि संघारमें वनसामारन विसे जीत मान केरी है वह जीत नहीं करन बहुद अंधमें जीतकी निम्नानी वैदी होती है। कई बार जीतको निवानी होनेके बनाव वह हारकी निवानी भी होती है। हुमें ऐसा कहतेमें कोई वितसवीतित नहीं खगती। यदि और बादमी चौदी करनेके इसारेसे मिक्से नहीं कोधिय करे और बैसा करनेमें सफन हो जाये दी उसके हिसाबसे वह जीय मिनी पायेगी । विचार करें तो वह विवयके क्यमें उत्तकी पदावय हुई है और माद वह निष्म्रक होना वो उसकी बीव कहलाती। हमने वह मोटा उदाहरक किया वर्गोंक यह धायद तूरन्व समप्तर्में बा सकता है। मनामकी जिल्लामी एने सैकड़ों बबसर बाते हैं जिनमें ठीफ न्या है भौर मस्तव क्या है इसे बहु स्वबं बारानीये नहीं शंमक पाता। उस समय इंक्टिय परिचाम प्राप्त होनेपर हार मानें कि जीत यह निरिच्य करना मुस्कित जान पहला है। इसका बर्च यह निरुक्ता कि वास्तवर्गे द्वार-जीवका सम्बन्ध परिचामसे नहीं है। फिर बन्क परिचाम प्राप्त कर तेना हमारे हावमें नहीं है। यदि की मनव्य एसा बस्व करता है कि उत्तरे ममब-ममुक बात की तो यह बकड़े उत्पर बैंगी हुई महतीके समान बुटा दरेन रतकर यह समगता है कि यह करू नी उनने ही धुनाया है। इसकिए मनुष्यका कर्तव्य की यह हुना कि समयगर प्राप्त रियति और वैदास अग्रक लिए जिनना करने योग्य हो। उत्तना वह तन-यन-यनमें कर बासे। इसरा अर्थ उनके सेले जीन बाना ही है। बीनारको बचा सेना वैधेश राम नहीं है, बर्पोंकि बह बात उसके हाबसे नहीं है फिन्तु उसकी बचानके मिए नपना शस्प्रम कीयल और पूरी मारता नया देता उनवा कर्नव्य है। यदि वह अनुवा कर के तो वह जीना माना धाता है। उनके बाद बीमार बचना है या नहीं दसने उनकी जीतमें न कोई कमी भारी है, न विद्य होती है।

पहीं हा नवन नेती बाद बड़ हम शासासकी संपर्वका दिवार करेंगे। इस दिना दिविभिन्नाहरी तह सड़ी है कि परि नड़ा कानून बाड़ीनी कींगियने ही एक हो जाना नी हम उससे सन्तोप मान सकते में किन्तु तब उसमें हाए-मीतकी कोई बात न हाती। यदि वह कानून सहज ही रह हो यथा हाता तो स्पष्ट है कि उससे हमारे नामका बैका न पिटता। नाव भारतीयोंकी बीतकी गूँव सारी दुनियामें जैसी बूँव रही 🕻 वैसी न गूँबती। बस्तुस्विति भाग मह बताती है कि भारतीयोंकी जीत कानून परम किय जानकी भागामें नहीं किन्तु उसे साम करनके थिए जो-कुछ किया गया जसमें हैं। यि नामून करम न होता दो भी भारतीयोंकी क्रिम्मतके गाँव चर-चर गांव वाते । हम एसे बहत-ते बप्टान्तोंका स्मरण कर सकते हैं । इस समय मुझे एक प्रक्यात बुट्टान्त बाद मा यहा है। स्थाटकि मुट्डी-मर स्रोग वर्मापीसीका चाला रोहरूर यह हो गये और जबतक उनमें से एक भी बावशी जीवित रहा तबतक इन्होंन सबका सामना किया। वन्तामें यह शास्ता सब्दांके कन्त्रमें बसा गया। किन्तु बुनिया मान भी जानती है कि जीत तो स्पार्टके बहादुरीकी ही हुई और आजतक यूरोपमें कोई भी मनुष्य जब वबरेंस्त बहादुरी करना है तब कहा जाता है कि उसन स्पार्टनों जैसी बहादुरी दिखा"। इनकिए, बितना करण योग्य वा उतना भाग्तीयाँन किया ऐसा ती नहीं कहा था सकता दिन्तु भारतीय कीमन बहुत किया बड़ा प्रवास किया और उस हरतक परिचाम कुछ भी हजा हो हम उसे उसकी जीत ही मानते हैं। यह समग्र सेना चाहिए कि इस शिक्कालके अनुसार आरलीयोंको सवा ही कड़ते रहना है वर्गोकि सभी बहुत-स उरेद्य प्राप्त करने हु। बनीनें सेनी है नाहियोंमें स्वतन्त्रतापूर्वक यात्रा करनी है। यह सब करतक किए हमने आजनक जैसी को अस की बैसी हमया करनी पहनी दमसिए यह सहज ही समप्ता जा सकता है कि कन्य-कदमपर हमाध्य जीत ही है। कदम-कदमपर जीतके किए हुम कदम-कदमपर वा करना है सो करते जाना चाहिए । जो मनुष्य जीनको इस तरह देनता है बहु कमी कुरु न जायया। वह रामी मूल मही कर सहता और वह प्राप्य कनरी परवाह नहीं करता नवाकि उत्तका बोल बहु व्यक्ति अपने अपर नहीं उठाता। बोल उनानेवाका को केवल इस जनतका निरम्नहार ही है नाकी सकता हूं मैं कर्ता हूं " सोकता तो सहात है यह ती

रास्टका मार न्या स्थान सीचे मानन पैसी बाद हुई। [गुजरातीय]

इंडियन मोदिनियन ७—३—१९ ८

मर्बोद, बेने राहोड मीर बच्चा हुना बुता बढ़ बच्चा है दि वाहींसी में ही सींद हहा हूं ।

१ चेरिएन तम क निर्माण कुम्त (क १११) एकके पुत्र तम पर ही मर्चमी हुए। बरोपिया वा हम्भ रेण बर्नेहर्ष के स्वयं सीवि ब्यह्मल निर्मेनकारी यह मन्त्रि मन्त्रा मंत्रि के अन्य मात्रा कि के "मात्रा सी नोम देश (काम्ब) के "" "मत्त्रा सी नोम देश (काम्ब) के "" न्या पूर्व के हैं कि-तम स्थापता दश्यी कर क्षेत्र एक दर्ग (जावन सक्यावती):

# ५९ 'पसिव रेखिस्टेन्स' इत्यावि शम्बोंका गुजराती अम

हमें निराध होकर कहना पढ़ता है कि हमने कविषय अंग्रेणी सम्बंकि समानार्यक वृत्रराती सन्देंकि विषयमे जा पुरस्कार जोषित किया जा " उसके मुताबिक कोगोंने जो धन्य भने हैं उनमें क्यादातर कामके नहीं है। क्षेत्रक चार ही व्यक्तियोंने एसे सक्य जेने हैं। इससे ऐसा नहीं चान पहला कि हमारा पाठक-वर्व अंडियन-मोपिनियन की भावामें अथवा गुकराती भावामें बहुत विकासनी केता है। एक सरवान किसते हैं कि पैतिव रेजिस्टेम्स का सम्बाग प्रत्यपाय हो सकता है। उत्तपर टिप्पणी करते इए केवाक कहता है कि जो होता है उसे होने देना और उसका यबासम्मन इष्टाय करना प्रत्युपाय है। यह सन्द भीर यह टिप्पणी दोनों ही नेकाम हैं। प्रत्युपाय बर्बात् बमुक वस्तुके विरुद्ध उपाय । तब अच्छेके मुकाबकेमें बुध्य उपाय भी 'प्रत्युपाय' हुआ और नाम् नपुर राषुरा राज्य जामा । धन सम्बन्ध पुरायणा युप्त जाम सा अर्थुपाय हुवा बार बरीरवस्त्र द्वारा किया यद्या जपाय जी अरबुपाय हुवा। पैतिव रैक्टिन्स का वर्ष है, दुराईको दूर करनके क्रिए बान्तरिक जपाय काममें कामा और सरीर-बक्का उपयोग म करता। क्रिर को टिप्पणी उन्होंने ही है, उससे नासमझी प्रकट होती हैं। पैसिव रैजिस्टर को कुछ होता है उस कभी नहीं होने देगा अर्थाएं जो-कुछ भी बुच होगा उसके मुकादकेमें वह हमेबा सपन मनोबक्का उपयोग करता रहेगा। वृष्टप स्टब्स करदाबीन प्रतिवर्तन प्राप्त हजा है। इसमें प्रति बन्द फानिक है और विरोधी है। इससे मानाका नवान प्रकट होता है। 'क्रस्टाबीन बर्तन' में पैसिव रेजिस्टेम्स'का कुक बाधार मिलता है, किन्तु यह बन्द बड़ा है और पूरा कर्म प्रकट नहीं करता। तीलार चन्द्र इंड प्रतिपक्ष भेजा है। जिल तरह प्रत्युप्त प्रज्युप्त । उपदुक्त नहीं हो सकता छसी तरह सक्ष प्राच्या भी वह वर्ष प्रकट करनमें समर्थ नहीं हो सकता क्रिस कर्वमे हम पैसिक रैकिस्टेन्सका उपयोग करते हैं। इन्हीं संस्थाननं सिविक डिस श्रीविधिएम्पं के किए भी सब्द मेंबा है। यह उतावकीने सेवा नया कान पक्रता है। उन्होंने 'स्त्यानावर' सन्य विमा है। यह यो निरोनी नर्च हुना। इसका नर्च हुना सत्यका जनावर अर्थात् शत्यकं मुकाबकेमें चड़ा होता। शिविक विश्वभौविवित्तर्त्त शो वशत्यका जनावर है बीर जब वह बनावर छत्य-रीविधे हो तो शिविक कहा जायगा। उसम मी पैशिव का वर्ष समावा हवा है। इसकिए फिलहाक तो एक ही सम्बक्ता प्रयोग किया जा सकता है और बहु है 'सरबाहर्ड'। यह सन्य जिन्होंने जेवा है वे अपना नाम प्रकट नडी करना चाहते। उन्हें इनामकी मी इच्छा नहीं है। इसका वर्ष यह नहीं है कि वे पुरस्कारका बनावर करना भाइते हैं फिल्द किसी कंपमें इस पत्रके साथ सम्बन्धित होनेके बारण ने इस परस्कारका काम नहीं बठाना भाइते।

हुमने करर भी बालीचना की वह हेतुपूर्वक ही है। बिल्होंने पुरस्कारके सिए वे सब्द मेने हैं योग्य वह या कि समूर्ण विचार करके ने स्वयोंका उपित करें समस्ते। दीहत रिवस्टेन्ट का करें समस्या भी बातकरक था। वस्ते नरके वह वाहे को सक्त दे सकसे बगनी बातका असमान होता है बीर बगना नमावर होता है। सम्बिए ऐसा करना और

र देखिर क्यां ० एवं ४५१ १. वर व्यक्ति जी मानकाम पांची थे। व्यक्ति स्टब्स्ट स्टब्स्ट ह्यासा गा. विशे वस्त वर पांचीक्रीने स्टब्स्ट वर दिशाया। देखिर वृद्धिका वामितकाचे स्टब्स्टस्ट का वृद्धिस्था, जनाव ११।

बहु भी पैतिक रेजिस-भेगा की संस्था कर्ण पेत्रीके शिकाशिकेंगे एक वर्ष्युर्ध सरमायह के संपादन हो व्यक्त हुआ। यह किस प्रकार सहत किया का सकता है? हुएँ जाना है कि इसके बाद से दीनों प्रतिक्या और बुक्टे पाठक विषय पात करके साह्यके अन्य काम करके प्रतिकार करने की हुए के अन्य काम करके प्रतिकार पार्ट करेंगे और उन कामोंकी भी प्रतिकार जाना है।

[गृथरावीसे]

इंडियन मोपिनियन ७-३-१९ ८

# ६० स्रोहानिसयगकी चिटठी

#### र्यमीपन

अनुप्रतिपत कार्यान्यको कही-सरकी भूरतन नहीं है और सब बिना आनाकानीले वहीं अनुक्रियोको छाप दे रहे हु। यह सक्या चार ह्यारक ऊपर पहुँच यह है। इसकिए अब मारा को जा सकती है कि बोडे ही समयनें सब पूरा हो बायगा।

पठान सब पंजीयन करान को है। बाब कर सकते हैं तो पहले बिनसे ही एसा कर सकते थे। फिर जी क्यॉने अब भी समझवारीये काम किया है, इसस्यि उनका अधिनन्तन करना चाहिए।

### विश्वायवधे बुध पत्र

पूरे सफ्तोतेक सन्तर्गे प्रकासित होतक बाद बीलम बाकिका बिटिस मारगीय समितिक नाम बड़ी सरवामें पत्र और सार आये हैं। इनमें से कुछ भी रिचने हुनें भने हैं। उनक उद्यास केने योग्य है ने यही दिये जा रहे हैं।

सर भास्तें कुछ कि बते हैं कि जो तार बाय है उनसे मुखे प्रसम्बद्ध है। मारतीय समावने जो साहस और संगय दिलाया वह प्रपत्ताके मोध्य है। इस कामक इतिहासमें एस

निरक्षे ही उदाहरम निमन्दे हैं।

चर नेरोल डिजिन डिजारे हु कि पत्रीयनक निषयमें वो समझौडा हुना है उन्हर लिए में थी रिक्त मीर क्या बन उन का नोगोंकी नकाई देश हुँ वी रपने वहायक हुए। कोई समझैं थो क्या हुई उन्ने हुए बन्ने कहायक हुए। कोई समझैं थो क्या हुई उन्ने हुई पह उन्हर केया नाहिए हिंद मारखीय स्नावको स्वापातिकार पितन्तरा प्रस्त नमी बैनाकानीका बना हुना है। बैने-वैद चयन बीज एए है बैने-वैद उपनियोध कोय यह समझन जा रहे हैं कि मारखीय स्वापात्री मिराना वर्षेश किया हुई कार मार्थ है। है से विश्व क्या मार्थ है। हो बीच पूर्व मार्थिका मुगाव मार्थिका मार्थ है। स्वापात्री मार्थका स्वापात्री मार्थ है।

ही बॉनटन जो किसी समय पंत्रावम न्यायाचीय व सिम्पते हैं कि एमा सुन्दर परिसास निश्मनका मुख्य कारण यह है कि भारतीय समावन बृहता और नम्रमासे अनक बाधारी

र तर पार्ल मून (१८६१-१९२) - वीरितायः वार्तियः स्वीद (१८८२), रास्ते सर्नर (१८९०-१ मित्र मिनायः वेरेकार वार्नर वो (१८८५-९१) समान्य स्वास्त्र स्वीत्य सम्बन्धः स्वेद पुराष्ट्रिके वेदारः

२. रॉजन देसी बॉर्नेस, ती एत वर्ज (१८३२-१६१३) र्जनन तरहारह मनन शिन (१८६४-०६)-नारा सरहारहे बार्वरहर विशेश तीना (१८०६-७)- नारा समन्यो व्यं पुलावीह केसर, हेरीर सम्ब हु । रक्षते हुए भी काम किया और इंक्रियन जोपिनियन'ने प्रसावकारी किन्तु संगत इंनसे केस किस्से। म उन्हें बहुत क्याई वैता हूँ।

धर रोपर सैमदिनने <sup>क</sup> को क्रम्मकाके अस्थात समाचारण 'इस्मिनमैन के सामिक ह, निन्निविद्यित तार किया 'बहुत बमाइमाँ देता हूँ नर्योकि समझीता भारतीय क्रीमका सम्मान समुख्य रक्कर हुना है।

सन्दन मारतीय समितिके सेकेटरी भी एम आकिर शकी किसते हैं <sup>9</sup>

सार और आपके धारियांने ट्रांग्यसाकां को काम किया है उसके किए कन्दनको सारतीय यमिति आपका बहुत विभिन्नक करती है। वेथी माहसीके किए को बमुख काम बाप करते जाये हूँ और ट्रांग्यसकों कानुकंत दिस्स रायाक्ष्म की बार को सार्व करी है उसे मात्रीय बनता कभी नहीं नुक एकती। साप और सापके शावियोंने को बस्पूर्त धाहुत दिकाया है को हुन्त धहुत किया है और येक बाकर को उत्तम समर्थ स्वापित किया है, वह बहुत बचान करने योच्य है। बापने यह बचा दिया है कि सापका स्वस्थ स्वस्थार सावारित है और बहुत शरकार सामने यह कि कहा सापका स्वस्थ स्वस्थर सावारित है कौर बहुत शरकार सामने यह कि कहा है। स्वस्थ मात्रीय समावने सम्मानको देश खूँचती है, वहीं भारतीय दुर्वन हो सोर सम्बंदित हो सावारीय सम्मानको स्वस्थ सावारी है, वहीं भारतीय दुर्वन हो सोर सम्बंदित सावारीय समावने सावारीय सावारीय सावारीय सावारीय है। सीरिक्षी सह साववा बाप स्वस्ते साव कर स्वस्ते होन्स सावारीय माहसीरर सी प्रकर्णको हुण करें।

### द्यान्तकाक आवेताक्षीकी तूचना

सेने धुना है कि जाराके कष्ट्र-वेधे कुछ जाण्याय ट्राण्यवाकमें पक्य बंगवे प्रवेश करनेका स्वाप्त कर रहे हैं। क्यावायर एवं ही क्षेत्रीमें कारण हैं६ सहीते एक शास्त्रीय समाज्य कर्या करना है के सार पेखें हो साध्यीय किए साध्यान प्रकार प्रकार पहुंचायों। इएएक विन्मेशर व्यक्तिकों में ये बाद एकाइ है कि बीवमें एककर वहाँ-कहीं हुए बेसने इस्ट-कपटके साथ ट्राल्याकमें मानेका प्रयक्त होता हो वहाँ कैंगोंको समझ दिया बावे और बुख काम इस्तरे रीका साथे। स्वेक्ष्या प्रवीवन करनेवाक माध्यीय ऐसा करनेके किए एरकारके साथ हुए हैं यह बाद साथ रावतीय करनेवाक माध्यीय ऐसा करनेके किए एरकारके साथ हुए हैं यह बाद साथ रावती वाहिए।

### पुत्र *चैमाचा*र

मूझे धमाचार निका है कि कियूँ पंत्रीयत पत्र निक कुछा है उन्हें तुरुत परधारा मिलेमा। वजे उद्य प्रकारणे स्वानितार्वित द्वार वोर्स्स करती करती चाहिए। प्रीयत हुना ही ता न हुना हो पहुंचे तीन महीनेके किए परचारों घसीको निका वकें ऐसी कोचिस की पा पहुँ है। ब्रीक्त धमाचार नायको बार देनेकी बाधा है।

[पुजरातीसे] इंडियन कोपिनियन ७—३—१९ ८

१ देवित क्षेत्र ६, १४ १६१ । २, वर १२ व्हुतस्यः योगीयोजी ही किछा समाना।

# ६१ मेरा जेलका अनुभव [१]'

यदारि म तथा सन्य भारतीय केवल बोड़े ही विनों सरको किए येकमें रहे तथारि वहाँ वो सनुभव निमा वह इसरिंक किए उपमोगी हो सकता है। येसको मारफ्टर तथा करें स्वानीत ऐसी मीन हुई है इसकिए उसे यहाँ केना बाहता हैं। येसको मारफ्टर भारतीय समानको बनी बहुत से सविकार पाने खय हैं यह भी मेरी बारणा है। इसिंक्ए सब कोग केक्टरे मुखनुष्य समसे यह आवस्पत है। वह बार बहाँ बारस्वयों केरी मैं करूर नहीं होता वहाँ हम बनने मनते दुसको करूमना कर केत है। इसिंक्ए यह विकन्न सन्य है कि हर बस्तुकी ठोक-ठीक जानकारी प्राप्त कर केनेंसे काम ही हीता है।

वार्धिक १ बनवरीके बोरहरको वो बार विराशारिक हमके ही चुकानर जेख बानका सबसर आया। मूने तमा मेरे सावियाँको छवा निकानके रहके प्रिटोरियाओं दार आ गया। उसमें यह बबर वी कि वहाँ पकड़े गव मायावियोंको तथा कानून स्वीकार करानके कारब दीनतीन मासका कोटा कारावाद दिया गया है और बखके खास बुम्मा मी किया बया है। जुर्माना में किया बया है। व्यक्ति स्वाक्ति स्वाक्त

हुन सबको सो मानको तासी कैसको सना मी यहै। मेरे साथी से सर्वसी पी क नायह, सी एम पिनले कहवा ईस्टम मीन कोजीएन। मिलम यो सन्दर्भ निर्मित है। सना होन सार मो-सार सो-नार मिनटके निष्ण मूल महामतक पीइकी हराकारणे रचा पया। इसके बार मुख्य मुख्याय एक पाड़ीमें के बाबा गया। उस समय मेरे मनने मने सिक्त रहा। क्या मूल क्यित सक्य ननहमें स्वकट राजनीतिक कैसी माना वायगा क्या मूल दुस्टीसे सक्य नर हैये स्वयस मूल बोहानिस्वयके बनाय फिटी हुस्टी बमाई के बाविंग — ऐसे विकार उठ रहे थे। सेरे सार वो मुख्यर वा बहु समा मीन रहा ना। मेने उससे हुए मार्थ मीननेडी कोई बात नहीं है नर्वीकि मुझे कैस्तानेमें के बाना सुनारा करीच है।

## *फेर लागा*

मेरी वारी कलानाएँ निर्पंक थी यह पूज्य जानम हो गया। मुझे मी बहाँ पहुँचाया गया जहाँ जम्म कैरियोंनी भना था रहा था। बोड़ी ही देरमें दूपरे छायी भी आ बसे। हम वह मिल कम। पहले वा हुस छवका बदन किया गया किट मध्ये सैपूजियोंनी छात की गाँ विट मदक बाद उपराध्ये गया और उसके बाद हुमें पत्रकार पीमार दी गई। पीमार में को पत्रका बड़ी बढ़ीके कार पहला जानवाला कुसी (बिसे कार्योम कार्य बहुने हैं) दोंगे और मोने दिये गये। हमारे पूछन वायुक्ति विद एक-एक क्षमा पैनी

् पर तथा का सम्मक देन केंग्र "भी धारी मेरित" क्यमें इंडियम ओरितियसमें मधारित इस के देवित का देवर देश, और १०१ मी

देखिर "बोदानित्तरगेवा शुक्रदवा" पृष्ठ ३६ ३७ ।

हरएकको थै। यह बीर वे उसमें रख विसे गये। इसके बाद अपनी-जपनी कोठरिसोंसे पहुँचानेके पहुँक हरएकको ८ औस रोटीका दुकड़ा विधा गया। फिर हमें बतनियोंकी खेकमें के गये।

### चतनी सीर भारतीय छक्त र

बहाँ हुमारे कपड़ोंघर एग छाप छमाई अर्थात् हुमें बाकायवा निटवों [बदिमों]की समीमें एक दिया गया। हुम सब अरोक बसुविधाएँ सेक्नके किए तैयार ने कियु हुममें महं नहीं सोचा वा कि हुमारी यह गति होगी। हमें गोरिके साम उस हो से हो से समा सम्बद्ध है कियु टेट बतियोंकि साम एका याने यह हुमें बसहारीय भाग पड़ा। मह हामण देखकर हुमने सीचा कि सत्यावहका संवर्ष तिकक भी गैरवकरी अववा बसामिक मही है। बूगी कानून मारतीयोंका एकवन निवस्त बना देनेवाका है इससे मह बीर भी स्मय्त हो

यह बात कहिन है है भा नाता है। इस अपना एक वें हा भी यह बाविसरी मरी हुई है इस्ता कहना पर्वन्त है। बहनी ज्यावातर बयली होते हैं। बीर फिर उनम भी लेक बाने बाते बरतियोंका क्या पुक्रना। वे बराउदी बीर वहें गयी होते हैं तथा उनका पुरू-सहन सममा बानवर्षना-चा होता है। एक-एक कोटरीम पवायते-चाट तक व्यक्ति एक दिव बाते हैं। वे कसी-ज्ञी उन कोटरियाम क्यम करते बीर वीच-बीचमें कर पढ़ते हैं। ऐसे एक एक कीटरीम प्रवास करते की वीच-बीच-बीचमें कर पढ़ते हैं। ऐसे एक एक कीटरीम एक कालायि एक एक एक है। ऐसे एक एक होती मार्चिस एक एक है। ऐसे एक एक होती होगी हो पाठक कालायि एक एक एक है।

### क्षक्य भारतीय कैसी

सारी बचमें हम लोगोंके बठिरिक्त मुक्किकते ही तीन चार भारतीय कैसी में ! उन्हें बठिरमोंके साब बन्ध होना पहला बा! हतमा हमते क्यादा बा! फिर मी मेंने देखा कि वे प्रसार मनते रहते व बीर नाहरते यही तनकी होता विभिन्न विभाग तो थी। स्वाहीने वने कोकरकी हुया प्राय्व कर सी सी। चारियोंके मुखाबिकेमें काम करतों में के बिकर तैया और होशियार में इस्तिए वन्हें बेकेके भीतर ही अच्छा काम तीय दिया गया चा। बनात् वे मच्यार और कर्रपॉयर निकरानी तथा रेते ही बुगरे काम करते वे थो तिरुक्त भी नायवार अवचा भीचे इस्ति न बान पहें। वे हुमारे जी बड़ी मसस्वार कर गये थे।

### रहरोकी कागह

हमें एक कोटरी वी गई। उसमें तेरह व्यक्तियोंको रक्तने सायक वयह यो। उस कोडरीरर 'काके कर्मवार कैसी' थिला हुना था। वर्गात् उसमें व्यासावर बीवानी-स्थायापना काके कोर्योको रक्ता जाता ना। उस कोडरीमें हुना और उनाकेक किए दो छोटी-कोटी जिइम्प्रियों थीं। उनमें मजबूत सरियों को हुए थे। इसकिए विद्यों हवा आही भी बहु हुए कोर्नोंके हिमाबस काफी नहीं थी। उस कादरिकी दौबारें टीनके पतरोंकी भी। उनमें तीन अगह आप जाब इंग व्यासवाल कौषक सरीकों से जिनने जेकर किए डेमरे सह देन सकता वा कि कैनी भीतर क्या कर रहे हैं। हमारी कान्यकि पास हो जो कोठरी की उसमें नतनी कैरी से। उनके पानकी कोन्योंने पनाह नोग रखे या च जिनमें नदानी बीतों और देप कोट से। स पान न जारों दलिस उन्हें जेकसे एका प्या था।

[गुजरावीस ]

इंडियन मौरिनियन ७-३-१९ ८

# ६२ स्वर्गीय डॉक्टर पोप

टाइम्म में प्रकाशित दश्यीय बॉक्टर जी यू पोरकी जीवनी हम सम्यन दे रहे है। व उन पन सांग-आर्टिशोर्म व न वो स्था में पश्चित वर्ष पूर्व परम्पारकों केन्द्र साम सहंदे थे। उनकी दिश्या सौर पाधियक्यों नम्ब कियी यो साह्य प्रमाणकों नारकर साम सहंदे है। उनकी दिश्या सौर पाधियक्यों नम्ब कियी यो साह्य प्रमाणकों नारकर समान सोहिंग दिशा। माह्य क्रमोपींव देशन पीकी अशा स्विक प्रवा तथा पहनवर समान प्रकाश प्रति संपर है। एते एती एती उनका उदाह प्रमाण सोहिंग दिशा से प्रमाण क्रमाण हिंगी संपर है पति उन्हों रही। उनका उदाह प्रमाण सोहिंग दिशा स्वा हिंग प्रमाण क्रमाण है। सह एती है। वह एती विचा प्रमाण क्रमाण स्वा है। सह एती हमें साम प्रवास क्रमाण स्वा हमें साम प्रमाण क्रमाण से सौर नाहिंग प्रापार्थ साम प्रवास क्रमाण स्वा स्व प्रमाण स्वा है सौर नाहिंग प्रापार्थ साम प्रवास क्रमाण स्व प्रदेश साम स्वार्थ प्रवास क्रमाण स्व प्रदेश साम स्वार्थ प्रमाण स्व प्रदेश साम स्वार्थ प्रमाण स्व प्रदेश साम स्वार्थ प्रमाण स्व प्रदेश साम स्व प्रमाण स्व स्व स्व प्रमाण स्व प्रमाण

[सपेनीसे]

इंडियन ओपिनियन १४-३-१९ ८

र जोने कमा प्रोत (१८६०-१९ ८) रिचा जाराते विद्याती पर्योक्ती १८१ -८१; योकार्य बुक्त पर्य प्रेत तथा तथा तथायाद, १८८८-५६; ट्रीय जाय तकार्यी दुव पुरुष्टीय केवड हवा पूरण चीर निवस्त्रणामके अनुसाव ।

## ६३ स्थर्गीय सर स्रेपेस ग्रिफिन

सर खेरेल हेनरी विकास मृत्युक्ते लांख-मारतीय संसारते एक बहुत हो दिक्यार स्वाहित्य उठ गया। सर खेरेक एक विकास प्रशासकों ने। उनहींने प्रशासकों एक कर्य सर्घ उठ किया ना। ने एक विकास पुरुष ने नीर सार्वजांक प्रशासकों ने। उनहींने प्रशासकों एक एक्स करें उठ किया ना। ने एक विकास पुरुषोंने करानों कराने प्रशासकों हो स्वाह करी नीर हो हो मारत संबंध अपमां कराने हैं स्वाह कराने हैं सार्व कराने सार्व कराने से। नो सिष्ट माराक कोई एक मिन्स माराकों के सम्बन्ध में अपने सारत सराति से। नो सिष्ट माराक कोई एक मिन्स कारिकारों कराने किया माराकों का नीर सार्व कराने सार

[अंग्रेनीसे]

इंडियन बोपिनियन १४-३-१९ ८

# ६४ एस्टकोर्टके परवाने

एस्टडोर्टडी बगील धमछण और बावने बीया है। बशास्त्रको निर्मयको हुम पूढ़ेठा कारणा मानते हैं। वह दस उपहार होता है कि हुम बीते ही प्यें और यह उपर न पहें कि डोर्ट डाट पग है। पार्टी-मृत्य पुरस्त्य केटन राय्योगींने मुक्ताको कोरिय की हुई है। यदि ऐसा हुना तो बशास्त्रके निर्मयको आरतीय समावके स्थि हानिकारक मानता पारिए। किन्तु बनयर ऐसा है कि यही निर्मय कामकारी हो सकता है। बरास्त्रक मो पूरस्त्र में है इस बीच मारतीय समावको उनित्र है कि सबस काम उठते हुए वह बनना स्थाप स्थाप एसे। मारी ऐसा किमा बसा यो गूक्तयका निकना ठीक माना वा सकता है। क्षेत्र मीनने

ह मार्च र मीर ६ १९ ८ वी एकामेर्ड स्थापन विकासी देखा हुई। कही राज्या व्यक्तिर्देश मिनेस्र स्थित प्रार्थ प्रधानिम्हें वाश्यिक्ति स्थित हिन्दा स्थाप तथा। साला व्यक्तिरेत को १९ ४ के प्रार्थ स्था स्था प्रदेश स्थापन र शिया था। थी र पर प्रेक्षण स्थापने साहें की स्थापन स्थापन स्थिति हैं में मार्गाल्यों माँ (इ) कम्ब्री विश्वी प्रकाशियक्ता वेच्ये रही तथे हैं रहने क्या रहें हैं और (ह) दिश्यों एस्ट्री एसे र वे प्रति का में में शिव्ये क गर्मी हात हुश्योगकों के में मार्गी प्रमाने मार्गाल र वे के प्रति हैं एस्ट्री एसे र वे प्रति का मार्गी के प्रति की । में कुछ हुए हिंदि हों की मार्गी हम्में प्रति मार्गी स्व दिशा न वही दिन्दी वंदी की के एकी रही भी वी मीर (ह) क्रिके मार्गीकों एक मार्गाओं को रहने मार्गी है रह मुर्गील हुनेन हैं मिर्गी मार्गी मिट्टा विहास था। स्वाहरों विश्वों का स्वाहर के छाने दुनीन भी मिट्टी



# ६५ मेरा बोलका अनुभव [२]

हम सबके दिनमें चुनने फिरनेके किए एक कोटा-शा वाँगन वा बिशके चारों ओर बीबार थी। भौरन इतना कोटा था कि उसमें विनको बक्षना-किरना कठिन डौता वा। नियम पा कि उस महादेके कैंदी जिला इजाजद बाहर नहीं था सकते। नहाने और भावाना जानेकी सुविमा भी इसी बहातेमें की गई थी। शहानके किए पत्नरक दो वहे हींव ने और वरसात बैसे नहानेके लिए दो फुलारेबार गंक था। पालानेके लिए एक बालटी और पैताबके किए दो वासटियों वीं। सर्ग वचाकर एकालामें नुहाने-बोने खबदा धीवकी सुविवा मुही थी। बेतकी नियमानकीमें भी यह बात वो कि कैदियोंके किए एकान्तमें खीवकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसकिए कई बार कैंदियोंकी बो-दो तील-तीनकी कतारमें बैठकर चीच करना पहला गा। महानेती भी पही हास्त्र यो। वेशावकी बालटी भी कुछेमें थी। यह सब सुद-सुकमें बटपटा कगता है। किसी-किसीको तो इसमें बड़ी ही तककीफ होती है। फिर भी महराईसे सोचनपर समक्षा जा सकदा है कि जेवजानेने ऐसी बार्ते एकान्तमें सम्मव नहीं हैं। जीर सार्ववनिक स्पर्ध इन्हें करनेने कोई साथ बुधाई नहीं है। इसमिए बीरबके साथ ऐसी वाब्त डाल लेनी चाहिए बौर इस प्रकारकी बेपईगीसे बबरामा वा परेसान नहीं हीना चाहिए।

कोठरीमें सोनेके किए करुड़ीके तीन इंची पायॉपर तस्ते वर्ग हुए में। प्रत्येकके पास दी कारक छोटा-सा तकिया और सोनेके किए विकाने कायक सारिवलकी चटाई----में नीवें नीं। एक-बाथ बार तीन करवल मिक सकते वे अयर वे सिर्फ मेहरवानीके वीरपर। कई कीय ऐसी षक्त चन्याचे प्रवराते शीक पहते वे। छात्रात्वक्यवे विवर्हे मुकायम विजीपेपर लोगकी बावत होती है उन्हें ऐसी कठौर बज्वापर सोता मुक्तिक कासा है। वैवक-साश्त्रके तिसमके बनुसार कठोर सम्या अविक बच्छी गागी वाठी है। इसकिए यदि हम वरॉमें भी सक्त विस्तरको काममें लानेका चक्रम कपनार्वें तो बेक्की श्रम्यासे कब्द न हो। कोठरीमें हमेशा एक बास्टी पानी एक्टा था और एक्टर पेकावके किए एक और वासटी वडदेमें रखी वाठी थी क्योंकि पतको कोई भी कैदी कोठरीचे बाहर नहीं जा सकता। हर बादमीको बायस्यकतानसार नोहर

सावत एक सदी मेंगीका और समझीका बन्तक भी दिया जाता ना।

### त्तफर्राई

भेक्सार्वमें रबी बार्ववाकी स्वच्छता बहुत ही बच्छी भड़ी या वस्ती है। कोठरीका फर्स हमेसा जन्तुतासक धानीसे कोया काता जा। उसके किनारै-किनारै कृतेसे बिय सै भावी थी। इससे कोठरी सदा नई-सी बनी खुती थी। गुसक्साने और पाकाने भी सदा साधन और जन्तनाराक पानीसे साफ रस्ते काते है। मझे स्वयं सफाईका शौक है में ऐसा मानता हैं। इसकिए चब संबर्धके अन्तिम दिनोंने इसारे बहुत लीम का यदे तब मैं चद ही जन्तुनाधक पानीचे भासामा साफ करने खया। पासामा उठानेके किए धरा मी वसे हुछ चीनी कैदी आते में । उसके बाद दिवारों सफाई बपने हामों ही करनी पहली मी । सोनेके तको धरा पानी और बाक्से रणडकर बोचे वाले में । बसुविवाकी बात केवल इतनी ही पी कि तुष्टिये और कम्दर्शोंकी सैकड़ों कैंदियोंमें बार-बार बश्च-बदस हो जानेसी सम्भावता थी।

कम्बर्कोको समित हमेला कृपमें फैलामा बाता बाहिए, किन्तु इस नियमका कदावित् ही पावन होता था। बेकका बहुतता नित्य वो बार साफ किया बाता वा।

## कुछ निधम

जेसके कुछ नियम सबके जानने योष्य है। सीसको ५॥ वने कैरियोंको बन्द कर विया जाता है। रातके ८ वने तक वे कोडरीमें पड़ सकते हैं और बातजीत कर सकते हैं। ८ वसनेके बाद सबके थिए सो जाना अनिवार्य होता है। तर्जीत् नींद न जाम तो भी केने राहन जाहिए। ८ वनेके बाद बीच-बीचमें बातजीत करना जबक नियमका सस्पंतन माना जाता है। बतनी कैंबी इस नियमका ठीक-ठीक पासन नहीं करते इसकिए पहरेदार रातको उन्हें चूप रखनके मिए ठुमा-ठुमा" कहकर वीवारींपर काठी ठॉक्ते हैं। कैवियाको बीडी पीनेकी चक्त ममानियत होती है। इस नियमका पासन वड़ी सतर्कतान कराया जाता है। फिर भी में देखता या कि कैसी शोड़ीके नियमका सूचकर उल्लंबन किया करते थे। सबेरे १।। वसे चळनेडी मेटी व कदी है। उस समय हर कैरीको उठकर मृह्हाप वो झालना चाहिए तथा सपना विराट समेट लेना चाहिए। सबेरे ६ वसे कोठदेका दरपावा खोला बाता है। उस समय हर कैरीको बनन ममेरे हुए विस्तरके पास बाबदव खोला खोला बाहिए। रणवाला जाकर हर कैरीको गिनता है। इसी उच्छ हर कैरीको कोन्यी बन्द किये जाउँ समय बपने विस्तरके पास बड़ा पहना चाहिए। कैरवानकी चीवके सिवा बीप कोई चीव कैरीके पास महीं विद्यार परिवार में प्राप्त कर किया कराईकी कोफ़र हुक और नहीं रहा था परदा। हर चैरीके कुरेंपर करने बहारे टेंकी हुई एक चैनी होती है। उसमें कैसे करना टिक्ट रनदा है। इस टिक्टपर उसका शब्दार टेंका हुई एक चैनी होती है। उसमें कैसे करना टिक्ट रत्या है। इस विश्वर करणा प्रस्तु क्या प्रस्तु भाग आप न प्रस्तु है। स्वर्तका निक्रम निक्रम क्या है। हिनको कार्यमें पहुना मना है। स्वर्तका नजासका कैया तो कारण मात है स्वर्तिस् पहुं ही नहीं मध्या। सारी समाशास कैया भी कोडपैमें नहीं पह सकता। उसे बॉयनमें पहुना चाहिए। हमारी सुनिवाके निवारत गर्काने एक मेन और दो वेंचें रच देनेकी इवानत दे दी भी और य बहुत उपयोगी खि**ड हुई।** 

वी थी और य बहुत उपयोगी शिव्य हुई।

यदि शता यो महीनले क्यांगा की हुई हो तो नियन है कि बहु कैयी जरने बाल और
मूँछें इटमा है। मारतीयींपर यह नियम शक्कीय लागू नहीं किया थाता था। यदि कौई
पुरुष्य करे यो मूँछें पुरुष हो जाती है। इह बारेसे मुझे मदबार बनुमक हुआ। में बहु
बानता वा कि कैरियोंके बाल कार्य बाते हैं। बीर यह मी बानता वा कि बात और मूँछें
स्टर्या शाकरण नियम कैश्वियोंके आध्यक्षेत बजावन है न कि उनकी रीहोंगके लगावते !
में जुद इस नियमको बहुत आवस्यक समझता हूँ। कैरलानेमें बाल संवारतके बिए क्या जाति
साथन नहीं होने। यदि बाल माफ न एने जारों तो श्रीमार्थी इस्तार होने बड़ी सम्प्रास्त्र
होगी है। किर प्रमाहि हो तो बाल क्यांगिय हो माने हैं। कैरियांची माना नहीं मिनता
इम्मील्य मूँछका गन्या पहना मुगविन है। कार्य समझ तो होना शहीं है सक्योंका
सम्पन्न पानमें बहुन बालना है। वुक सम्पन्नी होती बाता मूँछमें कम बाहा है। इमक सिवा
सेस हरण करेगानके सारे बनुमक करेशा था। इम्मील्य मेंने बड़े क्योंमार्ग करनी मूँछ बीर हराति हराना है। अपने दहा में यह स्वारान करनी मीछ बीर

र द्वार प्रचला को है असीव रही ।

हैं कि गर्नार मुसपर बबरवाली गृहीं करना बाहते पटनु में बचने बाह और मुँछें सुधीये रूटबागा पाइटा हूँ। उसने गर्नारके प्रार्थना करनोको कहा। दूपरे दिन पर्नारकी अगुमति मिठ गुरु रिन्तु उसने कहा कि 'सब दो आपके दो महीगोंसे से दो दिन कम हो सुसे हैं। इस-निक्र मुझे आपके बाल करवागेला हुक गाही है। सैने कहा 'की में बातता है परन्तु में करने बारामके बातिर कपनी सर्वति करवाना बाहता हूं। फिर भी उसने हुँकर बाताकारी भी। बादमें मुझे आहम हुवा कि नवर्गरको हुक शक और वर या कि नहीं मेरी इस मीमर्ने कोरै मेर तो नहीं है। बेक्से बूटनेपर मनर्गरपर जबरदस्ती शक बीर मूं केंक्सानेका इकमास कार मंद दा नहां हूं। बक्य बूटनार स्वाराय वदरस्यां वाल बाद मुंब क्रमानका हरूमां, कामाकर दोर हो हो नहीं करेगा हो हमांगा कामाकर दोर हो हो नहीं करेगा हो। भागिय कर हमाने वाल हो पति। भागिय कर हमाने वाल हो पति। भागिय कर हमाने वाल हमाने हमान स्थाल है कि इसके जरिक जाराम और सुविवा हुई। इसके कारण कींगे जच्छे रिवरे में। मेकमें उत्तरेसे काम केनेकी मुनानियत है। केवल कींबीका ही इस्तेमाल करने देते हैं।

## निरीक्षय

कैरियोंके निरोक्षणके किए जब विभिन्न समिकारी जाते हैं तब सब कैरियोंको एक कतारमें बड़ा होना पहता है। उन्हें सिकारीके सानेपर टोनी उदारकर सकाम करना साकसक है। तमी कैरियोंको टोनी संग्रेसी शंगकी होनेते उसके स्वारतिये कोई बाया नहीं थी। बौर उदारनेका नियम था। इतना ही नहीं नह मुनासिन भी ना। किसी अधिकारीके सानेपर इस उदारका तियम भी रहता हो तथा है। यह पुत्रावम या ना रिक्या सामाजित सामाजित सामाजित है। उद्युक्त करार्ट्स कहे होनेका हुन्स किस हर सम्बक्त उपयोग करके किया बारा का सर्वाह किर हम बन्द हुनारी कुरक बन बैठा था। इसका बन्द केवल इंग्लाई कि करार्स साबवाद होकर कहे रही। ऐसा दिन-सर्वे जार-सैंच बार होता था। दनमें से एक विकास सी नावद दरोगा कहकाता या चरा कक्क वा इसकिए आस्त्रीम कैदियाँने उन्नका नाम 'बनरक स्मदुन' वर दिया था। वह कई वार सबेरे तबके तहके बाता और फिर सामको भी जा भारता । एक भी वर्ज बोक्टर मादा था । यह बंध माना और पराकृ थान पत्रदा था। हुमेदा विकास है साथ कुछत पुकरा। थेकले सिस्सके अनुसार हुए कैसीको पढ़के दिन धनके सासने मंदी हो तर बोक्टरको सभा सारीर विकास वाहिए। किन्तु इस बोक्टरने हुए सोगोरर यह सिस्स कार् नहीं किसा और वक्ष सारतीय कैसी क्यादा हो गये तब उसने कहा कि मंदि सिक्सीको भारत बादि रोत हो तो वह सकते कह वे शाकि में एकालामें के बाकर उसकी बीच कर र्चु । सात्रे वतः या स्मारह वने गवर्गर और वहा वारोगा नाता ना । यवर्गर बहुत वृद्ध न्यामी मूर्त पात कर तो भागति व ना नवन सार कहा चारणा नाता जारा जार नवार स्वृत हुत स्थान बीर धारण हरनामकार स्थालि बाल एका। कुछ पार एक ही सका पूजरा नार पाट क क्या यो है? बारफो मुझ पाहिए? नारफो कोई विकासत करती है? जब कभी कोई सौरा या पिकासत की माती तब नह स्थाल केकर पुनता और को सौरा पूरी को सा पकरी जो दा स्थीनार कर किया ना। नवि विकासत की यही होती यो वसको हुए करता। हुझ विकासती नीर सौरोंका हुस आमें विशेषन करीं। चहायक प्रवर्णर यो कभी-कसी नारा ना। यह सी नेफ वा फिल्कू सबसे मका भूसील और सहानमतिसील तो वा इमारा ही अध्या को वड़ा

दरोगा कहकाता था। वह स्वयं वहा शांकि वा बीर उसका हमारे प्रति प्रत्मक वर्षीन बच्छा सम्मागपूर्व होता वा यही नहीं हर वैधी मुक्तकच्छे उसकी प्रयंश करता था। कैरियोंके सार मिक्कारों हो हर उत्प्रेश पूर्व करनेकी उसे कमन थी। कैरियोंका कोई गाम्य समराम नवरमें सा भी वाला तो वह उसे सन्युवर कर देशा था और यह समसकर और वालकर कि में सब वास्तवमें निर्मेश हैं हम सक्यर विशोध ममता च्वाता था। सपनी प्रावना प्रकर करनेके रिण वह बार हम सोगीय माकर साराधीत भी करता था।

## केरियोंकी चंद्रयामें वृक्षि

में कह चुका हूँ कि पहले हम देवल पांच सरसाही कीयों ये। १४ चनवरी मंगनवारको सी मानी नायह यो प्रवान चरनेवार ये बीर चीनी संचक प्रवान भी किन्न आये। उन्हें सेक्टर सब कहुत चुत्त हुए। १८ चनवरीको १४ और आधिन आप उनमें उनकर उनमें माना उने से माराजी हमा किनी थी। ये १३ व्यक्तियों माराजी कार्नायत बीर पुरुवारी हिन्दू वा ने विकास के से सी थी। ये श्री व्यक्तियों माराजी कार्नायत बीर पुरुवारी हिन्दू वा ने वे स्वतान के साम के सी वे सी वे साम के सी वे साम के सी वे सी

[युजरातीसे] इंडियन जीपनियम १४-३-१ ८

# ६६ जोहानिसबगकी चिटठी

पत्रीपन नहीं नागी है। कुछ व्यक्ति समाजको हानि पहुँचानपर तुमे जान पहते हैं।
उन्हें देशक अरात क्यांचे ही दिनार्ट देशा है। दे प्रार्थनात्वर प्रार्थने हुएँ। जानतारी अपने
हैं। य यन नहमान पहुँचानजारों कार है। किर दुछ तो यहाँ मानते हैं कि सम्प्रत अन्तर्म
पूर्णों भी पत्पान भिन्ना चािनः। एको समाज बही मूक् दूपरी पैनानी हो। सर्तति है।
गयकी महार्ष्ट मिद्रा की बच्च सदा है यह समाज बती स्था। दिन्तु जैने पुन त्रवस्ती
नवादि नित् नाता है और अपन सुर्या भी ताली नित्य जाती है उमी प्रार्थ पत्पार सी
सार्यार्जिय उत्तराहर सार्यात सर्थ ही ता दुछ-दूप हार गोवीदा भी दीव देश देश स्था
होता गयक है। यदि अधिकाम पार्याक्ष मध्ये मार्वित हो जाते हो सम्बार्य द्वारा सार्यार सित् अपने देशात

नह सपरान ऐसा नहीं है जिसके कारण उन्हें बाध तौरसे परेशान किया जाने। यदि ने कोग धरकारको बाकायबा तच्या वे वें और वे किस तच्छ आये हैं यह सरकारको बता वें वो मेरी मान्यवा है कि सरकार तरह देकर उन्हें भी पंजीधन करनेका हुक्स वे देगी। किन्तु इसके पहले मारतीय समाजको लोग छोड़ना चाहिए। प्रार्वनायन सही मरने चाहिए और नये कोमोंको बाजिक करनेमें विवेद बरतना चाहिए। कोश पाएका मुख है यह बात हर काममें याद रखना शकरी है।

### मारतीयोकै मित्रोको प्रीति-मीस

मी कार्टपहर जी फिकिप्स मी बोक आदि जिल महान मंग्रेजोंने हुमें बहुत सहामता पहुँचाई है उन्हें ग्रनिवारको प्रीति मोज दिया बायना । उसमें कुछ भारतीय भी उपस्थित रहों। कहा जा सकता है कि बक्षिण शामिकार्ने ऐसा क्यान पहली ही बार हो रहा है। उसका विद्येप हाल इस अवसी बार देंगे।

### तर सेपेस ग्रिफिन

स्वर्गीय सर क्रेपेक विकिनके क्टब्बको बिटिस नारतीय संबक्ती बोरसे वसिब बाधिका बिटिय (भारतीय) समितिकी भारतत समवेदनाका तार सेवा गया है।

[पुरस्तीचे ]

110

इंडियन ओपिनियन १४-३-१९ ८

६७ पत्र एफा एका टेममको

[बोहानिसवर्ष ] मार्च १४ १९ ८

भीएक एक टैनन एक्नोकेट पौद्धरमें रित्सवर्व

प्रिय महोदय

मुझे पता चला है कि बड़ी तथा बन्ध कोनेंकि विरुद्ध कोई मुकदमा सर्वोदन स्पामा-क्यके शामन निवाराधीन है। उसके शानत्वमें वी कैंबिस्टरने नापको मुकरेर कर किया है। भी बड़ी मेरे पुराने मुक्किक है। उनकी अनुपरिचलिमें उनका आस मुक्तारनामा मी मेरे ही पास का और उन्होंने इच्छा प्रकट की वी कि स जन्ह सुकरमा समझा हूँ। अठएव यदि भाग कृपया कायजात मुझे मेश वें ताकि म जान सर्व कि मुकरमा किस बारत है दी में बामारी होजेया। देखनेके बाद में कानवात औरन ही बापस कर दूना।

बाएका विश्वस्त

ठाइप की हुई बल्टरी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४७९९) से।

र "स्वर्णीत सर केरेक विशेषण" भी विकास बन्न रहण ।

१. बादी तका प्रतिवादिक वकाल देखिए पार वल ४०५०।

# ६८ पत्र सी० ए० डी आर० फैबिस्टरको

[कोहामिसवर्ग] मार्च १८ १९ ८

भी सी प्रजीकार वैविस्टर सोमिसिटर वंडी महोदम

## विचय बड़ी और थस्य छोग तथा वावड़ा पेंड कें०

इस विध्यमं जापने मेह्रसाणी करके जो तार मुझे क्षीतिकल मजा उसके किए में आपको प्रत्यवाद देता हूँ। आपको मानूम ही है कि बारीका जाम मुक्तारनामा उनकी अनुपालिकियों मेरे बाद जा। में सारी स्थिति बडीको समझाता बाहता हूँ इसीकिए मैन मी टैबमते हुछ समम्भे किए सम्बद्ध कामजन्म पाने में परण्यु सापने पसे आपको मानूम होता कि भी टैबमते मुझे जाएको किल्ताके किए कहा है। अत्यन्त कथा जाप महरवानी करके के कामजात मुझे मेंच देंगें ? में उन्हें देखकर आपको वापस कर दूंगा।

भागका विश्वस्त

टाइप की हुई दफ्तरी नंधनी प्रति (एस एन ४८ ) से।

# ६९ मेरे केलके अनुभव [२]

#### मानारमें परिवर्तन

 भावीय नाइताँका उपित समास रसे बगैर तैयार कर सी गई वी इसकिए तमावमें पहुंकर गह

۲Ş

व्यवस्था टट वर्ष । जिस प्रकार भारतीयोंके किए क्यी इत्यापि अविरिक्त राष्ट्रीय व्यवनीकी बासा करना मुर्बतापूर्ण होता जसी प्रकार जेल अधिकारियोंक किए ऐसा मौजन निर्वारित कर देना चो भारतीयोंको मुखाफिक न बाता हो — फिर वह बाँक्टरी समासरे नाहै जिलता पौष्टिक क्यों न हो --- मुसेतापूर्ण था। गाव या बकरीका उबका हुवा बीस्त भारतीयोके किए उतना है। निकम्मा होता है जितना अकर्षका बलिया। वे मेहें या चावसंसे बनी चीजींपर, फिर वे बाहे निवनी सारी क्यों न हीं बसर कर सकते वे परलु वाफिकामें क्योस माने वानेवासे मोवनीपर नहीं। प्रकट कैरियोंकी इस नई टोकीको जूबों भरतेकी नौबस जा गई। उन्होंने सुबहका नारवा छोड़ दिया और जो बावल उन्हें बोपहरके मोजनके किए मिक्सा या अर्थात् बार जींस वावल तमा एक बींस की कुँकि मास्तेके साथ भी अध्यक्ति का सन कोरोंके किए ती बहुत हैं। कम ना जिन्हें भुबद्धमें निराहार शहनके बाद नावककी उपर्यंक्त माना ही दी नाठी नी।

# क्षेत्रसानेमें धार्यनापत्र

इसमिए नीचे मिन्दी हुई कर्जी चेनके वर्वनरकी मारकट बेलेकि विदेशक (गायरेक्टर वॉफ प्रियन्स) के पास मेकी गई।

वैद्या कि बावेदनपत्रके अधित पादमें कहा वा चुका है व्यवसन दलर सरगापहिस्कि का भागेके कारण मने गवनेरते प्रार्थना की कि वे दार या टेकिकोन हार्स हमारी विकास-वोंको नहीं सरकारके पास सेन वें बीर अविसान आवेशकी प्रार्थना करें। उन्होंने इत्पापूर्वक ऐटा किया और फीरन आहेरा जारी हुआ कि आगे विचार करने तक नास्त्रेमें सकरित विक्येकी जगह चार और बबकरोटी और सामके मोजनमें नकरिक विक्येकी नगह आठ मींस क्यमरोटी दी जाया करे। जब इस मामक्रेपर मीर जाये विचार किया पा रहा वा समझीता हो यया और इस सब रिहा कर दिसे नमें।

## नुष्णा

द्यों भी पारक वह तो समझ ही यमें होंने कि एपियाई कैवियोंके मोजनका नह प्रका इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। ट्रान्सवासकी बेलॉर्ने सामारमध्या बहुत ही कम मारसीय कैसी हीने हैं इससिए इस और इसके पूर्व किसीका व्यान नहीं गया। निरंपकने जिस परिवर्तनका हक्स दिया उसके कारण सबसे बड़ी शिकायत हो एका हो गई है। केंक्सि मादी कैंद्र म्यननेवाले कैदियोंके किए भी भार जींस वनसरोटी एक कीर ही है। बचिप स्वास्थ्या विकास (मेडिक्स ऑफिनर)ने कहा है कि बर्तमान जुराकके अकावा कोको मनवान मा बासका प्रकार प्राचित्र को स्वाप्त के बीचा माना जायेगा इसिंग्यू वधे जेन भौतको कर्यो दिया दिया जाता त्यारिष्ट भोजन का जींचा माना जायेगा इसिंग्यू वधे जेन भौतको कर्यो दिये जानको मुमानियन है उपाधि भेरा रायाक यह है ति इसमें रोटीको गाये जात सीय बताको निग उपार्युका बेयको रिगीन्स-विभी जीजका जोंडा जाता निवाला जायरवर है। यब इस दिस्ट मारे पूरोगीय कैरियोंकी शुराकके परिमानपर गीट नरें। इन्हें सुबहके नास्तेके सिए एक पिट ता पूरितिय का पास पुराकक परस्तावनर पार नार कर कुनुकर नाराक एक रहा स्व इंदिया और सार कींक दक्षपरी वेशपूरके सोमुनसे प्रतिक्रित आठ कींग इसेग्री सा के सा कार्यू या ग्रस्तियार ग्रास गीमन या सोरवा चातके मोजनके किए बाठ कींग इससरीटी और एक पिट दनिया दिया जाता है। मही मादम हुआ है कि उन्हें कोड़ी वा अन्य ऐना ही कोई पैय भी



#### समूर्ग गाँची बाक्यम 284

भिवानको भट्टा है। समितिके सबस्य कीन है और समितिने क्या काम किया 🗓 इस विषयमें संबक्ते कुछ बताना माबस्यक नहीं है। सभी इस बातको मानेंगे कि गवि समिति एक बार अंग हो जाये तो फिर उसकी स्वापना मुस्किस होती। फिर अभी वहाँके और नेटासके बहुत से समाज बने हुए हैं। उनके विषयमें भी मुझे कुछ कड्तकी बावध्यकता नहीं है। नेटाक काँधरका एक पत्र था विसमें [विकेशा] परवाता अपि गियमके कारण भारतीयोंकी परेसाणीकी बात किसी थी। यह प्रवस बडे महत्त्वका है।

बाधा है, ऐसे प्रक्तींकी चर्चा करनेने नहांके मारतीय पैसेका क्षोप नहीं करेंने। सीमती रिक्की बीमारीके कारण मुझे कुछ महीने थी महाँ रहना ही पहेंगा।

बॉक्टरने सन्पर दुवारा शस्य-किया की है। उनकी ऐसी स्विति हो वह है कि वो परिचारिकाएँ उनकी सवामे रचनी पड़ी है। ऐसी स्वितिमें मेरा बहुदि बामा सम्मव नहीं होगा। मेरे मनमें यह विचार चलता रहता है कि यदि में स्वयं यहाँ वकावत कहें तो समितिको मुझपर कम सब्दें करना पड़े और दिस अपने किए एक कार्मांक्य के सर्ग दो समितिका किरायका वर्ष वच वाये। वैरिस्टर थी जिल्लाने मुझे बेसिबेंट स्नीटके भी मुहत्सद चाहका तार दिखाया था। इस तारमें उन्होंने सूचित किया है कि अपनत ७ मुसलमान समझौतेसे नाराज है। उनका विचार पनीयन न करवानेका ही चान पहता है। भी जिल्लाको मैने यह

जवाद किस देनेकी सूचना थी है कि तारस [दान्सवाकर्में] सबके एकमत होनका समाचार पढकर प्रश्नका हुई। इस सम्बन्धमें राज्य क्या है सुचित कीविए। बब यह तय करना भारतीय समानके हावमें है कि समितिका क्या करें। समिति कायम रबनेकी आवस्पकता कान पकृती है। यदि सीमती रिक्की बीमारी दीवर्में न बाती तो समितिका

क्षर्वं कम होता। किन्तु थो क्षर्व हुवा है, उतनेसे भी समितिका काम चनावा वा सकता है। यह मी हमारे बिप कम चुड़ीको बाद नहीं है। इसकिए हमें विस्तास है कि समितिको बच्चाने किए प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक भाषतीय परिवास करेगा। बहुत-से व्यक्ति सहस ही इस कानमें मदद कर सकते हैं। इसकिए हमें नामा है कि प्रत्येक मारतीय इत सम्बन्धमें मानश्यक सहायता देगा और अपने विचार प्रकट करेगा।

[बुभएडीचे]

इंडियन मोलिनियन २१-३-१९ ८

# ७१ कोहानिसवर्गको चिटठी

# पूरीपीयोंकी भारतीयोंका पीविन्मीक

मारतीय समाजन जपनं कुछ कर्तन्योंने से एक कर्तन्य गत प्रतिवार तारील १४ की पुरा किया। सम्यायह समर्पमें कुछ गोरोंने अच्छी-बासी नवद की थी। उनके सम्मानमें कुछ-न-एछ करना समाजका कर्तमा गा। अन्तमें यह निष्वय हुमा कि टिक्टें निकासकर प्रीति-भीत दिया बाय। टिक्टॉका सुरू रखा बाय और उनकी आमरनीते निमन्तित गारींको भीज दिया बाये। इससे यह भी मासुम हो जायगा कि भारतीय मुलिया उस सर्व करनकी वैयार ह या नहीं। संवपर विना कोई मनिक बोध पढ़े गोरोंसे सम्बन्ध पनिष्ठ करनकी यह बात सबको प्रसन्द आई बीर मोबको तिथि निविचत कर यी गई। थी क्षमनतककी मददसे भाजक किए मेर्सीनिक हाँक जिल गया और बहुकि मन्त्रीन मोजन सैयार करानकी जिल्लाहारी अपन सिर के ही। प्रायेक टिक्टकी दर दी विजी रखी पई। मेमॉनिक हॉसके मासिकने प्रति कास्ति १ सिमित लिया । भोजके निमन्त्रपत्त छपकाने जादिका सर्च सदिरिका हवा । जिन गोरींको बामन्त्रित किया गया वे वे भी हाँस्केन (ससद-सदस्य) भी बीर श्रीसनी हितिया भी भीर भीमती होक भी कार्टराइट (टाम्पवास सीहर के सम्पादक) भी हविह पोक्ट भी और भीमती बॉग्ड भी बाइब्ड भी विटलवेड रेवरेंड भी परी भी बैसनबैस भी बैक्टाबर, कुनारी स्क्रेसिन भी भीर बीमती पोमक भी बाउन तथा 'रायटर'के प्रतिनिधि थी पॉक्टर। बन्य जिल लोगोंको नामन्त्रित किया गया या उनमें भी स्टेंट ( प्रिटारिसा स्मून के सम्मादक) भी पहबर्रस थी लिस्तुस्नाइन भी सई भी डॉफ्मयर वना भी दावह पिन भी थे। य सरजन उपस्थित नहीं हुए, चिन्तु इनमें स सर्यमन स्त्रीने सूम कामनाएँ सत्री थीं। भी स्टेंटने तार भेदा था। भी पिमन अपन पत्रमें सिला वा कि मझे तल है कि में भन्यमा व्यस्त हानके कारन जा नहीं सरता में हरवस आया करता है कि आयका काम पक्तनापूर्वक पुरुष्य होया और सरकार तथा मारतीय समावक बीच को सहमान बढा हथा है, बढ़ सदा बना रहता। जीनी संबक्ते प्रमुख भी क्विन भी उपस्थित व । भारतीयों ही सक्यालगम् अ

१ राजन बक्तरेड, बोडानिकाणीं कह क्या गालुका और "बायाजिय महीलींक व्यक्ति।" क्ये बीजराजे रह मुलिमेंड काठी काठीवींक की कालुम्हीक काय वस्तु इस वित्र कुछी हो थी। कहती की या कार बात्र का हिया है "की वार्तिका को क्या किया है"। व रखे कायाची कि ने बे बेंद क्योंने बोडानिवारिक काठ किया नामा १२ व्यवस्था औरखेर कार्य कार्याविकों के प्रतिकृति कार्याक के है हिया था। वे वार्ती बाकीरी, कारकी और वहे कार्याविका था। कुछ बन्दा कर्नी है हिया कार्य कार्य बात्र के मीलिका कर किला की क्या कर्मा करें कार्याक क्या क्या है कि करने "दीव पत्रका स्थाप कार्य कार्यमुद्ध की मानुसान करका।" है। वेहित बुद्धिय मानिकाफ क्या स्वरूपका हिया के स्थापका कर्या क्या

र. रेस्ट्रेंड रेटी ऑक्स्ट्रेन्डसर्वेड सुमारिक केप्ट्रेस्ट वीर व्यक्तक बार्टी । १ में बच्च केस्ट्रिक्ट्स्ट्र एक स्पेट्रेड विलेक्ट्रिस्ट मेंट वर्धनार्वेड सुन्ती ।

४ ९६० वर मान्य कनवंत्रे राष्ट्रस्य आँच हीरवाहे भगरामा; १९ व वे राम्यण र पिताई हानून-इंटीक्स अन्तरीयदे निर्मानेने वर्षेट वर्षाय और वी कार्यने मेंद वर्गोवक दिल्लाप्ट्य वर सुन्तर ।

५ तथा ६. बोहानिजरींड वदीछ ।

अध्यक्ष में भी ईसप मियाँ। भी ईसप मियाँ भी इमाम अब्युक्त काहिए, भी कामा वचा भी गांचीने सहायवा बेनेवाके भीरेंकि प्रति आभार प्रवश्चित किया और शावमें उनकी मीरपे भी हॉस्केनमें उत्तर दिया। उसमें जनत महीदयमें कहा <sup>1</sup>

मैंने बुकाईमें मारतीय समितिको कायदा गान केनकी सकाह दी थी। मुझे अब उस बातपर सर्म बाती है। भेषा विचार भाषतीय समावका भन्ना करनेका ही वा। मुझे समा कि बोबर सरकारका मकाबबा करना निर्मिक है किन्तु मही भी बांधीमें बबाब दिया कि जारतीय समाज जावशीकी सददके बक्तपर मही क्षत्र रहा है उसका जानार ईस्वरीय सहायता है और जिसक नामसे जसन कहाई सुरू की है, वही उसकी मृदद करेगा। देवता हूँ कि ये चन्द ठीक सिख हुए हैं। मास्तीय समाजन को बहादूरी दिखाई है इससे बहुत-से मोरोंकी सहात्मृति वही है। भारतीय समायने गोरोंको बहुत-इछ सिखाना है। इस मोनके नायोजनसे मुस्रे सुस्री हुई है। गोरे और काओंको मिलकर पहुना ही सामा देता है। मारतीय समायने को एकता जीएक और नम्नता दिलाई है, यह बहुत ही प्रसंसनीय है।

मी कार्टराइटने कहा में अधिक नहीं कर सका इसकिए लिएबर हैं। भारतीय समावकी बीरतासे उसका मान बहुत अधिक बढ़ा है। उसने यो ज्वाहरण उपस्थित किया है, वह बत्यन्त बनुकरणीय है।

भी फिकिप्सने कहा

में भी ड्रॉस्केनक क्षमांका समर्थन करता हूं। एथियाके कीयोंने ईस्वरके क्यर सम्बा विस्तास दिखाना है। गरीन योरॉकी मनद करनेनाके संबकी चीतियोंने १ ५ पॉन केशर बहुत-बड़ा आवर्ष उपस्थित किया है। जिन गोरॉने उन्हें परेशान किया जो संब काके कोगोंकी मदद नहीं करता उन्हीं मोरोंकी उसी संबक्षी बोनियोंने मदद की बाद कोई मामसी बात नहीं है। मुखे बड़ी ही प्रसन्ता हुई है कि इस आब इस तरह इकट्ठे हुए हैं। कुछ क्षोनोंके मनमें सन्तेष्क है कि सरकार बता बेगी। किन्द्र सरकार बन हवा नहीं वे सकती। यदि वे तो विरोध करनके सिए काफी बोरे भी कार्य कार्यये।

भी डोक्ने मादनमें कहा । सार्व्याद समावने सत्यावहुकी संभी कदाई सड़ी है। वह अपने नामको इसी तरह निमाता चका चायना ऐसी बासा है।

भी प्रौत्रदरने कहा

रामटरका काम केवक धमाचार वैना ना। यदि भी पीचक धमुचित बंगसे समाचार न देते हो रामध्रले जिल्ला किया जतना करना सम्मन न होता।

बादमें भी की पोलकने भाषण देते हुए कहा

भारतीय समाजने सारे काले कोर्गोकी मृतिसका बरवाजा खोक विधा है। इस समाजने बास्तविक साम्राज्यवादको समक्षा है। उसके कामसे काले और बोरे काफी इब एक पास-मास कामे हैं।

द्यनन्तर भी पोलकका धीक्षप्त मापच हुआ और बाबसाहकी बीर्वाव-कामनाका मीठ माधा मना। इसके बाद ११ वर्षे सना समाप्त हुई।

र महत्त्वका का सार्वाच कार्यत्र कमारे तैयार किया करा प्रतीत होता है ।

धानको बस्तु मुश्चित करनेवाले कार्डके अभर छापा गया था 'सरपाष्ट्रको समाहिते सरप और न्यायके सिए जिन गोरीने संबर्गे किया यह मात्र उनके प्रति इटब्रहा प्रकट करनेके निए दिया गया है।

मोजनमें २४ बर्जुए ें थीं। उनमें मासती कोई बस्तु मही थी। बर्जान्त समीको स्थनकासी सन्तुरं प्रत बही थी। शीजें एसी बनाई गई थीं कि मोरे और हमारे समाजने सब कोजींका पक्षत्र आयें। शीजके किए नीवका सर्वत (जैमनजन) सोझवाटर, वर्षणा दिस गय था।

नहा बाता है कि दक्षिण जाकिनामें यह अपने बंगना पहला ही मान या। किसी भोरेडी माननाको निरवक ठेस न जब दसलिए इस भोजके सम्बन्धमें काई पर्या महीं की गई बस्कि इसे पूरी तरह गुण्ड एजा गया।

## चीनियोंका मीस

चीनियोंन मुक्कारको मानवन देनक किए समा बुकाई है वे भी हुमारी तरह उस दिन सीक देंच जिसका जिसका अंगले सन्ताह दिया बायमा। <sup>5</sup>

#### पंजीयन कार्यावय

पंत्रीयनका काम यहाँ आभागी पुक्रमारको नन हो जामया। ग्रिटारियाम मी उसी दिन अब्द होगा। पांच हुनारनं करर प्रार्थनायम जोहानियकाम विशे वा चुक है। जान पहता है अब और कार्न नहीं चथा। पीटमस्थाम कार्यास्थ में होत्यको लुक्या। श्रीनेस्क कुक स्थानियाका पंत्रीयन हा नया है। जीमस्टनमें कार्यास्थ २३ सार्यक्रको पुरुषा। जीमस्ट किस्तन्तरा और श्रीरितीयाम कार्यास्थ पुक्र चुन हैं। जीमस्ट और सिस्तन्तवर्ग केम्बारियोंन मनत्रकृष्ट्रमीक कारण पहल मदद १ लोगियाको छात्र अस्या हमस्यिया बयान यांग। इसपर संपन कुरून स्वार निमा और अब ठीक प्रवाद हमस्या है।

## **पर**चाने

परकात अब किना किनी परेवानीके निक सबते हैं बहुतम कीन तो स मी बुक हू। कीलानडी

कारताबद्धाः पंजीयक्षे मामने इत तमय दुख मारतीय मुठी जानकारी बते हैं। बच्चोंने सूर्ये नाम या जायक नाम निना बेते हैं। इन तक्ष्में उनका गृक्षमाल होता। एन सोर्योगी करत

# रित्रपांक भैगृठेकी छाप

फोसररन्य दिनी रचीने मेंपूरची छात्र सी गई थी। बार बन्दोदन्त ही तथा है और दिनी भी स्त्रीका सँगुठा नहीं किया जाता।

## परवानेक बारेमें सुचना

प्रसन्त बारामा (गिमीनर मोंट रनेरपू)न निमय मुक्ता ही है ति नीर मी भागीय तरराण परवात के नात्मा है। बनुविधिक स्थितानहीं मी बावध्यक्ता नहीं है। किर भी बहरत बन्द वस सार्तायोज वरवात निष्ठ है। हीर द्रत्य क्षत्रय वरवाते नहीं के निष्य जात तो दिना परवातिके स्थाता वरवात्म मुक्त्य वर्ष्ट्याय वाव्या। हमाणिए गर्भी जारतीय स्थातीयां बच्चा करियागोंकी कुल्य परवात ने नेत्र वर्षाह्य।

१ एपिर " बभानित्रकेदी स्थि" पुत्र १५५ ३

सारवानीने चलना चाडिए।

#### चारिटल नगीर असी

बिटिश आरप्रीय संबक्ते सबस्योंने भी जस्टिस समीर सबीको मानपत्र हेनेका निरत्य किया है और बहु कॉर्ड ऐस्टिहिसको भेजे जानेवाके मानपत्रके ही साथ बायेगा।

इसके शिवा बिन्होंने संवर्षमें माग किया है उन सबको हमीदिना इस्कामिया अंकुमनने मानपनके रूपमें पन किया मंजनेका प्रस्ताव किया है। बिन कोमींको ये एव मोजे वार्येये समासन्तर उन सबके नाम प्रकाशित किये आयेंगे।

[बुबरावीसे]

इंडियन बौदिनियन २१--१--१९ ८

# ७२ मेरा खेलका अनुमव [३]

#### जुरक

सब हम बेककी बूराकका विचार करें। बेकने नियमके मुवाबिक पहुँचे हुन्ही मास्त्रीबाँकी निम्मानुष्टार बूसके निम्मानी है समेरे १९ और अकहिब बारेबी बपरी बाँगी या बीके दिना। रोज पर के प्रकार के बाद के प्रकार के प्रकार के बार दिन १२ और मकहिक बारेबी सपनी। बीन दिन १२ मीर बमानी हाँ होन और नमक।

यह भूषक वयतियोंको वी बातवाओं क्याकके आवारपर वव की गयी है। क्लार इतना ही है कि सामको वयतियोंको क्यी हुई मकई तवा वर्वी वी बाती है। उसकी बगह मारतीयोंमी [बीनहरके मोमनमें] बादक शिकता है।

कारताना वाहरू मानगण जावन समया है। हुगरे हुपरेंगे और वर्गके बाद बताके किए मकदिक मान्येक साथ दो दिन उदार्थ हुए बाम बीद दो दिन कीई बुधरी तरकारी जैसे प्रामीमी स्था कहूरू मार्वि दो जाती है। यो मान तार्ग हैं उन्हें दूसरे हुपरेग इतगरके दिन तरकारीके साथ गोरस भी दिया बाता है।

जा की ने सहने पहुँच गय ने अनुरिते सोचा था कि सम्कारने कोई रियानत नहीं भागिने और जो नुष्टा मिनेगी उच्च उत्तम से जो नुमार्थनी उनीते कान थया जेंगे। बारतवर्गे उत्तरकों नुष्ट -मारपार्थिक किंद्र जानुका नहीं कहीं जा कडती। वैकाक हिलाबन कारकों मुख्य नवीत पोषण किंद्र तकार है। कड़ी कारिवाकी तो सहात्री सुष्टक है। इससिय कारकों सुष्टक करने सुष्ट करने श्री माफिक बाती है और इसीकिए वे जेवमें बाकर तनुबन्त हो बाते है। किन्तु मास्टीमॉकी तो बाबलके सिवा कोई बीर चीज माफिक नहीं वाती। मक्क्षका बाटा घायर ही कोई भारतीय बाता हो अकेसी रोम जानेकी भी हमें मायत नहीं होती। भीर वे कोग पाक-सम्मी निस इंग्से प्रकृति है नेसी साक-सम्बंधिता मारतीयोंको कभी प्रसन्ध नहीं मा सकता। वे माक-सकती साफ नहीं करते और उसमें मसाका भी नहीं बाकते। फिर वेदनियाँके किए बननेवासी सम्बी ज्यानावर तो गौरॅकि किए बनी हुई धम्बीका क्रिक्का अपना अवसेप होता है। मसाकॉर्म सिवा नमकके बूनरा कुछ भी नहीं दिया जाता। चीनीका ती नाम भी नहीं रहता। श्वीकर नुराकका भागता सबको कठिन कना। किर भी हमने नित्वय किया कि सरमाधही बेसक सविकारिमोस निरौधी करने नहीं बार्येण और उनकी क्या भी नहीं वाहेंगे। इससिए हम सीपोंने उपर्युक्त ब्रुराक्ते सन्तीय कर किया ।

पदर्गरते हमसे पूछताछ की। उन्हें उत्तरमें बताया गया कि न्यूपक ठीक नहीं है। किन्यू हम सरकारने कोई रियायत नहीं चाहते। यदि सरकारको ही युक्त नौर वह फरकार कर दो ठोक ही है नहीं तो काननन वो बाएक इमें मिक्दी है, हम नहीं मिया करेंगे।

हिन्तु मह निरुवय बहुत दिनोंतक नहीं टिका । बब और कीन बामे दब हम सबन विचार किया कि इसरोंको नराक-सम्मन्ती कप्टमें सामिक करना ठीक नहीं है। व अस मा मने यही काफी है। बीट उनकी सातिर सरकारत बक्रम माँग करना उचित है। इस समायसे नवनरस इसकी बादबीत मुक्त कर थी। गवर्गरसे कहा कि सवधि हुन बाहे बैसी जुराकपर रह सकते हैं फिर मी हमारे बारके कीय येसा नहीं कर पार्यने । गवर्गरन इसपर विचार किया और यह उत्तर दिया कि केवळ वार्मिक कारपाँचे सकत रखीई करनेकी इवावज मिक तकगी केकिन सूचक तो वो दो बादी है वही रहेगी। बूचरे प्रकारकी सूचक देशा मेरे हावमें गड़ी है।

इस नीच भैसा पहल कह चुक हैं। भीवह आरतीय बीर वा गय। उनमें डूक कीगीन वह (मकईकी चपत्ती) केनसे साफ इनकार कर दिया और मुखे रहन रूप। इसपर मन जरूक नियम पड़ क्षान और पासा कि इस विधयमें बेक-विमायके विश्वक (कार्यन्टर बाँक प्रिबन्त) की मानेदरापन मेना ना सकता है। तबनुसार नवतरस मनी इतकी इनानत सकर नीने किस वनुसार वर्जी मनी।

जपर्युक्त प्रार्थनापनपर इस इक्कीस भ्यानित्योंने इस्ताक्षर किमे । इसके बाद जब माबेदन पत्र प्रका का रहा का तक ७६ मारतीय और बातये । चल्हें भी पूरु नापमन्द वी । इससिय प्रार्वनापनके नीचे एक नाच्य यह बोड़ा गया कि ७६ व्यक्ति और नाये हैं और यह कठिनाई बर्हें भी महमूत होती है। बतएव तुरस्त प्रवन्य किया बाना चाहिए। मैंने महन्दस प्रार्थमा की कि वह बर्जी तारमं भनी बाये। इसपर जन्होंन टलीफोनपर निरेशककी बनुमति सेकर पुरन पुरुन बस्ते बार बाँस रोटी देनेका हुक्स दिया। इस सबी स्रोध को लूप हुए। इस बिए २२ शारीबारे इमें सबरे ४ बाँस रोटी मिलने लगी और सामसी भी पूर्वाले दिल रोटी मिला करनी। सीप्तको ८ जीस जवान् जायी रोत्रीका हुवस वा। यह स्पयन्ता देवक दूधरे हुवसके कात तक के भिए ही थी। सर्वारण इस सवाकार विचार करनेके किए समिति बैटाई वी और करूम वारा वी चावक दाल देवकी बात चक रही वी कि इतनमें हुम कीस इट गय और इतिमय कुछ कास नहीं हो पासा।

र देखिर मेरानेनका बनुनव [२]‴ इष्ट १३४ ३७ ।

अभेनाराक लहुनाएक क्य देखिर "अभेनन्त्र नेक-निदेशकडो" प्रस्त ३८.३९ ।

tre

पहुंचे जब हुम केनल ८ ही व्यक्ति में तब हुम रखोई महीं बताते में । भावम ठीक महीं बनता मा और बब हुरे थालकी बारी जाती तब बहु बहुत खराब बनता जा। इसिम्ट हुमने स्वयं पकानेकी इजाबत भी से सी। पहुंचे दिन भी कड़वा रखोई बमाने यये। उसके बाद भी बस्बी मायबु तवा भी जीवण ये दोनों रखोई करने वाते थे। इस सीनोंने बन्तिम दिनोंमें रोब १५ - बादमियों तक का मोबन बनाया। रखोई बनानके किए एक वस्त बाना पहता वा। इस्तेमें दो बार हरे चाकको कारी जाती तब बोनों बक्त बाना पहला बा । श्री बस्ती नायडू बासा सम करते है। सबको परोसनेका काम मेरे जिस्मे बा।

पाठक उनर्मका प्रार्वनापवसे यह समक्ष सकेंने कि व्यति हमने ऐसी रखी है कि हमें डुक अपने ही किए बसन तरहकी बुराक नहीं चाड़िए बक्कि परिवर्तन भारतीय बैदी मानके किए किसा जाना चाहिए । यचनेरछे जी इसी प्रकारकी बात हुमा करती थी मीर उसने यह मंजूर किया था। वब भी बाबा की का सकती है कि वेसमें मारतीय कैदियोंकी कुराकम सुवार हो वामेमा।

फिर टीनों पीतिबॉको पावलके बदके हमसे बिन्न खुराक मिलटी थी दससे थी कपोत्या था। इससे ऐसा बामास होता वा कि चीतियाँको हमसे बक्य और हीन मिना जाता है। इसकिए उनकी ओरसे भी मैंने गवर्नेर तथा भी प्लेक्टरको अर्थो<sup>र</sup> भेवी नीर अन्तमें हत्म नामा कि जीनियोंको मान्त्रीयोंकी तरह ही खराक दी जाये।

व्यक्तके दिपयमें सिखते हुए वृद्येपीयाँकी की दिवा जाता है उससे दुकता करना ठीक होगा। उन्ह संदेर मास्त्रेम पूजा हुए पुरानाचे था। प्राप्त करा हुए उन्हार प्राप्त हुए स्थार मास्त्रेम के हमेबा ऐंगे बौर रहम् (यूप) जबका रोडी बौर बोस्त तथा बाबू बबबा हुए बाक। पामको स्था रोडी तथा युद्ध। बमर्ता यूपेपीसोंको तीन बार रोगी मिक्नेके कारच युद्ध मिक्ती है या नहीं स्थान मिक्र बहुं होतो। फिर लोस्त बौर रख्य निकार हो या स्थानिय स्वता वर्ष हु निवक मिला। विवा इसके उन्हें कई बार बाब और कोकी भी मिलती है। इस दरह वदनियोंको अपनी विका और यूरोपीयोंको वनकी विका भीवन मिलता वा । वेचारे जारतीय बबरमें ही करके रहे। उन्हें करनी कुरक नहीं मैं जाती और मुखेरीमोंकी सूरफ की जाये तो गौरे कुछ मार्ने और भारतीयोंकी अपनी कुछक क्या है इसका विचार भी अविकास किस किए करें। तब फिर उनके किए बत्तियोडी श्रेणीमें बांधे जाकर इस भोपनाही एइ यदा।

ऐसा अभेर अमीतक चल छहा है। भ इसे अपने सरमाबहुकी असर मानता है। एक प्रकारका भारतीय कैंदी चोरीते अन्य वायस्यक कृताक मेंगाकर पारता है इससिए उसे मोजन-सम्बन्धी कप्ट गड़ी होता। इसरे प्रकारका मास्तीय कैंदी यो कृतक सिमती है सी मा सकता है भाग करर बाये हुए दुलको कहाती शहनेमें उसे वर्ग बाती है अववा दूनरोंकी बहु नोई जिल्हा नहीं करता। इसलिए बाहरके लीव अँबेरेमें रहते हैं। महि हम तरपर दुइ पहें और जहां अन्याय हो नहीं विरोधको बाबान उठावें तो ऐसे कर तहन ही न करने पड़ें। इस प्रकार यदि स्वार्ष छोड़ दें और परमार्थका स्थान रहें तो कर निवारवंश क्याब तत्काल निकल भाता है।

किन्तु निस प्रकार एसे कप्टका उपाय जानस्थत है उनी प्रकार एक अन्य विचार करता भी जकरी है। जेन जानेपर कुछ-न-कुछ क्या उठान ही पहते हैं। यदि क्या ही क

हों तो हैंदी हैसा? जो अपन धनको सार सकता है वह कटमें बानचका मनुसब करके वेबमें मौबसे रह तकता है। फिर ती बूचकी बात वह मूकता नहीं। उसे बूसरोंकी साहिर इसे मूलना भी नहीं चाहिए। फिद हुन अपने सारे आचारींडी ऐसे हुठपूर्वक पकड़े हुए हैं कि उनमें बिना कोई परिवर्तन किये काम नहीं चल सकता। जैसा देस देसा मण -- यह कहानत प्रधिद है। इस दक्षिण आफिकार्ने खते हैं तो हमें यहाँकी सुराक्नों की भी अच्छा है उसकी बारत हाक केनी चाहिए। पुत्र मेहूँकी तरह अच्छी सारी बीर सस्ती सूराक है। उसमें स्वाद नहीं है एसा भी नहीं कहा वा सकता। कई बार वह मेहेंसे भी महकर समदी है। फिर मेर नवालने तो हम जिस देसमें पहते हैं उस देखके सम्मानकी वृष्टिसे महाँकी मुमिर्में को पैदा होता हो सो खाद यदि कराव न हो तो बंगीकार करना उचित है। बनक गोटे उन्हें पसन्द है इसकिए सबरे पुत्र क्षेत्रे हैं। उसके साम इस मनना नी संबंदा बीनी मिक्नमंत्र यह स्वादिप्त वन वाती है। इसकिए उस्त कारवाँसे और हमें अभी फिर कई बार जेड बाना पहेंगा इसकिए पुत्र बानेकी बावत हर मायदीयको काल सेनी चाहिए यदि हम एसा करें तो केवळ नमकके साच 🎹 बानेका अवसर उपस्थित होनेपर मी बहुत कठिलाई नहीं होगी। जपनी कुछ बादताँको बेउके प्रकेष्ठे किए छोड़े दिना चारा नहीं है। जो राष्ट्र जाने वहे हैं उन्होंन महत्त्वहीन बातोंका नावह नहीं रक्षा है। मुस्ति-चेना (शास्त्रेयन नार्सी)क क्रोन बिस बेसमें नाते हैं नहींके नच्छे दिवान नीयाक बादि पहच करके सोनोंका मन हर छेते हैं।

[युवरातीसे] इंडियन नोपिनियन २१~३~१९ ८

### ७३ पत्र भगमसास्त्र गांधीको

[बोहानिसवर्ग] भार्च २६, १९ ८

वि स्यत्नातः ।

तुम्हाय पत्र मिका। में नावा करता हूँ तुम भी पोक्कडे शिरकर सम्पर्ध नगमे रहाने । में समझीतेके सम्बन्धमें माण्डीय समाचारपर्वोकी करारों देखना चाहुदा हूँ। नुसे नासा हूँ हुसनके मानेसे पहुसे तुमने उसका स्थामत-सरकार किया होगा।

सी नहीं कहा कि राजा जिससे जमा कर दिना गया है और स्थान उसके सावमें भूतना दिया गया है। भी मैंबिस्टरलें जूने नेमहाक्वय-सम्माविक काननात मिक गय है और मैं उनकी देश रहा हूँ। इसके बाद भी बहीको हत मामकेमें और व्यादा किर्मुगा। मूनहार रह पीड़िने उसकते क्या मनकब है नी मैं ठीक-ठीक नहीं समझा। त्या यह रुक्त प्रतक्षे भी नहींने मिली है?

तुम्हाय गुमवित्तक

टाइप की हुई बरतरी अग्रेजी प्रति (एम एन ४८ ४) ने।

रे नेतक नारतीय क्रांग्रेडक चलाड़ भी बाहर तहच्चाके दुव भी बतन कची ग्रिक्श मान्त क्रारोध क्रिस रामेंज चा रहे हैं।

**८ एकर "एका सी व को बार केविकाकी वृक्ष १३५ ।** 

### ७४ पाँच करोड़ मुखमरीसे ग्रस्त

मारतके रारिंदे सालम हुना है कि लोडें मिटोने बपने मापनमें मध्यसारतमें पौच करोड़ मोदिंक बनासपरत होनेकी बात नहीं है बीर कहा है कि यदि उन्हें मदद न निकी तो केमन बनावी करीये उनके प्राच चले बातेंगे। इस सालको पहकर फिर मारिदीनमें रोगोच न हुना होना किराका मन रोग न उठा होगा? किर भी किसोक मानें यह बाता होगा कि हर कोग हजी हूर दैकटर क्या कर सकते हैं कुछ यह ती सोबते होंगे कि इस मानकेमें तो भारतमें होते तो भी नक्य नहीं की वा सकती थी यह तो देवी प्रकोश उद्दर्श स्थवित् इसमें कुछ नहीं किया चा सकता। इसके दिवा कुछ कोण बंदेनी रासको वीद रेते होंगे। इस इस सब बार्जाको समझूचे मानते हैं। बचना नहीं हुस्टेका सोच देवना मह समारत्त स्वास है। बूसरेकी गळती दुस्त दिवारे पढ़ बाती है, किन्तु बसा बहुस्ति विवार करना बातिए।

हुगारा निविज्ञत जीनजाय है कि यद्यपि यह स्थिति नित्सनीह ईस्वरीय रुज्यादे उत्पन्न हुर्द है प्यापि इसमें बोज हमारा है और वह मुक्य क्यते यह है कि हममें सम्बन्धी बहुर कमी विवाद महत्ती है। बहुत इस्तक गोरे सोक्यममकर हम जोगोर मुख्या सारीय क्यारे हैं। अपी गोरे सन्ताम कारण आरोप नहीं क्यारे। इस ऐसे जायोपीस क्रिक्त है। अपि स्थितनेक बरके हम उनका सम्बन्ध मर्च कर्ष जी और मामने उनगर विचार करें, तो बड़ा काम हो सकता है। भारतके भारतीयोस बहुकि मास्त्रीय नुक्र कका गही है। यदि हम द्वारवाल या नेदाकते वेसे तो दिक्षमा कि हम जोगोंने मुख्य बहुक वह गया है। सुक्ते इस पेस्ट हमारी हानि हमी है। इस सोसजी हुए करनेक बरके हम सरकारका विरोज करते हैं कीर उसरर रोप मध्य करते हमें हो स्वाराम मानीस कोड़ देती है। इस्तिए विपोच किसी दिया काम नहीं

वकता: किर भी केवल घरकारका निरोध करतेंग्रे ही हम पूर्वी नहीं हो गरते। इमें बरता पिरोध भी करणा चाहिए। बोबा रैनकी भारत छोड़ देनी चाहिए। हम बैदा गरकारी मामकीमें करते हैं बैदा हो स्थानित्वत व्यवहारणें यो करते हैं। गरिवामत्त्रकम हम कराफेट करते हैं और व्यक्ता कर बीकनके किए नदस-बदम्बर प्रवेचना और सम्मक्त

मार्थ पक्षकृते हैं।

नराकमें स्थापारिक परवासीरे किए हम पक्त बंदसे बहुत पैमा वर्ष करते हैं किन्दू सबसूच में सबाई बरतनी चाहिए वह नहीं बरतते। सड्डी बंगसे परवाने केनकी स्तरित बहुत चोड़े मास्त्रीमोंने हैं।

ट्रान्नेपासन सरकों नपनी सभी पहली है। वैश-सैने बनुनिवयंत्र चाहिए और निरम सहसीकी काने को उन्होंकी सानिक कर राष्ट्रमा चाहिए। यह सारा सीच ही पापका मुस है। यह उपहल्य कपनी समझा से सकता है इससिए हमने दिया। सुदक्ते और भी कई दराहरण दिय या नकते हैं।

कुछ पारक पूछेने कि हार्रग्यालके अनुभित्ताओं और जटाकके क्यापारिक परणार्गीक पूठेरनके मात्र आराजका क्या शम्बरण है? यह बात हवारी नशसमें नहीं आयी. यही हमारी पह है। हमने वो उदाहरण दिये हैं वे केवल हमारे महारोवकी निवामियों हैं। हमारी मायवा है कि ववतक क्रक-कपटले ऐसे तरीके हमारे बीच वकते पूर्ण तकक भारतके पिए वनीवें वैदना कभी गूमम न होगा। हम शहीं देश में वें बचना कोई हमारे मायवा कि स्थि पन पर हमें स्थान कमी गूमम न होगा। हम शहीं देश में वें बचना कोई हमारे मायवा होगा चाहिए। एक वहण करता वहीं मदस हैं वारे कच्छी मत्या हो स्थान है। यहीं के मायवा पर करताले सवय बोकनेवाके और बहादुर वमें तो उपका वचर भारतपर सबस्य पड़ेगा। घरीरमें कोई पीड़ा हो तो जनको उचकी प्रतीति होती है। यदि कहीं [किसी दिखेंगें] कुछ बच्छा हो तो उपका बच्छा वर्ष पत्र चहु होता है। यदि कहीं [किसी दिखेंगें] कुछ बच्छा होते हैं उपका बच्छा वर्ष तमान समावपर पढ़ता है वीर बचन करके कोय बच्छा करते हैं उचका बच्छा वर्ष तमान समावपर पढ़ता है। वीर सर्वि इमरे पाठक भी ऐसा हो मायते हैं। वीर सर्वि इमरे पाठक भी ऐसा हो मायते हैं। वीर सर्वि इमरे पाठक भी ऐसा हो मायते हैं। वीर सर्वि इमरे पाठक भी ऐसा हो मायते हैं। वीर स्व इक्तरीय स्व करके करते के स्व इक्तरीय स्व वार्य प्रति हों तो पांच करी स्व स्व इक्तरीय स्व वार्य करते स्व इक्तरीय स्व वार्य करते वार्य स्व इक्तरीय स्व वार्य करते वार्य स्व इक्तरीय स्व वार्य हात्री का वार्य हैं। वोद्य स्व स्व स्व स्व स्व इक्तरीय स्व वार्य स्व इक्तरीय स्व वार्य स्व इक्तरीय स्व वार्य करते वार्य स्व इक्तरीय स्व इक्तरीय स्व इक्तरीय स्व इक्तरीय स्व वार्य स्व इक्तरीय स्व इक्तरीय स्व वार्य है। विकास वार्य है। विकास वार्य है। वार्य स्व इक्तरीय स्व वार्य है। वार्य स्व वार्य कार वार्य है।

[मुजयतीचे] इंडियन मीपिनियम २८-३--१९ ८

# ७५ मेरा जेलका अनुभव [४]

प्रमा

हुन के ही कैदियोंने से यदि एक भी बीमार न पहता तो बड़े राज्युवकी बाठ हैती। पहुंचे रोती भी वसूनर की बी उन्हें ती जब ने बेकने बादे तारी टक्कीफ बी। स्विम्प उन्हें बानके बाद बुक्टे ही दिन बस्ताबनों के बये। यी कहवाको परिवादका रोग मा। कितने ही दिनों तक कैदबानोंने ही बोक्टरले नगदुन बचैच्ह केने रहें। किन्तु बादनें उन्हें भी बस्तावाकों नतीं होना पड़ा। बुक्टे बच्च से कैदियोंको चक्कर बानेके कारक बस्ताबक के बाया पया। हुता बहुत बचे बी स्विम्प, बीर बाहर बुक्टे रहने ति होने मा होना बी सहित्र हिनोंकियोंको चक्कर बा बाते थे। उनकी वार-वैगाव प्रवासन की बाती बी। बाबिये दिनोंने मी नवाबकों भी बीमार पड़ पने वे। बीर कुरनेके दिन चक्कर तिए उन्हें इनकेत बहुत्र देना पड़ा था। बॉक्टरने उनको दूब बादि देनेका बादेश दिना ठक कही उनकी तरीवर हुक सेमणे। किर भी हुक सिम्पानर कहा था उनका है कि श्रद्रभाव है कि श्रद्रभाव है विस्तावहीं कैदियों हा

#### कगइकी संगी

में कह पूका है कि हमें जिस कोडरीमें बाद किया बादा वा उसमें केशक ५१ कैरियों के एते मोस्य जगह बी। बादन भी जरते ही कैरियों के बादक बा। बादमें जब ५१ की बाइह ५५ से भी बीवक की ही गये तब बड़ी किताई उपित्रक हुई। मन्तरित बाइर तालू बावां । कई तैमीकी बहु के बाया पाता था। बादी विद्यार विद्या के कहा की बाद बाद की स्वाद की स्वाद की के किया बाद की स्वाद की

नावरके मुताबिक वहाँ-तहाँ कृत देते वे इसिक्ष्य वयहके बहुत सन्दे होने और कोर्सीके वीमार पढ़नकी सम्मावना पेदा होती औ। किस्सतस कौय समझानेपर सान वाते में और नौगन साफ रसनम मन्द करते ने। बाँगन तथा पालानेकी देल रेल बढ़ी सतुर्कताके साम की काती की। तभी कोग बीमारीसे बच पाये। इतन कैवियोंको ऐसी तंग अगहमें रहा गमा इसमें सरकार दोवी है इसे सभी मानगे। यदि अवहकी तंत्री थी को सरकारको शाबिम या कि इतने कैंदिबोंको न भेजती। यदि संवर्ष करना बसता तो सरकार और कैंदियोंका समानेस नहीं कर सकती थी।

मैंने पहले कहा है कि यवनरणे हमें जीकमें मेथ दी जानेकी अनुमति है ही की। साम ही दावार कप्यम सादि भी दिये यहें के। अकमें एक पुस्तकालय भी था। उसमें दे कैवियोंको किताबे यो जाती है। उनमें हे मैने कार्जाइसकी पूरतक तथा बाइबल मी वीं। जो जीती दुमापिदा साता था उसके पासुसे अंग्रेजीमें कुरामसरीक इक्सकेके मायज कार्काहरू हारा बिवित वर्स जोन्सन और स्कॉटके जीवन-प्तान्त तवा बेकनके नीठि-विपमक निवन्त - ये पुस्तकों मेर्ने की बीं। नेरी अपनी पुस्तकोंचे से मनिसास नम्भाईकी दिकावाली मीतानीकी पुस्तक विभन्न पुस्तकों भीसनी साहब हारा दी हुई उर्द्की किवान टॉस्स्टॉनकी रवनाएँ एस्किन तका सांकटीजकी रवकाएँ, ये पून्तकों बी। मने इनमें से बहुएसी कियावें चेकनं पत्नी या दुवारा पढ़ी। तिस्तका नियमते अन्यात करता वा। प्रदेशे नौतानी और रोपहरने ज्यादातर क्रुपनवरीपके जेंद्र पहला चानको थी फोर्कोएनको बादनिक पहाला। भी फोर्कोएन चीनी देखाई है। उनका संदेशी शीचनेका दणदा वा दशकिए उन्हें नादनिकके हारा अंग्रेजी सिकाता था। यदि वी माहका पूरा बोक-निवास मीधा होता तो कार्काहरूकी एक पुस्तकका और एस्किनकी पुस्तकका बनुवाद पूछ कर धकनेकी बाखा थी। मेरा समाव है कि पुरत्याच्या प्रत्याचीर कृता पुरत्याचा वा प्रदर्शिय परि मुखे वी माहते भी विकिक्ती स्वा हुई होती दो में हिम्मद न हारका। इतना ही नहीं में वपने बानमें उपयोगी पृद्धि कर स्वत्या का। वक्ति वहें मवेमें रहता। फिर मेरी नह सी मान्यता है कि बिन्हें मच्ची दुस्तकें पड़नेका चीक है के एकान्तका समय बाहे बैसी बगड़में भासानीसे काट सकते हैं।

जीतके साधियों में मेरे सिवा पुस्तकों पढ़नवाले थे जी सी एम पिल्के भी नायकु और चीनी कैंदी। बोनों ही नायब गुजराती सीजने क्ये वे। अस्तिम दिनोंसे कुछ गुजराती पीतोंकी पुस्तकें भी काई की उन्हें बहुत सीय पहते थे। किन्तु में इसे वाचन सूत्री मानता।

#### क्रमापड

भेकमें सारा दिन पढ़ते ही नहीं यह सकते। भीर यदि वह सम्मन वी हो तो अन्तरो-भरना द्वानिकारक होगा दश यह जानते ने वसकिए हमने कही करिकार्टेस वरीकाने पास

र देखिर "मेरा केक्स नतुम्म (२) " यह १३४-३७ ।

२. मिलाल महसमें विकेश (१८५८-५८); संस्कृति श्रीनात शुक्रसूती करि केकटम पत्रहारा आसीन

वर्षणाम् वर्षे पुरुवन्तिः भगेता। स्वाधी स्विधानकोः साथ निकार्ध वरित्त (कोरीका) में ब्राप्त द्वार ने । ३ राज्यः पोजीज वापकाँका वर्षीय वर्षीवीले कियान ही क्याँ दिली युक्त स्ववर्धन्त्वी क्या (सुन्तराज्या

हुप्रसा नौर कादी कुछ ) नामध्ये शुकराती केश्वनाका किस्ता मारम्थ किना होगा । ४ मन्द्र दिस कान्द्र ।

कसरत-कवायव सीखनकी इजाजत गवनरसे के भी थी। दरोगा वहा सन्त्रन था। जतएव वह हमें बड़ी खुक्षींसे मुबहु-साम कवायद करनाता चा। भीर वह बहुत मुफीद भी। सम्म सर्सेतक मह क्वायद चलती एहती तो हम सबको बड़ा काम होता। किन्तु पब ज्यादा भारतीम इक्ट्ठे हो गर्ने तो दरीमाका काम भी बढ़ गया और जीवन छोटा पड़ गया इसिंधर कवायद बन्द हो गई। फिर भी थी नवावनाँ साथ थे इनस्पिए उनकी सहामताम बोडी-बहत मामसी क्वायव चस्ती रजी।

इसके मितिरिक्त गवर्गरकी इजाबतसे हुमन सिसाईकी मसीनपर सीनेका काम से किया भा। उत्पर्तः कैरियोजी बेहें दीना सीखते थे। भी सम्बी नायह और भी नंदन हुत उत्पृष्टे काममें निष्य भे। इतिथ्य उन्होंने इतं अस्ती तील किया। मुझे अच्छी उदह सीयनेर्में हैर सगी। अभी पूरा तीखें भी नहीं ने कि इतनमें कैरियोंकी वस्या एक्टम वह मई। इतिथ्य वह काम अवृत्त ही रह गया। पाठक इस-प्रकार समझ सकते ह कि बादमी बाहे तो बंगसमें मयक कर मतता है। इस तरह बुँडकर एकके बाद एक काम करते रहते ता वितीको भी भंगकी जनमि भारी न कगती प्रत्युत जपने जान और बच्में वृद्धि करक नाहर आहे। इसके कर उराहरण मिस्टें हु कि जीसमें सब्दी गीसट रखनवाछ कोगीने वह नहें काम भी किय हैं। बौत दिनयनने कारावाछमें बड़ी तकसीकोंके बीच दुनियामें समस्या प्राप्त करनवासी पिमप्रिस्ट प्रोपस' नामक पुस्तक किसी। उस पुस्तकको असेन मोग बाहनिसके बाद दूसर नम्बरको इति मानते हैं। भी तिस्कृत बम्बईके जेसमें भी महीनके मीवर अपना आरामन मानस प्रमा किया। इसकिए जेसमें बचना अध्यत्र मुख या हु च पाना अच्छा या निकामा बतता ज्यादादर स्वयं अपने मनपर निर्भर करता है।

#### मुखाकुरत

जैसमें हम सौतानि मिसने कुछ अंदेन बाया करते थे। शायान्य नियम यह या कि पहले महीनमें कोई भी कैदीस मुकाकात करनके किए नहीं वा सकता। इसके बाद प्रति मान किसी एक चिकारको एक म्यक्तिय मेंट करनेकी इनावत चहुतो है। इन नियममें विमिन्द कारजॉर्न परिवर्तन किया जाता है। यस फरफारका साम को फिकिय्मन सिया। हम सीम जिस कित यस पहुँचे जमके इसरे ही दिन जन्होंने भी फोवॉएनमें जो चीनी ईमाई है निसनकी इजाउन माँगी और वह उन्हें मिल गई। उक्त गुजन भी फोर्गोएनके शाय-साथ हम बस्य कैरियाने भी मिस । उन्होंन हम सबको हिम्मतके बचन मुनाये और बादमें अपनी पद्धतिके अनुसार न्द्रश्राक्षी प्रार्वना को । भी फिकिप्स इस तरह तीन बार मिककर यथ । इसी तरह भी बहिस नामक सन्य पाररीन भी मुखाकात की।

भी पोक्तक तथा भी कोयन विदाय अनुसनि लेकर एक बार सिक्तने आये व । उन्हें । केयभ रक्तरके कामके बारेमें मिननेकी हवानत थी। वो इन तरह सिसन आता है उसके ताप इसमा बरोगा रहता है। और वो बातबीत होती है वह उसके सामन ही।

र पुर गुणाली राज्यके यह राज नहीं होता कि कोई केंद्री महीनेन तिर्दे यह ही मुखाहाताने मिछ स्थान था, अनता मुखाहातीक। जो महीनेन यह एक ही कैदीने विकास दिया आहा था।

२, भी रिषक दश्यर महोरत ।

) अप संपर्धतालां मी प्रेम्ब्स है।

चीक मनिवन्तेन यी प्लेक्स मी एक बार मिकने आये है। वहीं तो नाहे वस मिकनका सिकार है। सौर ने कुछ बात इससे ही मिकने आप है यह नहीं कहा वा सकता। किर भी कहा नाता है कि हम सब पेकमों से इसकिए ने विसेप कमते समय निकासकर आये है।

### शार्मिक जिला

किन्तु हिन्तु और नृष्ठमानोके किए बैचा कुछ भी नहीं है। इक्षेक्यमें भारतीय कैसी सिमक नहीं होते किर भी उनके वर्षके निष्कलके किए खेकमें कोई स्थवना नहीं है, इचते मार्च्याय समावकी हीनचा सुविव होती हैं। इस विययमें देशों स्थावके कार्यों को प्रोत्त में अपने सिमाके प्रत्यका विवाद, एक कैसे हो तो भी करना चाहिए। इस कानके किए मौकर्यों स्थवा हिन्दु-पर्योग्पेसक स्वच्छ हुबबाके होने बाहिए। नहीं वी किस्स कंटक बन सकता है।

### व**पतंत्र**ार

विषकांच जातव्य बार्ते करारके केत्रमें बा यह है। कारावासमें बतानेमांके साथ ही भारतीमांकी निजती की बाती है। हरायर विषक विचार किया बाजा चाहिए। पोर्ट कैविमांकी सीनेके स्थिए चारपाई निकती है बीत साथ करायके किया राष्ट्र और नाक तथा गूँह साथ करायके निए तीविमाके सिवा कमात्र में सिकता है। ये स्व चीर्च मारतीय कैवियोंकी वर्षों नहीं दिकती हसकी जीव-मकताल करना जीवत है।

किसीको ऐरा नहीं सोचना पाहिए कि हमें इन बारोंमें पहकर क्या करना है। बूंद-बूंदें सरोवर मरता है इस कहाबतके बनुसार कोनी-कोटी पीनोंसे हुनारा गौरन कहता कबना पर होता है। जिनके मान नहीं उनके वर्ष नहीं यह कमने बदरी बात "सम्में पह

र देविर "बोहानिक्रलेही विद्वी" प्रद्र ६४-७३ ।

L tilt Det a. 12 Year |

है। जो राष्ट्र आगे बड़े हैं वे धोरे-धीर कपने मानकी एका करके ही बड़े हैं। मानका वर्ष एकदादा मही है किन्तु अपके कारण अवना जाकसम्बद्ध को हमारा है उसे न बान देनकी मन'स्थिति एकता और उसके मनुसार आवरण करना वास्त्रिक मान है। एसे मानको बड़ी समस सकता है विस्का ईस्वर-जुबा-पर सच्चा मरीसा जाभार है। मेरा निरिष्ठ मठ है कि प्रशेक विषयमें ठीक-ठीक जानने और ठीक-ठीक करनका मूच उस व्यक्तिमें नहीं जा सकता विस्तृत समस्त्री पता नहीं है।

[ बुबरातीसे ]

इंक्सिन बोरिनियनः २८-३-१९ ८

# ७६ बोहानिसवर्गकी चिठठी

#### चीनियोकी सभा

चीतियोंने कमाक कर विकास है। एक्टाकी वृष्टित उन्होंन हम कोगोंकी हुए विसा मुबक्तमों उन्होंने हमें हुए विसा और उन्होंने हमें सम्पत्तामें और उपकार-वृत्तिमें मी हुए विसा।

युक्तार २ तारीकको ज्वांत हो प्रकारके सामनक्ष विसे से। एक वा निकृति जनकी महर की भी जव्यों मानक्ष केनेकी समाका बीर दुष्टा का प्रीति-सोकका। समा तीन वने की गई — उनके माने ही जवनमें। उसमें अपेन और वहुत-से आरातीय भी निमम्बित से। उनके मनने बाने हमारा अनन कीका है। वह बहुत अच्छी तरह सवाया गया था। उस समाम की जिक्तियको एक मानक्ष विसा निकृति निकृति की गई भी। उसमें उनकी निकृति की स्था मी उक्तियको एक मानक्ष विस्त स्वारा गया था।

कूसरा मानपत्र भी बोडको दिया गया। उसमें उनके काम तथा उन्होंन भी मांबीकी भी सवा की उसके बबके उपकार भागा था। भीमती बोकको बोककी बनी हुई एक मुन्दर

मेंब दी पहें। बड़ भी इनकिए कि उन्होंन भी गामीकी सेवा-समया की।

भी बार्टिका है जो हमाने कि उद्देश जा नायांका चयाचुन्य का।
भी बार्टिका है जो क्या कृत्यकी मोजिक वही दी गई। यो दिख पीक्क को र पीडकी पैकी बाँचत की गई। यो पोककको जो मानवन दिया गया उच्चें कीनके किए बाँचय यम करते कि तिय जनका जालार माना गया। उच्चें कहा वया सामके कामका मूच्य हम पैदेशे नहीं चुका वक्तो। बायके मनमें संतीय हैं। इसीको आय बदका मानते हैं। किन्तु हम सरना वर्ष समझकर वो कुछ बायको तथा थीमती पोककको वर्षण कर रहे हैं, हम बादा करते हैं कि बाप उन्चे स्वीकार करते।

प्रीमती पोक्सको काँठे-परम्पको एक संदुक्ती और शोनको एक जैनीर दी जिनका सुस्य सगमग २८ पाँक हैं। भी पोक्सको ५ पाँककी येकी भी वी मुद्द।

यी रिचको मानपत्र विकासत सेवा गया है। वह उक्त समामें पढ़कर भुनाया गया। उसमें फिका है

ाच्या व् आपको जनक महत्त्रके किना ऐसा मस्तोधजनक फैसमा सहीं हो मक्टा वा। आपने जो काम किसा है उसकी ठाएँक पार्टे जोर हो रही है उसकि कास विकादणमें ऐसी कठिन काहर वसी। आपका काम हम कनी मुक्त सही हस्ता। भी रिपको उन्होंन ६ पाँडकी पैकी नेजी है। कुमारी स्केशिनको उन्होंने १ पाँड मूल्यकी सार्वकी कड़ी अभित की:

मी गांपीको एक मानपत्र दिया बसा है। उसमें किया है

सापने रावनीतिक पुढिमानी सकट की उसीके कारण ऐसा अच्छा समझैता हुमा है। साप ही ऐसा काम करण सोम्य में हस्तकपु हुम आपके बहुत सामरी है। यदि आप इस काममें न होते सो हम हार जाते। किन्तु हम आपका विश्वम मान आपके सन्पाणिक किए करते हैं। आपके सन्दुण्योंके यह समय पिषण हुआ यह हमारी मान्यता है और उसीस बाद एसियाई कीमका मान बढ़ा है। बापने कपनी बहुदुर्सक साम विनय भीर नम्रता रखी हस्तिए हम सब आपको बहुत बाहते हैं और आपको सक्कार की

इस बैठकमें की हॉस्केन उपस्थित थे। उन्होंने बच्छा मायब दिया।

सामके प्रोति-नावर्षे ९२ कोबोक किए गेर्ज क्याई वई वीं। इनमें ३ मेहमान मीर बाफीके ६२ चीनी था जोवनक समय देव यो हामिर था। घोनमधे दौन चौनी महिकारें पीर चीनी वाचिन्यपूर्व भी उपस्थित थे। मोबनके बाद थी विचनने [चीनके] बादसाइकी प्रस्तामें मायल किया। उससे उन्होंन कहा

हम सर्वेची राज्यमें स्वतन्त्रवापूर्वक खुते हैं दशकिए उसकी वक्तिकी कामना करते है। हम भीतकी प्रवाहें इशकिए भीतके बादधाहकी दलतिकी कामना करता हम कमना कर्तम्म समझते हैं।

चीनी संबन्धे अस्तीने सपने पायमर्थे कहा

पूरोतीय सन्दर्शनि नारतीयोंको नवद को क्योंकि भारतीय विदिश्व प्रमा है। हमारे सान देशा सन्दर्भ नहीं है। किर भी उन्होंने हमारी पदद की। यह यो केवक म्यान-दृष्टि हो कही बायेगी। इसकिए हमने उन्हें यह वो प्रोति-मोन दिया से पुष्ट भी नहीं है।

ĘT Ę

उसके बाद भी हाँस्केन जवाब देनेके किए उठे। उन्होंने कहा

मुख्ये तो कुछ भी नहीं बन पता। में काल-नोरोके बोच करता नहीं करता। एसिवाणे कौरोंन हमें धीख दो है। आएकी बहाबुध और आएकी दिवस में दोनों बहुत ही बखान करने मोम्म हु।

भी फिकिप्सने कहा

एविनाइमोंकी कहादुरीके विषयमें एक-एक सक्त सकता है। मुसरी विदना करेगा में स्वता करूपा पूर्वता।

भी बोकने उसी प्रकारका मायच किया। बावर्गे भी कार्टराइट तथा भी पोकक बोले। भी पोककन कहा

एपियाइमोके समर्पेस कामे मनुष्योंके सारे समावको काम हुवा है। बोबर सरकारकी इस्तरेशके एकियाई हो हैं ऐसा में मानता है। भी पांचीन कहा

इस सारी प्रस्तावे एपियाई धूक न नार्ये तो अच्छो नात है। अनी नहुत काय करना नाको है। वार्ष यह नहीं हुना को हम पीक प्र नाय्ये। सम्पता नमता और स्वकार्यको सामना नहुन नावस्यक है। अतन हैरनरगर मरोसा रखना को नहुत साफ रिक्साकों हो बन सकता है।

थी ईसप भियान भाषण करते हुए कहा

चीतिमाने बारतीय कीमको परास्त कर दिया है। भारतीय लोगोंकी अपेता हे सद्वानी बाताय वह जब है। भारतीय और चीनी इकट दे होकर कह यह बहुत जच्या हुता। में स्वयं हिटिय राज्यका विचाल छोड़ रेनकी बाताय मा गया था। जब लबता है कि बादि आप प्राप्त करनेनाक महत्ता है कि बादि आप प्राप्त करनेनाक महत्ता है। उस स्वयं हिटिय राज्यमें स्वाप प्राप्त करनेनाक महत्ता है।

इसके बाद सम्भावका भीत गाकर सभा ११ वर्ग समाप्त हुई।

# क्गर्यंडॉर्पर्य शिक्षा

कृतवर्षात्मं काथ वक्षोको पाठमाकाएँ है। उसमें कुछ करक ग्रीकर जात है भारतीय नहीं बांदे भवता बहुत काई बांते हैं। इसकिए भय है कि कहीं ग्राफार वह माना बन्द न कर १। अंतर्द भारतीय माता-विदार्शिका चाहिए कि यानामें नवने योग्य अपन बच्चाको व पाठमाकामं भर्ने। नहीं-मानाक काका माना ठोके इस कहाववके सनुमार म भारतीय माता-दिवामों के सनाह बता हूँ कि इस पाठमाकाका उपयोग किया बाये। मन मुना है कि कुछ माना सानक कही बात है।

#### परकामांक विवयमं

में पिछनी बार परवानीके विषयन किय कुछ हूँ। वपके नाम प्रिटोप्सिश पनीयक का तार अस्ता है। उसमें कहा नाम है कि नामीतक बहुत और मार्थापन परवानी किय है। यह व नुष्टन परवान में से नमें तो उनपर किया परवान कामार करनका नुक्रमा कामार नामार करनका नुक्रमा कामार नामार करनका कुछ भी तही विवाह करनक होए भी नहीं विवाह नाम पहुँचा नाम कि कोई लोगा जीवना हो नहीं विवाह नाम पहँचा नाम मार्था और वासको नुक्रमा पहुँचाना। किहाँ हम से हुए करन है यह का आधार हमार्थ मार्थ मार्थ किया ने हैं जो हमें ने दें निक्रमा क्षार नाम है जो हमें ने दिना है उन भी किया करना उस नामका भाग भारत्या के सोन है उन्हें यह वात बाद रहनों वाहिए और इस्पर्य मार्थ होते के मार्थ होते होते हमें का का देन के निक्रमा के सी हमार्थ मार्थ होते होते हमें का किया का निक्रमा हमार्थ होते के सी हमार्थ हमार्थ होते हमें हमार्थ हमार्थ होते हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ

सम्पूर्ण योगी गासमन

**142** 

### रुबीपूर्टके भारतीय

दबीपूरिके गोरे कीन मारतीयों के प्रति वैध्यांकु होते का रहे हैं। वह पढ़ा चक्रमपर कि उस नमरमें कुछ मारतीय क्षमीन केवर मोरीके मामपर चढ़ा के हैं और मिकक्रियका उपमीन करते हैं उन्होंने उस सम्बन्धने उपनिवेद-विचनों किया है कि कान्त्रों है कि स्तार किया है कि कान्त्रमें हम रक्तर परिवर्णन करता चाहिए विससे गीर मारतीयोंकी मारते जमीन न रख सकें मोर नम्मिक पर्दे नोरीके मामपर न के सकें। इससे मारतीमोंको सकई हो बाना चाहिए कि गोरीके क्षमीर नम्मिक ने हम है है है हम और मारती मोको सतक ही बाना चाहिए कि गोरीके अपनी दक्षमार न्यानमें नहीं रखी है। इस बीच मार्टी मारतीम नमक मा किसी हमें कारकह विकोश मारती केवर हम करता में की निकास परिवर्णन प्रमान में निकास मारती कारक मारती मारतीम केवर मारती मारतीम केवर मारती मारतीम केवर म

#### बी वेचीका सावच

सी ऐरे रेखी दुल्यशाकको समस्य एक प्रमुख सहस्य हैं। वे प्रमधिकोच्य सम्य हैं। उसके सिवास वे कार्नाच्छे सामिक जो हैं। कुश्तीकॉर्यने उन्होंने वस सिवारको सामिक होतें वो हैं। कुश्तीकॉर्यने उन्होंने वस सिवारको सामिक सिवार वे उसमें कुश्ती क्याह दिया है। में वे बेंकी कुश्ती प्रमुख किया है। में वी बेंकी कुश्ती प्रमुख किया है। में विकेष कुश्ती के प्रमुख किया है। में सिवार के सिवार हो सिवार है। हो सिवार हो सिवार हो सिवार हो सिवार है। हो सिवार है सिवार हो सिवार है सिवार है। हो सिवार है सिवार है सिवार है सिवार है। हो सिवार है सिवार है सिवार है सिवार है। हो सिवार है सिवार है सिवार है सिवार है। हो सिवार है सिवार है

### संबद्धा अवव

सी ईसप मियाँको तीचेक मुताबिक पत्र मिस्स ै।

महोराय तारीख १४ के कंकमें आपके हरतासारीं संबंध मधनकी निविधे सम्बन्धित गृज्याती केचा मेन पड़ा है, जिसकी गांधीने मार्ग्योग एसा बहुता होगा वह इस काममें दिवा खोकसर नवन करेता। आपके ऐसे सम्बन्धित में पर एसा प्रीर्थकों हो स्वा है। मोनेकों तुष्क तेर स्वीकार करके हराब बताइसे। मजनी मधुकाई देशानी पीत १००० विद्वासार मार्गी १ विश्वसार कुछ पीत १।

[यूबचडीधे]

इंडिम्ल मोपिनियन २८-३-१९ ८

र वर क्याँ दिया गया है। जाने व्यानमें भी नेकीने क्यों अर्थनाके लटमें पोलने हुए कहा दि एपियारें पैनीनन व्यितिनमांची नेक्ट कमान व्यास्त बानी वरणायक कारणे था गये हैं और काले निर्मेश्व "पीटेन्दर" को हैं। यूप्तेबीनेंत गीरिम पंचित्रमांकि समाने नेक्ट भी व्यानक्ष्या है और पीटे देहरिकर्नेकी कीन्या थी वर्षिकर्म पिरीन भागीना है करते वर्षों पाने समाना है। क्योंने क्योंबंदक पीरिम व्यानमेंने प्यानी फेटिनर्माक कीन्याद करतेनी बतीन की।

# ७७ मिल्रके प्रस्पात नता [१]

### स्वर्धीय मुस्तपत्र कामेछ पाछा

यतः फरक्षीः मासर्मे मिलके प्रकात तता मृत्तका कार्यक पाधा ३३ वर्षकी अस्पानुर्मे गुकर यने। उनका समित्र जीवन वरित्र मिश्तके समावारपत्रीके आवारपर नीचे दिया जाता है।

उनका बन्य छन् १८७४ में हुका वा। छ वर्षकी बनस्थामें उन्होंने विधान्यास प्रारम्य किया। [धरमें] हुक वर्षक बन्यासके परवाद वे काहिद्याके एक विधान्यमं वो प्रशिक्ष मन्तास पासाकी स्नितन बोका गया चा मन्ति हुए। उन्हों विभी उनके विधानमं को प्रशिक्ष मन्तर मुहम्मककी मृत्य हो गई। वे एक उत्तकारी विधानमें मुख्य इंतीनियर ये। मृत्यक कामेक पासा दस वर्षकी आयुम प्रातमिक विकाकी परीक्षामं प्रवस स्वान केवर उन्होंचे हुए। उन्हेंचे बार वय वाह वे माध्यमिक विकाकी परीक्षामं पास हुए सौर उन्होंने एक पतुर बौर बुद्धिमान विकासिका माम कमावा। परहृद्ध वर्षने उन्होंने कानृत बौर क्षत्र मापा पत्ना दुक किया। इस बवदयरपर उन्हों कान्य वीवन वीवनका बौन्यारेपन हुआ। हुक व्यय परधात् विकास्यनके गिमित्त वे स्त्री पर देश व्यक्षी उन्होंने अन्तर प्रवान पर विकासिकार विकासिक स्त्री पर वीवन विकासिकार की

म कानून सन्तन्त्रो सपन हानक सम्पर इस कीटी नक्षमें साह्यक साथ प्रतिविक्ष सेनमं कूर पढ़े और उन्होंने एक बड़ा स्वस्य पुरू किया। इस विधाय ने सपन मायनों और केनों हाय मुपूर्यन्त्र मोरासा प्रस्ता करते यहे। माहिएकी ननेक निविद्योंने सोक्स हुए और सपन मायनोंने उनके सहस्याको प्रान्तिक स्वस्योंने मान केनके किए सास्ति किया। स्रोत्के दुस्स नगरके केन जैननरको उन्होंन एक पत्र किया। यह उनके प्रवनीतिक पीनका पहुसा महत्त्वपूर्व कम्म ना। इस पमने उन्होंने विस्त रेसकी करिनाइमों और कर्योका नर्पन किया ना। उनके इस साहसी निव्ह नुक्रमुन कार्यको बरीका उन्हें पत्रनीतिक विसर्वे पर सार्वनित्क करते बीननका प्रथम नन्त्रय प्राप्त हुना। दुस्सक क्यावनामा प्रकारिक स्वतिस्वित्वि समस प्राप्त करनके सिन्ह वे सार्वाम्य किय मधे।

मूलाका कानेक पांचा अपनी बाक्युद्धा हारा अपने बोहावर्शको किए प्रकार प्रमानित इसमें है इसका सनुमान तो ने ही ज्या सकते हैं विज्ञाने उन्ह भावण करते हुए चुना है। सर्ववित्त अपना नित्ती बातजीतने विचयकर अपने देखको स्थितिक वित्यपत्ते उनको बोहते हुए देखकर सुननेवाकीक मनमें बड़ा आमल होता था। अपने सार्ववित्त कामार्थी हारा है क्षेत्रों नोच मरफर उन्हें अध्यक्त करीर बना दिया करते में और अपनी सम्मी देखनील हारा उनके मन हुर केत्र में। उनकी राजनीति ठेठ प्रमाण्यी (व्यवस्थित अपना मारको स्वार्त्त कर्म प्रवृत्ति साम्मी-कुच्छी) भी। सबसे स्कारक स्थी और उनके मारकों मार्यों मार्यों मारकों म मन्त्रका कामेख पायाको बोध बधना रखक एव उदारकवाँ मानते वे। उनका कोर्नोके प्रति फिरना स्तेत्र का इस सम्बन्धने अनेक प्रावनामुन्ने किरते हो। यह कमी किर्ती कीमको एकार एकार (अपेन) के विश्व कोर्री किरायत करती होती तन वे भीता (मुस्तक कोर्माक पायाको सम्बन्धार) के स्वर्कर कोर्री स्वेत और जीवनकाव करनी या मार्गावरीनके किए कामेख पायाते प्रावंधना करतो। एते समय उन्हें कीरा स्ववहार करना चाहिए हम विध्यम ने उन्हें कमाह देते और कहा करते कि पुत्रका और याह्यते काम की तथा शरू की प्रवंधन के मार्पर करें कीर कहा करते कि पृत्रका और याह्यते काम की तथा शरू की प्रवंधन के मार्पर करें कीर कहा करते कि पृत्रका और याह्यते काम कमाया था।

लोग उनको फिदाना प्रंम करते में पासा इसका एक जराहरण बड़े बनके साम मुनाया करते। एक बार प्राप्त बनके किए मननमें नाते हुए वे अत्वारी किरानेपर केकर खूरी गढ़े परमान् वहाँ कोचनानकों एक बटेकर दकता पड़ा। यामच हेनके पत्त्रपा कासक पासा किएमा के कि कि कार्या कर कि के से साम कि कि की कि कोचना कि कि को कि कोचे साम इतकार कर दिसा मेरि क्या कि बन-गामकड़ी जंबा करनेमें गुन्ने बहुत बातन्य मिकता है और यहें होता है। वे बोमोर्ने कितने प्रिम में इसके ऐसे मनेक बुद्धान्त विकार हैं। कीच उनके बचन बुनकर पासम हो उन्हों मीर मनना करीन्य पासन करते तथा मिसकी उन्होंद करनेके किए बातुर हो नाते। (बहुवं)

[गुजरातीसं] इंडिजन सोमिनियन २८-३-१९ ८

14M44 40-4-(7 C

७८. पत्र ' सी० ए० बी आर॰ लबिस्टरको

[जोहानिसवर्ग] सार्थ २८ १९ ८

भीती ए डीआर मैनिस्टर डडी

त्रिय महोदय

विवयः बड़ी तथा मन्य अवस्ति

में इस मामनेस सम्बन्धित सभी कानमात पढ़ पता हूँ। मौर प्रतिकचनके अनुष्केर ६ बीर अ में किम मम बांवे सब हूँ नवांत महि जनीम दिश बानकाक मान पते करतनी चेटन को बा रही है इक्टरनाममें कही गई जमीन गहीं है तो हम मामको सरकतात बीत की । किन्नु मूर्न सम्बन्ध है कि यह इतना अच्छा है कि सम नहीं हो एकता चमाकि इससे बाबाा भगमन गुरा रहुग्या है। इनिम्प म मामा करना हूँ कि आप स्वय सारे तस्मीक यागे में मूर्त गाह भारस्ता हो यसे हैं और गुरशोनन थाई नो कहा हो उसीगर निजर नहीं रहें। वसींकि हो सकता है कि उनन जानम माकर बहुतनी गमन-बसानियों कर से हो।

(भवजीय)

राक्षा की हुई कलाया अधाबी प्रति (एन एन ४८ ६) न।

t देश्रिर "पश्च सी० र श्री भार वेशियरको " पुत्र १३९ ।

### ७९ पत्र मगनसास गांधीको

[जोहानिधवर्ग] मार्चे २८ १९ ८

चि॰ सगम्बास

क्राया थी भड़ीसे कहना कि नने उनके कानवात खूब ब्यानक साब पढ़ सिमें हैं। मैने बहु इकरारनामा जिसपर न्यू कैसक्के यी ऐंडर्सनके हत्ताक्षर हैं पढ़ किया है। बाबड़ाके संभाषका उत्तर भी मन एक किया है। वो शीवें हैं वितक श्रारत भी नप्रीको पूरी सफ्रमता वदस्य मिक्नी बाहिए। उत्तरके बनुक्केंद ६ बोर ७ म कहा गया है कि बाबड़ा जिस भूमि पर नपना रावा बताता है यह जमीन वह नहीं है जिसका जिक इकपारनाममें किया गया है। और नर्बेंग्रुव्ते निस भूनिका सर्वेंग्रुव किया है उसमें वह भूनि भी शामिल है जो इक्टार नाममें विश्वक मामारपर धम्मन्त बारी किये वय हैं उस्मिक्त नहीं है। यदि ये दो बार्ते साबित की या सकें दो भी बड़ो जबरम जीत कार्येंगे। फिल्तु मुझे बड़ी बासंका है कि बड़ी दिय मय जनावमें कोई गम्न्द्रों न हो। जनएव उन्हें बहुत बांब्यान रहना बाहिए क्योंकि मंद्रि व हार तम तो उन्हें वर्वोच्य व्यायानयमें कराचित् १ - पाँड या उपस और विभन्न तार्च करन पहेंने। बडीके खाँमिमिटर थी बैबिस्टरने मेरे पात कारवात मज 🕻। उन्हें बड़ी जाया है फिल्रु म स्वयं इस बारेमें पूरा इरमीनान कर केना चाहता हूँ कि विस बर्मानको बाबड़ा वस्त्र करते ह वह इक्यरनामेमें जिल्लिकित भूमि नहीं है। इसकिए बापके पास इस सम्बन्धमें बहुत जीरशर और निर्णावक प्रमाण होना जरूरी है। तुम्हें चाहिए कि भी बडीको मह पत्र अच्छा तथा समझा यो। यदि वे कुछ और प्रस्त पूछना बाहें दो में अब इनका उत्तर देनकी स्थितिमें हूँ नवोंकि नेदा तवाब है कि मरे पांच सारे कापबात मौजूद हैं और, इसक मनावा म जन्हें गौरन देख चुका हूँ। भी बहीसे यह भी कह देना कि जो पिछका हिसाब उन्हें दिया गया था और जिसके बारेमें उन्होन कुछ कहा था उसके बाद मैंने उनसे कोई दीन नहीं भी है और वो काम में अब कर रहा हूँ उसकी मी कोई पीछ दिना उनकी सहमितिके केनेका मेरा इराहा नहीं है। जनमें पूछना कि स्वयं जनका इस मामकेमें क्या भद्र है भौर बया इसम्र किए मुझे फीस केनी पाहिए। उनसे कहना कि यथाप यह बाम रिशाब नहीं है फिर भी में बाहुता हूँ कि फीलक मामसमें पूर्व रूपके न ही यहा पब प्रस्तान करें नथानि चन्द्रान मूप्तपर इतना मधिक विख्वास रखा है।

यदि नुम्हें भी बड़ी न मिर्से को इंस पत्रकों नुभ नीतन मिर्योक पर छोड़ सक्के हा।

तुम्हाच गुभविष्टक

टाइप की हुई रफ्तरी अवनी प्रति (एत एन ४८६) ता

#### ८० स्रॉड सेस्बोर्नके विचार

मॉर्ड शस्त्रोतेने कतावर्धडॉर्पम मास्त्रीयौकि प्रस्तपर जो भाषक दिया बहु समस्त भारतीयोके सिए विचारणीय है। हम उग्रका अनुवाद अन्यन वे रहे हैं।

चौर सेरनोर्नके मापणका नर्व यह है कि मारतीयों और पूसरी एशियाई कीमांको माराके साथ देएमें न आने देना चाहिए। उनके किए साथ देश एमा जाने जिसमें दे धर्मे। उन्हान गोरीके रेक्स उनको न भान रनका उपाय यह बताया है कि भारतीय तो बिटिय प्रका है और उनमें कोई बम नहीं है, इसकिए उनके साथ चाह जैसा व्यवहार किया जा सकता है। बाकी रहे जापानी और चीनी। उनको बाहर रखनक किए संदेशी अंग्रेका मनक्ट बनाया जाय जिससे कि उनको बखात हुए रक्ता जा सक।

मोर्रोचे लाख देवाँमें छाँबँ संस्थोर्न बसिष बाफिका आस्ट्रकिया बमेरिका न्यूजीबैंब मारिको मिनते हैं। थ यह [दो] मानदे हैं कि मारतीयोंको बाहर जानेको छूट सिक्ती चाहिए। इसकिए वे कहते हैं कि मारतीयोंके किए पूर्व नारिका पैसे देस रखे नायें। विचार करें तो इसका सर्व यह हुआ कि मारतीयोंको वासताकी सवस्थायें ही एका जाये क्योंकि मादतीय यदि पूर्व शाक्षिका वैसे वेसोंमें वसेंग तो वहीं भी कवर-भवीं दो मोरे ही उहये। मह तो बोर्सेके विश्राण प्राप्त करने और उन्नति करनके किए एक नवा शेन कोमनेके समान होगा। फिर हेकन आरोपिय ही वहाँ और नजे देखोंको दर्शना हिमार्टिक नृतृतार बातार करें, इंडनी बक्ति उनमें नहीं है। इसक्प केचक मास्तीय क्रेमीक किए ही देख पूत्रक करनेका विचार दिस्कुक खर्ब है। इसके अतिरिक्त लोडे सम्बोनिक मायनका वर्ष यह हुआ कि निस देसमें नोरीके बसने क्षायक अच्छी यक्ष्मान हो उस देखने मारदीयाँकी न वसन दिया जाने। यानी भारतीयोहे छिए रोनकारक गर्म नीर समेरिया-सस्त वेच रखे आयें। माध्यीय उनमें सबते यों इसमें जॉर्ड सेस्बोर्ग तमिक भी हस्तवाप करना नहीं भाइते।

हम आँड सस्वार्तके इस भागनको स्वार्वपूर्ण और भयकर मानते हैं। उनके विचारोके बनुसार चका जाने को बक्षिण आफिकार्ने अन्तर्भ एक भी भारतीय न रहेगा। वे महानुभाव यह मानते हैं कि पूर्व और परिचम कभी इकट्ठे नहीं हो एकते। उनकी यह मान्यता ठीक हो तो मारत मंत्रेनोके मनीन नमक वासके क्यमें ही यह एकता है। उसके सिए जन्म मार्प हो । तो प्राप्त विकास कराने नार्वा कर करते हैं के स्वाप्त करते हैं के स्वाप्त करते हैं के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त करते हैं होना और बतामा होया । हम मानते हैं कि हम नवेगी शंका कायम रखकर भी स्वतन्त्रताचे पह सकते हैं। बीजरींके कपर बढ़ेशी होता है फिर भी जनकी स्वतन्त्रतान सभी नहीं है।

वन कॉर्ड रेस्टोर्नके विचारिक निवस नया स्थाय किये जाये यह विचारचीत है। हम मानते हैं कि इसका उपाय हमारे झाममें हैं। दुनिवामें नियम यह विकार्ड रेता है कि हम को चाइते हैं और निस्के मोम्ब होते हैं वहीं हमें मिकता है। हम यकि दुनियाके विभिन्न

र **भौरतेक प्र**विद्योग भी १९ ॥ में पेखा क्षत्रान विश्वा था। देशिय सकता ह. यह ४४.८-९ ।

भागों में बचना और उन्नति करना चाहते हैं वो हम बैधे उपाय करेंथे। इन उपायों में हमें तीन मुख्य दिवादि के हैं। वे ये हैं (१) प्रत्यक भाष्टीय वपने वर्षका पासन समाहित स्वापूर्वक करे (२) हिन्तुओं और मुख्यनानों में एकवा खुनी चाहिए, और (३) भाष्टीय प्रवादन सच्ची विद्या प्राप्त करें।

यिए पहुंची दर्वका पाछन किया जाये तो उसमें दूसरी यो धर्तीका समावेस बनने-आप हो ताता है। हम सब मुख्य पर्यांको सबना मानते हैं इसिक्य निर्दे प्रस्तक नाति बनन क्षते पर्यांको उस्ति पर्यांक त्यांति क्षत्र क्षत्र पर्यांको करें तो ईस्तर में उक्ता विश्वास पृष्ठ हुं हो याच्या बीद उसे साद ही प्रिय क्रमेश। यदि हुंध औड़ दायुद्धे मरने-अपने बर्मका पाछन करों तो एक दूसरेके बीच समझ म होना समीत् एकताको एका होची। औद को औड़ प्रकार पर्यां म करता पाछन करता चाहते हैं वे बिपिसित बीद क्षांनी करायि नहीं एड़ एकते। वे बाक्सी भी न एड़ एकमें बीद दास खास्तर क्षत्र वालों तो उसे स्वित दास खासर कराने बुद दायारे।

हुन इन विचारोंको कोर प्रत्यक माध्यीयका ज्यान वाकपित करते हैं। हुन एस युनर्ने खुदे हैं, विचर्ने हुनें बहुत साववानी रखनी है।

[मुनयतीचे]

इंडियन मोविनियन ४~४~१९ ८

### ८१ मेटासके भारतीय

मटाक्के माध्यीसीयर वाक्षमण किया वा रहा है। कोई कहता है कि व्यापारियोंको कहते स्थापरका परवाना न देना वाहिए। कोई कहता है कि वार्यान-भावको नेदाककी निकाक देना वाहिए। कोई कहता है कि वार्यान-भावको नेदाककी किया है। उसने वाहिए। वाहिए

मिर्समिटिसीका बाना क्ष्य किया बाये यह बाठ प्रोत्पाहित की वाने योग्य है। वस्तक पिर्समिटिया जारतीय बाते रहेंने तबतक भारतीय समानको विकडूक गुक्र-सारित न निक्सी।

न्यातारित परवाशा कानून वज्ञतक प्रकाशित गारी किया वाता वज्ञतक वधके धान्यक्षमें न्यूत नहीं कहाँ या धक्ता। किन्तु वह वर्षकी ज्ञाबित वेकर बुकावकी स्वत्वाकों साव को है कानू वह वर्षकी कार्य पेता हिन्तु पराधीमिका वहेंस्य मुश्रावकों के प्रकाश के प्रकाश

करनमें हमें यर्व अनुवाब करना चाहिए। इस वृष्टिये इस वपका कानून हमें पराब नहीं है। फिर मी हम उस कानूनको स्वोक्त होनेश रोक म सकें यह सम्मव है। किन्तु इस वर्षक अन्यर हम अपना तेज — अपनी स्थिति ऐसी चमका तकते हैं कि मोरे स्वयं ही हमें निकासनकी बात करनके बजाब रखनेका ही विचार करें। ऐसी स्थिति सामा आस्त्रीमोर्के हापने हैं।

[गुजरावीस]

इंडियन मोपिनियन ४-४-१९ ८

# ८२ इसन मियाँकी विवाह

यी बातद मृह्म्मदर्क मुपुन थी हुवन वियो निमक्षे विभावत नामकी बाद बहुत दिनीये चक पही ची जिस्से वरनाह विकायको किए रवाना हो वने हैं। उन्हें बहुत-दी बारदें बेरें, मृद्रात्कनादियों दी मर्द और जुरोंके नारे करें। इंद वनका यह अर्थ है कि कीण अस्मा कान देखकर प्रवाद होते हैं मीर उन्हें पुत्रम क्यों हैं। थी हुवन नियो जनी बनान हैं। वन्हें बाहुत दीवना और देखना है। हुन वनकी कम्मी उन्हा तमुस्त्री बीर मन्तरिकी कामना करते हैं। नेटाक्ट विकायत जानेवाके बनरे बनके मार्थ्यायोगे थी हुवन नियो वही निम नायने। हुम भी वादद मुहम्बको उनकी बहादुरिके किए मुदारकनाव देते हैं।

भारतीय समावको इस उंबाहरणक शक्क कमा नाहिए। माराजीय समाव सक्यों सिक्षा भे केमान कमार दुनियान है। त्यांगा सिक बीर रिकाइया क्वा शार्वमा । विकादम है। सिक्षा भे केमान कमार दुनियान के शिक्षाका बात रिक्षाका क्यापन ये झारी नाहै आहके समानेमें बहुत ककरी हैं। इनके अमावमें मनुष्य दिना हाव-शीवका रह बाता है। यह बात प्रान्त करतके बाद उसका क्या उपनेश किया जाये यह यी स्वस्ता पाहिए। बात केमान सानत है। उसके क्याफ कमा हों एकता है। येंचा कमारा वा सक्या है और ओक-देवा की बा सक्यों है। इस आनका अपनेश सम्बोध वार्तीय भीर कोक-देवा के किए किया जाने दी ही इस आपन करता ठोक माना का सक्या है नहीं तो गई बात विषके समान है। इस ऐसा गईके बी कह पूर्व है कीर यह जात इस्टाइनकी स्वार्टन में वा सक्यों है।

भी हरन मियाँको साहसका अनुकरण अस्य माठा-पिता करेंबे इमें देशी आहा है।

[मुजरातीसे]

वंक्रियम श्रोपिनियम, ४-४-१९ ८

# ८३ पत्रलेखकोंको सूचमा

हम समझौतेके बारेमें काफी टीका-टिप्पवियाँ प्रकासित कर बुके हैं। एक बंकमें उसके पक्तमें बहुत-सा छापा गा। इस जंकमें उसके विरोधर्में जो निका है, उसमें से जितना बना उदना प्रकाबित कर रहे हैं। हम सोचते हैं बब समझौतेपर टीका-टिप्पणी बन्द करनेका समय या यमा है। समाजको दूसरे काम हायमें अने हैं और नये पराजम विकाने हैं। समाज सब-कुछ कर चुका येंचा नहीं है। जिसे हमेया बाय बहुना है वह कभी बाधानसे नहीं बैठवा। इसकिए हम इसके बाद समझोदेक बारेमें पक्ष या विपक्षके स्थानीय [पत्रकेसकोके] टीकापव प्रकामित नहीं कर सकेंने। बसदत्ता भारत अपना विकासतसे कुछ नामे तो भानी सामदर्शनकी दुग्टिस ही बोड़ा-बहुत प्रकासित करंथे। इस अंकर्ने इसने बो-कुक प्रकासित किया है उसमें कई क्षित्रवासोंकी स्वष्ट मूळ है ऐसा इस सोकते हैं। किन्तु स्वयं हम तथा दूसरे इन वाटेंकि सम्बन्धमे इतनी अधिक टीका कर चुके हैं कि विदाय छिखने या मूक सुकारनेकी बरूरत नहीं भान पहती है। हरएक सान्दोकनमें कुछ-न-कुछ वकतफहमियाँ खुती हैं और होती है। उनके उत्तर हमेडा दिये नहीं बाते। वे उतार काकान्तरमें धवको मिल बाते है। बरने दावक वर्षेको सब हम समझौतेकी धिकावती असवा बाखोचना बन्द करनेकी सखाह देते हैं। उन्हें इतना ही माद रखना पर्याप्त है कि हुमने सरपाग्रहकी को महिमा देकी वह क्या भी पुंचली नहीं पढ सक्यी।

[ युजरावीस ] इंडियन भौपिनियन ४-४-१९ ८

# ८४ एक सत्यवीरकी कथा [१]

#### परतापना

मराक्त महान बमीरमा बीर वीर पुस्य मुकरातका जाम ईसाथ ४७१ वर्ष पूर्व हुमा था। वे भूनानमें जरमे व और उनका जीवन वर्ज और लोकहितके काम करनमें बीहा था। कुछ ईप्यक्ति बीनोंसे उनका सीच उनके सर्मुच नहीं देखें पथे। और उन्होंन उनपर सूठ आरोप कनाने। सुकरात बुदासे बहुत उरकर चलते ने इसकिए नमुष्यो हारा की गई मासोधनाकी कम परवाह करते थे। उनको मृत्युका अय नहीं था। वे मुवारक वे मीर यूनानकी राजधानी एमन्तके सीर्वोमें जी दोप का मय के तदा उनको दूर करणका प्रयत्न करते थे। एसा करते हुए वे बहुतने कौपोके सम्पर्कमें साते थे। श्वकोंके मनपर उनका अच्छा-बासा प्रभाव

्र यांनीकी को समय-समयहर महाभारूनै राष्ट्रमानीका ग्राम्याची हार दिशा करते ने के किही-मनिवरी सकार सामिक निर्माति सम्बद्ध हुना करते ने और उनका व्येषा आवशारिक हुना करता गर, न कि एरियासिक। क्यका तताकीत को पहुन्देखनायी था ।

हुमा था और उनको टोकियाँ उनके पीछे फिर्मा रहनी भी । इससे को कोन दूसरोंको ठनव पहिते में उनकी देवी करत हो यह और जो सोमोंकी भ्रष्ट करने अपना स्वार्ग सावते में वनकी कमाईमें दाशा पहने संगी।

प्रेस्थर्में यह कानून या कि जो बहुकि परम्पराज्य परिक्रे अनुसार न चस्त्र और बुधर्पेको उस प्रकार न चननेकी शीच है उसकी अपराणी माना जाने और अपराण सिद्ध होनेपर उसे मृत्युच्य दिया जाये। सुकरात स्वयं राज्यक वर्षके अनुसार चन्नेसे प किन्तु उसमें जो पाखन मा गया वा उसको निटानके छिए कुमरोंको निमयतापूर्वक अपदेश देते और स्वयं उस पात्रास्त्र दर छत्ते दे।

भेर पर्य प्रमाणक कानूनके बनुसार इस अकारके अहरामको बीच पंकीक सामने होशी थी। मुक्छा पर राज्य-वर्षका उत्कावन करने और कुंधरिको उसका उत्कावन करनेको सीच देनेका आरोप कमारा गया एवं उत्कार बहावन मण्डको विचार किया बया। मुक्छाउड़ी विचाने महावन मण्डको विचार किया बया। मुक्छाउड़ी विचाने महावन मण्डको कहुउड़ी कोर्योकी हार्गि हुई यो । इस कारण वे उनके प्रकि वर्षमान राज्य न । महावन मण्डको कहुउड़ी कोर्योकी हार्गि हुई यो । इस कारण वे उनके प्रकि वर्षमान राज्य न । स्वाप्त कर्मित क्षारा और उन्हें विच पीकर मराज्य राज्य विचार प्रमाणको वर्षक विचार काम में साई वासी भीं। उनमें से मुक्यावको विचारको साम मृत्युकी सवादी नहीं।

यह बीर पुष्प करने ही हानश निपपान करके विकास हमा और जिस दिन उसकी विषयान करना था उसी दिन उसने अपने एक मित्र और किप्पके सम्मूख स्थिपकी नाकरणा और जारामकी संगरताके सन्तवाम व्याक्यान किया। कहा जाता है कि युक्रणत विषयानके अन्तिम समातक निर्मय रहे और उन्होंने हेंग्रेस-देशते विषयान किया। उनको मो-कुछ कहना का उसका अन्तिम बाक्य कहकर उन्होंने जैस हम प्रसन्त्वापूर्वक सर्वेद पीते हैं, वैसे विषका म्याका प्रसन्तवासे पिया।

भाज पंचार मुक्यतको स्मरण कर्या है। उनको विकास कार्यों कोर्गोका हिन्न हुना है। उनपर बोप कमानेवार्कों और उनको वण्ड देनेवार्कोको दुनिया निन्ता करती है। पुरुषत तो अमर हो गये और उनके तथा उन्हों बैठे कस्य पुवर्षिक वसके बाव स्परत गुनान प्रस्ति है।

सकारतने अपनी सफाईमें जो माधम विधा उसका विवरण जनके शिष्म क्यातनामा अफबातुन (प्केटो)ने किया है। उसका अनुवाद बहुत-सी नापाओं में हुआ है। यह आपन बहुत सुन्दर और नीवि-रस्ते परिपूर्ण है। इसकिए हम उसको यहाँ है रहे है। इस उसका सम्बद्ध मनवाद नहीं पार-मात्र दये।

हुमें विश्वन जाफिकानें निल्म धमस्य मारतमें नभी नहुतसे काम करते हैं। तभी मारतकें संघट हुए होने। हम मुक्तराजी सीति जीना और मरणा सामा चाहिए। इसके निरिष्ण पुत्रका महाम धराया थे। उन्होंने नगरों ही वैस्थ मृतायक नीगीक निक्द सर्वामाह किसी। उपकें मुक्तरा महाम धराया थे। उन्होंने नगरों ही वैस्थ मृतायक नीगीक निक्द सरवायह किसी। उपकें पुत्रका के ने महामू हुए । इस नवक्क कामध्याक कामध्या महिला मिली सा प्राय जानके मक्से क्षान दोरोंको नहीं नेहींगे और उनको चाननेपर भी उनकी नोर् बाद यह नारकका जान्तरिक और बाह्य सरीर रीयरहित होकर मता बंगा हो बायेना

हव बचेबी या कप्य सम्याम-क्यी कीटाणू उसको कोई झरि न पहुँचा एकेंमे। किन्तु यदि स्वयं सरीर सम्राहुवा होगा तो एक प्रकारके संज्यमक कीटाणूबॉकी गय्ट करनपर उनकी वयह हुसरे प्रकारक संज्यमक कीटाणू संमिकार बमा क्यें बोर मासके सरीरको गय्ट कर रेंगे।

हम यही मुक्तरावके भागनका सार इस उद्देश्यने दे रहे हैं कि हमारे पाठक इन वारोंको स्वानमें एककर और मुक्तराव नैसे महास्ताके क्षिनारोंको बनुव बीसा अमकर उसका रनपान करें और उससे आने आन्तरिक रोगका उन्मूचन करके बन्य बोगांको इस प्रकारके योगोंके उन्मूचनमें महायवा हैं।

[मुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन ४-४-१९ ८

# ८५ मिल्लके प्रक्यात नेता [२]

दिद्यारियों में के अच्चल कोकप्रिय में। एक विद्यालन कहा ना कि मिसमें कातूनडा अच्यतन करनवाण सारे विद्यार्थी पायाके दकके समर्थक में। यद पाया गुरोपत बारिय काने उस समय उनके सम्मानमें विद्यार्थियों और पूनरे नोगोंडा वो यून्स निकता ना उदता बड़ा यसस कियों मी पिसीके सम्मानमें पड़के कभी नहीं निकता ना।

मुख्य कामेल पांधा उत्तम बन्ता तो ये ही वे बच्छे लेलक भी ये। इंग्लैंडके क्षणी मृद्ध परके महातृत्तार हुनियालं मुख्यनानीमें वे एक बायक्क परकार वे। तब वे हम्मम पहुंचे परके महातृत्तार हुनियालं मुख्यनीयो भागां और राज्येंका बीवन नामक दुरके हिल्मी थी। उन्होंने कुछ करिवारों और रेडिम्पोशको विन्धा मामक एक एतिहासिक उपस्पात भी किया था। उन्होंने सक्य महात्या मामका एक माहिक-मन विकास वा। वे उन्होंने सक्य महात्या मामका एक माहिक-मन विकास वा। वे उन्होंने प्रभाग वनके ऐम्पोको उद्यानी प्रकास वनके ऐम्पोको उद्यानी प्रकास वा। उन्होंने स्थान नामका पन विकास वा। उनके पहुंके के विभा और विदेशों माहिक पर्या वा सामाप्यामी स्थितन थ। उन्हें केब नापाका पूरा कान या इसकिए उन्हें मुद्देशीय नामका पन विकास वा। उनके पहुंके के विभा और विदेशों माहिक पर्या वना सामका पन विकास वा। उनके पहुंके के विभा की प्रभाव विकास उन्हों में विकास वा। उन्हें केब नापाका पूरा कान या इसकिए उन्हें मुद्देशीय नामका पन विकास पर्योक कीमती अस्पर मुक्य के। आगे प्रकास उनके सम्पूर्ण मिनका नामक पराने कीमती अस्पर प्रक्ष केवा नामक प्रमान के सामक विकास उन्होंने एक पुल्यक जापानके वारमें और एक पुल्यक वृक्ष के अपनी कोमी विकास उनके विकास कीमती किया।

उनके संपिकास मोर मिन क्रम मा पाताको मृत्का दुखरायी समाचार मुनकर राहें
विराय ही गहरा आधान अनेना — म हाहकार कर उठेंगे। उनक गर्मुमार कारण उनके
और बहुन भीन आर्थान होत्र था। उनका तौर-साध्य और बानविषकी मिन्नस क्रांमो
भन हर भी भी और भीन उनके (स्प्लेश) पराये सामिक हो गाँवे था। सैक्स पुनिस्द
ऐक्सन जी उनकी भाजीकन मिन रही। उतक आपनाक क्रम मक्करणकी स्लावनामें सिखा
है कि मुक्ताक कामेणन नारे सुरोतकी साना की है और अपनी रह मानामीने राजनीति
और राजकात्मार सम्म प्रीयु अनक भोजींक साथ उन्हान निकात की है। यह निकात
सरी सनने रेसक दिवनामानने उस्तीमी विद्य हहै।

विटिय गायनका आरम्भ होतपर मिसियँकि विकास विरस्कार और उपेका बतानेकी **यो शह नाई** उसे रोकना ही मुस्तपन्न कामेक पासाके प्रयत्नका करण था। इस प्रयत्नमें क्तें सफ्रम्ता मिली इस बायसे कोई इनकार नहीं कर सकता। बाब केंच लोग मिलियोंके विषयमें केंबी राम बौर उनके प्रति सहानुभृतिका भाव रखते हैं इसका धेम मृत्यस्त्र कामेस पासा द्वारा चन्नाये गये महान सचर्पका ही है। भाषणों सवाबो और सेखाँके हारा उन्होंने रिया दिया वा कि देखोल्नतिके किए भाहे जिलगी मेहनत करनी पड़े वे वकनशाले न में। उनके सेवों और मायबोर्ने इटब्रोके महान् वैद्यमक्त मैजिनीके विद्यान्तोंकी समक पिक्ती है। नैतिनीका यह विस्ताव कि बतार्ने छल और स्वामकी है दिवस होती है पाघाके नापसी बौर छेवाँमें भी बून दिवारी पहला है। बपने कर्जस्पीके प्रति उद्याहा वाल प्रदेशीयानमी कमी भौर कारात्वा इन दुर्जुबाँको वे विस्तका यह मानते वे बौर हमके नाएके क्यि वहे वह मान्योसन चळाते है।

जन्हें इस बातका पूरा निरुपय हो गया था कि पश्चिमके बौद्धिक शायनोंके बिना निसकी सच्यी उसति नहीं हो सकती। वे मानते वे कि परिवम और पूर्वके सीमाने सम्मन्य अविक माइ होने पाहिए और उनकी मानस्थकतापर और देनेमें उन्होंने कुछ भी दाकी न रखा ना। फिर भी ने इस्कामके पहके अनुवायी ने । धार्मिक सुधारके बारेमें उनके उत्साहका पार न बा। तुकाँके साम उनका सम्बन्ध सुविदित था। इस बातसे विकृकर कुछ योरे उन्हें 'टरको-कार के निकास करने होताय ना रचनाय का राज्य कर के प्रति है विशेष के प्रति है । कार्य के कार्य में । उनकी जननीतिक विशास्त्राचकी एक मानस्ता यह भी कि तुर्की मित्रको जानारोके बाड़े नहीं जायेगा । मुस्लान करके प्रवासिक विशासिक एका समान करता मा और उन्तरे वर्जे हितीय येतीके मबीदियां तथा 'क्यम-चक-युक्तारी' की ज्यापियी प्रकात की कीं।

अपने जीवनके बन्तिय वर्षोंमें उन्होंने भी काम किया उसे साथ मिल बच्छी तरह वानता है। क्यों-व्यां उनके वान्य वार्था पहले । पा कार्य कार्य वार्य वार्य वार्य कार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य कार्य कर कार्य कर वार्य या वार्य कार्य के हुई मुद्दिनका त्याय कर वार्य या वार्य वार्य का हुई मुद्दिनका त्याय कर वे इस्ताय कर कार्य का वार्य का कार्य कार्य का वार्य कर वार्य वार्य का वार्य कार्य वार्य वार्य वार्य वार्य कार्य कार्य वार्य वार वार्य वार क्यों-क्यों उनक समर्कक अर्क्ट त्यायते गये और इसरे डरपोक बोस्त अपने देशका समर्थन भरना कोक्ते पर्ये त्यों-त्या मुस्तका कामेक पाक्षाकी हिम्मत बीर प्रवक होती गई बीर वे सपने प्रयत्नोंमें विविकाधिक परिवास करते वसे।

सन १९ ६ के विसम्बरमें उन्होंने मिलके 'राष्टीय' बधकी स्थापना की थी। यह उनका मिताम महान कार्य था: उस दिन मृत्युबन्दासे स्टक्ट सन्तोंने यो मादन दिया उससे हुनाएँ क्षीत मानगा-वर पानक-विदे हो पूर्व के। उन्होंने शाकिनकी बोरसार पहण्डाहरूके साथ उनके (राष्ट्रीय) सकते विद्यालाँका पामन करणेका वो क्का दिया वह मानो वपने देख सन्दर्भोंको मृत्रपत्त कानेक पाया द्यारा मध्ये समय सीपी वह बरोहर है।

अपने दक्तकी स्वापनाके कामके धिकधिकेमें उन्हें जो अपार परिचम करना पड़ा उससे वनके नामुक स्वास्म्यको ऐसा मनका क्या कि फिर ने सँगल ही न सके। भरम-बस्यापर पहे-पहे

१ इन्होंच सिन्हा

उन्होंने सपना आन्योसन जारी रता और [इम्बेडक] प्रधान मणी तथा घर एडवर्ड प्रेकी पत्र सिर्वकर इस सारोपका कहा जवाब दिया कि मिसवासी स्वराज्य मौगनेके मोम्य नहीं हैं। इसके बाद खड़नें दिन फरवरीकी १० वारीकको उनकी मृत्यु हो गई।

[पुनरावीसं]

इंडियन मोपिनियन ४-४-१९ ८

### ८६ बोहानिसयर्गकी चिटठी

### इमीदिया चैत्रुमनका पत्र

हमीरिया खबुमनन विदेशोंमें उन कोनाका बामार मानक किए मानएनक क्यां मिट्टियों किसी है विद्यांने कानूनक विदेश कहारियें हमारी नवड की। ये पत्र पुन्तुरें, हरे और काक रासे बहुत शक्के मोटे कार्ड-पेपप्पर कार्य गय हैं और इनपर पुन्यर किनारी ननी हुई है। ऐसे क्याम दो शी पत्र नायेंगे। उनपर सो हमाब कम्युक कारिए, भी फैन्सी तथा भी कुमाहियांक हराक्षा है। मबनुका कनुवाद नीचे दिया था रहा है

#### बादरचीय महोदय

ट्रान्यचाकं भारतीयोक धेयपमं भारण बहुत दिक्यस्थी सी भीर हमारे धमावन मदरकं निए जब भी प्रार्थना की आपने हुएता उसकी और अधिकार प्यान दिया इसके छिए हम हमीदिया इसकी की अपने कि उसके हारिक बाबारा अपने करने अधिकार अधिकार के हैं। इस सबयेमें स्थानन भारत एकट उत्तयें और आधिफ्तार की घून परिणात निकला स्थान आपका धमर्थन बहुत प्रहायक हुआ है इसमें हमें तिरक भी घरंतु मही है। गुर्कीक मुख्यमानीयर आप हो और बहुति अस्य प्रवार लगा न हो पा साम्य अधिकार के हार्ले हमें स्थानकों सियोग सीरों उस अमुला हुआ बा इसिए एसे साम्य अधिकार अधिकार अधिकार अधिकार करना स्थानाविक वा। और इसर पुरस्कारों हमारि अध्यत करना कि सीरों से इस्तार को एक सीरों उस करना सीरों अधिकार निष्य प्रवार निष्य की सीर स्थान करना स्थानाविक वा। और इसर पुरस्कारों हमारे अध्यत करना कि सीरों से इस्तार को एक सीरों स्थान की सीर सीर अधिकार निष्य की सीर स्थान करना सीर्य अधिकार की साम्य की स्थान की साम्य की साम्य की स्थान की साम्य की स्थान की साम्य की स्थान की साम्य की साम्य की साम्य की स्थान की साम्य की स

### वीन भागपत्र

मों है ऐस्टिहिक सैगद शहमद अकी तथा सर अवस्थी भावनवरीक मानवर तैयार हो गम है। वे आधामी सरवाहमें भी रिचको मनी जानेंगे और भी रिच समावकी तरस्ट इन तीनां महानुमार्कोको मानवर देंगे जिनमें इन महानुमार्कोका आभार भाना नया है।

### 'रवर्ष-कानूम'

धरकारने राज्यशक्तमें विकल्पनाके विश्वित परापति सम्बन्धित एक कार्नुकका विश्वक प्रकाशित किया है। वह काणुन सामारण तौर पर | मास्व को अमीत् स्वय-कानुन रहसाता

१ मूक बोर्स्सी मानरत इंडियाण ओरिएनियणक १८-४-१९ ८ के व्यवसे प्रवादित द्वारा या ।

है। सरकारका प्रसादा उसे संसदकी मानामी बैठकमें पास करानका है। जो स्वर्ध-कान्त फिम्हास वमकर्मे है यह मधीववा उससे मिकता-बुकता है। किन्तु पहले इसमें काले बाविभयोधे सम्मिति मुख बाराबाँके वो अर्थ मिकसते थे ने अन स्पष्ट कपसे सनके विवद कर वी गयी हैं। प्रचित्र कानुनके बनुसार सरकारने जोशानिसनर्ग हरनावि नगरोंस परवान देनसे इनकार कर दिया था। क्डीपुर्टमें को मुक्कमा हुला इडियन औपिनियन के पाठकोंको उसका स्मरम हरें। होया। किन्तु कानुनका निर्मेशक वर्ष न होनेक कारण सरकारने वपना आपह छोड़ दिया था। बब यदि उत्परके मस्तिवरें मुताबिक कानून बन थाये तो जनिव प्रदेशकी वागीमधे किए कार्ष त्रम पार करारक गरावरक गुराविक कार्यूच का बाव या यावाच सवसका जनात्रक करूर कीर्यों और पारत्यिकोंके प्रवादन नहीं विकास करेंगे यही नहीं ने नहीं यू मी नहीं छस्ते । इसका यह जीसप्राय हुआ कि समित्र प्रदेशवाक आपर्ये सारतीय और दूसरे काले कीण केनक बस्तियोमं ही यह सर्हेंने। उस कानूनके दूसरे बच्च भी आतम्य है। इसका सारास मैं नमेजी विमानको सेव रहा हूँ। किन्तु सूक्य जानने योग्य बात तो थी सैन नताई, नहीं है। इस कानुनके विरुद्ध भारतीय समावको सवरवस्त सचर्च करना परेवा। विकादतका एक अमेनी सकवार हमारे पक्षमें किस चुका है। किन्तु राज्या वस तो तभी पमकेगा जब हम वह सब करेंप नो हमें करना पाहिए। हमारा नाहा करना उसी होनावनक होगा। इस प्रकारक प्रस्क मार्फीय समयक बिकाफ हमेशा होते ही रहेने। बीर हम विषया उसका निरोद करते रहेगे उसमें नीविते रहने समाराहित

#### चच्चा इस्साफ

सोफियानगरमें कुछ बतनी जपने नाम चमीन सेकर वस वये हैं। यह तीव नगर पाछिकाको सीमार्मे है। उसके नियमके अनुसार कोई बतनी नगरपाछिकाकी इकायतके विना सत्तों के बाहुर नहीं पह एकता। नवस्तानिकार्ने उपस्कृत वर्तिनियोर हम वारकों के मुक्ता बह्यों के बाहुर नहीं पह एकता। नवस्तानिकार्ने उपस्कृत वर्तिनीयर हम वारकों के मुक्ता बह्याया। त्यासानीयर्ने उन्हें देण्ड दिया। नवनियोंने वरीक की। उन्हों वे कोग बीठ नदे हैं। सर्वोज्य न्यायाक्यने फैसका दिया है कि नवरपाक्षिकाका यह नियम इन बतनियोके किए वैकायका माना जायेया। यह निर्णय देते हुए त्यायाचीछ वेथेल्यने सपरपासिकाके मुक्यमेको बरवाचार कहकर उसकी निंदा की बीर कहा कि सम्य राष्ट्रमें बपनी सम्मक्तिके सपयोगके मिकाप्पर बाबात नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्य स्वायाच्य सवा ऐसा स्वाय करता बाबा है यह सन्तीपकी बात है।

#### पंजीयव

 भैन पंजीबन करा छो है। प्रिटोरियामें कुछ माश्तीयाँको १ अँयुक्त्याको स्नप बेनेमें सक्त नापत्ति थी। श्री चैमने उनकी नापत्ति स्वीकार नहीं करते वे। यन उसका ईसका हो वना है। उनके पंत्रीसनकं किए प्रिटोरियामें कार्यांक्स बास ग्रीरपर जुला रखा जायेगा। किन्तुने अस्तक बरबास्य नहीं वी है उन्हें कम्पर वेनेके विचारत वोह्तित्तरांस सी हुके समयके किए बन्तर फिरसे खोला वागेगा। फिकहाक बन्तर पीटसंबर्ग पविसन्द्रम हत्यादि

t Mar officer a i ्य वर्ष पारक्ष पार्ट । य नवीं पह लावानीको द्वारा कि. चालून पने दी लावानिकाल क्षत्रों दो किन्द्र लाव पूरी ठाउँ मार्टनीत पत्रमें है, " किन्द्र मात्रकाते का कुरेवर को विर्णय पत्रों दिया। काने क्या का नामान्त प्राची दि. दिन्ते निविद्य करोलामा मधाल नकारी मात्रका वा कमा तिसी दोविसे क्यारित व्यविकास वा स्थानों में पून रहा है बौर एसी बाधा है कि पंजीयनकी अभिना है अप्रैक तक पूरी मा पुरुषी। स्थास है कि उसके बाद पंजीयन-पत्र देनमें एक महीना करा जायगा।

#### उतावके माखीय

बाहर फ्लेबाले मास्त्रीय ट्रान्सवाक्सें प्रवक्त पानके किए बहा उतावली करत दोन पड़ रहे हैं। हुछ सोन पकर तर्रकेंद्रे भी सामिक हो जाते हैं। मुझे हब सबये कहना चाहिए कि इस स्पष्ट व समावक हानि पहुँबासये। जिनके पास सुबक्त बाक्का वक्सा अनुसरित्य हो उनके आनमें कहारट भरी हैं। फिला दलरे मास्त्रीयाओं सभी एक केन्द्रता स्वितस है।

### गीरे फेरीवाके

म्बर्गडॉपेमें थी बेनीने वो पायण निया है उबसे पोर खरीबाले वह माबेसमें मा पन हैं। उन्होंने २ पौड़की मदद गांधी है। भी बेसीने इस सम्बन्धमें ५ पीड़ बेनेको कहा है। उनका विचार प्राप्ताय खरीबालोंको स्वानंक है। उपराधी हुक्यमाने कोई बास दम हो एसा मही स्वच्छा। किन्नु यदि ऐसी हुब्यम्बले जारी पहुठे तुर हम बठे रहें तो बन्तम नुक्तात होगा इसमें भी एक नहीं है। इसिए माप्तीय कोमको यद प्राप्ता है कि नित्त अमूस उस रक्तर मनी है वह पड़ी से पदीमें ही भी बोक जानवाका सनू नहीं है बिन्त समूस उस बदम-बदकर सामने सानवाल बोर है। माप्तीय क्रियाक इस विचय दौरत समस में कि कर्म अना सामा साफ-मुक्तर रजना थाहिए, प्रायानिक दंग्से बेचना चाहिए और उद्देश्वरा नहीं करनी पाहिए।

### उद्युरमके भारतीय

बटमूरन (क्य उपनिवेस) ने खबके नाम तार आया है। उसमें नहाँठ प्रमूत भी मुहस्मद यो मुस्ति करते हैं कि अगन्न र मानत गोकी एक चया हुई और उसमें सेक्फ कार्मीन मुद्द कर कर किए निषि इस्ट्री की गई यह बयक हमत अब से आयम। उस म कवीर कीय चकी है "प्रतिय भर किसी नी गमन एक्स सिक पानकी सम्मानना है।

#### पंजीयनके विषयमं भन्तिम समाचार

तारीन १ मात्र तक प्रतीयनके लिए ३२६२ प्रार्थनायत्र हिए यथ हा उस तारीन तक ६ ६ प्रमाणपत्र स्थाहत हुए और उनवर हस्ताधर दिय यथ। बारे उपनिवसमें अनह स्थानोंदर कार्यान्य गुरू कुके ही और तमाय लीय प्रतीयन कराने अब है।

[गुजधनी हे ]

इंडियन आविनियन, ४--४-१९ ८

### ८७ नेटाल डायरेक्ट-लाइनके जहाब

हम सपने पत्रके गुकाराती स्तम्मोंमें संवादवाताकोंक मन्ने हुए वो पत्रोंका सार्यस छाप ऐहै। प्रभीम मेटाल वायरेवट-बाइतके मारत जानकोंक बहानों में स्थानकों कमी तथा अन्य लमुपिया-सीठी विकायत की गई है। मुसाफिरोंकी विकायत है कि उनके पाकानों बादम और गने हैं इस (केंद्र) परकी वनह सुंग है कीर आरामवेह नहीं है। निम्नी मिक्स से बहुत हों। केटी है। उसमें निवाने मुसाफिरोंकों के किया बाता है के उसमें समा गही सकता भी भी विकायतें हैं जिनका फिलहाक जिक करना हम जकरी नहीं समस्ते। हम हम बहानिके माफिकों और एवँटोंका स्थान उक्त सम्पोकी कोर विकास बाहरे हैं। और मरीसा करते हैं कि करोंग सकर करनेवाले मुसाफिरोंकी विकासतीको युरी तीरते बाँच की नामेनी और उनके सन निकासनेपर उनकें हर किया बारोगा!

[अंग्रेजीसे]

इंडियन मोपिनियम, ११-४-१९ ८

# ८८ कुष्ठ रोगियोंकी हुआ

बंधेन लोग एज्य करते हैं इंडीकिए ने मुनी है यह न माना जाये। उनके नीर महत्त्व कारल हैं। वे बुनी क्लो हैं उनके हामने राज्य-राज्य क्लों हैं जावि सार्जिक कारली हैं। विश्व कारल हैं। वे बुनी क्लो हैं उनके हामने राज्य-राज्य क्लों हैं जावि कारलि कारले का

माराज में बहुए दो मानका एक गांव है। जब में देवाई पार्विपोंने कुछ प्रीमंगोंका बसराज का सामा है। वे उसमें किसी भी भागांत्र कुछ ऐसीको बाविक कर को है। उस् १९ के पार्विको नावकार्य क्रायां क्यां क्

र देविय कार ५, १६ ४८५ ४८५ और कार ६, वृद्ध ४३६-३०।

विभिन्न दर्शात गार अपना-अपना काम छाड़कर बात हैं। व यहाँ मानत हैं कि एसा करनमें सुक्या परमार्थ है। यह सक्युक ईस्वरका काय है और उस करनमें तमका तथा उनके समायका करवान है। कैनडारे भी ऐंडर्यन नामक एक पनाइय गौरांग सम्बन यह काम करनक सिए रन मरावाठामें भाग है। इन सुबका खर्च कीन चमाता है? यदि कोई ऐसा सुबाध चठाये ता इमन ऊपरक तम्य जिस किताबर्मे स किये है उसी किताबर्मे इसका जबाब भी है। कर्षके किए य सोब

इड रोपिरोंची रवा

tol

विकायतमें चन्दा इक्ट्रा करते हैं। हम भारतमें से उन्हें थोड़ पैस हो देत हैं। इसका उद्देश नया है? इस संवासका जनान भी सीमा है। बयक उनका यह स्थान है कि इस प्रकारक का रागी नियन है उन्हें ईसाई बनाया जाय। किन्तु यदि व ईसाई न

यनें ता भी वे उन्हें निकाल बाहर नहीं करते । उनका उहस्य हर हाम्दर्मे उनकी सवा-मूम्पा करना खता है। जी समाज ऐसा परवार्ष करना है और जिस समाजमें एसा काम करनक मिए हजारों मनुष्य मिन बाव है वह समाय स्थाकर मुखी त हो वह संगाय न्याकर राज्य न करे?

भारतक सोम जबतक अपना इस प्रकारका बोम स्वयं नहीं उठाते अपना ही कदाय पूरा नहीं करन समनक व किस प्रकार सुनी हा सकत हैं किस प्रकार उन्हें स्वयान्य मिछ सकता है ? स्वयान्य निष्य भी बाज वो उन्तरे क्या काब 📢 तकता है? इंग्लैडमें कुछ रोना न हां गुसा नहीं है। उनकी और नकरतें नहीं हैं एमा मी नहीं है। किन्तु अधव-ममाब ऐस कामकि चिए दूचरापर निभर नहीं रहना। अपना कनव्य व स्वयं करते हैं। हुम किमी अन्य समायकी

मंदर करें, यह तो दूरको बात है हम स्वय बरला ही बाम नहीं उद्य पात । म बाउँ सावन योग्य है। कार कार दिवार करक व हमें अधिकार नहीं दत इसमिए भवनाको बुरा बहुकर, उन्हें निकास बाहुर करनका आन्दासन चलाकर, हम अपनी विजय मान सर्व हैं फिन्तु एसा करके इस अपना शुक्रमान करते हैं फायश नहीं। हम बारनविक

कारनको भुका रहे हैं। मध्ये प्रस्य करते हैं और मुन भोगने हैं इतका कारच इन कुछ पीमियाकी दुसा ही नवीं न हो? और हम दुन्त मानत ह इसका कारण उनकी नस्तुका नवीं नही हा सकती?

[युक्सातीस]

इंडियन औपिनियन ११-४-१ ८

# ८९ केपके भारतीय

हम टाउनके केम आरमधंन किया है
पब रिक्षण मार्गिक स्थानेन स्थान करी के कारण बसे जा रहे है तह सरकारण
स्थित जारिकसर गेरिके स्थानेन सामार्गिक नामार्गिक कारण बसे जा रहे है तह सहस्या स्थानेक स्थान रखें। उन्हें ज्यां मेरे निकल्वे
नामें रबोन्यों एसियाई बाते कार्ये — यह बहुत बुध होगा। हमें एक एक निका है उससे
नाम पहता है कि प्रवासी कामूनपर कारण विश्व सिवा वास्त्रामिक किया जाना पाहिए
ततनी सार्वपानीय महीं किया बाता ऐसा समेह किया जा सकता है। करता है। कर्मनुनन ही कर्मी होनी उनके कारण ऐसा होता होगा। हमारे पन-नेककने कहा है। कि हो सी एसियाई अपन कारको सोकह वपने क्यका तताकर उन्हें है। वे कहते हैं कि उनके पिता यही है और उनकी पादाएँ पारतमें है। यह बात ऐसी सम्प्रीर है कि इसे उपने स्थान नहीं की बा सकती।

के जारायां को यह टिप्पणी मनमें अफित कर केने योच्य है। बाद रजना चाहिए कि कित जारायां सामान्यतः मारतीसीके मित पैर-बाद नहीं एकता। दिश भी वह ऐसा नमें मिजता है? कहीं हुनाय बोय तो नहीं है? हुनारे विस्कृत कुछ कहा कामे या किया जाये तो सबसे एकके हमें कपना ही कोन वेकार चाहिए. यह बहर-बच्चा नियम है।

केरने भारतीमोक प्रवेचके सम्बन्धमें कोई शोकावड़ी होती है या नहीं स्वका राज हुने सूर्त है। इसे उत्पाद कोई बनुभव गड़ी है। किन्तु नेटाक आरिसे बोन्चक होता है उपसे बनुमान किया या एकता है कि इसने कुछ बच्चे हमारा को भी होता चाहिए। यह उत्तर बाऐपमें कुछ स्वस्य हो तो कंपके भारतीमोंको विचार करना चाहिए। इस समय स्विति ऐसी है कि स्वित्य बारिक्कामें निषक नार्योग नहीं या सकते। यह नावस्थक है कि वे यहाँ न बाथ।

त नाम। ुदान्यनामम् भी एती ही विकासत नार्ददै। ऐसा कहा भारत द्वै कि कोन नहीं

चोरीसं वाने 🕶 है।

नाराज नार कम हो। इसका देखान केले हो? यह प्रस्त वहा है। किन्तु यह सकी-सांति समझ केना चाहिए कि इस प्रस्तके जीवत समावानगर ही बारजीय समावकी प्रतिस्त्र गिर्मर है।

[चुवचदीस]

इंडियन बौधिनियन ११-४-१९ ८

### ९० इडीमें परवानेका मामला

[गुजरातीस] इंक्सिन जोपिनियन ११-४-१९ ८

# ९१ जहाजॉमें कव्ट

नेदाल बासरेक्ट-काइतके यहाजाँमें गाणियोंकी बहुत कप्ट होते हैं इस जायसके हो पत्त हर इस अकने काप रहे हैं। इन त्यारंज जगुमान किया जा एकदा है कि उनने जवस ही इस्तुत कप्ट होते होंगे। मारतीय माणी इस क्याँका निरोक दनने कमें है इसे इस अक्षा अबन मानते ह। बहाजोमें गोरे गाणियोंके किया बहुत-मी मुक्तियार देखी जाती हैं। एकड़ा बारण नहीं है कि गोरोंकों कप्ट होता है तो हे उसे कमी चूनवार सहन नहीं करते। इस बोनों पत्रोंकी और इस उन बहाजोके एजेंटीका व्यान बाक्तियक करते हैं। उनका करांच्य है कि है इस कप्टीके सानवार अधित लोक करें बोर इनका शिवारण करें।

[गुजरातीस] इंडियन जोपिनियम ११–४-२९ ८

# ९२ स्रोहानिसबर्गकी चिद्ठी

### चीमान्तर्मे चोची

अफताह है कि नान्यसावकी सीमायर चारों तरफंसे मारतीय विकास मृत्यदिएमके वासिक हो रहें है। यदि नारतीय इस अकार सकत स्वीकेसे झान्यसावमें या रहे हैं तो वर्षे तथा सम्य मारतीयों में स्वतीयाना परिचान होना पढ़ेगा यह विकास कर स्टार है। हासिए चौरोले वातली इन्स्त करनेवाके मारतीयों को बहुत विचार करना चारिए। यदि रहके चौरों विकास होती तो परिचार के महान में स्वतीय हो। यदि यदि परिचार के स्वतीय हो। यदि परिचार के महान में स्वतीय हो। यदि परिचार के स्वतीय हो। यदि यो किर कानून मने स्वतीय गई। यदि परिचार के स्वतीय हो। यदि मारतीय स्वतीय स्वतीय स्वतीय हो। यदि स्वतीय नी प्रकार परिचार हो। यदि स्वतीय स्वतीय

मेरे समझी बदर मिली है कि कुछ एथियाई विना जनुमितियक द्वास्थासमें राशिक हो रहे हैं। कुछ वो चक्रकर जाते हैं। मेरे समझी मही मालम कि सीमायर किस तवाकी वार मेरे समझी मही मालम कि सीमायर किस तवाकी वार की जा रही है। किन्तु मेरे समझी विचार सरकार ख़ुआब है कि सीमायर बीर रेखानी वार्तियों के किस मीमायर बीर रेखानी है। जिएस मेरे समझी यह मिला मारे सीमायर बीर रेखानी है। जिएस मेरे समझी यह मिला जा किस हो है। वो बिना जनुमित्रमंत्र की की सीमाय की किस जा किस हो की सीमा जनुमित्रमंत्र की की सीमा जनुमित्रमंत्र की सीमा जा किस हो सी बिना जनुमित्रमंत्र की सीमायर की सिना जनुमित्रमंत्र की सीमायर की सीमा

### पक्षिमाई नामार

कानसंबोर्गक व्यापार-सकते प्रस्तान किया है कि एसिनाई कोतको बस्तियों में भेर रिया बारे बीर उनका क्यापार भी बहुँकिक सीमित कर दिया बारी में इस प्रस्ताकको बीर सन्बुद्ध बनाने किए इस सकते पिकस्तुकाके सेवकी किया। पिकस्तुका संको सकते एकता। पिकस्तुका संको एकते उनका प्रस्तान स्वीकार नहीं किया और सुन्धित किया कि हरवाना सिसे बिना उन्हें बस्तियों नहीं भेवा वा सकता और इसकिए उनता सकते सरकारक पास ऐसा पन मेकतेते इनकार कर सिया है।

#### काछ चीम भीर श्रराप

प्रधिनाई तथा बच्च काले कौथोंको अरावकी बूट मिक एके इसके किए प्रिटोरियामें बाल्योकन किया था रहा है। अवस्वारिक बनुधार भी काष्टिम नामक कोई एउवन हैं थो इस हक्कार्यके कहा माम के रहे हैं। प्रिटोरियाने इस बावकों केकर रावपारों मेंत्री हुई है। एक प्रार्थनाएक दैयार किया गया है को इस्थानकारी समस्कों मेंवा नायेगा। उसमें कहा गया है कि सराव-वर्षी होगपर भी काले जानशी सराव प्रार्थ कर कैसे हों जीर उसमें मोरे उन्हें बहुत कुटते हैं। काले बारानों मोरेसे साव मीरो ही ही थी किए उन्हें प्रकट करी तीन देने ही सार है। भोरीसे पीनके कारण जर्जू जब घाएव निकती है तो व एकदम उटकर पी लेत है भीर नपेंचें पूर है। जारि है। प्राविध्योका कहना है कि जनाय इसके सकता घरणकी सूट होनी चाहिए। इस नर्मीयर कई कार्क आविध्योक साविध्योक है। प्राविध्योक से इस प्राविध्य पर है। गारतीयामें ये इस प्राविध्य कर्मर है हमा के लिए हमें नाम है कि एकर कोई गारतीय सदी करेगा भी नहीं। भेरी समझमें इस जर्मीक पीछे मोरोका हाय है। इस एउक्कर्पयम कुछ हर तक बतानमंत्रों वाक्कर्मी सूट देनके प्राप्त है। यदि इसक दिव्य इसकें में सुध हमा कहा है। इस इसकें प्राप्त है। बाता। में जानता है कि कुछ गारतीय सराव चर्चाय चौरीस चरीकों भीर पीछे भी दीने भी ही। पीनवाफ स्वयं भी इतना समझ हो है कि सहाव पीनकी स्वयंद बहुत बुरी है। वे इसकी सद नहीं सोइने और यह यी मानते हैं कि छोड़ना बहुत पुष्टिक है। यहा मानते हुए वे यह बात मूख आते है कि सम और जारावाण करना बात है। वेर एक बार हिम्मत करके से अपनी सावत प्राविध्य कार हिम्मत करके से अपनी सावत प्राविध्य वाद प्राविध्य कर वाद वाद प्राविध्य वाद प्राविध्य है।

#### ਜ਼ਰਵੀ

#### मारतीर्पाषी प्रशंसा

जिटारिया स्तूव' में पंत्रीयनड राम्यस्थित एक सम्मा सन्त है। उनमें कहा पान है कि भारतायों तथा पीनियोन इसमें अच्छी अन्द की है और छन्तांप दिया है। आजनक परीयन कैंक हुना है। ऐवं कहुन कम पानक है जिनपर एतराज किया ना सकता हो।

### वीसक वसीख ही गये

इस पष्ट सम्पादक भी पोजकको सन सोयबाएको बकानप्रकी सन्द निनी है। पाइकाको याह होगा कि भी पाणक शिन क्षत्र कानुकत अस्पायन सन्ते दृद्ध स । उन्हान सन्त्वकी सैनेस्ट्र सन्द परीक्षा पान को है। पूसरे परीक्षाने भी पान को हैं। उन्हें कि भागा सम्प्रस प्रति हो आती है जिननी असती। पिछक बील वर्षोने उन्हान होम्स्ट्रास्ट्री कान्त्रकी परीक्षा गरीया उत्तीस को। मार्च बहुँबको पहुंची तारीखको थी गांधीके बाद उनक बील वय पूर्व हो पर्यावस्त्र ने बकावत करनक किए प्रार्वनागन रंगके अधिकारी हा यमें हैं। सर्वोच्च स्थानास्मन पठ सोमवारको बहु प्रार्थनागन किया और उसे स्वीकृत किया।

#### परवाने

निन माराजीयोंने परवाने नहीं किये हैं उन्हें इस बारेमें | बहुत शहरों करना थाहिए।
विनक्ते पास नया पंत्रीयन है ने उसे दिखाकर समुखे वर्षके किये परवाना प्राप्त कर सकते
हैं। किन्तुनि पंत्रीयन नहीं करावा है उन्हें परवाना ३ जून तक का निमेत्रा। किन्तु सकते
किए प्राप्तेनाक इस महोनेकी ३ तारीक तक है देना चाहिए। को प्रार्थनाक्षम नहीं वेरे
उनके कर महिंद मिनमें मुकस्मा थकनकी सम्मादना है। इसकिए प्राप्तेक माराजियको
सोन परवाना के केना चाहिए।

#### पंसीपन

तारीक ८ तक जो प्रार्थनापन दिये यमे उनकी कुछ संक्या ७६ ७ है और उस दिन तक दिने गय प्रमामपनीको संक्या ४५९ है। इन दिना बार्मबास्य तथा सीक्रेनबर्धर्म प्रार्थनापन किये जा रहे हैं। विनोनीमें तारीक १३ १४ और १५को फोस्स्यरस्प तारीक १३ १४को प्रतिकृतन तारीक १६, १७ और १८ को तथा कुपर्यकरियें तारीक १६,१७ और १८को प्रार्थनापन किसे बासेने।

[बुषयतीसे]

इंडियन कोपिनियन ११-४-१९ ८

# ९३ एक सत्यवीरकी कथा [२]

न्यायाची सकि रूपमें वापका काम यह वेखना है कि मैं न्यायसंक्त बात कहता है या नहीं।

मेरा कर्तम्य बापके सम्मृत्स सरको ही मस्तृत करता है। मृद्यपर बहुत-से क्षेत्रोंने बारीप क्याने हैं। एक बारीप यह है कि मैं सब प्रकांकी कानबीन करता हूँ और नमयको सही सावित करता हूँ और कानोको प्रसित करता हूँ इन सारोपोंको करानवासे काम सवित्यान हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने पूर्वजीके सर्पका पाकन नहीं करता। उन्होंन ऐसी बार्ट बापके कानोंसे बायके बास्सकाकसे सर-सरकर आपको [मेरे बिसाक] उत्तजित किया 🕻। इसके अविरिक्त उन्होंने ये बार्त मेरे पीठ-पीछे की हैं। इस कारम में बापक सम्मूल भपनी सफाई पस नहीं कर सका। उन्होंने ईप्यविद्य या दुप्टताबस मापसे [मुठी] बार्ते करके सायक मनमें जो उत्तवना पैदा कर दी है, मैं उसे मापक मनसे निकाल देना बाह्या हैं। फिलु म बानवा हैं कि यह काय कठिन है। फिर भी मुझे जो कहना उचित है उदे में कडूँमा। परिचाम जी प्रमु चाहें था हो। व जो-कुछ कहते हैं उदका बार मैंने उत्तर बताया। इसके बडिरिक्ड वे नाटकोंने' सरी

हुँसी करते हुँ और उनमें यह विचाले हूँ कि में वायुमें उड़नेका प्रयोग करता है। में इसके क्षा कर हैं जाना भी यह नहीं काहत कि बायुर्वे उन्ना नहीं बा एडना, कोई इसका बानकार हो तो बहु बेसक बैसा प्रयोग करें। किन्तु मुखे इसका कोई बान नहीं है। किर मी मेसीटस मुस्तर ऐसा बाएंग करता है। इस बहाबन-मण्डकर से बाप अनेक सोब मेरे सम्पर्कतें हमेसा आते रहे हैं। आप एक-बुसरेस पुष्कर बेस्ट कि क्या मैत किसी दिन किसीसे एसी बाट भी की है। बौर यदि जाप सब यह कह सकें कि मने किसीसे ऐसी बाद नहीं की दो आप समझ सकते हैं कि जैसे यह बायोप मसत्य है वैसे ही अन्य आयोप भी जसत्य होने चाहिए।

फिर, मेरे निरोधी कहते हैं कि में कोनाको खिला देता हैं और उनसे उसके बदल हिंदू पर निर्धा कर्युत हैं पर करावा । तका बात है कर कात उठक कर कात उठक कर कर के दिया है जा है जा उदक कर के दिया कर हैं जो है दूर के मूर्य कर कि कर हैं जो है दूर के मार्थ कर कि कर हैं जो कर कर कर के दें। यदि वे कच्छी उरह कि कर के दें। यदि वे कच्छी उरह कि को के दें के दे दें के दे दें के द और यदि उनको प्रभावंपर के बानवाझा शिक्षक मिक्ष वो इस उसको वन और नान क्यों न दें? किन्तु मरे किए वो इस प्रकार शिक्षा देगा सम्बद्ध हो नहीं हुना।

तब बाप कहेंगे अबि तुक्षमें काई बोप नहीं है तो तेरे उसर इतने बारोप क्यों क्याने वाते हैं । यदि तूने सोगोंको विशेषरूपसे प्रमावित न किया हो तो ये बारोप बन्ध सोनीपर कों मही जनाये बाते और ऊपर ही क्यों अपाये वाते हैं। बापका ऐसा पूछना सनुविद्य मही होता। में यह बतानका प्रथल करूँना कि मेरे ऊपर बारोप क्यों क्याने एस हैं। बाएको ाकः हाना । न यह परानिश तेपरा काला । कार काल रायपार का काला पे पि है। बाह्य कर्मादित् सीचे वाला व्यांस्थ्य करी हो। हिस्स भी बाद्य है वहां कहेंगा। वे मुख्यर आरोग काला है है एका कारण बाह है कि मेरे पाठ जमुक बात है। यह बात करी है। यह बात करी वाला है वह बाद एवंचे दो में कहुँगा कि यह बात गर्क भागतीय हो हो एमार्गि हुमारे देशतों भी कहा है, कि यह बात निकार मुख्ये हैं उदावा जम्म किसीमें जहीं है

र व्यक्तिल वरिक्रोडेबीनक सम्ब कारव्या (शतक), ते हैं किसी सुवरतको स्वरूरतका हो का बोडनेसम दिखान वहा है।

16

ऐसी देवबाबी हुई फिर भी भैने उसपर तुरन्त विश्वास नहीं किया। इससिए हुममें बो सबस अधिक जानी कहा जाता वा भें उसके समीप गया। मने उससे कुछ प्रश्न पूछे। उसपर है मने मह जाना कि उसे क्षो जानका यम्ममात्र जा। मुक्तर्ने जानका यम्म नहीं भा इसस्पिए मुझे ऐसा भगा कि मै इस इवतक उसकी तुकनामें स्विक आशी हैं। क्योंकि जो स्पक्ति अपने मजानको जानता है कहा जा सकता है कि वह अपने अज्ञानको न जाननेवासे व्यक्तिकी तुक्तामें जातो है। किन्तु जब मने पूर्वकवित जातीको उसका अजात बतामा छब मै उसकी नौबार्ने सटका। फिर में बूसरे बातीके समीप गया। उसने मी बातका बम्म किया -- अपने बहानको देंदा। मैने उसकी यह बात बताई, इसकिए वह भी भेरा बैरी बन गया। इस प्रकार में बहुत-स सोयोके समीप गया और उन सभीने अपने अज्ञानको क्रियाबा। मैने उन सभीका दम्म उन्हें बताया और इससे उनके मनमें मेरे प्रति कटता था गई। अपन अनुभवसे मैंने मह जाना कि जहाँ जानका जितना अधिक बस्थ वा वहाँ वस्तृतः उठना ही अधिक बन्दकार या। मैंने यह मौ देखा कि इम चढ़त अज्ञानी है इसका भान होना ही सक्या वान है।

मैं बहुत-से करियोंके और बहुत-से कलाकारोंके समीप बया। मैंने देखा कि बहुत-से कवि अपनी कविताको नहीं समक्षा सके। कलाकारोंकी कला निभाषेड्र केंची मी किन्दु कबाके जनव्यसे उन्होंने यह मान किया वा कि बन्य विपयोंने वी उनके पास बन्य सोगोंकी तसनामें अधिक बान है। इस प्रकार ने सभी पोता का रहे थे। मैन देखा कि मूझे अपनी

बद्धानाबस्याचा भाग जन सबकी बपेका अधिक था।

[बुबयवीसे]

इंडियन ओचिनिवन ११-४-१९ ८

# ९४ मिलके प्रस्पात नेता [३]

मुस्तका कामेल पावाकी मृत्युकी कवर फैक्त ही कोगोंसे स्थाप्त शोककी भावना मौर उनकी धर बाजाका निमान समाचारपर्जीन प्रकाखित विवरण इस प्रकार 🛊

मस्त्रफा कामेक पाकाकी मृत्युकी कवर श्रेतक ही शोकको गढरो छात्रा फैस गई मीर बसका सीम सीवा पत्रके बस्तरमं जमा होने सने। वृद्दे सोवतक नम्हें बाक्कोकी उपह फुट-फुटकर से रहे ने। जनेड भीर गुनक और-जोरते विकास कर रहे ने। दूस्य इतना सीक-जनक ना कि पत्तर-वैदा कठिन हुदय मी पित्रक जाता।

कीवा पत्रके बन्दरके सामने कोगोंकी भीड़ सारे दिल जमी रही। नहीं खड़ा किया बसा तत्रवृ स्रोकने बूबे स्रोमीये ठसाठस भरा था। मुस्तपुत्र कामेक पासाके करसे बनावा वर्ग उठा वह समयका रोना-गी"ना ऐसा हृदयहाबक था कि वसका वर्षन नहीं हो सकता। यो कड़ी छातीके मालून होते ने ऐते पुरानीको बांखीते यो नीवार बांसू बहुने कने। रिपर्ने तमा इतर लोगोके स्थनते बहुत कोलाहरू फैंक नया ना। बताया हता है कि जनावेपर मिलका रिप्तायो जन अपेटा गया था। रास्तेपर पहुँचनेक बाद कुछ ही देरमें स्रोम एक जनसकी

र मंत्रिक लॉफ केल्डी ।

धनकर्मे स्थवत्वित होकर चसने सने। मुख्यका कामक पासकि स्कूकके विवादी इस युक्छके बामे-बाये चल रहे ने जेरीनके कानून और बानटरीके स्कूमोंके विचार्यी हानोंमें कामे धंडे हेकर पक रहे थे। दूधरे स्कूषोके विद्यापियोंने भी हर पुक्षप्रेय भाग किया था। उन सके हानोमें अस्तर-अक्स सीक-चिक्क थे। बूसरे कोगोंको मिस्ताकर बुक्समें माग केनवाजोंकी हुक संस्था एक सावसे अमारा थी। बताया गया कि बहु विदास जुम्मर तीन मीस कम्बा था।

कोगोंकी इस भारी भीतके कारण जनसके रास्तेपर गाड़ी बादि वाहुनोंका माना-बाना विकष्टक बन्द कर दिया गया था। कहीं-कहीं मीड़ इतनी ज्याचा थी कि मोर्योका चमना भी मुस्कित या। दुर्बटनाएँ रोकने और व्यवस्था बगाये रखनके क्रिए चूमनेवाले पुक्रियके विपाइयोंमें से कईकी बांबोंसे बांसू टपक रहे थे। रास्तेकी हर विककी और हर कर मोमंचि मरी हुई भी और पहाँ वेकिए वही कियाँ पुरुष और बाक्क अपने प्यारे नेताके निवनपर फूट-फूटकर यो यो ने। यह सारा दक्त अल्बन्त इदयहावक गा ।

योरे-भीरे चक्टे हुए जुम्म कहाकनकी मस्तिव एक पहुँचा। यहाँ २ मिनट प्राचैना करनेके बाद बहु किर बार्थ बहु। विश्व छम्प बहु कविस्तान पहुँचा उस समय योकमनन बन-समुदाय समुदकी कहरोंकी भीति चारों विद्याबाँसे उपकृषर बाता हुआ दिसादी पढ़ रहा वा। सनको कबमें उठारनेमें कोगोंकी शिक्षककं कारच कुछ वेर लगी। दफ्तको किमाके समय न्याय-विभावक भृतपूर्व प्रमुख इत्साइक पाक्षा सवरी हारा रचित सरीस्या पढ़ा स्था जिसे मुनकर सोनोंका हृदय पर आया और वे एफक-एफककर रोगे सरो। मरसियाकी कुछ पनित्रमी इस प्रकार है

मो क्य तु भपने बेहमानका सम्मानपूर्वक स्वाभत कर । यह सारी मिसी जनताकी बाधार्थोका बादार वा।

तुम्हारे जैसा देखअस्त और उदारमण पूरुप भरी जवालीमें चका मया यह तुःस इस सहत नहीं कर सकते। तुमने इमें क्रवहका रास्ता बताया है। तुम देखोप्रतिकी जो इमारत बड़ी कर गर्ने हो हम उसकी रक्षा करेंथे। तुमने रोने-नोनको कमी प्रोत्साहम नहीं दिया किन्तु जानके एक दिनके किए छोक्यें दूबनेकी घूट्टी हुमें हो। कछ मुबहुछे हुम क्टानकी उरह वृक्ष होकर तुन्हारा छोड़ा हुजा काम उठा छेंथे।

उत्तर-विभाग माग केनेबाकोंमें बनेक प्रशिद्ध व्यक्ति उपस्थित थे। निसकी स्वयन्तराके मानाशियोंके किए १ फरनरीका दिन महिमय मोकका दिन था। काहिरा धहरके इतिहासमें ऐस शास्त्र धोककी कोई दूसरी पटना पहुके कमी मटिन नहीं हुई। सीग कहते हैं कि जिन्होंने उनकी धव-पात्राका जुसूस देखा है वे उस कम्बे समय तक भूख गड़ी सकेने।

[ मुजयवीसे ]

इंडियन मोपिनियम ११-४-१९ ८

## ९५ अप्रेज सस्यापही महिलाएँ

हम नारतीय सरपावहियोंकी कहाईकी तुकना मतानिकारके किए सथक प्रमल करनेवाणी स्रोप सहित्यामंत्री कहाईकी ताल होगेता करते जाने हैं। ये बहांदुर साथक महिकार स्थानी सूद कहाई वन मी चका रही है। उन्होंने बगती कहाई हमते पहुंचे तुक की भी जी? स्थानी नहीं वा एकता कि वह कन पूर्व होगी। किल्तु उनकी हिम्मत और हुन्स पहुंचे धार्मत स्थान है। अपने अभिनारोंकी प्राप्तक किए सनेक महिकार बोच हो गाई है। उनमें से एकने सम्मत सेकना समुमन एक मेडेनी समाचारणकों प्रकाशित किया है। यह सनुमन हमें सप्याने-वाल और प्रोप्तक निवास मी है। उनके करतीकी तुकनामें हमारा कर दो कोई मीन ही नहीं है। यह महिका विवासी है

हमें पहुछे एक चौकमें कच्च किया गया था। उद्यमें ये निकालमें बाद हुए कोर्निय हमारी उस्त मान स्वान कारिक्ष कोर्निय हमारी उस्त मान स्वान कारिक्ष कोर्निय मान स्वान कारिक्ष कोर्निय स्वान स्वान कारिक्ष कोर्निय से निकाल कारिक्य कोर्निय है। हमारे मान स्वान कारिक्य कोर्निय हमार स्वान हमार स्वान हमार मान स्वान किया वा चुक उपके बाद हम जेक्की पोखाल महाने किया गर्ने। सोवालका कपड़ा बहुत कुरदा था। पहके हुने एक विकोश महान कराइ कार्य हमारे पात मान कराइ के इसे मान से साथ मान कराइ कार्य हमारे पात मान कराइ कार्य हमारे पात मान कार्य हमारे पात कार्य के पहने और कहा जारित जारित के साथ हमारे बात कार्य हमारे पात कार्य हमारे पात कार्य हमारे पात कार्य के पात हमारे पात मान कार्य हमारे पात कार्य हमारे कार्य हमारे पात हमारे हमारे कार्य हमारे कार्य हमारे पात हमारे हमारे कार्य हमारे कार्य हमारे कार्य हमारे कार्य हमारे कार्य हमारे हमारे कार्य हमारे हमारे कार्य हमारे हमारे कार्य हमारे हमारे कार्य हमारे हमारे कार्य हमारे हमारे

रातमें हुने हुनारे ऑवरेमें (कोटरीमें) बन्द कर विदा पाता था। वहां कड़ाकि एक परिचयर नारियकर नेपीने क्वी हुई पटाई विदायर और हो पटक कन्दक मोइक्ट हुन केट नारे थे। भीत हो बातां नहीं थी। मुखह क बने पत कि जाड़ों में नुबहुक मध्य प्रदा हो। भीत हो होता था हुनारे उठनकी पटो बन बातो थी। म उठकर कर्मान्कनी हा रातक पहुंत हुए कपड़ापर ही दिनके कपड़ पहुंत नगी। रातको नो ठंड पड़ने उठक कारण मुने ऐमा करना पड़ता। बारमें कमाईक एक परतनमें हम मुँह माने भीर मातां ना होकर कारण बीच-वह यथने माल बीचता। नारमें कोटरीका दरवाना सोन दिवा बाता था और हुन्या पानी भरने जानको यहा बाता था।

काहा (मने उब कभी बला नहीं पा "समिए में उन्हा स्वाद मही बता स्पत्ती) और रोटी पानक बाद हुन कोठिकी बीते थे। यह स्थाद पहन्त्र बका आ रहा या। मुझे बहु बहंगा और मुर्गतापुच मानुस हुसा।

कोठरी बान और अपना लड्डीका परम्य नवा प्रार्थनाकी पुस्तक आखमारीपर ययान्यान रण देनक बाद हुनें अक्यानक किए टाटकी बैकियां बानका काम दिसा नाना था। बादमें आया पेटा प्रार्थना करनक किए जात थे। शोध-मासीछ दिनयों मान वेटनीं। उस समय आया रंगी क्यों पूचरी रशीक पान वार्याधान करे, इनिंग्य हमारी निरोधिका नामने बैठकर तथारी चौकनी करती थी।

किर जामा पटा कपरत करनर बाद सबका दिनसाली कोडिमें पर दिया जाठा या। पट्टी हरएकका सका महननका काम करना पहता था। बादहरक मनव बादियाकी कासन और करनाजींक एक्क्वी गरुवसाहरके दाय भारत वा जाना था। उसमें यो बाहो-मा संग्रें होनी उनमें आम भी होता वा और बहुँ। एक पीज में नार्री सी।

पामक समय बाय जयबा कोको के साथ घटी दी जाती थी। किर कारक भैस सीनक काम जानवाल कर पामवा काउनक लिए दी गई कविया बायस ल ली जाती भी। एमा करनका दुनु पामय ग्रह था कि नैयम हालक बाद जो मरन ठंड पहना है स्थल भवराकर कार्ड इन किवांका प्रयान आसम्बाद करनक लिए न कर। मान बीपनक लिए क्यन न देनने भी मही हुनु था। यह बान मुझ बादस बात गई थी। कैरियों श पन नहीं हिये जान और न उन्हें विश्वास पह लिनाकी ही स्तरमन

कारकाका पत्र नहीं हथा नात्र भारत छन्। त्याका पत्र तिस्तरका है। दियों ती है। दियों तीक नाम कार्र पत्र बाव हो। अधिकारी अन्य पहलर हम टिपासीक गाय उन्हें भवनेतानक साम लीटा रेश हैं हिंद नेतीका पत्र पानका अधिकार नहीं है।

#### [बुबसर्वास]

इडियम मोचिनियम ११-४-१९ ८

## • ६ मेटासके गर्वर्गर और भारतीय

नेटारूके वर्षार भाहेत्व यहाँ बालेके बाद पहलो चार भारतीय प्रस्तके सम्बन्धे बीके हैं। नेटाम खेठ-मासिक संबक्त वार्षिक समामें यापण देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मनदूरीका स्पयोग करनके बनाय काफिर मनदूरीका स्पयोग करना चाहिए। फिर सर्वर्गर महोदयने कहा कि यहि के ऐसा न करेंसे तो निकंस और काले कोरोकि प्रति न्याथ-क्षि रवनेका गोर्रोका जो स्वनाव है, उसके अनसार वे नेटालनासी भारतीयोंको स्थाय म वे सकेंगे।

इस मायबसे को विचार जलक होते हैं। महर्नरके बन्नमका सासद स्टेनियर मानूम ्र पान्य पाणवार उपन होता है। प्रशास क्षणका साध्य दुश्यर साध्य होता है कि उन्होंने वो भागन दिया है वह भारतीयों के हितको दुन्दिये दिया है। फिर उन्होंने गोर्चको मेतावनी ही है कि वे यदि बन भारतीय सम्बुद्दको बुनायेंने दो नेटाक भारतीयोंके हामोंमें बका यायेंगा। हर नेच्यू नवगका दिवार भारतीयोंके प्रशि प्याय करनेका है, उचके **छिए हम उनका आ**मार मानते हैं।

किन्तु हमारा काम तो यह है कि बच्छे और बुरे पोनॉका विचार करें और उनको तीनें। हुछ बच्छा देखें तो हुम पूककर कुम्या न हो जाये। हुछ बुरा दिखाई दे तो निराव होकर कोषमें न भर जायें। इस विज्ञानके अनुसार विचार करें तो गवनेरका सन्तिन कवन हाकर कामम न प्रार जाये। इस विद्यालको बनुसार विश्वास कर तो गवनराको सनिम कक्षेत्र कुछ किथक बान पक्ता है। यहारे महोदय कहते हैं कि गिर्केट और करने होगोरेड प्रति न्याय करना कोर्सेका स्वमाद है। इसका सब्दे यह हुना कि आराधीय निर्देश हैं और करी निर्देश ही रहेंगे। गोरे सदा ब्याय करने वाये हैं बीर वागी करने रहेंगे। वे भाराधीयोंकी गिर्देश मानते हैं इसमें हम सनका बोध मही समझने करोंकि हम निर्देश हो वस है और निर्देश वने 

ऐसा सोचमेंमें सबस्य का वर्ष सरीरसे बस्थान और कहींने का वर्ष बन्दूक और तस्वारते करोंने नहीं करना है। धरीरत बखनान होनेकी बावस्वकटा है। मारतीय तसवार ठक्ष्मार के करी मही करना है। धरीरत बक्षमान होनेकी मानवस्त्रज्ञ है। मार्याम तक्षमार मीर तमूक नमार रोखाना मार्ग दो मार्ग हो धी खी है। किन्तु निष्ठ उनके हामों मार्थरतम्ब उममार हो दो ने प्रवक्ष हो हैं और दोधमारियोंको भी पानक व्यक्ती हमार्ग बरीरतम्ब नहीं है हमस्त्रिय के हमें निर्वक महते हैं ऐसा मार्गामका वहा कारण यह है कि शाहिर गोरीने मुक्ताके चरिएने बहुत कक्षमार है किद भी गोरे एक्ष्में हैं निर्वक महते हैं निर्वोक उनमें वृद्धि कम है उनमें सब्दानान नहीं है बीर प्रमां कहा नहीं है। हम कहा वहने हैं कि गोरीन मार्ग हो स्वरित्यक हो कहा हो कारीगरी हो और सब्दानमान हो किर मी है उनमी हमार्ग स्वरावन मार्थ स्वरावन मार्ग स्वरावन है। विश्वती मार्यामक स्वरावन स्वरावन हो किर मी है उनमी हमार्ग स्वरावन मा बायोगी। [हर गुपेकि] हस तरह मार्गके प्रैक्षों च्याहरण भिष्ठ सकते है।

हिन्दू, यदि हुम सायको श्रह्म करके श्रस्क होता और अपनको सबस कहमाना पार्टी हीं दो हम नरन्त बर सकेंग्रे कि न'सकों इस समय जितने पारतीय हैं उतने हो करकी हैं। उपनिवास इस दिवारस हमारा विचार मिक जाउगा। कानूमके मुदाबिक ना भा सक बहु मन ही आप किन्नु कानूनके विवक्त कोनाका कान्य कर करना साहर और मिरिमिटियाका काना बन होनम हमें प्रमुल होना भाहिए। यदि इस समय यहाँ आवार नारतीय अननी मान-विव्यक्ता प्रस्त कर बोग नी एव कोनाके कब्द हुए हो नारेंगे।

[युजगपाछ]

इंडियन मोरिनियन १८-४-१९०८

### ९७. डेलागोआ-वेके नारतीय

बनाषातानक मार्गागोंको बांगुळ होन और वांगुण रहनकी बहुठ मारस्यकता है। पही परिमारस्यक डॉक्स्परें का विनियन अकसीयत हुए हैं उनकी आर हम कमारीमानक मार्पागाओ प्यान आक्रिक करत है। य विनियम बहुन पत्रच पहुन बक्ताधित हुए है। "यक सन्त्रमाने हुए पहुन नियम नुके हूं। अब किर पत्राकती बना बास्स्यक समान है। यदि य विनियम बरन समय नक रहेंग तो बाहमें इनका प्रतिकार करिन हाला। और प्रयोत इनमें पूर्मामा बनाकी स्थान पर्योण करस्या है तो भा बनने बहुनन्म भारतीयाक ना पुत्रमानी बना नहां है अधिकार मार जा। है। यह कानून एना है कि स्पन्न अस्मता करी तरहरू पान नदा साथ स्थान पाने। और अन्य बहुनन्मी बहुनने नी हैं।

हम एक नार मिना है जिना मानम हाता है कि चानी जोग प्राप्त हान्तर दिस्स अपनी देशर न र है। चीनिया कि मध्य के अस्था भी वितन स्थी कारण बनागायानी कन ह। यह निर्मात नाम भी चान्तरको उनक मान भन्नवका कार्मियों हो रही है। इस बाबा है कि चीर भी मानक बनामाना ह बादय ना मात्राय नार्म महान्या करण और बहुरिक बानुनक दिस्सा बाहुक करना प्रश्चित हो बहु करण। दिस्मू हम यह मान ना है

कि बराबित मा पायक न जा गक ता थी व जानूनक दिक्स लहुन है

[पुजगांग]

इंडियन मीर्विशयम १८-४-१ ८

#### ९८ नेटाल कांग्रेसका कर्तव्य

सोतिटोनोंके मारतीयोंकी श्वास्तका श्वस्थिकारक विवरण हम पूसरी बयह ये रहे हैं। वे नटामते हैं। यह दूरी क्लारी ही है कि मित्र क्षेत्रके भारतीय जब तरफ कंकड़ केनें हो वह उनके बीचमें बाकर पिरेसा। धान पहता है सरकारने उन्हें (क्बार्टटीन) [सूतकरें दिन विदानोंके किए पहाड़ी टेकरी] क्लफमें मेच विदा है और खनामें भारत सेनलेंक सीच रही है।

[मुदरावीसं]

इंडियन मोपिनियन १८-४-१९ ८

रे पुरेगार्थ। माहित्यार कोर्था-नव वेत्रवेका देव वार्यक विकास कि एक् एक १९ १ में योज सम्बद पर स्थेश र्वितेश्वर महत्त्व मार्गार्थों साधी थी। तत्त्वार्थम बृधियम बोधियमान कामकरीत विशित रोग है कि वार्य रामण पुर तरा था। विभो तत्त्व साधा जब करने कोर्थ के मार्गार्थ में सिक्त कि परि क्रियों के पित स्थानिक पित क्रियों के प्रति क्रियों क्रिया क्रिया क्रियों क्रियों क्रिया क्रिया क्रियों क्रिया क्रिया क्रियों क्रिया क्र

### ९९ केपमें महत्त्वपूण मुकदमा

केशमें चार भारतीय कड़कोंगर मुकबमा चकनकी बदर दैनिक प्रणोमें आई मी। इमिक्स इसने रामदरकी मारफत खास बदर मेंगाई। इस सन्वन्थमें हमें जो तार मिला है उचका सार हम मीने देते हैं। इस मानते हैं कि इसार पाठक [प्रकाशित बदरमें] यह मुमार स्वकट प्रथम हाग । तहन वार कमेंनी बत्तवारों में एसी शारीकी पूरी बदर बही आती। साम तार मंत्रानते हमें हुछ ज्यादा खर्च करना पहता है। किन्तु उसमें महत्त्वपूर्ण वादर मिल सम्बी है। इसिक्स हमन यह निक्स्य किसा है कि जब एसा बस्सर सामें तब यह स्थनस्था की जाने।

रासटरते हार दिया है कि क्यांके बायिकारी बार पारतीय कड़काको क्यमें उठरने दनसे दनकार कर रहे थे। महत्रांकी सकाई यह वी कि उनके जी-बाय क्यांके सिवासी हैं और उनकी सिवासी क्रिकेट होनेका बायिकार है। इस सन्वत्यमें पार बीच्यरें के में है साविद्य उनकी प्रतिपट होनेका बायिकार है। इस सन्वत्यमें पार बीच्यरें ने पारतीय का कुछ का कि स्वत्य है। शाल बोच्यरीकी नवाई। यह वी कि उनकी बायू सोवह वर्षके कम है। इनमें से पूक बॉच्यर की ने उन्होंने गवाई। देते हुए कहा कि उन्होंने पारता बढ़ते अनुसब है। ये बार बावक प्रारत्क नित्य मानव आये हैं उनमें मुस्तमानका कर बच्चर बचा बाता है। इससे उन्होंने बनुसान दिया कि उन प्रवासीन होनेक का कि बोच्यर की क्या बायुंके कहा साम से साम करके वह का बायुंके कर बायुंके कहा साम ही है। साम करके वह का बायुंके कर बायुंके वह साम ही है। साम करके वह का उत्तराकी बनुसान दिया ही

[मुजरावीस] इंडियन ओपिनियम १८*०६*–१९ ८

# १०० जोहानिसबगकी चिद्ठी

#### सस्पाप्रडी भारतीय

सपर स्वात्यों भी दुवादिया वैम जानके किए खाना हो चुक है। उनका विचार बहुत करक भव वेपन बाएक मानका नहीं है। अपनी बाएका विदार भाग उन्होंन विभय आदिकारों विदाया है। रक्षमिए बाकी जिन्दा केपी एक्टर तुराकी क्रमान केपा सनक करणा के कामामें पुत्रात्नका उनका विचार सम्प्राने आता है और प्रशासीय है। इसीरिया अनुसनन दनवारका उनका सीनन्यन किया। उसी विन भी दुवादियान की सपने यहीं भाग दिया।

भी कुशाबिनान अस्ताबहुक्षं नवाहमें बहुत प्रश्वा काथ किया। प्रवृति अन्तदक दिस्पत एगी जा गोय उनकी बात मान तकत य एन बहुन मार्गावा वृत्त रागा तथा जान भागमान भागोड़ा उत्ताह बहुग्या। उनका स्थागर शिक्ष था फिर भी उन्होंन उनकी प्रश्वाह किय दिना पुरत स्थानित्यको तरह नृक्षानदा बात उद्ध्या। नहाहित समय पर्या कानक कियु भी के त्यने निक्त पहें है। इंट्यर उन्हें दीर्थायु करे और व प्रश्न अन्या काम करें यह हुमारी प्रावंता है। भी जमीशाई बाहुन्दी तथा भी बजीशाई मुद्दान्यको भी थी हुनादिवाडी तरह बाँव नियमसम्बन्धी संपर्धन बृद्दा ही प्रयत्नीय भाग विचा था। ये योतों बहुन्दिय भी देख जगके किए रावान हो गये हैं। भी बजीशाई बाहुन्दी तथा दूवरे कानिम्मा नेतामी नेता विचे दिव प्रतान न किया होता तो कानिमयोंको समझाना बहुत किन हो बाता। मेरी धानकारीके बगुधार यी बमीमाई बाहुन्दी पहुले ही देख जानकाके ये तथाशि वे स्वयंके विचारसे ही एक मंदी। में कामना करता है कि भी जमीमाई बाहुन्दी तथा भी बम्बीमाई मुद्दान्यको बृद्धा योगीमुं करे बीर वे भी समानकी देवा बादि सच्छे काम करते हों।

#### গিলুভ

हमारे रेयमे पिभूक नामक सरजही यार बहुत कच्छायक मानी वाती है। महाँकी नगर पास्करका रूपया आरयोगोंको वैद्या ही पिशूक सॉकनेका है। सीडिमाटाउनमें काडिपोर्क मुक्तरमें नाम बानरप सी हट नयरपाडिकाको बाव नहीं बाई। किन्तु हम कोमोंसे कहारण है कि वेयरपटे नाक होती ही नहीं। उसी प्रकार दश नयरपाडिकाके मी नाक नहीं है पूर्व पान पहना है। अर्थेशोर्स भी कहारण है कि नयरपाडिकाके बादमा होती ही नहीं और निस्कें बासमा न हो उसे बाव-बार्स कैंडी। नयरपाडिकाने छोवा है कि स्थानिक सरकारये तीन वार्स मोनी कार्ये

- तबरपालिका द्वारा निर्मावत स्वानीक छिवा दूसरी बच्छ काले स्रोम न यह सर्वे एडी सत्ता प्राप्त करका।
- २ नगरपालिका जिल्ले पहल्य करे जबके लिकाय हुक्ती करह काले नौमाँकी पहलेपर, करीद कर या किसी हुस्ती रीतिसे वनील विक्रमेपर पात्रकी ननामकी सत्ता प्राप्त करना।
- काफिरोंको पेडळ प्रारियोंपर चलनेकी मनाही करनेके विययमें अधिक सत्ता प्रान्त

मुझे ऐमा अधिकार मिळनेको तरिक भी सम्भावना विकाह मही वेती। फिर भी ट्रास्थ-सामकी बड़ी-नहीं नमरपालिका गम्नीरामुक्क ऐसा त्रीव सम्बदी है, यह सात विवारणीय है। स्वत प्रस्तान क्षेत्र के सिक्स विकित है — एस विद्यानक कनुतार हुके मनरपालिकाके विचारको मनश्च मुमाना नहीं चाहिए। एसा कानून नहीं वन सकता एमा जो में कहता हैं उनका कारण है अपने समाजके उत्तर मार विकास । त्रिक कीमने अधी-समी एक वहीं निजय स्तर की है सिमने १९ सहीन कर समायाद कामा है, इस पीक हरनामी में हैं हैं। तब किर नोहानिस्तर्वकी नगरपालिका चाहे जेश विचारोका सेवन करे व उनके मनर्से ही यह जायम। बिन कीमके उत्तर इस प्रकारका निमुक्त उद्याप क्या है उन कीमको हमेगा नामपान उत्तर पाहिए। इसीचें हमारी कमायाद है और समीच बारोर जीव हमारी विकास

#### परकासा

यह नेग पाठकांके हाथमें पहुँचत-पहुँचते १९ अवना २ शारीध्व हा बादगी। जिन मार्स्ताचन अभोनक ब्याचारी परवान न सिमी ही। इसके बाद उनक पाठ केवल ११ दिस

- र देखिर "योहानिकाची विही" वह रेका ।
- ६ मूक प्रधार १८-४-१९०८ व इतियम जोपिनियनमें दिशा गया था।



## १०२ एक सत्यवीरकी कथा [३]

#### सुफरावका क्वाव

अब जाप समझ सकते हैं कि मेरे निकट इतने आरोप क्यानवाके कोम वर्गों है। मैंने राज्यकी अस्य संवा इसकिए नहीं की कि इस किरान जवानी हैं और मानव-वार्तिका बान कितना सस्य है, मैं इसका प्रत्यक्ष वित्र देनेमें स्थल्त रहा। भने अपना [इसरा] सद काम कोड़ रखा है और म भरपना दिख रहा हूँ। किन्तु मुझे कता कि यदि में मनुष्यको उसके बकानका नान कराता हूँ तो में इसमें परमारमाकी सेवा करता हूँ। और पृक्ति मैने मह सेना परन्द की है इसीकिए मेरे निकड़ कोनोंकी नाराजी वह गई है।

इसके विचिरिका कुछ युवक विनक पास अधिक काम नहीं है, मेरे पीछे फिरते हैं और पैसे मैं प्रस्त करता हूँ वैसे ही वे भी शर्वकानियोसे प्रस्त पूछते है। इस प्रकार जिनसे प्रस्त पूछे जाते हैं और जिनकी पोक खुकती है, वे कीय मुखसे रूप्ट हो जाते हैं। ने मुझपर कोई दूसरा जायेन नहीं लगा सकते दसकिए ने कहते हैं कि यह जादमी जनिवसे मधिक गहर पैठता है। हमारे वेपताबाँको नहीं मानता बीर बुरेको बच्का नहकर बताता है। एंसे फ्रोग सपन बद्धानको बँकनेके किए गरे विकक्ष सब सोपॉक कान बनुवित रूपसे भएते हैं। इन कोनॉर्ने नेडीटस और क्रम्य व्यक्ति हैं। मेडीटस यह कहते हैं कि मैं एमेंसके मुक्कोंको

विगाइता हैं। जब म भनीटससे ही प्रका करता हैं। सुकरात मंबीटर क्या आपको सङ्गहीं अवता कि मुक्कोंको विश्व पैतिसे सम्मव हो

सद्भूषी बनाया जाये?

मेनीटस मुझे ऐसा समता है।

मु - तब युवकॉको सब्धूमी कौन बनावा है?

म -- कानून। मु— इससे मरे प्रस्तका उत्तर नहीं मिचा। मैं यह पूछता हुँ कि उनका सुमार कौत

करता है ?

म — मुपार तो म्यायाबीस इसते है।

मु -- स्या भाग यह कहते हैं कि जो न्यायके बासनपर बैठे हैं वे सर्गृत सिक्षा सकते हैं ?

मं — निस्तन्धह्। मु—ने सभी या उनमें से कुछ धी ?

म — समी।

नु—भापने ठीक कहा। सब मैं पूछता हूँ कि जो कीम सही नुननेके सिद्य एकप हुए है के भ्या वैसी भिक्षा नहीं के सकते?

मं— वंभी वंशकते हैं।

मु — तब भाप यह कहते हैं कि एथसक तभी कोन बुवकाको सद्दुव सिक्षा सकते हैं सीर कवल में ही उनको विगानता हैं।

मे -- में मही कहता हैं।

मु — आपने मुझपर बहुत बड़ा थोप बणाया है। बाप को कहते हैं वह बात पोड़ोंपर सी सापू होयी होती। बया आप ऐसा कहते कि बहुत-ते कीम अफड़ो सुबार सकते हैं
और पारें हों उनको विमाइक हैं? ठीक देखें तो क्या ऐसा नहीं कि भोड़ाको सिवार सकते हैं
बहुत हो कम होते हैं और बन्ध तो इस विध्यम कर्मायत होते हैं। क्या आप सह स्वीक्तर
नहीं करते कि यही नियम बन्ध प्राणिमीके सम्बन्धमें भी कायू होता है? मूमें तो काता है
कि यह बात आपको स्वीकार करनी ही पढ़ेगी क्याकि यह विक्रम्त स्वय है। में तो यह
देखता हैं कि मत्यांके सिव्य पूचक नियम हैं यह विक्रम्त आप मिना समझे मुझपर आपोप
समाते हैं। किर, क्या जाम यह स्वीकार नहीं करी कि यो कान दुर्वनांकी स्वयिद्ध स्थारा
सम्य रहते हैं उत्तर उनका [क्वरांका] प्रमाण पहला है।

से --- यह तो से स्वीकर कर्मगा।

म् --- तब साप यह कड़ेने कि कोई-कोई व्यक्ति स्वतः ही अपना बहित करना चाइते हैं ?

में — यह दो में नहीं कह सक्ता।

सु -- तब यह बताइए कि म युवकॉको जान-बुधकर विमाइता हूँ या बनजानमें?

में --- में कहता हूं कि माप उन्हें बात-बुक्तकर विवाहते हैं।

मू — यह बार कैंग्रे कह सकते हैं। बार युवक हैं। य बुहा हूँ। त्या आर मानते हैं कि में सताया भी साम सकता कि में दूसरोंकी विवादीया तो उपमें स्वम भेरा ही सिवक बाहित होगा। यह बार पहुंचे स्वीकार करिया है। को साम स्वादीय होगा। यह बार पहुंचे स्वीकार करें एक हैं। विवादीय हमने वेदा कि दुर्जातों को स्वादीय दुर्जाता दुर्जात का दुर्जाता दुर्जाता दुर्जाता दुर्जाता हुंचे स्वादीय स्वादीय होगा करता भाहता हूँ। और पति मेरा यह कई ठीक हो तो किर सस्टव्य ही विवादनका आरोप दामाच हो बाता है। वव मान कीमिये कि म जनवानमें विवादा हाँ। यदि यह बात थी दो मूखे दिस्ता हो। आरज कर्यम्म था। आरज तो मुखे वृचारका प्रकार भी नहीं किमा। आर मरे स्वीच हो। साम कर्या वा बार मरे स्वीच स्वादीय हो। यह किया हो। साम क्रिया हो। साम क्रिया हो। साम क्रिया हो। स्वाद क्रिया हो। स्वाद स्वाद स्वीच स्वाद स्वीच हो। स्वाद स्वीच हो। स्वाद स्वीच हो। स्वाद स्वाद स्वीच हो। स्वाद स्वाद स्वीच हो। स्वाद स्वाद स्वीच हो। स्वाद स्वाद स्वाद स्वीच हो। स्वाद स्वीच हो। स्वाद स

में -- में निस्तन्तेह यही कहता है।

मु — तव भागका कहता श्या है? तसर जिल्हें मानता है स उर्थ उनको न माननकी धीक देता हैं या अन्य देवताओं को माननेकी शीक्ष देता हूँ ?

में - में तो यह कहता हूँ कि बाप किसी भी देवताका नहीं मानदे।

मु --- बाह ! संबोटस ! बाप दो यह कहते हैं कि समस्त नयर मूर्य और कन्नको भानता है किन्तु में नहीं मानता।

मं -- में ठो यही कहता हूँ कि माप सूर्यको परकर और क्ष्मामको निट्टी मानते हैं।

र हक्ते पत्रने सुक्ताने करा या दि "दुरे नामीरक बन्ने वार्थितीको सनि पर्यवाने हैं।" सक्ते कने पर निषक निकल कि "नाम मं नाने बिन्ती सारीको नामास वनामा हूँ तो हो सक्ता है पर किसी व दिसी तरह हुई हो दुरि गुँचने । नांधीयोक स्वतासमें वन्नेकस ना नंस नहीं दिस नाम है

मानेक दी नाग ग्राम्य-बन्तको को को है।

२ जनगढ़ सोतके पंथेका मूळ कानून चारी खानेसे यह मान्यता प्रकट होती है कि रंगदार कोग -- जो इस कानुमकी सामान्य निर्णय-सीमामें होते हुए भी जब इससे विश्वय क्यस प्रभावित होते हैं --कुको सोनेका पत्था करनेमें ज्याचा अबे मुनहुगार हैं। परसु मेरे समकी रायमें बढ़ौतक बिटिस बारतीयोंका सवाक है सत्य इससे ठीक उकटा है।

 इसके अविरिक्त अनगढ़े सानेकी को व्यावमा की नई है नह यागद मारवीय भुगाएके इंग्लैडमें बनी और नहाँसे आयात की हुई धोनेकी छड़ों तक से शहने आदि बनानेके बन्धेपर रोक क्यानवाधी है। यह तो वाधानीसे मान भी भाने सायक बात है कि इससे सम्बन्धि

मुनारोके सिए एक मारी कठिनाई पैका होती है।

४ इस मत्रविदेका बच्च १२७ में निवेदन करना वाह्या हूँ कुछ सस्पट है और अपने अन्तर्येत रगदार व्यक्तियोंके द्वारा किसी भी प्रकारके विपकारोंकी प्राप्तिका समुब नियम करता जान पहला है। इसी खम्मके जन्तर्गत इस मसविवेक प्रकाशनके पहले बर्गामित मधिकारोके स्वामियोंको अपने विधिकार स्पवार व्यक्तिको इस्तान्तरित करने या विक्रमी दौरपर रेनचे मना किया गया है। यह बाद इस कानुनके प्रभावको पहलस कामू करती है।

५ सन्तर्ने सम्ब १२८ में समक घोषित क्षेत्रोंने राजेवाले रंगरार व्यक्तियोंका नहीं इटाइर विस्तृत अकन वसानेकी बात कही वह है। यदि यह तक पास हो पमा तो विटिय

मारतावामें संभिज्यरके किए इस वैश्वमें रहना भी असम्भव हो जायेगा। इस सम्बन्धमें मधै समिति आवरपूर्वक सरकारको यह याद विकास बाहती है कि

मरा सब एक ऐसी कीमका प्रतिनिविश्व करता है थी मानव-परिवारकी एक सुसस्झत खावार्य उत्तम होतका बाबा करती है, और जिसके व्यापारिक तथा बूसरे हित बतने वहे हैं कि उस अलय बस्तियामें बसानेका मसलब उसकी सम्पूर्ण बरवादी होगा वयोकि उस हाक्समें वह बाजारों बस्तियां और वाड़ोंगें सपने उत हितांकी बनातमें वर्षमा असमर्थ हो जामेंगी।

मरी चमिति चरकारको इस बातकी गार भी दिकाना चाहती है कि ट्रान्सवासमें वस

हुए जिटिया मारदीमोंका वायकांच खानाके धेकोमें रहता है। इसकिए मेरी समिति सरकारक प्रति सावरको जावना रखते हुए यह विद्यास करती है कि कामृतकी जिन पाराआके विकास नहीं विकासत की वई है उन्हें धरकार ना दी बारत के क्यी मा उनमें एवा मुवार कर रंगी कि दान्तराक्षमें च्ह्यवाक भारतीय प्रमावका इंच्डिन राह्य मिल नाये।

> थापका भावि ईसप इस्माइक मियाँ सध्यक्ष बिटिय पारतीय संप

शिवजीसे है

विद्यारिया भाकीरम्य कमानियन भौतिम एकईम २९१/११२ भी।

### १०५ भारतीयोपर जुर्मामा

नंडासके प्रवासी विभागको रिपोर्टको सम्बन्धमें हम कुछ पहुछे विका पुके है। अब हमें पूरी रिपार्ट मिली है जस पहुकर हमारे मतमें और भी कहें विचार उठते हैं।

तिष्क्रते वर्षम् अभिवासी प्रमाणपव आविक सन्तर्यम् पार्यामिक २६६६ पाँच १ विक्रित्र नेटाककं क्षेपमं यथे। इसमें स ५०९ पाँच १ विक्रित्र अधिवासी अभागपकः सन्त्राक्षमं ६३१ पाँच अधिविष पाएकं सन्त्राच्ये बीर १ व६ पाँच नी-पोड्डन पाएकं सन्त्राच्ये विषे गय। इसके अधिविष्ठ जिन कोगोने अधिक पाएकी घठें वोड़ी उनके १२ पाँच पक्य क्रिये यथे। इस प्रकार बोड़से मार्यामिक पाएसे पाएकं वर्षमं बहुठ बड़ी एकम वस्त्री गई। बहुदसे परवानीका पूलक एक पाँच है। इसक्तिय मानना होगा कि उनक एकम अगमम दो हजार पाँच हो सार्यामिक पाएकं पाँच

इस प्रकार स्था बागने केंग्रे वसे यह महन पूक्त बीर विचार करने मोध्य है। एक दर्शका हो मह है कि मार्टीविमें पूर्व जोर बा बारे बीर, सरकारी कानुनका तथ बार्य विना के परवाना में ही नहीं। यह स्थाय कंक्य बिकारी प्रधानमन केनेशकोंगर कानू हो स्वरुश है। जो निरिक्त करिक्क किया ही बाना प्यारेश हैं उनके बारेंगे क्या हो? स्थाय स्वरूप देश की किया किया है। किया ननुष्यकों मुस्तिक बारों सब सरक हो जाता है। स्थाय स्वरूप रेकारक पीछं पत्र ध्वावकों निर्माण सावस्थ्यता है। सरकारकों मह स्वानकी मायस्थ्यता है कि कोण यहीं आकर उनित्वेचकी देखें साविका स्वरोग करते हैं हतन कांग्रे होना बाहिए। इसके साविक्त यह स्थाय भी है कि स्थायारी देने-होन्स जान प्रस्त कराकी स्वरूप करें। वे बखेबी भागा पढ़िये तो उन्हा पत्र कुछ समयमें वस सक्ता है। स्वरूपने सम्बाह है।

एकं अविरिक्त रिपोर्टेस यह भी पढ़ा बकता है कि १२१६ भारतीयोंको स्वतरने महीं दिया पना स्तिक्य वर्षों बायस बाबा पड़ा ने बस समुद्रके नार्येस ही महीं साथे में मुख्य दुन्तावाकों भी साथे के दिन प्रकार न्वासने प्रवेचका स्थाप करने में बच्चन पत्रक पत्र में हानि अवस्था ही हुई होयों। इसका ज्याप तो हमारे ही हाथमें है। विदना स्थाप हम साटे काम करनमें बहुते हैं स्थान स्थानी प्राय जो बात प्राप्त करनेने सर्थ करें दो बध्धिय व्यक्तिकारों काम करनमें बहुते हैं स्थान स्थान प्राप्त करनेने स्थान करीन स्थान व्यक्ति स्थान व्यक्ति स्थान करने

[ गुत्ररावीस ]

इंडियन बीपिनियन, २५-४-१९ ८

सु --- बारकी बाठकी कीन मानेगा? बाप मुखपर वो बारोप बनाते हैं उसकी कोई नहीं मान एकदा। क्योंकि यदि में यह तिबाल बन्तुं तो सभी बहु एकदे हैं कि यह तो कोई गई सिला नहीं है। यह तो उसके में हरे विदेश के विशिष्त में हैं। वह तो उसके में कहते बाये हैं। ' एकके बिलिएकद में रोजका कहता नहीं माना है। किन्तु यदि बाप मुखपर पूर्व और चन्द्रमांके सम्बन्ध ऐसे कार्य के स्वाप्त करात है तो कार्य माने करात है तो स्वाप्त करात है है।

में — में निश्चित क्यते कहता हूँ कि आग ईस्वरके बस्तित्वते इनकार करते हैं।

पु — तब तो आप जान-बुक्तर ऐंदी बात करते हैं जो समझ नहीं है। इंस्तर नहीं है यह म कसे कह सकता हैं। कीन यह कह तकता है कि गणुम्बस सम्बन्धित बसुरें हैं किन्तु मनुष्यका सरना सरितर नहीं है सथवा बोहोंसे सम्बन्धित वसुरें हैं किन्तु बोहें गति होते या बंबहुरोंसे सम्बन्धित बसुरें हैं किन्तु बेबहुत नहीं?

हा होते था वेशकृताल जन्मान्यतं चरतुर्हाकन्यु वेशकृतं नहाः मे — जिनसे सम्बन्धितं चरतुर्होती हैं उनका जस्तित्व होता है।

मु — माप मानते हैं कि में देवताओं ते सन्तीकत वात करता हूँ इसकिए बापको सह मानना ही चाहिए कि में देवताओं ते सन्तीकत वात करता हूँ इसकिए बापको सह मानना ही चाहिए कि में देवताओंका बरितल स्वीकार करता हूँ।

[ पुनयवीचे ]

इंक्सिन मोपिनियन १८-४-१९ ८

### १०३ मिल्रके प्रक्यात मेता [४]

मस्तपन्न कामेक पाशा द्वारा स्वापित राष्ट्रवादी (गेवतक्रिस्ट) रक्षकी कुछ बानकारी इस प्रकार है

राष्ट्रवादी सकती स्वापनाके किए इस सकते करीन एक हवार स्वस्ताँकी एक विश्वास समा रिपक्के सिस्मार महीनेने हुई थी। इस समाने जो प्रस्ताव यह था हुए ने जनमें से रहना मस्ताव यह था कि मुख्या कामक पास्त्रा मानीनक स्व सकते नेता खेनी उन्होंने मुस्के बाद १ दिनके सन्यर एक समा बुकाई मानी मीर नया गेता चुना बायना। राष्ट्रवादी सफ्त सरस्याका एक सम्बन्ध हुए साक किया शायना विश्वयें दकती कार्यकारियों सिर्मित मुनी यार्येग्री। कार्यकारियोंने से ८ सरस्योंकी एक उपसमिति स्वेगी विश्वकी दैठक हुर इस्ते हुमा करेगी।

क्षण कुष्या करता।

समाचारकों और जायमों द्वारा इस दक्के विचारीका प्रचार गीक नदीके छारे प्रदेशमें

हुआ है। रकके पनादम धरस्योने अपने चर्चले कुछ एकक लोके हैं। इस रक्ष्मों के द्वारा दकके

विद्यान्ताका प्रचार स्थातार अधिकाधिक हो रहा है। इस दकका क्ष्मेस पिसमों छंडरभी

स्थारना करता है। यह बदस्य चिक्र होने तक दकका सम्मन्त हर लाक होया रहेवा और

नह लागाका उदार करनेक स्थिय और कहाँ इस योग बनायके किए कि वे बरने अधिकारोंकी

रक्षा स्था कर छके यो कुछ कनता थो करेगा।

रसा स्वय कर सक या कुछ वनना सा करता। राज्यादी दमके प्रयालामें विदिश्य तरकार माने नहीं जा सकती क्योंकि यह दक्ष कपा काम विद्युषक करता है और किसी भी प्रकारक हितक सावस्थकों काई जसनना गृही रेता।

। विभेताचा देशित और, विदेशकर, व्योवसंगोरत ।

इस सम्बन्धमें १,० ० कोगोंडी एक विवास समामें भाषण करते हुए मृहतका कामेक पावाने भागित किया था कि यह वह मिलके निवासियों हा उनकी बनेमान स्थितक प्रति वायकर बनायण बहुंकी बनताने राजनीतिक खेतना वैचा करेगा और उसके मंद्री वर्गी में एकता दोना सामितकी स्थापना करनेका मार्च खनतायोगा। उसका मृह्य बहुंद्ध यह है कि अन्तर्भ मिलके सास्तरका व्यक्तिकार पित्री कोगोंक प्रतिनिधियोंको मिलना चाहिए। विश्व तरह पूर्वनके देवाने प्रतित्ति वर्गी संतर्भ वर्गी संतर्भ स्थापन हरने हि अन्तर्भ स्थापन स्य

[मुमरावीवै]

इंडियल क्षोपिनियम १८-४-१९ ८

### १०४ पत्र उपनिवेश-सचिवको

[जॉहानिसमय २५ सप्रैस १९ ८के पूर्व]

माननीय उपनिवेध-समित्र प्रिटोरिया

महोदय

्यों नेरे उपकी समितिने बादेस दिया है कि स्वर्ण विधित्यमके यस्विदेके सन्दर्भने विसे स्टब्सर संस्कृती बाज़ी बैठकने पेस करनका हरादा रवती है, ससका मन्त्रम सरकारक

समझ देश कर दिया जाये।

मेरी समितिको मध्य राममें बस्त कानृतका यह मधाविक्ष विटिय भारतीयोगर मानृता कानृतमें पार्र वानवाकी निर्वोभक्षाकों कहीं बनिष्य तमा वियोधकार सारता है। मेरी समितिको यह बाधा वो भीर यह साधा उसने बस को कोड़ी नहीं है कि बह दिन स्थानका प्रतिनिधिक्त करती है उसकी निर्वोधकालोंके बोसको सरकार बसनेके बयाय कुछ कम हो करती।

मेरी समिति पाइतो है कि मैं सरकारका न्यान सासकर निम्नसिक्त मुहाँकी

बार धीर्च

१ महानिष्ठें रिवार व्यक्ति की श्वाहरामें 'कुकी' व्यक्त प्रयोग कायन का नमा है। स्वतिनेवाकी श्वास कारवीय माकाशिक किए प्रमुख्त नायके करने यह यान प्रवाहनक है, स्वतिक नायवाक्त प्रावके वही कार्य प्रति कोई कुकी हो यो वे बहुत हो मोड़े हैं। हमक दिला लाविकाक श्वानिया और एवियाहरों विदिध्य प्रता और विश्वेष्ठर प्रनाम' एक ही योगीने रखना निर्देश माराजियों निर्माण्य स्वतानी जीवा करना है।

१ वह दत्र २५-४-१९ ८ व इंडियन ओर्वपनियत्नो "शुल्यकाः काविशास्य कार्न-विभिन्नाः रह स्टब्स्के विरोधना " संविध से स्था वा ।

२. शुक्तवारक है जिस्सी को निन्दि राज्यका प्रधान नहीं है।

157

२ वनगढ़ सोनेके बंधेका मूळ काबून जारी रखनेसे यह मान्यवा प्रकट होती है कि रंगदार लोग - यो इस कानुनकी सामान्य निपध-सीमार्गे होते हुए मी मध इससे विसेप स्परे प्रमानित होते हैं - कुन्ने सोनेका अल्या करनेमें ज्याका वह गुनहसार है। परन्तु मेरे सबकी राममे पहाँदक बिटिय भारतीमोंका स्थाल है सत्य इससे ठीक उकटा है।

 इसके वितिरिक्त वनगढ़े सोनेकी को व्याक्या की गई है वह सामद भारतीय सुनारिके इंग्लैंडमें बनी और बहुरि बागात की हुई सोनकी छड़ों तक से यहने आदि बनानके धन्मेपर फेक बनानवाली है। यह वो बासानीस भान की जाने कायक बाव है कि इससे सम्बन्धित सुनारोके किए एक भारी कठिनाई पैदा होती है।

४ इस मसिवेका बाक्ड १२७ म निवेदन करना चाहता हूँ कुछ असस्ट है और अपने अन्तर्यंत रंगदार व्यक्तियोंके द्वारा किसी भी प्रकारके अधिकारोकी प्राप्तिका सम्पूर्ण नियंत्र करता जान पहला है। इसी खब्कने अन्तर्गत इस मसवितेके प्रकाशनके पहके तपार्थित

सिकारोके स्वामियोंको कपने जनिकार रेनवार व्यक्तिको हस्तान्तरित करने या फिकमी दौरपर देनेसे मना किमा पत्रा है। यह बात इस कानुकके प्रभावको पहस्के कानु करती है। ५ बन्तमें बच्च १२८ में जनुक कोपित क्षेत्रोंने एक्नेवाके एवरार व्यक्तिकांत वहाँपे इटाकर विषक्तक अकन वसानेकी बात कही गई है। यदि यह तक्द पास हो मना तो विदिध

भारतीयांने स अधिकतरक किए इस देवारों रहना भी असन्भव हो आपना।

इस सम्बन्धमें भेरी समिति आदरपूर्वक सरकारको यह नाव विकास चाहती है कि पर प्रकार ने प्रचार वाद्य वाद्युक्त प्रकारण वह वाद्य क्षिणा वाद्या है। में भि भरा छव एक ऐसी कीमका प्रतिनिधित्व करता है वो मानवन्तित्वार्थी एक पुस्कृत खाबारें तसम होनेका ताता करती है, बीर विषक्ते व्यापारिक छवा दूपरे हिंद एको कहे हैं कि उसे बक्तम सिस्पोर्स बसानेका मतकब उसकी समूर्व बरवादी होगा क्योंकि उस हाम्बर्से वह बाजारों बह्तियों बार बाजोर्से अपने उन हिठाँको बचानेस सर्वेच बसनर्थ हो जायगी।

मेरी समिति सरकारको इस बातको मात्र भी दिलाना चाहती है कि ट्रान्सवाक्षमें वसे

हए ब्रिटिस भारतीयांका व्यविकास बार्गीके क्षेत्रीमें रहता है।

इसस्पिए मेरी श्रीमति शरकारके प्रति आवरकी भावना रखते हुए यह विश्वास करती है कि कानूनकी जिन पारामिक निकाफ यहाँ विकासत की नहें है उन्हें घरकार मा तो नापस के क्यों या उनमें ऐसा मुकार कर वेत्री कि ट्रास्ट्रशावर्में रहनेवाल मारदीन समाजकों इंक्सिन पास्त मिल नाये।

> भागका आदि ईसप इस्माइक नियाँ

बिटिस भारतीय संप

[बंदगीसं]

प्रिटारिया आर्फोड्स्य कलोनियस ऑफ्टिंग रेडर्डस २९१/१३२ भी।

## १०५ भारतीयोंपर जुर्माना

नंटासक प्रवामी विभागकी स्पिटिक सम्बन्धमें हम कुछ पहले सिखा चुके हैं। सब हमें पूर्ण रिपोर्ट मिनी है उसे पक्कर हमारे मनमें और भी कई विचार उठठे हैं।

पिछक्ष पपमं सपिवासी प्रमामपत्र सारिके सम्बन्धमं भारतीयकि २,६६६ पीड १ फिक्सि नेटाकक क्षेत्रमं सर्प १ एवर्ष स्व १७६ पीड १ धिक्सि सविवासी प्रमामपत्रके सम्बन्धमं १६१ पीड स्वास्त्रक स्वास्त्र

इस प्रकार करवा बानसे कैसे को ? यह प्रस्त पूछन और विचार करने योध्य है।
एक दर्गका तो यह है कि आद्योगोंने पूछ जोर सा बाने और, सरकारी कानुनका समा
वार्ष दिना व परदाना में ही नहीं। यह उपाय करक बिकासी प्रमापन केना संतर
धानू है। सरकार है। जो निर्माण स्विचित्र है। यह प्रमापन केन्द्र विकास साम है।
एका उत्तर देना कुछ कित है। किन्तु कनुष्यकी पुनित्रके बाने सब सरक हा जाता है।
इस सम्बन्धने सरकारक शिक्ष को पहले निरम्पर शावस्थ्या है। सरकारको यह बतानको
बातसम्बन्धा है कि नोम यहाँ आकर उपनित्यक्की की साविका नयोग करक है दिना
कार्यक्ष होना पाहिए। इसके अधिरित्रक यह ज्याम भी है कि स्वापारी बैटे-हानेसे जान प्राप्त
करनको स्वाप्त पाहिए। इसके अधिरित्रक यह ज्याम भी है कि स्वापारी बैटे-हानेसे जान प्राप्त
करनको स्वाप्त पाहिए। इसके अधिरित्रक यह ज्याम भी है कि स्वापारी बैटे-हानेसे जान प्राप्त
करनको स्वाप्त पाहिए। इसके अधिरित्रक यह ज्याम भी है कि स्वापारी बैटे-हानेसे जान प्राप्त
करनको स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त हो।
सन्तर न्यास संरक्षारको स्वन्य स्वाप्त है।
सन्तर न्यास संरक्षारको स्वन्य स्वाप्त है।

इतके अधिरिक्त रिपार्टवे यह भी पता चकता है कि १२१६ भारतीयोंको उठरले नहीं दिया मया स्निष्य उन्हें बावब बाता प्राः। य वह बसूत्रक मायते हो नहीं साव ये कुछ द्वान्यवास्त्र मी माय थे। इत प्रकार नदानमें त्रदेशका प्रयत्न करामें भी बहुत-अ पनकी हानि सदस्य ही हुई होगी। रवका बचाय तो हमारे हूं। हायते हैं। वितन्ता स्वार हुए गाउ हमन करमम बहात हैं उसका सबसे नाय भी जान प्राप्त करनमें यह बहरे दे वर स्थित साविकारों

कासी भगशेके प्रति जो इच है वह समान्त हो जाय।

[मुक्तरावीस] इंक्रियन मोनिनियन २५~४–१९ ८

# १०६ सोबिटो-भेके भारतीय मसदूर

इन पीड़िय मारतीयीक सम्बन्धमें हुम गत सप्ताह किब चुके हैं। किसेयक नेतायोंने इस सम्बन्धमें आन्त्रीमन किया और [उनते] मुस्तकात की इसके किए हम उनकी प्रशंत इसते हैं। इन कार्योंके खोन-गीनोंक सब्दाया ठीक की यह बानकर उनते होना चार्यात्र कुछ केवल यही है कि इन परीव खोगांकी मारत जाना पड़ा है। हम मानते है कि बन्धी कार्याह की गई होती तो इन परीव कोगांका गेराकमें रहना सम्बन्ध हो सकता जा।

अब हुमारी दृष्टिमें एक ज्याय बाता है — मेटाक धरकार है जा मोर्म कि उठने घन छोत्रोंको माराम में फिल्स उच्छा उठार लेका प्रकल किया है, इडके शाद हो बीक्स मारिक्स विदिश्व मारामीय समितिको तार विया वाला चाहिए कि बहु पूछराक करें कि विदिश्य सरकार इस सम्बन्ध में का कार्रामा करनेवाओं है। यदि भाराम उठाकों कुछ ती व्यवस्था होनी हो उनको राहुत मिकेगी और इच्छे समस्त बातिका हित होया। बिन कोनोमें बोन्नेनकी — इस्त्रका प्रकट करनेकी — बीक्स मही है, उनकी सहायता को पहले करें सन्तिकी इस संसाम कार्य काराना चाहिए। यह नियम बैसे व्यक्तियोगर कार्य होता है वैश्व ही संस्थानोगर प्री कार्य होता है।

[गुजरातीसे] श्रीक्रयम बोधिनियम २५-४-१९ ८

### १०७. नेटासके खेत-भासिक

नटाक मेरी बेट-साक्तिमेर्ग निर्माटक जलानंत वारतीयोंका साना वन्य करन के साजन्यों बहुद वर्षों पक रही है। वर्गनमें बहुत-दे गोरे गिर्माटक जलानंत नारतीयोंको कानक विक्य हैं इससे गोरे बोट-साक्तिक वकरा रहे हैं। उन्होंने बपनी साम में यह प्रतरात पार्कि किसा है कि पतक काजिर कोम कास न करने कमें तक्कि बारतीय सबसूर्यना जाना बन नहीं करना चाहिए। इस प्रकारको बोचनामें नेटाक्की सरकार तथा करती है यह वेननकी बात है। हमें सावधानी यह रखनी है कि वंगके गोरे व्यामारी-करी थेस और उन्हर बोरे पोट-साक्ति-करी मेशेकी समार्थि माराजीय सामावस्त्री बातक उन्यक्त न ही नार्ये।

दोनों पारतीय स्वातारियोंको आवाद पहुँचानमें पीक्ने नहीं रहेंके यह हमें समझ केना वाहिए। मारतीय बार्टि दिर्मानके विवक्त कृतेथी दो उससे व्यापारी सुबी होंने और निरमिटियोंकी पूकामी मिटेगी। पारतीय पूकामके क्यार्थ काम करनके किए सार्थे इसमें हमारे किए दनिक दी प्रश्न होनेकी कात नहीं है।

[ गुजरावीसे ]

इंडियन ओपिनियन २५-४-१९ ८

### १०८ केपमें प्रवासी कानुम

हुम मत सप्ताह केमके मुक्रमेके सम्बन्धमें किल चुके हैं। अब उसी मुक्रमेका पूरा हाक हुमें निका है। इसे हम समने बप्रेमीके स्तम्मोमें साम रहे हैं। प्रवासी कानुनस सम्बन्धि एक हुएता प्रेसका इसी म्यासाक्तमें दिया गया है। वह बपिक महत्त्वपूर्ण है। यहने मानकेमें माताक्रमने कानुनकी स्वाक्तमा गर्ही की थी। हुपरे मानकेमें उसने कानुनकी स्वाक्तम की है बीर यह सैपका केमके समस्त्र मारतीयोग्य कायू होता है। इसका सार दस प्रकार है एक मारतीय की बहानते न सहस्त्रीक स्वाक्ष यी गई। उसने सर्वोक्ष्य माताक्रमों

एक नार्यीय को बहानके न उत्तर्राकों कांद्रा से गई। उसने सर्वोच्य न्यामाकर्यम् कुदमा नवाया। १९०२ के प्रवासी कानूनक धनुसार विकास श्रीहकार्य स्तृत्रेगांके माराधीर्योकों केनने भागकों धनुसिंह माराधीय वेद्या स्वाप्त सांक्रिकार प्रशास के कानूनके अनुसार को केनके निवासी हों वे हो बाराधीय नहीं यह सकते हैं। योरोंकों चाहे वे विकास मार्थिकारके किसी मानाके हों [बानोकों] बूट हैं। किन्तु १९ ६ के बानूनने ऐसी गुंबाइस है कि को साराधीय करेंच वाइट बारे करको यह सांक्र्य बानोका स्विकार हो दो उसे के केन्द्र वानाका और सांक्रय बानोका प्राप्त के बाना नाहिए। ऐसा पास उक्क प्रार्णीयने नहीं किया हर्साव्य उसका सर्विकार रह हो गया। यह संक्रारी तक या बारि हर्स स्वर्णिय स्वायासम्पर्त स्वीकार एक बिमा। स्थानकर्त निर्वय के समय प्रार्थी सांक्रारीक्ष प्रति चहानुनृति प्रकट को बारे यह स्वर्णा हो कि संक्रारा के इस स्विकार कान करनी चाहिए बीर हमें यहाने अनुनार्य दे वेती चाहिए। ऐसी संब्राह्म के स्वर्णिय स्वर्णा स्वार्णी कान्तिकों सन्तरान्य वाराय सानाका पास स्वर्णिय सह नहीं बाहुत कि उन्हें एक बनुनिय कानूनकों स्वर्णा का रखा बामें सीर किर स्वानाक विकास संवर्ण कानून हो बाहुत कि उन्हें एक बनुनिय कानूनकों स्वर्णाना [हूसरी] और सी स्वरानाम ने पूर्व कानून नहीं बाहुती। केवक स्वावर्णय कानून निक्त काने ते उसीकों ते कर स्वर्णिय समिती।

र देखिन "केम्ने सहस्तुनै प्रकारमा" १४ १८० ।

<sup>3. 104 1</sup> 

<sup>ा</sup> क्रम्यं कार सामस्य

४ मूच चैक्टेने कहा कहा ना "बैचेन का तर होता गाममा कम वसता है जिसमें मंत्री वह होन रुक्ता था कि गतीको कुन पत्रकारणी ही वह होनी पर उन्हों नीमारीन करण हुन कहरवारी कर हो होनी। कहा का महरूपर मानीक मीते हुन दुर्गामन कहीं हिनाना का सहस्ता है।"

295

कानुनमें परिवर्तन करनेकी पूरी भावस्थकता है। और केपके नेताबोंको इस भावनासे कार्य करना चाहिए। हम मानते हैं कि यदि वहाँके मेता इंग्लैंडकी दक्षिण माफिका दिव्य भारतीय समितिको क्रिकेंने तो बहुति भी बहुत अच्छी सञ्चायता मिक्रेमी। उस समितिका काम महारी पत्र गये बिना असी-मौति नहीं हो सकता क्योंकि यहाँकी बनमतिपर उस समितिकी पनित निर्मेर है। हमें आधा है कि इस सम्बन्धमें कैपके भारतीय जीरवार कार्रवाई करेंगे।

गुनरातीसे |

इंडियन मौपिनियल २५-४-१९ ८

### १०९ केपके भारतीयोंको सुचना

सावन भारिकान स्पूर्ण में केप ठाउन बिटिश भारतीय समितिकी बैटकका विवरण " प्रकासित हुना है। किसीने उसकी कतरन अंग्रेजीमें प्रकासित करनेक किए हमारे पास भेकी है। हुमने निरुव्य किया है कि इस उसे अंबेजीमें प्रकासित नहीं करेंने क्योंकि हमें उसमें किसी भी प्रकार समाजका फायदा नवर नहीं बाता। बहाँतक हम बानते हैं, इंडियन मोपिनियन का संदेशी जान बहुत-से घोरे पक्ते हैं। उनके मनपर इस विवरणकी कोई संस्थी क्रम पहना सम्भव नहीं है। साउच बाफिक्स स्पन्न में समितिकी बैठकका जो बिवरन प्रकासित किया है उसके अगर किसाहबा है कि यह विवरण उनका बपना नहीं है किसीका मेना हुवा है इसकिए प्रकाशित किया जा रहा है। उस विवरणमें मुक्य बात दक्षिण नाफिका बिटिस मारतीय संबक्ते विरोधमें किसी गई है। समितिका कारोबार कैसे वस्ता है उसमें बोप है अबना नहीं इसनी हमें कोई बनर नहीं है। सम्मव है समितिमें को शवणीय हुई वडू एक हो अवसा हो एकता है वह निरामार हो। हमारे किवनेका रुतना ही ठारामें है कि इस प्रकारको शार्टीके विध्यमें अंत्रेजी अववारोंमें किवनेसे समावका हिस-सामन नहीं होता और मन निर्दंक कर्ट होते हैं। इसके सिवा उसका भारतीयोंसे ईम्मी रखनेवाकांक क्यर प्रतिकृत प्रभाव होता है और उनकी ईम्पीको आचार निक जाता है। यह समय भारतीय समाजके बापसर्गे करनेका विकड़क गड़ी है। किसी भी समाजका काम गास्तविक धनके विक्य सकता है। उसीमें जिल्ला बने उतना बम किया जाना चाहिए।

समिति प्रवासी अविनियमसे सम्बन्धित स्पार्थीपर विवार कर रही है यह प्रवंसनीय है। उचके बारेमें जो-कुछ करना योध्य हो सो करना उसका कर्तम्य है। फिन्तु ऐसा करनके छिए प्रकट क्यस सब अपना किसी और संस्थाके विकत किया जाने यह म ठीक नहीं समहता।

हमें समितिकी बैठकका निधीय नजराती विवरण मिका है। हम उसे इसरी प्रसाह के रहे हैं।

[पनराठीसे]

इंडियन केरिपेनियम २५-४-१९ ८

र काममक कुछ मुस्तकाल रक्षिक भागिता निर्मित गारतीय संस्थी कुछ गर्दास करन्द्र है । १९ मार्गेक्को काची विकासकोरर निकार करनेक किए समितिने का रेटक कुछाँ भी । केवक प्रदानी नाविनकाची बक्रक संबने मानामीने केवल बर्मुको मानका हेनेकी गाँव को थी । यह सक्त्राती, नंदाको और राजधानिक परि भन्यान होता । समितिने सा बायक किय चारों मानामीको यान्यता केनेको शिकारिस को ।

र भामनी नहीं दिशा करा है।

### ११० कैनडाके भारतीय

कैनडाके भारतीयोंकी स्पिति जानने योग्य है। वहाँ कोई ऐसा खास कानून नहीं है कि भारतीयोंको निकासा जा सके। नहीं ज्याचा भारतीय पंजाबके हैं। वे सब सिखके नामसे प्रसिद्ध हैं। किन्तु हम अपने यहाँक अनुभवते बान सकते हैं कि सब भारतीयोंका सिक हाता सम्मव नहीं है। उस देशमें बाबाद भारतीय प्रायः मजदरी करते हैं। सभी हाकमें कानवमें एक छोटा-सा बहाना इंडकर उन सोमोंको जो हॉमकॉयसे जाये वे उतरने नहीं दिया सथा। मिनिकारियाने कहा कि यदि में भारतीय भारतमें सीमें बावे होते तो कोई बामा न होती। क्रेनडाबासोंने जापानी सोगोंको माने विया फिर भारतीयोंसे वे ऐसा व्यवहार वर्षों करते हैं? इसका रहस्य क्या है? एक बाद तो यह है कि कैनडाके जापानी बीर वे। यो गोरे जनको कराने यथे उन्हें मार श्वानी पड़ी। वापान सरकार स्वतन्त्र है और वह अपने सोगोंके समि कारोंकी रहा करती है। वह सरकार स्वतन्त्र है क्योंकि क्षोग स्वयं स्वतन्त्र विचारके हैं। मारतीय तो जब कैनडामें हुस्कड़ हुवा तब वर्धेमें छूप गये। भारत कोई उपाय नहीं कर नारदाय दा अब करावास दुस्तक पुत्रमा यन करण क्ष्मा पाना मारफ व्यव जाना रहा. इन्द्रमा मीर उसकी प्रस्कार ऐसी नहीं है नी मारदीयोक्ति विभागोंके किए लड़े । मारदीय रावटन हैं। इनहा कारस अंग्रेजो राज्य या संयेनी ब्रह्मा नहीं हैं। किन्तु इस राज्यके कारण हम हैं। इस राज्यको इटानमें कोई काम नहीं विचाई देता किन्तु हम इसी राज्यको समार सकते है। हममें स्वतन्त्रताकी मावना नहीं है इस्टिए इस परतन्त्र है। यदि वह भावना हममें फिर बा जाय और इस न्यायकी माँग करें तो बह्र इमें मिछगा। इतने भारतीय केनडामें हैं फिर भी उनमें अच्छी दरह दिला पामा हुआ एक भी व्यक्ति दिलाई नहीं देता।

द्वता कित्नाइमां होनेपर मी कैनता और बन्य भावोंमें काथ भोतिक विस्त से साम्योकन वस रहा है उससे लाग ही मानना वाहिए। जन सीवते या रहे हैं मीर संस्थानी

मर्वि भी पूछती वा रही है।

[मुजयतीम]

इंडियन मोपिनियन २५-४-१९ ८

र करों दिनों बारतीन मराविभोंक सकते वर्षों वरते हुए स्वयन दिलिको एक केक्से किया थाकि के म्यानकर रेकस्से पाने हुए सकाशी और बाद किया हैं। वे सिराने किसने काम करते हैं और बहुत सरोनेंद्री कित कर है।

नवारण कर हुन व . १ कन्ती ८ वी १६ मिन् दुवंहै मॉटॉलक ब्याउने वाले वे। वर्षे कालिएकी छरफाने यह बाह्र निधानस्य निपालिक स्तरोड निर्देश दिखा। ज्यादा खादा था कि वे काली अन्यत्तिस्य दीने दरमान राज्ये माँ वाले हैं। किनु हर्षेच्य मातान्यामें मालका के बाहेरर वे १४ मार्चेडो दिहा चर दिने यो क्योंकि स्मर्टा-

क्ल अरह विशासनहाँ वैद्दाननी अराज्य या।

्व वर्गनिविधियों बार्गात बरागः बराग्रीकाँक विवस नी क्लिमे बेंबुस्तक माजी-सरहात्सर सर्धारकर स्व किया था। विद्यांका मिक्षा है। वर्गानिकाँक का इसका किया नहार देश के हा ने हिन्स करता करता है। करता है। वर्गामोंक इसकाश करानुत शराबार्यों है। किया कर्म के हेंच कर्यों करता हुए । वर्मकास बातिकाँन बान इसकेम सम् बन्नी वर्ग की बार्ग करता हुए है। प्राप्त अन्ति हुने के होने हैंने सार्वी केस उनने वर्गनिविधिक हुन्स बात दिया। यह (बात्मा) क केरोज़ी बराहर कर्मान्य केच्या विवस हिन्दी कोर विभिन्नी वरहारणे बाक हुन बीर बारगीकर होग्यक वर्ग कर देश देशा कि वर्ग क्रिया का रहा है।

## १११ सर हेमरी कैम्बेल-बेनरमन

वद्यवार्धेमें इम्बेटके मृतपूर्व प्रवाशमध्यी सर हेन्से कैमोस-वैनरमैनके देहान्तका समाचार प्रकासित हुमा है। कुछ हो दिन पहुछे खबर निधी थी कि उक्त महोदयने अपने परसे इस्तीप्त दिना है। इस्तीपुन्ता कारण उनकी बीमारी ही भी और ने उस बीमारीधे उठ महीं सके।

सर हेनरी न्यासगांके एक बढ़े न्यापारी थे। किन्तु न्यापारके साथ उन्होंने विद्यापार्वन मी किया बा। उनके मनमें बेखकी सेवाका उत्साह का बीर इससिए व्यापारमें ही अपना सारा समय न देकर उन्होंने राजनीतिमें मी हिस्सा किया। हम देवते है कि ऐसा बहुद-सं बग्नेनोंने किया है। भी चैम्बरकेन भी व्यापारी ये और अमीतक हैं।

धर हेनरी स्वभावते वह स्नहीं और मनके उदार वे। ऐसा नहीं कि उन्हें केवल मधने ही समावसे प्रेम एका हो। जनका मन बहाँ-बहाँ अस्थाचार होता बहाँ-वहाँ दौड़ता और जपाम करनके क्रिए ब्याकुळ हो जाता । वे स्वयं प्रधानमध्यीके प्रपर वे किन्तु वे कराकी जनताके पक्षमें और चारके विपक्षमें अपनी उल्कट मावना प्रवृत्ति करनमें पीछे नहीं खे!

वे बड़े नीविनिष्ठ ने। अब उन्होंने बोबरॉपर माहक ही इमका होते देशा दन उन्होंने बपने समाजका निरोच करनेमें भी बानापीका नहीं किया। यस समय तन्होंने निद्धित सिपा हिमोंके समझ बहुत ही कहा मापन किया और बन स्वयं मंत्री बने तब दूरस्य ट्रास्टनाकको स्बराज्य सौंद विद्या ।

बद अधिनियमसे सम्बन्धित संबर्धके बारेमें मारतीय विष्टमच्यक विकासत गया तब क्लोंने अपनी सहातुम्हिका सच्छा परिचय दिया। कहा जाता है कि साँडे एकविनपर प्रभाव बाक्नेमें उन्होंने बहुत हान बँटामा ।

सर हेनरी ७२ वर्षके हो यह ने। इतनी विषक उन्नके बावबुद उनका सरीर वौर मन दर्बन नहीं हवा था। दर्जनी व्यावस्थानें भी राज्यका कारोबार वकाना और देसकी सेवा करना वे ठीक समझते वे। इस वातसे हुम कोवाँको विका केनी चाहिए। भारतीय समावके कोन एक दो इतने बीर्मायु हो नहीं पाते और यदि हो भी पाते है तो पुरा समय वैस-संवानें नहीं सवाते । इस ४ वर्षकी उद्धम ही सिथिक हो जाते है और यदि इस अविवर्ने कुछ काम कर किया तो मंत्रा प्रदान ऐसा समझकर मिन्याधिमानमें प्रकार तप समय सगर पैसा बनाया हो तो उसके करूपर, ऐश-कारामर्गे गुजार बेते है। ऐसे सैस्डॉ उदाहरण मिछ सकते हैं और विसंपर भी हम कई बार नाराजी जाहिर करते हैं कि हमें स्वराज्य नहीं मिकता । यदि भारतमें सैकड़ों सर हेनरी पैदा हो आमे तो भारत अदिश्रम्ब स्थलन हो आने क्मोंकि तब उसके राजनवनपर कील-सा क्षता फहराता है इसकी विन्ता नहीं रहेगी।

[ गजरावीसे ]

इंडियन जोपिनियम २५-४-१९ ८

## ११२ बोहानिसबर्गकी चिठठी

#### स्वर्ण-कानुष

स्त्रकं-कानुनके विषयमें शंपकी बोरसे उपनिवेध-समितके नाम निम्नानुसार पर्य भेवा स्या है

धरारकी बागामी बैठकमें सोनेके कानुका विषेतक पेस किया बामेगा। हराकिए परिस्थिति यह है कि व्यक्ति ही उस कानुकार केकर मारतीयापर बहुत बायाबार किया वाले क्या है। यरी परिशिक्त बाधा वो बीट करने कर मी ऐसी बासा है कि इस सन्वयन परिश्वा मारतीय एका करें में भी परिश्विक वाले करा के बनाय परेजी। भी परिश्विक सामकों परेखानियाँ बहुककें बनाय परेजी। भी प्री प्रिपित किया कि बिक्का बातिंगर सरकारका प्यान विश्वोप कराने बाविय करना बाहती है

प्रस्तुष्ठ विश्वेषक्के मध्यिवेमें रंगहार धकाकी व्याक्ष्यामें कुकी धकाका समावेक किया गया है। यह धका द्राव्यवाकके मारतीय समावकी मानगाकी दुकानगामा है स्पॉलि ट्राय्यवासके सारतीय समावों जो सीम फूडी स्ट्रे बाते है सायय उनकी संस्था कम ही होगी। स्थके दिवाय काफिरों बीर युखियाइयोंकी तथा विटिस प्रवा नीर रस्कीय प्रवाको एक वर्गों रस्तवेका यह वर्ष है कि सारतीयोंके विटिस प्रवा होनकी वार गुका वो वार्ती है।

रैनदार कोपॉपर नये कानुनकी धाराएँ बानू होनेके धाप पुराने कानूनडी कच्चे धोनेडे धानिकत बाएएँ श्री बायू की बायी है। इसका यह वर्ष हुन्ता कि कच्चे धोनके मामफेंमें रोवार समान बना कपूरवार है। किन्तु इस मामकों मेरे धनके विकारमुक्तर सम्बन्ध हैं क्योंकि मारसियोंके बारेसे हो ऐसा स्क्री कहा जा सकता।

कण्या चोला' चायको स्थावसा वी खदोग हो सहती है। उतका ऐसा वर्ष पी निकाला जा सकता है नियसे भारतीय सुनार्ये द्वारा विकास्तको बनी बौर वहाँसे मार्ब

हुई सानकी छड़ीसे यहने बनानेपर रोकटोक की जा सकती है।

सहिनके बच्च १२७ का वर्ष स्पष्ट नहीं है। ऐहा जान पहता है कि कानूनका मंद्रा उद्य बच्चके हारा रंगवार कोगोंकी किसी मी विद्यारकी माणित रेकनका है। यह सुनमा मी उद्य बच्चों आधित है कि नवा नियम करनक पहते निष्टू नोई स्थान सुनमा को पान है। वृक्ष है एसे लोग बनना अधिकार अच्छा उद्यो होने नोई स्थान स्थान है। इस हो है एसे लोग बनना अधिकार अच्छा हो हो हो से रंगवार कोगाओं नहीं दे सकत। कानून बिक दिन बन बुल्या है उद्यो दिनम्र सामू हमा कार्या है किनु उनस्के बावके हारा यह कानून यो पास होनके पहते हो कानू किया जा पहा है।

सन्दर्भ बच्छ १२८ में कहा गया है कि स्वर्ण-कानुस्ते हारा खानाड़ी जो छीना तिरिवण की गई हो बच्छे रेपहार कोनीको हटाकर वरिवर्धोंने रखा जाय। एम रसका विरोध करवा है। यदि वह तक रचीक्षण हो गया था बहुत-व मार्त्याप पहारी रह ही गई। सकेंगे। हज बारेगे गये समिति सरकारका सब दिवादी है कि मार्त्याम ۹ ۹ समाजके मोग सन्य वर्गके हैं। मारतीय और क्षम्य कले करनेवाले भारतीयाँकी वड़ी

र्चन्याको रेक्टो हुए यह कहा था सकता है कि गारतीय समाजको बस्तिनोर्ने बरेवनके कारण जनकी परेक्षांनी और वह जायेगी नगोंकि इस वर्गके लोग न बाजार, करती वनना नाड़ोंमें यह सकते हैं और न व्यापार कर सकते हैं।

मेरी समिति सरकारको इस बातका भी विशेष स्मरण विकाती है कि दासवाममें पन्तवाले मारतीय समावमे से वाधकांच कानोंकी सीमामें खलेबाओ है। इसकिए मेरी समिविको पूरा विस्तास है कि प्रस्तुत मसविवर्गे रखी वर्ष धाराओंको सरकार वापस से केनी अववा उसमें ऐसा संखोधन करेगी जिनसे टान्सवाकमें रहनवाकी भारतीय कौमको गोम्प राहत गिळ सके।

### रवेष्ण्या [वंबीपन] क्या 🕻 !

बावकम स्वेच्छ्या और अनिवार्यकी दृषिया कुछ भारतीयोके मनमें बसरी एउटी है। इसमें बनुमिवनम कार्यास्त्रका भी बोका हान है। एक संबाददावा कहता है कि कर्मचायी १८' अँगुमियाँ ब्रारवस्ती माँगते हैं। मेरी सकाह तो सबको यही है कि देनी चाहिए, स्मोकि स्वेच्छापूर्वक होनके कारन में उसमें कोई बुराई नहीं मानता। किन्तु यह बावस्मक नहीं है कि जो बुराई मानत हों वे भी तें। वैसे छोर बसी भी ला' कह एकते है। जब अनिवार्य का तब ऐंदे कोर्तोपर बालावावा मानका पकामा जा कहा पर हो नव कार्यान का तब ऐंदे कोर्तोपर बालावावा मानका पकामा जा कहता जा। वस स्वेकस्पृतिक है यदि समस्वार वर्जी केना मंबूर न करे, दो उसकी विन्ता करनेकी बावस्यकरा नहीं है। निर्मू १ अँगुक्रियोंपर सापत्ति है के देनेके क्रिय वयनवढ नहीं है। कर्मचारी जो कहें उछपर म्मान देना आवस्मक नही है। स्वेष्णमा प्रार्वनापण देना हमारा फर्व है। फिन्तु यदि वह फर्व पूरा करते समय मापत्ति चळाई जाये तो फिर कानून इमपर बायू नहीं होता। कानून पहछे कार् हो एकता था। फिक्क्हाक तो जिनके तथ्य सूठे हैं जनवा जिनका अनुमतिपन सूठा है। इर उन्हें है और वह डर भी अनुमतिपन न मिकनेका है उनपर मामका चकनेका नहीं। सबसे बच्चा बपास सह है कि बिन्हें दस बैंगुक्रिमेंकि बारेमें आपित हो वे व्यक्ति दस बैयुक्तियों न में और संबच्छे मात्रीको किया दें और स्वयं वस सम्बन्धमें निर्धय रहें। बरके मारे बादमें १ अँगुक्रियोंकी अप देने न पक्षे जायें। शत्याप्रहकी कहाडीमें अन्तमें बडी जीठता है को क्करांग क्लकर सिंह क्लशा है।

#### इडीपुर्टेका स्थापार-संब

क्वीपूर्वके स्थापार-सकता विचार है कि भारतीमांकी बसीन गोरोंके नामपर ही बाती है यह ठीक नहीं है। मारदीयोंको बस्तियोंमें श्रेय बना चाहिए और उन्हें परवाने देने न देनेकी सत्ता नगरपाधिकाको साँप वी जानी चाहिए। संचने वी स्मद्सको इस विध्यायका सम्बा पर्च किया है। ऐसा कोई नोरा विक्षण नारिकामें नहीं है जो मारदीयोंको मुखको नीर सोने दे। उन्होंने निरुष्य कर क्षिया है कि के हमें आपत रखते। में इसे वहीं बच्छी ताजीन मानदा है। जो मनुष्य अपने खनुशं चवराता नहीं है और जसपर नुस्सा नहीं करता। उसके क्षिय सन् मी भित्र ही समिक्षिए, नगोकि धन उसे धाननान रखकर मिनका काम ही करता है। हम

र राजें राजके पाँच और वालें दावके चीच विद्यान जन्म-समय दर्श हानें और वालें दायोंकी केवन म्हानिर्देश मात्र निवास का साथ । देखिल सम्ब ७ पुत्र ४९४ अन्त्राची स ।

सम्बन्न रहें तो सारे भारतको उसका काम मिलेगा। किन्तु सावपान होनके किए हमें स्वीपूर्टक-नेते गोर्टोका उपकार मानता चाहिए।

#### मास्तीय-विरोधी गया इस

बोद्दानियदर्गमें एक नया दक गैया हुमा है विस्तृता नाम दक्षिण आफिकाका अध्यामी (फॉरवर्ग) एक रखा थया है। उस दक्षने अपने विचार प्रकाधित किये हैं। उसका उहस्य दिस्त्र आदिकामें केदक नोरोंको वसानका है। यह पत्र पाहरता है कि इस उत्स्यकी पृथ्वित किए सारिकामें केदक नोरोंको स्वानीति भीर निवासके मामभेगे अक्षम रखा नामें। साके निवासकी पृथ्वित किए सारिकामें विकास रखी कि की में कि कमी भी प्रदासिकार न दिसे बार्ग यह मी उत्स्वत उही साम केदि का प्रदासिकार न दिसे बार्ग यह सार्व किया मी है कि कि को विकास वादिकामें विकाद केदि वान किया नामिका कारक नहीं देश दिस्त्य का प्रदासिकार का

#### स्वार्येकी सीमा

एक तरफ वो मोरे लोग इस प्रकार भारतीयोंको विश्वण बाधिकामें निकास बाहर करनती बात कह रहे हैं दूखरी तरफ के भारतीयोंकी विवता को वतन काम जाना चाहरे हैं। महाँके रेक्ट के प्रकार हैंगी तिवर भी कोंको मानवा है की इस्ताम के कि को को मानवा है और जनका मुझाव है कि वह कोसका मारतायें वपाया बाये। इस माई शहबक मनमें वह वाया मारतायें वपाया बाये। इस माई शहबक मनमें यह वसाल मो नहीं उठता कि दुग्धवामका कोरका क्रमके किए वायर मारता कुछ पर्य देख करे। व साम वही समझते हैं कि भारतीय समाव दर्शक है वह क्या कर सकता है? वनकी समझते मारतीय तो वाला डोने-मरफे किया पेता हुए हैं।

#### नावक सम्पंता

स्वार्षको जिन्न वीमाठी कोर मैंने उत्तर इदारा किया है आस्तुनियाय उनका एक प्रिक उराहरण प्राप्त हुना है। वहाँ पीनियोक विका काकी वली बरती जा पति है। वहां प्रक कीनी कहें वार बहानके उप्पर्श कियार आस्तिया उन पहुँच बाते हैं। बहान एक किया का पति है। हो को है। उन्ने उद्यानके आस्त्री किया तथ तो उप्तर्श है कई बार धीनतपर भी किया है किया है कि बहानके उत्यानके अपूर्ण किया तो उपार्श है कहा बार की प्रत्यान कर का प्रत्यान पह हुना विवा है कि बहानके उद्यानके पार्थका पूर्व पर तेता प्रतिहर्ण सिक्त कर का प्रत्यान की किया है कि बहानके उद्यानके पर्यक्ष हुना किया पर उपार्थ प्रदूष के किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया के पर वात पत्र प्रत्यान के किया किया है किया किया है किया है। प्रति है है क्या किया है है किया है किया है है किया है

1 Y

परिचमके जोग पूर्वके कोमॉकी अपेक्षा सचमुच सम्ब हैं। उन्हें इस बातपर विचार करना काबिम है और इमें यह साबिम है कि हम ऐसी बार्तोको वेचकर पश्चिमकी सम्मरापर मोहित न हो जानें। फिल्तु इसके साथ-साथ यह भी याब रखना चाहिए कि पूर्वके भोग मी ऐसे निर्देश कानोंसे मुक्त नहीं रहे और न साल हैं। बाब सी पूर्वमें वहत-से वातक वापारोंका उवाहरण मिळ बाता है। कहनेका वालार्थ यह है कि पूर्व हो बाहे पश्चिम फेर केवळ नार्मोका है वर-वर मिट्टीके वृत्तहे हैं। थो रखेगा उसीकी काय रहेगी। स्थावारके पासनका पट्टा कोई विशिष्ट बार्टि क्लिशकर नहीं काई है। इसका बाबार स्वक्ति है और यदि कोई उसे पाइना चाहे तो प्रत्येक स्वान और बाधावरण तवा स्वितिमें उसका पाइन कर सकता है।

### चर *पर्ची फिटवएैदि*क'

उन्तं महाचय प्रविद्यास इक्के एक मृश्चिया हैं। उन्होने अपन भावनमें कहा है कि दिवन आफ्रिका नोटॉकी सम्पत्ति है इसकिए उसमें एशियाइयाँको कुछ भाग नहीं मिलना चाहिए। इन महासमकी मान्यता है कि यदि यहाँके काफिरोंपर थी पावन्दी क्याई जा सके वो बहुद बच्छा हो। यदि सर पर्शीसे पूछा बाये कि सारत फिसकी सम्पत्ति है दो कीन बाने इसका क्या जवान मिले। किल्तु सर पर्सीसे पूछनेके क्याय प्रत्यक भारतीय अपन मनमे सह चंदाच करे, दो तमान रूट बहुत जरूर हुन बारें। गत वर्षका वंबर हमारे पानीको नार-वंद वा यदि हमाँ पानी है तो तर वर्षी बाहे शुक्र यी कहें हम सन्तरोगला स्वतन्त्रता बीर सम्मानपूर्वक रह सकते हैं। इसके बारेमें मुझे कोई सलोड नहीं है। इस सरमका मानरण करें मीर संघ ही बोचें तमी यह स्वतन्त्रता मीर सम्मान प्राप्त हो सकता है। बाहे विस संगये विदने बने उतने भारतीय बक्षिण आफिडामें बाखिल करानेका विचार करनेका सर्थ मान सम्मानको नमस्कार कर केना है।

#### चीनी बडिप्कार

महाँके समाचारपत्रींसे विदिश होता है कि वापानके विवद शीनी वहिष्कारका यस्य काममें माना चाहते हैं। कोरियामें जापानी कर्मचारी चीनियांपर जून्य करते वान पढते हैं। चीनियांकी मान्यता है कि हथियारसे सहनेके योग्य ताकत उनमें बहुत नहीं है। किन्तु ने बनुतक स्वयं उनकी मदद नहीं करते तबतक जापानी कोरियामें अवना चीतमें अपना किसी बन्ध भागमें टिश नहीं सकते । चीनके साथ जापानका बढ़ा प्रवरशस्य व्यापार है इसकिए चीनियोंके हाचमें बड़ी भारी तारुत है। एस ताकतको देखते हुए उन्होंने नियमय किया है कि आपान यदि धीभे हममे न मान तो जापानका माल बन्द कर दिया आये। वे इस निरूपपर अमध कर रहे हैं। इसकिए जापान भवनीत हो नमा है। ऐसा अनक है नहिष्कारका नस्त्र। बौर बहित्कार मस्तापहकी केनक एक द्वाचा है। यब एक बहित्कार ही छेउड्डो टोपॉक मुकाबसेमें बक्कान ठहर छक्ता है तो सस्तापहडी क्या बात की वाये। हिन्दुस्तानमें भी फिजहास सक्के विक्रिकारका एक उदाहरण देखा गया है। वहाँ तार-भरमें काम करनेवाके प्रमाम भागोनें इस्वाल कर दी और एक ही विनमें हाहाकार मच गया। काँडे मिटोका शार झटा कि शार

र तर बेच फर्ज मिन्नशेटिड (१८६९-१९३१); अमह खानगमक फिलार्ट्स रेंड; संबंध संतर् पूर्व विकेरियाच सारस्, १९१००२ : स्वीतन नाविकासर मनेड प्रसार्की केस्ट ।

कपनारियोंक हान समझोता किया जाय। कुछ सनिवारी कोमॉने सकस मारे कमचारियोंका रखना तय किया या किन्तु ने यह नहीं समझ सके कि हजारों मनुष्य एक धावमें हटाये नहीं वा सकते।

### रंगहार छोगोंकी बस्तियोंमें भेसनेकी चर्चा

[गूनरातीसे] इडियन कोरिनियन २५-४-१९ ८

### ११३ एक सत्यवीरकी क्या [४]

हातिए अब मुझे मधीटवर्ड बारोएक सन्वन्तमें अधिक कुछ नहीं कहना है। य हवक सर्वित्तन यह मानता हूँ कि नहीं उपस्थित छोषाँग से बहुतन्त कोप मर दिवस है। मधीटस सारि बोनुष्ठ कहते हैं उसक कारक आप मुझे बरायों न उद्याप्य बत्ति अनुसारकों हमीं और उनने कमाये हुए बारोपीक कारण में बरायों उद्याप नार्तेग। किन्तु इस रिविद्ध बहुतन्ते सम्ब्र छोमोर्गर सेक्ट आप हैं और सारो भी बायों ।

र व्य केतनी फेनेक्कडो नहीं, उठड छात्रोतीको सी ध्री चां वो फेनेक्सडी सूसुका क्रका क्येंड्र कि रेक्सडो गए राज्येडी वर्ष्ट्रर चा । 3 4

"६६के मितिपित वेकिए, जब मैं इस राज्यका कर्मचारी या तब मरे अधिकारीने मुझे विस स्थानपर निमुक्त किया था उसमें मृत्युका सर्थ था फिर सी में उसपर दुइ छहा। अब जब मेरा मन्त्र करण मुझे एक जानको प्रहुच करनेके किए कहे तब यदि उसको में मृत्युके भवसे बहुत्य न करूँ या उसके सम्बन्धमें कुछ न कहूँ तो सह बात कितनी अनीन मानी बायेगी? यदि में मृत्युक्त अब कर्कें तो में श्रज्ञानी हूँ मेरी इस मान्यतामें दोप आठा है। भौर यदि भन्नानी होते हुए में जानका बस्म करूँ तो निस्तन्वेह मुख्यर अभियोग प्रसाना जाना चाहिए। मृत्यु भग रेखना जानका बस्त करनके समाध है, क्योंकि क्या कोई यह जान सका है कि मृत्युमें अब करने योग्य कोई बात है। हम यह बयों न मानें कि मृत्यु मनुष्यकें किए सबसे जिपक बामप्रय बस्तु है जो मनुष्य मृत्युर्ध करते हैं साय ने यह समझते हैं कि वह सबस बूरी बस्तु है। इस प्रकार हम जिसे जानते नहीं हैं उसे बाननेका रूप्य करें से इससे बड़ा बड़ान बस्प स्था होया ? इन विषयोंमें अन्य स्थानतवोंसे भरा विचार भिन्न है। यदि मुझमें कोई बुदिमत्ता है तो वह यह माननेमें है कि मुखे मृत्युके सम्बन्धमें कोई बान नहीं है। इसकिए म बपने उस विपयक अज्ञानको नहीं डेंक्सा। किन्तु में बनीतिके पार्नपर चवना या बरिप्टोके अवित आवेदाँकि विषरीत चक्ना बुरा मानता हूँ । इसकिए जिस बातको मै वर्षित मानता हूँ उसको किसी प्रकारको कायरताके कारण कथी छोडूँवा शही। इससे करापित् साप मरे समिमोक्तामॉको बात न मातकर वह कहें गुकरात दश समय प्रदेश उपको स्था नहीं दते किन्तु इसकी रार्ट मह है कि यो कार्य तुम इस समय कर रहे हो उसको प्रोड़ दो। इसके बाद यदि तुम ऐसा करीन तो तुमको निरिश्त करस मृत्यू-रच्छ दिया जायेगा। तो में भागत करूंगा हे एवेवड लोगो ! में आपका सम्मान करता है। आपस मुझे प्रेम है किन्तु मूझ भागको अभीनताकी अपेधा गरमात्माको अभीनता अधिक प्रिय है। और जबतक मुझमें प्राम सीर वस है तबतक में बचना तस्वज्ञानका अध्यात जाये रर्णुवा और वो मुझे मिलेंसे एवं मेरी बात मुकेंने उनको इस प्रकारका वाच बूंगा है एवनसके बेस्ट कानो। आप इस प्रसिद्ध मबरक निवामी है। बाप विशेषानी मान जाते हैं। आपको पंचमा पश्चिमानोंमें होती है। फिर भी आप वर्गिक बनता बाहते हैं। बाप यह नहीं देखते कि पन प्राप्त करनक किए भाग क्यानमा करते हैं। भाग पर और प्रतिष्ठा पानक सिम्द चिन्तित रहट है। क्या इसमें भारका सम्बा नहीं भारते? आपको भारती बारमा भारत बात भीर चरमको परमाह नहीं है। भाग यह विचार नहीं करत कि भागकी भारमान्नति केत हाती। यदि मेरे इस क्रयनपर कोई मुतन यह कहें कि व स्वयं था अपना आरमाओं परवाह करते हैं और सरवकी सवा करते हैं क्षा में उनका प्रार्ट्ना नहीं। में फिर पूर्ण्या कि वे यह क्षत्र किस प्रकार करते हैं? में उनकी परीक्षा सूचा और तब उनको छोहूँगा। उनकी परीशा अवे समय यहि मुद्दे ऐसा प्रतित होगा कि वे मायका राज्य करते हैं और बास्त्यमें उनमें साय है नहीं तो मै उन्हें बार्या उद्गाराजेंना और राष्ट्र कान पहुँना कि या परंतु ससारमें बहुत ही मूस्यपान है उत्तका बुस्य उसके मनमें कुछ नहीं है और जियका बास्तरमें कोई मूल्य नहीं है उसको वे बुस्य-बान माना है। में सभी लावांत एवा ही स्पवदार करेंगा फिर व बादे इस ननरके निरामी हो या विश्वी यहां हो या वढ़ा। जाय तो मैं जीर भी बार देहर यह बाद बढ़ेंगा. बर्जाह भाग मूछ अधिक अच्छी तरह जानते हैं। आपक साथ मेरा प्रत्याप अधिक है। बार विरंतान एवं कि म जा एक कहता है वह प्रभव्य आहम है। में तो यह भी

भ्दूरा हूँ कि प्रमुक्त साबंध मूखे अस्थल प्यारा है और इसमें ही इस नगरका महान् हिठ मिहिठ हैं। भेरा पत्या एक ही है। में कोटे-बड़े उमीको एक ही बास समझाता रह्या है। मेर वह यह है प्राणींसी बीर मनकी विश्वा कम करों आरमाओं सैंगाव करणी रख्य करों। उसका उत्सान किन उपपार्थींस हो उन उपार्थींका प्रमोग करों। स्वृत्यकोंका जग्म सम्मित्ते नहीं होता किन्तु सब्युक्त होंने तो सम्मित्त और जन्म संसारिक वस्तुर्थ अवस्थ उसकम्म हो नार्येया। यदि कोई कहे कि में यह खिला वकर इस वस्तर केमीनी निगाइना हैं है तो इसका यह जर्म हुवा कि सब्युक्त कुर्युत हैं। यदि कोई व्यक्ति वह के कि में इसके निर्मित्त कोई बन्द बात कहता है तो वह व्यक्ति वास्त्रकों मुसराह करता है।"

[बुबसतीसे]

इंडियन मीपिनियम २५-४-१९ ८

### ११४ नेटासके परवाने

नंदाल परकामा कानुनके सम्बन्धमें बारग्रीय स्थापारियामें वर्षी वक रही है। सक्का वही स्कृत है कि कुकत-कुछ करना चाहिए। धभी मानते हैं कि वदि कोई कारमर उत्तर न किया गया तो मारतीय व्यापारीक पाँच नेंदाकन उत्तक वायग। योरे भारतीयोंके पीछे

पढ़ गम है और बीरे-बीरे उनको ज़ब्ध उखाड़ देना पाहते हैं।

प्रभी नार्योप इस समझते हैं। समझानी आस्थ्यन्यां थी हैं। किन्तु उत्तय बोन निकालना बिंग्न कठिन हैं। हमें तो एक ही उत्तय मुझ पहता है। पारतीय समायदर सोनाम के हुसेंना मुख्य कारण वह है कि इस समायदी प्रतिप्ता वट पहें हैं। इस अपनी गोता प्रदक करनी चाहिए। तमी संकार उत्तकों निक्सी एक किया ब्ला आरे हैं। इस अपनी गैता प्रक करनी चाहिए। तमी संकार उत्तकों निक्सी के तिकार बला आरे हैं। इस पार्यो हैं। एक तो यह है कि तक्षान्त का। हमारी इस्पादकी तक्षार वर्ष दा पर्य हैं। इस गाइते हैं कि उत्तम उत्ता यह लगा रहे, स्थाकि तक्षार की हुई भीन तक्षार में ही दिन्ती हैं। इस्पा उत्तम यह है कि स्वावाद करी तक्षार कहा निक्सी के तम्म से तम्म से तिकार हों ताती। मेर तर्म कर के किए त्यावाद करी तक्षार उत्तर पार्टी कहा मान्यों कहाना नाता। तत्यावहकी वक्षार को स्वत्यनी अभिने अध्यक्षर उत्तर पार्टी कहा नाता है। उत्का नाती एसा देश है कि कसी उत्तरता नहीं। उत्तर कामसे के बहु उत्तरी है। तेन हाती है। हम देशी तक्षारों के में सुस्था अपने और हुस्सा नाता है। उत्का नाती हम स्व

स्स नपासका प्रयोग कैसे किया जाने ? यह बहुत सुपन है। एक गण्य स्थापारीको समापपूर्वक परशामा न दिया जाने तो उसक पीछ सब लोग परवाने केनसे इनकार कर रें बीर सपना यह निर्णय सरकारका छनपरसे पुकार-पुकार कर सता है। स्वानारियाका

यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि साथ वरेंसे साथ कुर्वेचे।

र सन्द्र यह अंग्रेनी अनुसारक वर्ष वह प्रकार है। "और मेरा बराण है, जेरी हंगर-वराने स्त्रा स्त्री-शब्द प्रमारक्षित्रोंको क्रमी प्रमाणी हमा "।

र नहीं विकार "सरवासका थेर" वृत्त ८८ ८६ में मधिक विकास समा किया गया है।

यदि इतना हुवा तो हम निर्मय होकर कह सकते हैं कि परवाता कानून एवं कर दिया आयेगा सबका उन्नमें उचित केरफार होगा।

प्रस्किति मासकेशे मुग मज्जून भागते हैं। स्टेयरमें भी काजीका मुकसमा भी बैद्या ही है। हम यह मामने हैं कि इन मामजीको केकर पूरी तरह कहाई छड़ी जा सकती है। किन्तु उसके किए स्थान करना पहेना। दूसने जो पृष्टियों यहन रही हैं। उस्तें बुर-बुर-करना होगा और मर्यानसीधे कमर करनो पहेंगी। नेटाकके कोम सह काम करने नैसी करनी बैदी मरगी। इस्तर जीपक विचार किर करने। ससक हम मासको विदेशियों के प्रकार करें

[पुजरातीचे]

इंडियन ओपिनियन २-५-१९ ८

कि इन बार्तोपर सच्छी छएइ दिचार करें।

### ११५ भारतीयों में शिक्षा

प्रचलवाकी बात है कि प्रार्थीन धनावनों विकाक प्रति उत्साह बहुया विकार है। इस बार यह पुषिक करते हुए हुएँ बूधी को होती है कि भी हुक्त निमाति वे विकास जानक कि पह हो को उत्तर हुका है कि भू हुक माराव-पिवालोंकों का प्रकार बात के कि पह के प्रार्थ का प्रवार के का कि प्रकार का प्रकार

[ नवस्ती है ]

इंडियन बोधिनियन २—५-१९ ८

### ११६ डेसागोआ-बेमें गिरमिटिया

बनानोबान्ने नौर मोबानिक प्राप्तक कमा भागोंने भारतीय विरोमिटयोंडो बुक्यानेडा प्रयत्त किया वा रहा है। इस प्रयत्नका विरोध बहुत बक्ती है। वेकारोसानेके प्रार्थीयोंको बावत एता चाहिए, नहीं तो सन्तव है, नहीं भारतीयोंको हाकत बहुत करान हो जाये। वेकामोबानेया एक ऐसी संस्थानिक चरूरत है जो ऐसे कार्योको करनेयों समर्थ होनेके साथ-साथ सम्बं करे सी।

[पुषरातीचे]

इंडियन मोपिनियन २-५-१९ ८

१ देखिए "एक्कोरीक क्लामे" यह १३९३३ । ९. देखिए "केरकमें सरामें " वह ८४-८५ ।

के देखिए " एक्ट निर्देशी निर्दार " वह रेड्४ ।

### ११७ मोहानिसमर्गकी चिद्ठी

#### धानकान नर श्रदा तुस्ती

पर्याच्या महाबद माध्यीमीयर बहुत बागू होती है। ध्यामार-धंपकी एक बेठकमें मह मत्तान पेश किया पता कि माध्यीमीको दक्षिण आक्तिकारे तिकालकर पूर्व वाधिकारे उस माम्यों मेल दिया पत्रये जो गोर्थिक काले गोया नहीं है। कोड़ी-बहुत कहते कात कात कहाँ महीकी वहीं पह महै। किन्तु ऐसी वार्च क्वा कात्री खाती है इसकिए हमको बुद होसियार प्रमा भाविए। विकायक कुछ बचकार मी ऐसी कात्रीत भावित होते पहले हैं। हमे उन्हें भी समझाना भाविए। में बेचला हूँ कि भी रिच हस बोर बहुत सावमान हैं। किसी मी बचनारमें ऐसी बात प्रकासित होनेपर से उसे मी ही नहीं बाते केरे।

#### पह जीत है

एक बनैन निवादी मारतीम मुक्ति करते हैं कि विटिस भारतीय समझे हिसावमें निवाकों औरते ५ पीडकी रक्ष्म देवानेंसे मार्ची है। बाहुर रहनेवाके कोय उदका ऐसा वर्ष कर पहले हैं कि गटाकको बोरते केवक ५ पीडकी सदद ही मिस्री है। यह नेटाकके किए नामुक्ती बात होगी। वही स्वयं वर्ष केव कर कहते हैं कि गटाकते विटिस मारतीम समितिको बावमें २५ पीड मेने मने से यह बाद मी स्थानमें रहनी चाहिए और ऐसे करक करना चाहिए। यह ठीक बात है। सरसावह किए मी गटाकने मदार मदर की। यह कैये मुखाया वा सकता है कि उसने समितिकों पैसा मना बौर उसके बाद तारों बारिमें पानीकों तरह बन कर्ष किया?

#### पंजीयम

स्वेच्या पंजीयनका काम नमी पक रहा है। कूससंबंधि बीर स्टैडर्टनमें कुछ संबट रिंग हो नहें है। बहुँ एव बेनुक्योंकी काम मीमते हैं विश्वते तीय सुरूप हो उठे हैं। कुई एव बेनुक्योंकी काम नमान है विश्वते तीय सुरूप होना पहुंचा होना काम देनत पूजा होना पहुंचे हैं वे हो सकते हैं। इसके कारण ने बागतियों नहीं पहुंचे। इसकिए एव बागते कि कारण नवाये नहीं पहुंचे। इसकिए एव बागते कि कारण नवाये नहीं दही स्वाधिक काम कि कारण नवाये नहीं दही की स्वाधिक काम कि कारण नवाये नहीं कारण नवाये नहीं स्वाधिक काम नवाये नहीं कारण नवाये निर्माकाम नवाये निर्माकाम नवाये निर्माकाम नवाये निर्माकाम नवाये नवाये

इसके सिर्फ कुछ तो हो अँगूडीकी खाव देगमें वी आगाकानी करते हैं। यह ठीक बाद नहीं हैं। मैनूठीकी छाद मांची जाये तो सेरी माध्यता है कि देनी चाहिए। वा शाविची तीरतर एम अंगुतिनोंदर आपत्ति कारत हों करतें य साकान पहनकी सकाह रहा हैं।

#### गार देशीवासीका भविकार

व्यक्तिरुपर्य एक योरा करीबाका रहता था और करी लगाना था। व्यक्तिरुपर उन-नियमक मुताबिक कोई थी बोरा वत बस्तीमें न रह धक्या है बोर न करी लगा सकता है। वन्त बोरेने इस बाराका विरोध किया। माममा स्मामाधीयके सामने वेस हुना। स्मामा- ९१ समूर्यं नांची बावसम भीवने उन वच्ड दिया। इसलिए सर्वोच्च न्यायाक्रममें अपीक की गई। सर्वोच्च म्यामाक्रमने

भीवने उन वर्ष दिया। वशिका सर्वोच्य न्यायाक्यमं अपीक की गई। सर्वोच्य स्थामाक्यन नियम दिया कि नमरपासिकाको तबनुसार विनियम बनानका हक है और इसकिए सर्वा बहाज रही गई। यह महत्त्वपूर्ण निर्णय है। वससे कुछ सीसा जा सकता है।

[मुजरावीस] प्रक्रियम बोपिनियन २०५०-१९ ८

# ११८. एक सत्यवीरको कथा [५]

ह्मिन्द में जापन कहता हूँ कि बाप भरे विकद कही बाताको मार्ग मा नार्ने मुखे इनहें मा न छोड़ें भीर बाहे मुझे अनेक बाद मृत्युका सामना करना पढ़ें दो भी में अपनी सर्वेका न छोड़ों भा म बी-इन्न कहता हूँ उससे जाप नाराज न हां। सेरी बातका आप स्थान देकर पूर्वे

क्यांकि मेरी समप्तसं मेरी बाद सुननेमें बाएका जान है। अब म को क्युनवाका है उससे भापका कदाचित् रोप भा जाये। किन्तु भाप रोप न करक प्यानसे सुनें। मदि आप मुझे मूर्य-राष्ट्र वेंसे दो में जैसा हूँ उसके कारण उससे घररा उतना मुकसान नहीं होना जितना कि आपका होगा। मूस मेकीटस या अन्य व्यक्ति हानि नहीं पहुँचा सकते। उनमें मुखे हानि पहुँचानेकी सक्ति नहीं है। एक बच्छे बादनीको उससे उतरता श्रादनी नुकतान सूचा संक यह सम्भव गहीं हो सकता। उसक बारोपक परिचामस्वरूप मुझे करावित् मृत्यु प्टड जिल भेरा निर्वासन किया थाय या भरे अधिकार शीम लिये जायें। आपको सन्ती है कि यदि एका हथा का मेरी भारी हाति होगी। किन्तु म इसमें हाति नही मानवा। किन्दु वा व्यक्ति अन्यायक्ष अन्य व्यक्तिको मरबानका प्रयत्न करता है वह उत्त प्रयत्नन अपनी ही हानि करता है। इससिए आप यह न माने कि मैं नपनी सफाई वे रहा हूँ। आपके समीप सका हाकर म जा पुकार कर रहा है वह आपक्ष हिनान है। आप प्रमुखी आजाका उस्लेपन करके वा बुदा काम करण म आगका उसमें स उवारना चाहता हूँ। बाप मुझे मारनेकी भागा है समें mi आपको मरे जैसा काम करनुवाका इसरा व्यक्ति पाना कठिन हामा यह कहना मानायनक नहीं है। किन्तु कह बिना काम नहीं चलता । जैस सक्तिमान् मोहके निए सनामनी भागस्यक्ता हार्था है वैस ही भाग मन्तिमान है इसलिए भागक लिए धनामकी मायस्यक्ता है। मैं समाम बनकर रहें दश म प्रमुका बादेश समग्रता है। इसकिए यदि बाप भरी सम्मिट मान ता आप मरे प्राप्त न लें। हिन्तु सम्मादना यह है कि जैस कोई किसी निहानु यूपाकी उनकी नीत्न जमाय का बह विक्रकर उस मारने बोहता है, वैस क्षे आप मुखार बिड़कर विचार किय बिना मृत गारनकी आजा व वन। उत्तक बाद भारको मृत जैसा दूसरा स्पन्ति म मिनवा का भाग फिर का जावगा। में जायका द्वितन्तापक हूं और मुद्ध प्रभूने आप र पाव भवा है। भार यह बल सरत है कि म अपना निश्ची काम एक और एवं देश है बरा

र १६६ बंदची बदुष्टर्य किया जाता हो गई है। युक्तात करण है। "यहना यह शुन्त बाता है निर्म ग्राह्मत बन्नेक किंद्र दुन्तरहों के बहुद्ध होत्रों है। चौर में यह युक्तकों हूं दिन स्वातन्ते स्ट्रिक्ट अब

t fe it areas de unos esce uso eq." s

मापकी हिट-पिन्टा करता हूँ में पिता या बड़े माईकी मीवि वागमें म प्रत्यक स्पक्तिको पिदा रता हूँ सौर सन्मार्ग दिखानेका प्रयत्न करता हूँ। यन सदि इसका प्रतिकल मौगा होता भौर उसस बढठ-वड़ी सम्पत्ति संवित कर सी होती तो मुझपर बापका सन्बह करना सकारम होता किन्तु मरे बादियोंने मुख्यर वन सेनेका आरोप नहीं समाना है। मन कभी भन किया या माँमा नहीं है मेरी जबरवस्त गरीबी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

क्यांतित आप यह पूर्वेंने कि वहाँ में कोगोंको गुणी बननेकी सम्मति दता रहता है बौर उपने क्रिए वर-वर नटकता फिरशा हूँ वहाँ म नगरका हित-शामन करनक किए राज-निर्दिक कार्योग प्राप्त क्वांने भीतिक विद्या । ये इसका कारण बहुत बार बढा पुका हैं। मुझ ऐसा प्रवीत होता है कि मरे कार्योमें सवा विष्य-वाणी युनाई देती रहती हैं। यह वाणी मुझे निर्देश देती है कि में राजनीतिक कार्योंने न पहुँ। मेरी भी यही मान्यता है कि जा-कुछ हुआ है वह जैक ही हुआ है। यदि भै राजनीतिक सगढ़ांमें पड़ा होता वो म सकटमें कैस ममा होता प्रवास आपको या मुझे साम न होजा। य को सार है वहीं कहता है इसन आप बच्च न हों। वो व्यक्ति नपसे होनवाओं अन्यायुक्तीका विरोध करे बीर अध्यायपूर्व कार्मों के राहन किन वोके उसका बीदन मुर्रातन नहीं है। इसकिए वो व्यक्ति वह बाहता है कि सब-कुछ स्थायानुसार ही हा उसको इस संबदमें नहीं स्वेतना बाहिए।

म मापको इस बातका प्रमाण बूँगा । उससे बाद देखेंने कि मैं जिस बातका अनुविद मार्गुपा उसको मौतक हरस भी नहीं कर्जमा । किन्तु जाप गरे उदाहरवस यह मी ब्लेंगे कि नेपूरा चंडाने सहक बरखे मा नहीं करूपा । क्रिन्तु काम भर वर्षाहर्षण्य यह मा बर्खय कि मंदि में राजनीतिक क्षयहांम केंग्रा यहता तो क्यीका नष्ट हो गया होता। म जानुक कहने पाना है यह सापको बूरा कानगा। किन्तु वह तथा है। एक बार म कारकी क्षमाना सरस्य या। वस समय समाने वस सरकारणको मृत्यू-तथा देशेका विकंप किया। समस्य परस्योगों स केंग्रक मने उस निमंत्रका विरोध किया। वस समय सभी मृक्ष मार बाननक किए तैयान हो पनतस्य था।

किर जब जनतन्त्रके स्थानमें कुनीन कर जा पया क्षत्र मौधर्ग नामक स्मन्तिको मृत्यु-रण्ड दिया गया और उसे कार्यकर सनके किए उसको प्रकृष्टर सानको आजा दी यहै। र पुत्र ने प्रस्ता पार्ट के कारण पाण विश्व प्रकार के प्रस्ता के सिना है। यहाँ सुने मी बहु बाद्या निकी। मैं बातवा चा कि सीहनको दिया पर मुल्यू-दर्ध कर्नुत्व है दम पहने म बानने मधी मृत्यूकी सम्मानता ची। मने बच्ची मृत्यूकी परवाह नहीं की में बीचनका पकड़ने नहीं गया। बीट इस बीच यदि वह राज्य-स्वयस्था मंग न हा गई हानी वो मेरी मृत्य निविचत थी।

सब साप देख सकते हैं कि यदि में सासनिक कार्योंमें दीर्वकाल तक रहा हाता और भाषमुद्रियर आकर् रहुता (और श्यास मेरा जीवनापार होनके कारम अन्यका मुसर्व हाता

र मुद्रस्तव "दीन सासीन बानीन" के यह नरह ने ।

६ रक्ष मंद्रेनी मनुवाहने समावी राज्य है।

३ एक बंदेगी बनुशारने बाँदै "किनव " है।

है. एक बंधिया संदुर्गारम ब्रह्म "स्वयन्तित आरम दुई। कमाकी वर्ण करने मध्ये "साठ है निदे" में दी है। ५. स्त्री कराज सार भेडी के मानिस्त्रीत आरम दुई। कमाकी वर्ण करने मध्ये "साठ हैं निदे" में दी है। ५. स्त्री वर्राजने दुक स्वतानियह सरकारिक तार अकारियह स्वयन्तिकों दुन्त स्वयन्ति मानिस्त्री

222

नहीं) दो में इदने वर्ष गाँभित न रहा होता। मैंने अपने समस्त भीवनमें किसीके साम बन्याय नहीं किया है मैने अपने सार्वजिनक या व्यक्तियत जीवनमें कभी व्याय-विकट कार्रवाई नहीं की है। मैंने धिक्षकका वस्त्र नहीं किया किन्तु यदि मेरे पास कोई कुछ पूछने बाया दो मने उसे उत्तर बनेसे इनकार गहीं किया। इसके असिरिन्त में बनी और निर्वन सबको समान मानस उत्तर देवा हूँ। विस्पर भी मंत्रि भेरे उपदेखींसे कोई सुभरा न हो तो इसमें भेरा दोप नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई यह कहे कि मैंने एकको एक वास बताई और पूसरेको दूसरी वो यही मानना चाहिए कि वह सत्य गहीं है।

बाप बानते हैं यह प्रथन भी किया गया है कि इतने अभिक क्रोम अपना समय मरे साथ क्यों विवासा बाहते हैं। यो जानी नहीं हैं किन्तु जानका बम्म करते हैं चनसे बद प्रकृत पूछे बाते हैं तब बन्य कीय सवा मूलभके किए बातूर रहते हैं। इसमें सन्हें बड़ा मबा बाता है। मैं अस्त पूछना बपना वयमवत्त कर्तव्य समझता है। मने इसमें कुछ बुरा नहीं किया। यदि मने अपनी विशास युवकोंको वियाहा हो तो उनमें से वा बब वहें हो गये हैं किया। यदि नाने स्वत्य हा क्या कुर्यकाल विवास है। यदि वा नाम कर्य के हूं। यदि व मीर सपना दित समझ सकते हैं ने भारके सम्मूक साकर मुख्यर मारोर क्यारें। यदि वे सापके सामने न सार्वे तो उनके समेस्यन्या यार्वे सीर स्विकार्य करें। मुझे हस समार्थे के पूपक और उनके सम्-सम्मानिकार पढ़ रहे हैं। येकीरसमें उनमें से स्निताको सामीकी तरह ना पेस नहीं किया। यदि सेकीरस और सम्य नामी इस नाकको मुन यदे हों तो में उनको मन सी इसकी मनुसति वेता हूँ। व अवस्य जन कोगोंकी सरक्षी में। वे मेरे विकट पूछ कहतेके बजाम मह कहेंने कि नेरी संगतिस उनके बच्चोंको काम पहुँचा है और इस प्रकार मर प्रधमें बोधनेमें उनका क्षेत्र त्यायके अधिरिक्त सत्य पूछ काम मान्त करना न होना।

मुद्दे अपनी सफाईमें बो-कुछ कहना वा वसमें से वहस्यकुछ हो में कह बुका। हम क्षोबॉर्में यह प्रवा है कि विस्तर मुक्तमा बचना है उसके सबे-सम्बन्धी न्यासास्त्रमें आकर प्रतियाद करते हैं दवाकी बीख मौगते हैं और कैशे स्वयं रोते-पोते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है न करना ही बाहता हूँ। इससे भी क्यांकिए आपमें से कुछ कोग नाराज हाँ। मेरे धर्ने-सम्बन्धी हैं - तीन बेटे हैं एक बड़ा और दो कोटे। किन्तु में उनमें से किसीको उपस्थित करना नहीं चाहता। में इससे आपका अपनान नहीं करता। में इसमें आपका अपमान नहीं मानता। साथ वर्षे मेरी अधिष्टता न मार्ने। इस इस वादको एक और रखेंसे कि में मृत्युच नहीं बरडा। किन्तु मुझे लगता है कि इतनी बायू एक पहुँचकर और अपनी अच्छी या मुखै प्रतिप्टाड़ी च्यानमें रचकर मेरे छारा अपने धंगे-सम्बन्धियोको साकर आपके मान्युल रुकाना मापकी और भेरी हीनता है। मुझे यह योगा नहीं देता। यह तो सभी स्वीकार करत हैं कि गुकरावमें सामान्य मनुष्यंसि कुछ विश्लेषता है। यदि आपमें से कोई ऐसा विधिष्ट व्यक्ति हो और उत्तपर ऐसा मुक्त्या चलाया जाये जैसा मुक्तर चलाया पा रहा है हो उस व्यक्तिका मृत्युके वससे एसा राजा-धाना कराना करकाजनक माना वायेगा। यदि मृत्यु होनम कोई दुःख हैं। और मृत्युस एक बार वननेपर अमर हो जाते हुँ। तो कहा वित् मुने नार्नास्थाका साहर स्वामाण उत्तर करतेका समान किया जा पढ़। किनु वन कार्र जैया स्पार प्राथम्प होत्पर भी रण प्रकार मृत्यून संपत्तीत हो तब वो बिरेग्री हमाणे होंगी ही करने। वे कहेंगे प्रमणक पढ़ स्वेम भी, बिस्ट्रें उत्तर वर्गुणाके कारण पड़ा मानकर बड़ा पर दिया जाता है, स्त्रियांत अधिक अँच नहीं हैं तब एथलाक अन्य सीय ता कियने

हीन होने पाहिए। इसकिय में मानता हूँ कि किसी बच्छे मनुष्यको ऐसा नाटक न करना पाहिए। और मिर बहु करना पाहे तो हस नवरकी सम्मान-स्माके किए उसका उससे रोकना उपित है। वन-सामारनका कर्तम्म तो यह है कि बाप को वस्त्र हैं वे उसे पैसेंगे मोगें। और बाएका क्रमुख यह है कि को रोने-बोरोका बाटक करना चाहें आप उसकी विकारों।

फिर प्रतिष्ठा और वप्रतिष्ठाका प्रस्त छोड़ वेतेपर भी मूझे बनता है कि प्रतिकारीका काम बया गाँवता नहीं है। उसका काम न्याय गाँवता है। वीर उसका क्रिय संस्ति प्रत्यक किए उस स्वार्थको प्रस्तुष्ठ करने उसपर तर्क करना वाहिए। न्यायाबीयका काम रवा विचाना नहीं है। विक्त प्रस्तुष्ठ किये विना न्याय करना है। इसकिय मुझको और वापको योगोंको यह उपित है कि इस वैसा काम न करें विनन्न मेरी और वापको प्रतिकार्य वाषा कारे।

यदि में बायके सम्मुख विवृधिकाकर जायकी प्रतिज्ञाको तुक्कानका प्रमण कर्क दो भूमपर
मेकीटस नातितकराका को कारीय कमादा है वह विद्व होनके समान माना जावगा। वा
मनुम्म देवनको मानदा है वह कुपरेकी प्रतिज्ञाको सुक्रवासे दो यह माना जानेका कि उसन
देवरको मानदा है वह कुपरेकी प्रतिज्ञाको सुक्रवासे दो यह मानत जानेका कि उसन
देवरका निरोज किया जनते यह कहा जानेका कि वह देवरको ही मानदा। किन्तु में
यो दननी वृक्तासे देवरको मानदा है जितना जायम से कोई न मानदा होगा। इस्तु में
से उसनद मरोसा दक्कर मेरे सम्बन्धमें जो श्रीक हो सो करनेका ज्ञितकार ज्ञापके हावमें
निर्मत्तराष्ट्रक देवा है।

[गूजरातीसे] इंडियन बोसिनियन २-५-१९ ८

## ११९ नेटालके विधेयक

वर्गनिवेषका प्रत्यक आरतीय पहुंके विषेषक का स्वागत करेगा। बीर हुएँ विस्तान है कि वन मदरक दोनों सदर एक मत होकर स्वीकार कर खरे। यह दु बकी बात है कि पिरविट मत्ता कुछ और पहुंके हैं वन्न नहीं की या तकती। येग वो विववकों का मार्गनिय स्वागारियार मता कुछ और पहुंके हैं वन्न की कार्यक स्वाग्नार में इतके हैं। मृतंत्रपूर्व भी है। निन मौताने रूप विवेचकों के तैयार किया है वे बव भी आरतीय या अरवों की यात करत हैं। परन्तु व यह बतत मूक जाने हैं कि नेदाकों ऐन कोई सरक नहीं है वा गार्गाय भी नहीं और उनके प्राप्त कर में हैं की पर्यक्ष मार्गाय भी स्वाप्त की सरक नहीं है वा गार्गाय भी सर्वा की प्रत्य की सरक पर्यक्ष मार्गनिय पहुंचे की प्रत्य कार्यक स्वाप्त की सरक पर्यक्ष मार्गनिय मत्त्रपत्रिय सर्वा कार्यक स्वाप्त की सरक प्रत्य की सरक पर्यक्ष स्वाप्त की सरक पर्यक्ष स्वाप्त मार्गनिय स्वाप्त की सरक पर्यक्ष स्वाप्त स्वा

बातको सामारण बृद्धिवाला जावनी भी सनम सकता है कि फिर बुसरे विवयक्ती वकरत ही नहीं यह जाती। इस वर्षकी समाध्तिपर मुमाबजा सेनक किए काई मास्तीय स्मापारी रहेगा ही नहीं क्योंकि हमारा समाख है कि नय व्यापारिक परवानोंमें एक व्यक्तिते रूपरे स्पन्तिको और इसी तरह एक स्थानसे बुसरे स्थानको हुल्लान्तरित किये जानकी बात गामिछ है। ऐसे मारतीय को पैवाइकी स्थापारी हैं या जो पहले स्थापारी रह चुके हैं लेकिन जो मात्र या तो किन्हीं दूसरे भारतीयोंके साथ साधा किय हुए हैं या उनकी तौकरीमें हैं अपा करेंगे? दूसरे भारतीयोंकी तरह उनको भी व्यापारी परवान वर्षो नहीं दिय जान वाहिए? महत्र इन बादसे कि एक भारतीयने स्थापारी परवाना अपने नाम जारी करवा किया है और वृत्तरा उसकी नौडरीमें है और, बास्तकमें व्यापार पत्ना रहा है-इत्तरा बादमी स्वतन्त-क्यते अपना व्यापार चकानेते विचत क्यों रखा बावे ? और दस वर्ष परवात क्या भारतीयोके बीच भी व्यापार करनके किए कोई भारतीय व्यापारी न खेला? हम परवानीके बन्बावृत्व भारी किमें जानकी दिमायत नहीं करते. केकिन हमारा यह खमाल जरूर है कि उन सीमोंकी जो स्वमानतः व्यापारी हैं सपना कारोबार चकानेके किए हर प्रकारकी मुनिया थी जाती पाहिए और मही एक तरीका है जिसके बनुसरपासे कोई वेस अपने निवासियोसे अधिकस-यभिक काम उठा सकता है। बहुत-से भारतीयकि सामने केवल वो ही मार्ग हैं — ईमानदारीका म्पापार मा बपावाजी जीर बेईमानी। निक्चय ही मेटाकके मन्त्रिगण उपनिवेशमें मोजेगाजी और वेईमानीको जन्म महीँ देना चाहुते। और हुमारा लयाच है कि यदि वे पेचा समझते हैं कि भारतीय समाजको इस भागकेमें कुछ कहना है ही नहीं या नह महाप्रयास किये बिना ही अपने प्रापको मिट जाने देवा तो वे बस्तीपर हैं।

[धरियोमे]

इंडियन बोपिनियन ९-५-१९ ८

### १२० द्वान्सवालमें स्वेच्छ्या पंजीयन

ट्रान्यवाधमें एधियाइसेंकि क्षेत्रक्या पंत्रीकरकी बविष बाव<sup>1</sup> व्याप्य हो एहे। है। मेटे गैरपर, माम मरनेक एधियाईने क्षेत्रक्या पंत्रीकरकी बती है वह है। हुए क्ष्मोंने पत्रने बतनी नहें विनावत कराना मन्त्र कर किया है। क्षमपन बाव बहार विविध्य ती गई हैं। उनमें के के हवार ठीक मानी बाकर मंत्र हो चुकी है। यह मोनों की वृत्रिक्ति किए सेमकी बात है। इस उपद परिचाइसेंने कराना धारित्य काल और मामा भोगों है। वृत्रिक्ति कुंच कर दिवा है। यह पर्याप्त कराना कर्तक्य पूरा करना है वर्षाद्व करें परिवाह करियम्बाकों से से सेक्टार हो और संगोनिविधक वृध्यित भी स्वत्रीयनक हो विश्वका मत्त्रक्य हुमा पदानाकृत्रकी नामिक्ट बाहको रोज नामें। मारणीय समानने जीपनिविक्त दिवालको स्वीकार कर किया है। बता यह संपत्रीका कोई बीर कारण नहीं स्वाप्त साहर।

[बंदेबीहे]

इंडियन बोपिनियम ९-५-१९ ८

र मर्द ६ प्रेकिट मोहामिलमीकी चिही "प्राप्त ११८-१९ ।

### १२१ मेटालमें तीन विधेयक

बॉक्टर मिन्यने बपनी बात पूरी कर दिखाई है। यरकारी गवर में तीन विभेषक प्रकारित किये गये हैं। एक विशेषकका संसा ३ जून १९११ से मारतीय मिर्नामिटमोंको काना कर कर देगा है। प्रत्येक मारतीयको इसका स्वायत करना चाहिए। मिर्नाम्ट और कुकामोर्मे बहुद बन्तर नहीं है। मारतीयोंके ऐसी स्वितिमें बानकी बपेखा हुन उनका न बाना संधिक कन्का समक्षर है।

दूपरे वो विचेयक चारतीय ध्यापारियों है विषद्ध हूं। एक विचेयक ध्रमुंचार सगमें धानते हैं। कियों भी मारतीय स्थापारीका नवा परवाना नहीं विया बायेया और दूपरे विचेयक नदुपार रच चाकते बाद कियों भी चारतीयकों परवाना विकेस ही नहीं और वह सावके बाद वो बाही क्येंसे उनको तीन बचके बानके बरावद हुनीता दिया वायगा।

नास्त्रवर्गे इन दोनों से पहुष्ण विषेपक सिमक बुध है क्योंकि उसका सर्प यह है कि कोई भी मास्तीम संगठ सामने सरना जन्मा दूसरेको नहीं दे एकेमा बौर न एक स्वानसे हुंगरे स्वामने या उक्तेमा। सिन ऐसा हुआ हो एस कर्पने क्यितने व्यापारी ऐसे बच रहेंने विष्हें हुआता है। यह क्योंने क्या पढ़ेंने कि स्वान करा पढ़ेंने विष्हें हुआता है। यह क्योंने सिन वर्षका लाम देना दो कुछ भी न देनके स्वान देना हो। यास्त्रीय व्यापार नन्द हो जायेमा और प्रास्त्रीय व्यापारीका नामोनिकान निट कार्यमा ।

ऐंचे विषेपकोंके स्वीकृत होनेकी सम्मावना नहीं है किन्तु यह मानकर पूर भी नहीं वैठ बाना है। प्रयलपूर्वक मेटाककी सरकारपर इस तरहका दवाव बाका बाता बाहिए कि वह ऐसे प्रस्तावको बामय ही न है।

चपार्यं हुन बता चुके हैं और जाते इस सन्वन्तर्गे जनिक किसेंगे। प्रत्येक भारतीयको स्वपर मुझी-मोटि विचार करनेकी सायस्थ्यता है।

भी स्थापार करता रहा है उससे एकाएक दूसरा काम व होगा। यदि स्थापार किन भया यो बेहैमानी क्लेपी। ऐसे मार्थको क्ला करना प्रत्येक मार्यायका कर्यस्य है।

[नुबचवीचे]

**र्वेडियन मो**पिनियन ९-५-१९ ८

### १२२ मारतमें संघर्ष

बात पहता है इस समय भारतमें बड़ी उपबन्धनक मनी हुई है। हम प्राप्त तारोकें सन्तर्ग से रहे हैं। इससे प्रकट हो बायेगा कि भारतकी सीमागर थी विश्रोह हो रहा है वह ऐसान्यम नहीं है। २ बफ्जान निकल पत्ने हैं। हुस सै लोर भारतमें नवारित कैसती पा रही है। वस फटनेसे एक गेरी नौरतकी मृत्यू हो गई। सारोकें विश्रोह होता है कि उसर वस फर्जेने किस साथावीसको मारता था। फेंकनेबाकिको बोबा हो बानेसे एक निर्देश साथावीसको मारता था। फेंकनेबाकिको बोबा हो बानेसे एक निर्देश साथावीसको मारता था। फेंकनेबाकिको बोबा हो बानेसे एक निर्देश साथावीसको मारता था। फेंकनेबाकिको बोबा हो बानेसे एक निर्देश साथावीसको मारता था। फेंकनेबाकिको बोबा हो बानेसे एक

निर्दोप स्थानी मृत्यू [तरकाथ] हुई।
[बादमें बाप्य] यो व्यक्तिवर्धोंकी मृत्यू [मी हुई।] यह काव्य विसमें कैंसकी पैदा करत्वाका है। किन्तु गारतके दिश्लायों यह कोई वही बाठ नहीं है। इसका निकल्पों नपेकर है। क्यको पढ़ति मारतमें का यहे, यह हमारे किए प्रथम होनेकी बाद नहीं है। ऐसी पढ़िको स्थान केकर मारतीय अपनी मित्र प्राप्त नहीं कर सकते। को कस्पत्ती हो सकता है

वह मातरके भी बनुकुक होवा यह नहीं मानना शाहिए।

सन्मव यह है कि ऐसी बटनावाँसे छोव बपना कर्जव्य मुख वार्षेने। विपकार प्राप्त करनेका वो सन्त कौर सीका रास्ता है वे उस मूक वार्षेचे और कन्तर्ने हुन दिसीसमेके स्टिपेमर्ने विन्त उपायोंका इस्तेजाल मान्य करते हैं वही उपाय हमारे विद्या कामर्ने छाये वार्षेने। सुदा नहीं होना बाला है।

द्वातिष्य इस परिस्तितिम नारक्षीयोगे प्रस्ता होनेकी कोई वाद नहीं है। किन्दु इस सरकारको बापसे मुक्त नहीं मान सकते। यदि सरकार बस्पाचार न करती तो कोर्योको

विस्कोटकोंका उपयोग करनेकी बात ही न सुप्तती।

[ पुजरावीचे ]

इंडियन बोपिनियन ९-५-१९ ८

ए. चर्नेत १ १९ ८ को हाराकपुरते सुरीतम नोवने दिन्य मानानीय की हिल्डकोदी इसके सरोधे पर नोश-महोरर का बीध था। रख नीश-महोने की विचारीयें वहीं ने । कहरे रेंत हर केम, बीधनो कोट कुटचे कोरों और रूपस बोनशम परामद स्वरों कन्यों हर । धीमती केमेरीकी उत्पाद और कम दोनेंदी नार्य कुट हो भी । मुश्चिकतो काफी क्षेत्री है दो गई ।

### १२३ कनडाके भारतीय1

कैनडामें माध्योयोने को खाबाज उठाई है वह बाहाव्य है। हमें विनीपेनके एक मित्रने एक विदेष पत्र मेदा है। उछते माध्यम होता है कि छहाएक विनिध्य माध्यमें स्पूत्रकाके माध्योगों प्रध्या पत्रकाका उदय हो रहा है। विन क्षेत्रोंने छमा की कर्ट उनक उत्तर नहीं बादा था। कुछ बाध्योग होंग्यकांकों किंगा माध्यमें में स्वत्रकाके प्रध्याम को क्षेत्रकाकों प्रध्यापत उनकों उठाउनकों किंग्य ति वहीं वी इपव्यं कैनडाकों प्रध्यापत जनमें बहुत उत्तर प्रध्यापत केंग्य किंग्य क्षा केंग्य का को उत्तर की विका ति वहीं थी। उन्होंन पृष्ट्यारेंगें छमा की और उच्चमें बहुत उत्तराह प्रकट किया। धमानें पत्र माध्यापत विका वहीं केंग्य का प्रध्यापत विका किंग्य का किंग्य का किंग्य का प्रधाय केंग्य का किंग्य का किंग्य का किंग्य का किंग्य केंग्य कें

ऐसी नमाएँ बौर [प्रवासी | भारतीयोंमें बाती हुई इस प्रकार एकता भारतीयोंके

रुक्त मनिष्मके बद्धण माने जा सकते हैं।

विटिय सरकारका करोक्य बहुत किंत हो पया है। उसको बहुत सावमानी बरतनी होनी। उस एक बोर उपनिवेशांको प्रश्नप सकता है बौर बुसरी और भारतीय मोनाके हिसांकी स्था करनी है। थी मोर्केकी पूरी परीक्षा है।

[नुनरातीस]

इंडियन बोयिनियन ९-५-१९ ८

### १२४ केपका प्रवासी कानून

केपमें एक पोरेके मानकेमें नवींक्व न्यापाक्यन निर्वेष दिया है कि केपके कानूनमें किसीको निर्वीनित करनेका विधान नहीं है। स्वक्तिए नोरेको निर्वितन करनकी यो याता सै पहें भी कहु रव कर ही यह और जने कोर दिया थया। यह निर्वेष बहुन महस्वका निर्वेष किस भी जानने पोर्ग्य है। न्यायाधीयके विश्वयद्य एवंग व्यक्ता है कि बब दूधरा कानून नेपाम जाया।

[ नुमराजीवे ]

इंडियन औपिनियन -५-१९ ८

र रेपित "बैनाइक सरातीय" एक १९६ और "रीविधियोक सरातिय" एक १५५-४ थी । य. रिनीरेसक की प्रमुखी (सार्थिक समुद्धार जिल्ला का व्यक्तिमें क्या को वे दिन्त है ।

े स्वानं प्राप्त का प्रमुख स्वानं कर की देश का किया की सरकाम देशकारी प्राप्त की स्वानं कर कर की सरकाम के स्वानं की स्वानं कर की देश की स्वानं की

### १२५ हमीब गुल

बान पहता है नेपटाउनके भी मुनुष्ठ मुक्के पुत्र भी हमीद मुक्ते को कुछ दिनीं रिकारकों भिक्तिशाधारकका बम्पयन कर रहे हैं बपने शतकका बहुत बक्का उपयोग किया है। भी हमीद मुक्के हाक्का नेपोर्क बात होता है कि उन्होंने बपनी परीक्काम सम्मानित स्वान प्राप्त किया है बौर उन्हें १ पीक पारिजीमिक दिया गया है। इस युक्त महोद्योगको बक्का के हैं।

[युवरातीस]

इंडियन मोनिनियन ९-५-१९ ८

### १२६ डेलागोबा-बेनें पंजीयन जारी करनेका सुझाव'

हमें बबर मिली है कि मोबानिकको पोर्तुगीक इलाकेमें परिवादकों सामानिक मो बन्नामी विभिन्न प्रकादित किये यो ये चन्तुं गर्तुकीक सरकारने बाएक के किया है। ऐसा में बन्नाम है कि एदिसाइसोंक प्रवीचन करनेके दरावेद एक नया कानुस पेस किया बायेग विसमें बारिक सुन्क अनेकी बाठ की रखी व्यायेगी। वैदे हम पहके कर बार कह जुके हैं उसी तरह हम फिर डेकाफोबा-वेके भारतीयोंको साववान प्रनीकी बेसावनी वेसे हैं।

[पुरुपवीचे]

इंडियन बोरिनियन ९-५-१९ ८

# १२७ बोहानिसवगकी चिटठी

#### *पंजीपच*

सह स्वेष्ट्या पंत्रीयमका शासियों हाता है। ९ वारीक्षके पहके विन्तें करी देती वी दे दे के होंगे। एकं बाद प्रावंधावयींके स्वीकार किये जाते ही व्यवस्ता नहीं है। वार्ष दे वह है हैं होंगे। एकं बाद प्रावंधावयींके स्वीकार किये जाते हैं। इसिन्स मारावीय कपनको सिकारी मारावे हैं। वह स्वादार द्वाराव्यावये पाठकींके हावमें तो प्राप्त हो नहीं उन्हें पुरस्त प्राप्त प्राप्त हो बाद द्वारा द्वाराव्यावये पाठकींके हावमें तो प्राप्त धीमवार तक ही पहुँचेंगा। तवतक व्यवधि बीत चुकेशी किन्तु प्रव्याव्यावये प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त

अधिक प्रमाणपत दिये जा चड़े हैं। येप अजियोंकी जांच अभी जारी है। अनुमान है

र दिवार वाल क. १६ ८४० और ४५० और "बेक्सोशानेक मारतीन" एक १८५ ।

ि ये बनियाँ बन्नोंकी क्वोंके समयमें निर्में पंजीयन प्रमाणपत्र मिक पूके से उसकी तथा विनके में गूर्जेंक विपायमें सन्देह है ऐसे कोगोंकी होंगी। क्य पंजीयन प्रमाणपत्रवासीके मामके सिप्प बेंदुरेनाओंकी संक्यापर निर्मेर होंगे। इस दोप २ कोगोंमी जमी एसे बहुत-संक्यापर निर्मेर होंगे। इस दोप २ कोगोंमी जमी एसे बहुत-संक्यापर निर्मेशकों से सामापार मिकनकी सम्मापार समापार सम्मापार समापार समापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार समापार समापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार सम्मापार समापार समापार

#### धन्तर-वीपमिचेश्चिक सम्मेष्टन

ए नायने दक्षिण बाधिकाके सभी उपनिवेदोंका सम्बद्धन बावकक प्रिटोरियामें हो पि है। मेटाफके मली थी मुबर उसके बम्पल हैं। समीकमण विचारार्थ उपस्थित प्रसोमें पियादायोक प्रका मी सामिल हैं। वहाँ हस प्रत्यार बहुत चर्चा होनकी सम्मावना है। सुना नया है कि सम्मानकी कार्यवाही पत्र पत्नी वायगी।

इस जन्दर-बीपनिबेसिक परिपंत्रमें एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पाध हुआ है। प्रस्ताव भी सम्दर्गने पेस किया वा बीर उसका समर्थन किया वा बी मेरीजेनना इसमें कहा पया है हि उस उपनिबेसिका एक करनेकी विसाम सभी उपनिबेसीको प्रयत्न करना चाहिए। स्पर्प टिप्पणी करते हुए प्रमित्तिका एवाने मिक्सा है कि चुकि उपनिबेसीमें उस मोनोका प्रमुख है—विद्यार मेरिका रिवर कालोनी ट्रान्सवाक बीर केपमें उनकी सत्ता है—इसिक्ए एक होनेकी बात करनेमें उन्होंन काम बेसा है। ऐसा करनम उनका मधा यह है कि मंद्रनाका भीर कम हो बाते।

[नुवयवीचे]

इंडियन सोचिनियम ९-५-१९ ८

र पेराको स्थानस्थी।

२. परप्रमानशिक बीम बेरिक्स मेटीनेन (१८४१-१९९६) निर्मार्मिकके छारत समेवह और प्रार्थनिका के निरम स्वाप्त प्रमानिक में निकालक करी १८००-कर प्रमान करी और महान केराक्य १९ ८-१ ; केनियमताको स्वाप्त १९१०-१९; ब्रॉडियम मोधिनियमत "नाराविके ग्रीत नामन स्वाप्त सम्बद्ध निर्माण करी करी.

# १२८. एक सत्यवीरकी कथा [६]

पिछले सप्ताह मक्दीसे सुचित कर दिया गया चा कि यह केकामाका पूरी हो गई है किन्तु नहीं पूकरातने अपना अचावका मायच पूरा किया चा और उसे बहुमतसे अपराची माना गया था। इसके बाद सुकरातने इस विश्वयपर बोधना चुक किया कि उसे स्थासनी दी जानी चाहिए।' उसने कहा

यांपने मुझे अपराधी ठहराया है इससे में दुखी नहीं होता! फिर आपकां निर्मय ककिएत नहीं है। मुझे बाहबर्ग तो यह होता है कि इतने अधिक क्षेमोंने मेरे पक्षमें मत दिया। में मानता था कि मेरे दिवक बहुत बदिक मत दिये वार्यो। किंग सकत्व नवाय में देवता है वे बहुत कम हैं। यदि तीने और व्यक्ति मेरे पख्सें मत दे देते तो में कूट हो बता। किर में देवता हूँ कि मुख्यर देवताओंको न माननका मो जारोर कनावा बया बा उससे में मुख्य कर दिया पया हूँ।

भा नार्ध्य कर्माया क्या का उससे य कुछ कर क्या पथा हूं। सब नाम मुखे मुख्यक्त के सकते हैं। वस सम्बन्धमें में क्या कहें। में कुप नहीं एवं सका मेंने नीकरियों कोड़ी परकी परवाह नहीं की और बर-बर मुमकर कोमोंको पूर्वी बननेका उपवेख दिया उसके किए क्या मुखपर कुमाँना होना चाहिए या मुद्दे कोई सीर सबर मिकनी चाहिए? यदि कोई मुख्य व्यायामदाख्याओं आपका मनोप्तन करे बीर आपके मनमें यह भान उत्पन्न करे कि बार पुख्यों हैं तो साथ उसको विभावित-पननामें पर्विन। मेने बारको मुखी दिखाई बेनेका ही नहीं बक्कि सब्दु पढ्या हुएका मिल सापको मुक्ते सताया है इसकिए यदि में मुख्य मान सकता हूँ दो यहि कर्मुमा कि सापको मुक्ते

कुरोपों सिमानि-अवनमें रखना बाहिए।

में सापने सम्बन्ध अपरामी व्यक्ति बाद ऐसी बाद करता हूँ। इसमें
बाप यह मानेते कि में उठत हुँ और सबके बनाव पुरस्कार मीम रहा हूँ। किन्दु
ऐसी कोई बाद नहीं है। बादने मुझे सोगी व्यक्तिया है। किर मी में बाने आपको
निर्दोप मानता हूँ। मेंने किसीका बूदा नहीं किया है। बाद पर बादको नहीं पास
के निर्दोप मानता हूँ। मेंने किसीका बूदा नहीं किया है। बाद पर बादको नहीं पास
के निर्दोप मानता हूँ। मेंने किसीका बूदा नहीं किया है। बाद पर बादको नहीं पास
करा। यह सामको किया।
समझ उठता हूँ। मेंने में बादके बामको में प्रकारका हमारे किया।
समझ उपका। में निर्दोप हैं प्रकार कुल किया।
समझ उपका। में निर्दोप हैं प्रकार क्या।
स्वाम स्

र " वर्ष नराल देख होता चा निर्देश किर कामूमने बीई निर्देश सम्परिकार व दो छा । अस्ति हेर्-पुरुषमा और नामेची रहाये, कर सम्बद्ध महाना करता था और निर्देश एक दिस्त रख्या चा रूप रेपेंडी (समोद हो एक महान्द्री, सर्वेदि दोई नामार्थीय वर्षी होते हे ] वन दोसीने हे एक पुस्तव परण चा ।

भा तुप्रकारों तर दिया क्या का बॉम्बीकाने बड़ों किय बहुद स्वयदी मीन थी। बराह, दुस्पाने पाने पिकारक बनने नमार्थी करणबास्त्र जुद्धान दिया और फिर औपचारिक करने, दिश्तंत्रमध्य गर्दी, जिले पंतर करों सीहार कर केने कह बातूची सुर्चनिक्य अस्त्रम दिया।" वह भी वर्षक क्षेत्रे, व हीस्या प्री चेदने का दुसनेश्री एक १ समार्थ (अनवन ४ तीन) है १ जाना सर्वक किय पुत्रकारी तमें दिया का

धों मेरे पास पैके ही नहीं। य निर्वालन मौर्षे यह मैं कैसे मौग सकता हूं? मुखे सपने प्राण रतने समिक प्रिय नहीं हैं कि मैं प्रयक्त जहाँ-राहों मारा-मारा फिर कर सपने जीवनके सेप दिवस पूरे ककें।

निर्माण क्या स्वयं पूरिकन्त कि अब मुद्दे मीन बारण कर एकालामें बैठना पाहिए, यह भी मुद्देश नहीं हाया। भेटा विश्वल हैं मुद्दे प्रमुख्य सारेख है कि मैं विश्वल प्रमुख्य मानदा हैं उनके सम्बन्धमें अपने क्षेत्रीक सामने विश्वल करें। फिर मूझे बारेख हैं कि ने नदादर इसालावाक निरमाणें की बारेख हैं कि बार स्वादेश हैं कि ने नदादर इसालावाक निरमाणें की बारोख हैं। मेटा बयाज है कि बार स्व बारको नहीं समझ सकते कि नहीं हम काराय मुद्देश हो चूप नहीं रहा वा सकता। एक परचात् न्यासाम्बन्ने सुक्राधको मृत्युरक देनेका विर्वय किया । इसपर महान पुत्रपतने निमय होकर तत्काक यह कहाँ

मृत्यु-राष्ट्र न विया बाता हो भी मुझे बंब डुछ ही विन बीवित रहना था। इतने सहरकालके क्रिए साथ निर्दोष व्यक्तिको मृत्यु-वाक वेकर समस्यके भागी बने हैं। दिनों बस्तकाको किए बान निर्दोण स्वितिको मृत्यु-स्वय बेक्ट सम्माक्ष्ठे पार्टी मे तो हो सिंद स्वयुक्त सुन्ध हो बार्च को होने तो मेरी मृत्यु सपने-आप हो हो बार्चो को सिंद मृत्यु हो प्रवाद हो। मेने वापके समृत्यु बोके तक दिन होन और हुवरे सामस्य अपन्य बदले होने तो मे मृत्यु-स्वयं का पर्ट कियों स्वयं प्रयक्ष करने किए सो मृत्यु-स्वयं का पर्ट कियों स्वयं प्रयक्ष करने किए सभी सृत्यु कि स्वतः मृत्यु मृत्यु-स्वयं या ऐसं कियों स्वयं प्रयक्ष करने किए सभी सृत्यु का मान मृत्यु का मृत्यु का स्वयं के स्वयं करने किए सभी सृत्यु का मान मृत्यु का स्वयं करने किए सभी स्वयं करने किए सभी स्वयं करने किए सभी स्वयं करने किए स्वरं मान करने किए स्वरं मान करने किए स्वरं मान करने किए स्वरं मान करने हिए स्वरं मान स्वयं करने किए स्वरं मान स्वयं करने किए स्वरं मान स्वयं करने किए स्वरं मिन स्वयं करने स्वयं करने स्वयं स्वरं दर नार उधारण नार कन्युक्त हु द्वाकर नार रचन रचन रचन प्रभाव प्राप्त है। में अब हुए हुए यह बनोदिस्य करम तक्ष्मा है। बारने मुंग्ने स्थान एक देश है। में अब हुए चैदारका त्याप कर्यना। यह माना बायेगा कि मेरे बिपोबी पबले करका राता किया बीर क्याप बटोपा। में बपना दक्त मोनुंगा तो उनको बपनी करनीका दस्त मोनना होना ऐसा ही हुसा करता है। इस वृष्टिस देखें तो यह ठीक ही है।

सब मुझे सपती नृत्युदे पहले वो बार्वे कहती है। मैं मानता हूँ कि मेरे कारल सापको बड़ी सड़कत होती वो क्षेत्रित यह नहीं मानता साहिए कि मुखे हुत करक आप सनीदि चक्चा ही एक्टो। बार मह न समसे कि कौर मेरे मेरे न देशा। मृत्यु स्वापने के बार्च जानेदे पहले में उन कोमोंदी किन्हें नेदी सार्वोपर विस्ताह है हो स्वागमें के बारो जानेते पहुके में उन कोवांते जिन्ह मेरी बातावर (स्वाता है दो कर बहुर वार्या हो होता हमार्किय विन्हों मेरी बातें मुतानी हाँ न उन्हर वार्या मृत्युक्त अर्थ करा कर बहुर वार्या के स्वाता वार्या है। जान एका जाने कि मृहरर को कुछ बरिटत होनेवाचा है वह जबका ही है। जो मृत्युके दुवकर मानत है है मूस करते हैं। मृत्युके दो वरिवास माने वा वाक्यों हैं एक ता यह कि चा मृत्युक पर मान कर के बाता के वार्या के उनका वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या है वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या के वार्या के वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या हो वार्या के वार्या हो वार्या है। वार्या के वार्या हो वार्या के वार्या हो वार्या है। वार्या के वार्या हो वार्या के वार्या हो वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या हो वार्या के वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या हो वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या हो वार्या के वार्या के वार्या के वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या है। वार्या के वार्या है। वार्या के महानिहाके समान हुई। इस निहाको सूकक्य मानते हैं। तब मृत्यु, जो बड़ी निहा है मधिक सुवारण होती भाहिए। यह यदि यह मार्ने कि मृत्युक बाद जीव एक स्वानवे दूसरेमें प्रका जाता है धन तो जहाँ मुझस पूर्व मनुष्य गर कर मये हैं मुझे भी नहीं

जाना होगा। उनकी संपतिमें मुझे भूछ न्याम निक्षमा। इसमें क्या बुराई है? नहीं होमर गये हैं जहाँ कथ महालग गये हैं वहाँ यदि मुखे भी जाना पड़े दो में बहुत ही मान्यदासी माना जाळेंगा। जहाँ अनुचित्त वण्ड प्राप्त जीव वसे है वहाँ पहुँचना में

बपना सम्भान समझता है। यह ता आपको स्पष्ट समझ खेना भाहिए कि नीतिमान मनव्यको जीने मा मरनमें दुःख होता ही नहीं। ईस्वर उस मनुष्पका त्याय नहीं करता। सत्यवायीको सदा मुची समीक्षए। इसकिए मुझे जान गरने और सरीरके बंबाकने कटनेमें कुछ भी दुःच नहीं है। इती कारण मुखे अपन सम्बदाताओं और आरोपक्टांबोपर कोई रोप

नहीं है। उन्होंने मरा बुरा बाहा हो तो वे दोपक पात्र हैं किन्तु मुझपर उनकी इन्हाका करा प्रमान नहीं हो सकता। बब मेरी मन्तिम माँग यह है कि जब मेरे बच्चे बयरफ हों तब यदि ने गीतिका मार्न कोड़ें कोर सब्यूकॉकी अपेका सम्मत्ति अववा अन्य बस्तुबॉको अविक प्रिय मार्ने

और उनमें से कोई वपने मीतर कोई सद्युच न होनपर भी वपने वापको बड़ा मानें हो जैसे यह बापको ऐसी बारोंकि किए तकाहना दिया है और सावपान किया है बैस ही जाप उन्हें बच्च दें। यदि काप ऐसा करेंने तो मैं यह मानूना कि आपने मुखपर और मेरी सन्तानपर क्रपाका द्वाप एका है।

बब समय हो गवा - मरे मरनेका और बापक इस संसारमें रहनेका। किन्तु बोनोंमें स किसकी स्थिति अधिक अच्छी है यह तो ईस्वर ही कह सकता है। यह ऐतिहासिक नटना है कर्नात् सक्तुच ऐसा हुवा बर। वैसे सुकराठने अन्तरक

तीरिका पाकन किया और जैसे प्रेमी प्रमिकाका आधिमन करता है उस प्रकार मत्यका बास्मिनन किया वैसा नीति-वक हमें और हमारे पाठकांको प्राप्त हो यही हम प्रमुखे प्रार्थना करते हैं। इस चाहते हैं कि पाठक भी प्रमुख ऐसी ही प्रार्चना करें। हम सबसे कहना चाहते हैं कि ने मुकरातक भवन और जीवनपर बार-बार विचार करें।

[बुबसतीस] इंडियन मीरिकियन ९-**५**-१९ ८

### १२९ पत्र जनरल स्मटसको

नाहातिसनग गई १२, १९ ८

्रिय थी स्मदस

थी चैमनके पायते मुझे जो तार मिछा है उसके सम्बन्धों मेंने बापको एक टेडीएकान-सन्देस मेरा है। उस तारण यह कहा गया है कि जो एमिजाई मामहोक्त समय उपनिकात बाहर मेरा यो सब बा एवं है तथा वो इस नासको ९ तारीकरे बाद गहाँ बाय है उन्हें अधिनियक जन्मांत प्रथमापन देन चाहिए। जसके किसे मने मेरे पनक सप्रतिक्त केम्स्यको देवते हुए मुझे विश्वास है, कि बायका बहु बायव क्यापि नहीं है। इससे स्वयम्य बार्जक स्माप्त है। मास करता हैं कि बायकाक हिसायों मेन दो नामेंगी और जो कीन वह नार्य उनका स्वयम्पता चेन्नेयन स्वीकार कर किया सोपी।

> आपका बादि मो० क० गोबी

ननग्छ जे सी स्मद्स रूपानियक्ष शॉफिस विदोरिया

[मदेनीसे]

र्मेंडमा साफिल उनुविधियल ऐंड परिस्तक रकर्मुस २८ ६/८ तथा टाप्प की हुई रक्तरी वस्त्री प्रतिको फारो-जरूब (एस. एन. ४८११) सी।

### १३० पत्र ए० काटराइटको

[बाह्यभिमवर्ष] महे १८ १९ ८

मक्रिक

विव यी कार्टराइट,

पायर माभिके देवहुनका फिरने बानाहर करना पहुंचा। वावकी नक्तर्य भागी कर्रानी मार कर्रेगो। बार बसी कोई कार्रवाई कर्रे ऐता में बानस्तक नहीं चनाहता। किन्तु जा रिपति पैरा हो वह है उचल खरिन्य विस्तावका गठण नाहिर होता है। जार

र का पर हॉडियम ओरिनियमने ४-७-१९ ८ वो मध्यक्ति किया परा वा और सम्बोधिक मध्य रिको जानिया बार्यान्यको जाने २० शुक्ति १९ ८ वो भीता परव सम्बद्धान रॉक्स को थी ।

% का पता है कि रेपो इर प्रथ पत्ने वार्य को का के पतारी पति है असे हैं।

। बनेस प्रस्तुद्धी अने यो गाँद काने विने पर्देशी करण ।

वो पत्र चार्य में बहु बेस्टीको समिष्यवस्ताकोंकी चीकीमें किहा गया है। मने अपने विचार उसी समय स्वक्त कर दिये में और आपसे कहा चा वि कागवपर केवक इसकिए हस्ताकर कर सकता हूँ कि साप सससे समबद

भी ए॰ कार्टराइट जोडानिसवर्ग

टाइप को हुई इपलपी मंद्रेवी प्रतिकी छोटी-नकस (एस एन

१३१ पत्र ई०एफ०सी०स्रेनको<sup>\*</sup>

[प्रिय धी भेन]

१ देविम "११। "कानिश्य खर्षकरो" १३ १९ ४१ । १. मार्चन न्यानका एउ स्वाद्य न्यांके शिक्षय न्योको समितक प्रदेशिक है स्त्रों है ।

१ वह रत इंडियम ओपिनियमी ४-७-१९०८को मध्यीका क्रिया क रिको कही २० कुम्ब्री १९ ८%, क्योंनेक व्यक्तिकारो शेकि यसके ताल क्रि ४ केन्द्र ११ मी १९०८% यसने क्ष्मण स्थलके ब्रह्मा का कि का करीं

रंत्रोका " कर्या होता नहा होने गरिकेशी न्यारेक श्रीकर होन्या रंत्रीका कर्य वर्ष्य, प्रमुख क्यार्थ १ गर्थ शर क्रार्थिक वाल क्रोर्यक्ष क्रोस्ट्रिकेश र्र्

सागू करतेका इरावा कभी नहीं रहा और न मैंने कभी यह शीषा कि बूखरा माथ स्वेष्ट्रमा पंत्रीमनको सिमिश्यक काल तक के लिए सुका रहना है। और में बाज मी इस सर्वाक्ष सिक्षी ज्यापका पुदान नहीं देता। धमझीतेका सारास यह है कि मार्थाय स्वाप्त प्रदूष है पि मार्थाय स्वाप्त प्रदूष है पि मार्थाय स्वाप्त प्रदूष है पि मार्थाय स्वाप्त है कि सह पूरा हो बात है अधिनयमका रह कर देशा भारिए। अधिनिवपके रव होनेक वाले सानेबाके कोशांका स्वेष्ट्रमा पंत्रीमन होता रहे। विस्त मेरे हारा प्रदूष मार्थिकों साल्य होता मिल्लिकों साल्य होता स्वाप्त प्रदूष स्वाप्त प्रदूष स्वाप्त स्वाप्त प्रदूष स्वाप्त प्रदूष स्वाप्त प्रदूष साल्य होता स्वाप्त स्व

नियन्त्रह मदि जनराज स्मद्रस चाहते हैं कि अब पंजीयन नहीं होना चाहिए, बस्कि चंचे नमा विवान पास होनेतक रोक देना भाहिए, तो मुझे काई आपत्ति नहीं। केकिन क्षव को मारदीय प्रवेश करें उत्तर अविनियम कामू करनेसे मेरे कुछ देखवासियोंके मनमें जो धक बनतक किया हुआ है नह कह आयेगा। अपने वचनका पाछन करन और शरकारका सङ्गानता करममें जमरक बानते हैं कि यमें अपनी बान ही बी दी होती और यह इस-क्यि हमा कि बपने कुछ वेधवासियांके गतानुसाद, यने १ अनुक्रियोंके निधान बनके धिकान्तको स्वीकार कर जन वेधवाधियोंको वेच दिया है। यदि अविनियमक अन्तर्गत नये बानेबाके कोमोंके प्रस्ताबित पंजीयनपर बोर दिया यथा तो न केवल सन्देहको प्रोतप्रक्षन मिछना वरिक नह सम्बेद्ध उचित भी होगा। और मैं यह कहे विना नहीं पह सकता कि या छोप मुखपर सम्ब हो अनको भेरा जीवन सनका अविकार होया। यदि मैने कभी इस बादकी स्तीकृति वी हो कि अभिनियम नमें बायन्तुकॉपर छापू ही तो जो विस्वास मेरे देवनासियाने मुखपर किया है, और जिल परपर उन्हाने मुखे हतने किया को तर बाधील पहने दिया है, उनके किया मुखे धर्मका बयोग्य समझा जाना चाहिए। यदि बॉबनियम बुरा का और में सावर जोर बेकर कहता हैं कि वह था दी वह समीके किए बुरा था। बनक वे सोप को भएनी पूर्वता या अपने बुरायहके कारक अपनी विनाक्तके किए सरकारको स्वेक्स्या सुविधा न देते हों उसे बुरा नहीं समझते थे। इसकिए मुझे विस्थात है कि जनरक समद्दा इस मानकेपर पुनर्विकार करेंबे और मुझे अपने उस बोड़े-बहुत प्रभावको जो में अपने वेसक कोपोंपर रकता है वे कपनी इच्छित दिखानें उपयोग करनेके किए नहीं बहुने। इतना ही नहीं ने नमें नामनुकोका स्थेन्यमा पंत्रीयन स्थीकार करके या यह सूचना देकर कि जनतक कि विवास पास नहीं होता सबतक उन्हें विसाबत बेनकी बावस्यकता नहीं है, मुझे अपना वयन पूरा करनेमें मदद पहुँचारोंने - बासकर जब समझीरेक जन्तर्गत विनास्त्रमा उहेरप उसी वपाप्य की जाता है।

चृष्टि मामका सरमन्त नामस्यक है, में निवेदन करता हैं कि उत्तर दार द्वारा दिया जाय !

वारका सक्वा

[मप्रजीसे]

इंडियन बीपिनियन, ४-७-१९ ८

इंडिया नॉफिंग व्यूटिवियक ऐंड विकास रेडर्न्स २८९६/ ८ तथा टाइप की हुई रफ्तरी प्रतिकी फोडी-मक्क (एस एन ४८१३) सा समुने शंधी नावसन

**11** भो पर्व साथे में वह बेल्फ्रीके अविध्यवकताओंकी श्रीसीमें सिम्बा गया है। जापका याद होना

मैंने अपने निवार उसी समय स्थलत कर दिये थे और वापसे कहा वा कि मैं इस तराके कार्यमपर केवल इसकिए इस्तासर कर सकता है कि भाग उससे सम्बद्ध है।

हृदयसे नापका

थी ए कार्टराइट जोडानिसवर्ग

टाइप की हुई बफ़्तरी मंधनी प्रतिकी फोटो-मक्क (एस एन ४८१४) से।

१३१ पत्र ईं०एफ०सी०सेनको

[ जोडानिसवर्ग ] सर्वे १४ १९ ८

श्रिय सी चेन ]

मन्ने आपका इस मासकी १३ तारीक्षका पत्र मिला जिसके किए में भी स्मटसको प्रस्पवाद बना चाहता है। मेरी समझमें इस पत्रसे एक अवर्यस्त सवाक उटता है और एक बहुत-वही नक्टफर्मी पैरा होती है। जब बातचीत चक्र रही थी उस समय मैं ऐसा समझौता स्वीकार करनेको करना भी नहीं कर सकता वा विसका मतसव तीन मासके दाद प्रवेश करनेवांचे एदियाइयोंके साम मेरभागपूर्ण बस्तान करना हो। यदि इस प्रकारकी कोई बात हुई होती वो निष्कित रूपवे भारत-स्वित भारतीयोंको भी सुचना बेनेके उपाय किये बावे और ऐसा केवळ क्षार भेजकर कर सकते ने बाकि वे स्रोत शीन गासके अन्तर राज्यवाध वापस आ सर्के। और ऐसा करनपर भी मेरी समझमें भारतीयसि यह बासा करना सर्वेदा न्यायसंग्रह न होता कि वे अपने कामवात वरसनके किए इस अवधिके अन्तर यहाँ का वार्वेये। यह पावन्ती केवस उन कोबॉपर कागू होती यी जो ट्रान्सवासके अविवासी ने । जी कार्टराइटक कामे हुए जिस पत्रपर भैग और मरे धानी कैदियोंन इस्ताक्षर किये थे उस पहनपर पनरक स्मटस बेलेंगे कि उसमें मह बाबय क्षत्रा क्षत्र और सक्त मैंने बोड़े ने कि इस प्रकारका पंजीयन चन लोगॉपर भी मानू होना चाहिए जो उपनिवेशसे बाहर होनके कारण औटकर आयें जीर जिन्हें जन्म उपहुंचे प्रथम करनका विकार हो। इस प्रकारके परिवाहबॉपर तीन शासकी वाबनायमी अनिव

१ देशिय "पत्र । "क्यनिश्चय सम्बद्धी" पुत्र ३९ ४१ ।

प्राचीन वृत्यस्य वह क्यानः व्यक्तिः वरिव्य क्योको यनिरक्तिः प्रतिविध देवर्थे नायमे व्यवस्थानो दिनाः

१ वर रत इंडियन अर्थिपिनवनमें ४-७-१९ ८ दो अद्योगित किया गया या और सामी रक्त साम रिको बसो २७ प्रकृत १९ ८%, कानिरेश कर्मान्यको विका पर्वत ताम ध्यम्य की गी ।

४ केनड १३ मई १९ ८ के काने कारक सम्बन्धे बारा वा कि ता बेनीक कार्येज्य भी "क्सी रुपस्म रंतीका" कर्या होया असा तीन महीमेकी अधिके नीतर सम्प्रमा पंजीवन करानेवाले शासास्थाली विश्वसार्थीका वर्तात्र कानुस्त करुनेत ९ गर्रेष सार क्वानिव्य नास्त वानेवाने क्षेत्रीति नेता हैं। स्त्रीर विशा अन्य न्या सम्पालक धेपान (श्रेपको स्त्यार कानेशन परिचारोते किया जानेश । देशिए एक वस ४८१३ ।

णानू अरतेका इरावा कभी नहीं रहा और न मेंने कभी यह धोणा कि इसरा मार्थ स्वेष्क्रमा पत्रीपरको मिनिक्स कार्क तक के किए कुछा रक्ता है। और में भाज भी इस सार्फ किसी उपायका पुधान नहीं देता। यमझीका सार्याच यह है कि मार्टीय समान्य रिक्स पूरा हो भानत्य, और भेरा साना है कि नहीं पूरा हो भाग है अधिनियमको रह कर देशा भागिए। अधिनियमके रत होततक माने नानेवाके छोगोका स्वेष्ट्या पत्रीपत्र होता रहे। येखा कि मेरे द्वारा प्रदृत्त मध्यित्वे मानुम होता भाष्यमा मानेवाके छोगोका स्वेष्ट्या पत्रीपत्र होता रहे। स्वीक्ष में मानुम होता भाष्यमा मानेवाके छोगोका स्वेष्ट साम्य होता रहे। स्वाविक से मानुम होता भाष्यमा मानेवाके छोगोका स्वेष्ट साम्य स

नि-सन्देह यदि धनरण स्मद्ध चाहते हैं कि श्रव पंजीयन नहीं होना चाहिए, बस्कि वर्षे नमा विवान पास होनेतक रोड़ देना चाहिए, तो मुखे कोई आपत्ति नहीं। सेकिन सर को माखोग प्रवेश करें उत्पर अवितियम छापू करते स मेरे कुछ देखवासियोंके मनमें को धक सबद्रक जिया हुआ है वह कर बायेगा। सपने वचनका पाकन करने और सरकारको घडायदा करनमें जनरक जानदे हैं कि मैंने अपनी जान ही को दी होती और यह इस किए हुमा कि कपने कुछ देखवासियोके मतानुसार, मैन १ मैपुक्रियोके निमान देनेके सिद्धान्तको स्वीकार कर उन देखवासियोको वेच दिया है। यदि कमिनियमके कन्तर्मन्त नमे बारेबाड कोर्योंके प्रस्ताबित पंबीयनपर बोर दिया गया तो न केवड सन्देहको प्रोत्ताहन मिसेया वीन्त्र कह सलोड उचित भी होगा। बीर में यह कहे दिना नहीं एड सकता कि को कोम मझपर आध्य हों उनको मेरा बीवन क्षेत्रका अधिकार होता। यदि मने क्यी इस बाह्यकी स्नोइति ही हो कि अविगियम नये जायन्तुकॉपर कायू ही वो जो विस्तास मेरे वेसवासियोंने मुखपर किया है और जिस परपर उन्होंने मुझे स्वने करने सर्वे तक आसीन रहने दिया है, उसके किए मध्ने सर्वेका अमीम्य समझा थाना चाहिए। यदि अधिनियम वरा या और में सादर जोर देकर कहता हैं कि वह या तो वह समीके किए बुरा था। देवक वे कीच को नपनी पूर्वता या सपने दूरावहके कारन मधनी विनावतके किए वरकारको लोककमा धुनिका म देवे होँ उसे बुध नहीं समझते ने। इसकिए मुझे विक्तात है कि बनरक समहस इस मामकेपर पुनर्विचार करेंग्रे और मुखे अपने उस बोड़े-बहुद प्रधावको यो में अपने देखके कोनॉपर रक्ता है वे वर्षणी विकास विधान वपमोय करनेके किए गड़ी करेंगे। इतना ही महीं ने नमें बायन्तुकोंका स्नेज्क्या पंजीयन स्वीकार करके या यह सूचना देकर कि बदाव कि विकास पास गार्डी होता सवतक सन्हें बिमाच्य बेलेकी जायस्थकता नहीं 🕻 सुझे अपना वचन पूरा करनेमें मदद पहुँचायेंथे - बाधकर अब समझीतेके बनार्यत विनादाका उद्देश असी वया प्रत हो नाता है।

र्षाक मानका मत्यन्त भागस्थक है, मैं निवेशन करता हूँ कि उत्तर दार द्वारा दिया बाम ।

वापका सक्या

[बंग्रेशीयै]

इंडियल भौपिन्स्यन ४-७-१९ ८

इतिमा मॉफिस व्यूविधियक ऍड पश्चिक रेक्ट्स २८९६/ ८ तवा टाइप की हुई रस्तपै प्रतिकी फोटो-नकक (एस एन ४८११) है।

# १३२ पत्र मेघमीभाई गांधी और खुझालचन्द गांधीको

[बाङ्गानिसवर्ग] सद्गीर्शर १९८

वादरणीय नेवजीमाई और वृद्यालगाई

आपका पन पिछा। थी बिट्ठी म इस पनके साथ रिक्सातनहत्त्रके नाम मेन पहा है उसमें मन भपने कुछ विचार व्यक्त किये हैं। नाप कुद उसे पड़ देखें उसपर सनन करें और उनकी भी दुना हैं। भिंद दे करसनदासके यहाँ हो तो उनके नाम स्किने गये पनकी उससे पहुँची हैं और इनमा मुझे किसें कि [इस विक्रीकृष्टें बाद] उनके मनकी नया हासत हैं।

्राज्य हो। योजस्थतात नहीं खा। हम निस्तहाय हैं। हिमारे ] उपसम्बद्धे आरम स्वतानक ही हस पणको स्थित उनम भी मुझे स्थार्ट पूट ग्ही है। पण्यु यो विचार मेरे सनमें बहुत अर्थेसे वर्णकर काट ग्हें है अब बहुत प्रस्ता हो। यथे हैं। मुखे सीम ग्हा ग्हा है कि हम सम समे

बंबावमें पड़े हैं। मे वेक्टा हूँ कि यह देवा वैध हमारे कुटलबड़ी है की ही छार देवकी है। विचार कहुत है सबर नहीं तिकें बन्हें ही एक पहा हूँ वो इस समय सबस समान स्थान करते हैं।

करते हैं। यन्त्र किहान या वालेंके कारण अवना संकट नीहमें केंग्रकर हम अपने बाक्ककि पारी-व्याह करनकी जस्ती मचात हैं। एवं चलेंड़ेके शोख वैकड़ों स्पर्न बरजार करते हैं और फिर

काह कराजा निर्माण के कि एक्ट है। क्याह कराज ही नहीं ऐवा वो में केंग्र कहें? पर दुख हर दो काम्म करें? बाककींकी बाबी कराकर वाहें हम दुखी करते हैं। वे सत्तान पैसा करके इंस्ट में पड़ जाते हैं। हमारे नियमक बनुसार स्वीसंग तो केवल प्रवीस्पत्तिके किए हैं। इसके सत्तादा तो बह नियम है।

इतक कालार वा बहू लिपम हूं। हुए जीन एक्स व कुछ करते हों ऐसा देवनमें नहीं बाता। यदि नरा सह कबन सही हुं तो मानना पढ़ेगा कि सपती ही तरह [छोटी उन्नमें] वपने बाककोंके दादी-स्थाह रसाकर हुम उन्हें निपनी बना रहे हूं। इस प्रकार विषय-मूल बढ़ता ही बाता है। इसे में तो पम नहीं कितता।

न वा नग नहा जहारा: सिंधन नहीं निर्मुला। आपने नहीं के हास्ताव किया भंजे हैं पर में और स्था उत्तर हूं? सरने मनको बाव हो में किस सकता हूं। यदिप आप नोनींत छोटा हूं फिर भी आपके हारा म अपन विचार सारे परिवारक सामने रख रहा हूं। मेरी तो कुटुम्ब-देवा यही है।

१ तांशी-धीक कुछिरे वार्त्त । १. तांशी-धीक वांधी वार्ति ।

y वर्षार्थायाः मही ।

<sup>।</sup> योगी-वेदी शहर, अन्य गाम निया एक १४ वसम्ब वर्धी है।

५. स्परं इत नीडण्डावडी कुतुब कारण । नीडाम्याव कुछ दिनों तक वोधीआंत छान दक्षिण माफिसमें भी रहे थे। राज्य ६ भी देखित ।

बंगराम हाता ही तो शामा करें। चौतह बंध तक स्वाध्याय और मनन करनक बाद बौर सात बंरसक आवरणक बाद अपन इन विचाराको अवसर बंधकर, आपके सामने रेख रहा हूँ।

मोह्मदासके दम्बन् प्रणाम

[गुनराती और दिन्तीस]

महारमा पांचीना पत्रों (गृजरावी) ग्रम्मावह वी एम पटेंच शेवक कार्याक्त्य बहुसरावाद १९२१ और प्रमृताश यांचीकृष्ठ जीवन-प्रमाश (रिन्दी) सस्ता साहित्य मण्डक नर्ग दिक्की १९५४। परहा प्रवय पैरावाफ नवा अधिया पैरावाड मूळ गृजरावीमें बट-कट वानके कारण हिन्ती परस्कृष्ट सिये गय ह।

# १३३ मेंट 'स्टार'को

[बोद्धानिसवर्ग सर्वे १६, १९ ८के पूर्व]

बोह्नानिष्ठवर्गके वीरित्रदर थी में क पांची प्रस्तुत कानुवर्ग वर्गावक क्षानाम्बद वराक्षके मेवराव्य स्वस्य हैं। इस कारण इस कानुनके विश्वयर्थे जिसे नेदान सरकार अपने यहाँके मार्ट्यमंत्रिक जिस्च कारणेवाली है, उनकी वास बहुत व्यावसे सुनी बाली चाहिए।

यदांवक मुझे मासूम है पहुंके विषेत्रकका अर्थात् निर्मितियां मास्त्रकन बन्त करतके विषेत्रकका प्रत्यक प्रार्टीय स्वामत करेया। हु वकी बात केवल इतनी ही होगी कि वह उसमें पहुंके तन्त नहीं किया गया और वह बन भी बायाओं सो वर्षोंक बन्त होनवाला नहीं है। यदि भारतक विपित्तित्या लेग न जाने गये होते तो बहित बाजिकानें भारतीय मस्त्र होता ही सम्बन्ध है कि भारतीयोंके स्लोचका बारण बही न ही — और न है ही — को नुरोगी ही स्लाम है। भारतीयोंके स्लोचका बारण बही न ही — और न मारतीयों बनवा सम्त्रीविक मारतीयोंके क्या माम्यक हो भी तो बहुत ही कम है। यह भारतीयों बनवा सम्त्रीविक मारतीयोंके क्या माम्यक हो भी तो बहुत ही कम है। यह भारतीयों स्वत्या सम्त्रीविक मारतीयोंके हिस्स काममा की नहीं के पारती। भारतके स्वत्या स्व

चेप वो निवयमंतर तो बहुत नागीत की वा सकती है। मेंने किसी भी बिटिस चय-निवेदमें ऐसे मानून नहीं मुने। परवाने नेशवाक हम वो विवेदकोंने हैं पहुंच्या मधा यह है कि नेटाकमें नमें परवाने देना कर ही कर विधा वाये। उसका वर्ष यह ता कि कारोवारका एक व्यक्षेत्र दूसरी व्यव्ह के का सकता समाधा हो नामेशा क्योंकि करों है। केहें स्थारारे करन स्थाताको एक स्थारते दूसरे स्वानगर के वाता है त्यां ही उस स्थापारको नहा समझा

र छर सिक्रिया संख्या ग्रंस (१८४०-१९ )। यादा तथा निविध राज्यान सम्पर्ध संबद पुरस्केत वेक्का इर्रासियक गाउँपिए स्रोक विकास १४ कार्याता स्वकार और समाप्त गाउँपिए स्रोक्त विकास स्वकार स्वी स्वीत प्रोतिकत सरस्य १८८१-००) नामास प्राप्त व्यापेत स्वाप्त स्वीत स्वाप्तान राप्ती कार्यात स्वाप्त स्वाप्त स्वीत स्वाप्त स्वा

116

जाता है और उसके क्षिए गया परणाना जाकरों हो जाता है। यह विशेषक यदि कानून कर बया दो निश्चय ही भारतीय व्यापारी जयनग बरनाव हो जायेंगे। अपने नामपर परवाना एकनेवाके व्यक्तिका सामेदार सामेदारी कोवृत्ते ही बूद अपने नामपर परमामा कोनेका अधि कारी कोरी नहीं हो सकता? किन्तु इस विशेषकका परिणाम व्यापारकी मनाही करना होगा। इस विशेषकर्म जारी अध्यक एंसी वार्ते हैं विनसे गेटाक्में मारतीयोंक सम्म अस्तिस्पार मामाद पहिष्या।

कुछ भारतीय था जन्मतः व्यापारी हैं किसी अन्य कान या चन्चेका नहीं अपना सकते। भीर जब नटास ही उनका बर है। यदि उन्हें ब्यापार नहीं करने दिया गया हो वे भीर न्या करेंगे ? यदि इस विभेगकको पास करावका हुठ किया गया तो इसस केवड वालेगानीको प्रात्माइन निवेदा । यह विकट्स सुच है कि वर्तमान परवाता-काननमें भारतीय व्यापारीकी रिवर्ति अनेबाइन्ट विश्वेष अच्छी नहीं है। यह हमेशा डॉबॉडोल स्वितिर्ने पहा करना है परन्तु इस कारण क्र्यमान विजेयक न्याय-संबद्ध नहीं ठड्राया जा सकता। भीर फिर, मीनूबा परपाना कानुमकी स्थिति भी बहुत माजूक हो गई है। अपनी पिक्रमी नटाक-पात्राके समय नने भारतीय व्यापारिमोंको बहुत बेचैन पार्या वा और वे छोप रहे वे कि राहठ पानके व्याप न्या किया जाये। हाल ही में विकायतके प्राप्त तारते भी प्रकट होता है कि वपनिवेध-कार्याकन नेटाक सरकारका बनीएक नेटाकके स्थापारी परवाता कानुनको संयोजित मा रव कर वेनकी बात संग्रहा रहा है। सब क्षे यह है कि पहुंचे विवयक्के अवस्तका पूरा परिवास निकट चुरुनपर जो-चुन्न अधिकार क्य रहेंच यह पूचरा परवाना विवेयक जन धनका अपहरण कर शक्ता। इस प्रकार इसरा समिनियन भारतीय आपारियोंको इस वयर्ने सामिका छोड़कर क्क जानकी सूचना है। यदि एस समिक्ति बाद कुछ सेप यह गये ठी उन्हें ठीन वर्षीके मुनाकेने बाचारपर मुनावजा वे विया जायगा। यह हास्यास्म्य है। शिख वहनेवाले व्यापारका बस्त करनका सह मुजाबना पर्याप्त कैसे हो सकता है? जारतीय स्थापायी इस मुमाबनेकी रकमपर मिकनवाके स्पानने बानीयन मुनर-नग्नर नहीं कर सकते। बचनता मेन यह मान बिया है कि ऐसे मार्थ्याय इन्छ-इन्छे कोगोंको छोडकर, बरना कारोबार अन्यन न बसायेंने। मुखे नानूम है कि इस दूसरे विमेयककी तुस्त्रा इंग्डैटके मध परवाना कामूनके साथ करके

सुत्र नातुम है कि इंड बुदर विश्वपक्रण तुम्ला इस्कारक मय परवान कानुनक दान करक बचको अधित उद्दारका प्रसल किया जा रहा है। परन्तु इन योगोंको गुम्ला हो ही नहीं सब्दों। उस मानकोर स्पायक स्थागारपर प्रतिकरणका कामदा थाना समस्य मतिके निषक कस्मानक क्षिए नातस्मक है। सारतीय स्थागारियोंके सम्बन्धों इस प्रकारको कोई रसीक पेत नहीं को या सन्देश। उनमें नाई जो होय हो कोई भी क्यांत्रिस उन्हें बन्य स्थागारि मोडी स्थेता समिक वेदेशन नहीं कह सकत है। सीर भारतीय स्थागार सपने सापमें नुक्रान पर्देशनवाषा मुर्ग है जबकि स्थावका स्थागार निमन्नोह नैसा है।

में एंडी बायका नहीं करता कि यह कानून वाल हो वायवा। शक्तन विधव साकि इन्हें उत्तरांची मनी एवं प्रकारके कानूनको गांव करा किन्हा विवाद साल्य बीट निरिध्य प्रावधे कर पहले हैं, यह बात ही बायन घोषणीय है और आधारमनांध वाला सामान्य-वाला प्रावधित करती है कि प्रतिकारको में रिस्क वास्तार करते करता होई है। इन्हें के बचेक वासायकारी मारावधी भी वासाय-वाचका वाप वायदे हैं। बात वह दूर है का प्रवच्या मारावधी भी वासाय-वाचका वाप वायदे हैं। बीट यह दूर है हुए हि कोई कर्मन के प्रवादाय साल्य बासायकारी महत्तक करने हैं वीट वास्त ही के कारव विदेश बासाय वासायकार वास समय हमा

है मैं नहीं बानता कि मारतको बाहर रवकर बिटिय साम्राज्यका मस्तिरव सम्मन भी है या नहीं।

[बंग्रेगीसे]

इंडियन जोपिनियन १६-५-१९०८

# १३४ नेटालके विषेयक

नेटाक परवाना विशेषकॉपर विद्याना व्यक्ति विचार करते हैं उनके प्रति बदना ही सर्ववीय कराम होता है। ये विशेषक द्वाजास्य घरकारको बुकी बुनीजी हैं। ये वस्य करते बौर बुक्कर माय्योगेंपर प्रहार करते हैं न कि बान वीरवे एवियावसॉपर शहार करते हैं न कि बान वीरवे एवियावसॉपर शहार करते हैं के काम वीरवे एवियावसॉपर शतार रंग्यर केणापर नहीं बरिक केक्क माय्योगेंपर है। इविच्य विचार करने हैं परसु प्राचीय देवर के अन्यपंत बानेवाके प्रतिवन्त्रों के नेटाकों स्थापार करनको स्ववंत्र है परसु प्राचीय ऐदा नहीं कर दक्का। बुक् कीचॉपर किसी प्रकारका प्रतिवन्त्र मंत्रि है और हमारा बनक है कि यह वर्षमा विचार हो है। परसु विचार में या याचेया के कि में वर्ष के कि में ने कना हो हो की वर्ष के नेटाकों ने कना हो है की एक विचार काम करते हो की वर्ष के कि मार्याय वाचेया है कि मार्याय कर वक्ता है या मार्यी। मार्युपे ठीफ ही बातना चाहवा है कि मार्याय नाईका पेवा कर वक्ता है या मार्यी। वीर परि कर वक्ता है की चिर केवक मूर्येपीय परपूरियों या बाय कुकानवारोंको ही से परिवार बाता है की चिर केवक मूर्येपीय परपूरियों या बाय कुकानवारोंको ही से परिवार करते हैं विचार वाचा है कि स्वेष्ट करते हिस्स मार्योग वाचेया वाचेया है है। वाचेया है कर विचार करते हैं विचार वाचेया है कि स्वेष्ट करते हैं विचार वाचेया है विचार वाचेया है कि स्वेष्ट करते हैं विचार वाचेया है कि स्वेष्ट करते हैं विचार वाचेया है विचार वाचेया है कि स्वेष्ट करते हैं विचार वाचेया है विचार वाचेया है कि स्वेष्ट करते हैं विचार वाचेया है कि स्वेष्ट करते हैं विचार वाचेया है। विचार वाचेया है विचार वाचेया है। विचार वाचेया है विचार वाचेया है। विचार वाचेया है विचार वाचेया है विचार वाचेया है विचार वाचेया है विचार वाचेया है। विचार वाचेया वाचेया है विचार वाचेया है विचार वाचेया है विचार वाचेया है विचार वाचेया है। विचार वाचेया वाचेया है विचार वाचेया है। विचार वाचेया है विच

परस्तु प्रस्ताविद विश्वपक्की एक्डीक्को देवना उसे संगत केना नहीं है। उसे क्रिक द्रव्य स्वास्त्र है कि स्वव्यक्के नीचे उसरफ तबर बानो बाने । वर्ष में व्यक्ति कि स्वयक्के कि स्वयक्के मान्यक्के प्रस्तुत करके साव्यविद्या वर्ष में ति वर्षनी नीचि क्षास्त्र कर रही है। उसकी सम्बंध निक्रम कि स्वयक्के मान्यक्के प्रस्तुत करके साव्यविद्या कि निक्रम वाहर करे, उन्हें विदिश्य प्रवा न माने और सरसे सामान्यक्ष साधार कि प्रवाद कि निक्रम का प्रवाद कि स्वयक्कि प्रवाद कि निक्रम का प्रवाद कि स्वयक्कि प्रवाद कि प्रवाद कि स्वयक्कि प्रवाद कि स्वयक्कि कि स

तद माद्य क्या करेगा। यदि माद्य तरकार करनी निर्माणारीको वणाईके प्राप निषाहना पाइती है तो उनका कर्मम्य स्पष्ट है। यह भारतीम प्रवाविर्योको पूर्वपहुकी देवीपर पहुंचे भीर भरताद होते नहीं देवा वक्षता। भन्ने ही तब स्थाना कर्म व नवसे आराख्यों जनताका पह स्पष्ट क्यान है कि वह जानृत होकर करने तमुत्र-गारके बन्धुओं के हिगांको प्या करे। भारतके पांक-गांवको उत्परिवर्षके करने जनाती भारतीके साम किने बातनाके कृत कर्मायक विकास जाता विरातकार स्थानक करना भारतिए।

[बयेजीसे] इंडियन बीरिनियन, १६-५-१९ ८

### १३५ मेटालके नये कानूम

नेटाइक्सी धरकारने व्यापारी-परवानेके धन्त्रत्यमें वो विशेषक प्रकाधित किये हैं उपपर हम ज्यों-प्यों निजार करते हैं वे हमें अधिकाधिक अध्यायपूर्ण विकाद वेते हैं। वे हराने अध्यापुर्ण हैं कि रावित्य आधिकाके अञ्चलकों व्याप्त निज्ञा की है। नेटाइक्सें 'मन्पूरी' और शहस्य आजे नेटाइकें हम विशेषकों का विरोध किया है। जोहासिक्संकें ज्यों स्टार्ट में हस्त्र विश्व करने किया सुरा है। 'बीवर ने यी विश्व पत प्रकट किया है। केवल रेड बेकी श्रेष्ट 'इनके प्रकार है।

इन विशेवजॉको ऐसी निया की बाँ है इसिस्य पारतीयोंको मीन पारन करके न वैठ खुना पाहिए। यहाँए बहुवन्ते पत्रीने विशेवजीकी निवास की है किर मी दे उनके उद्देशकों पत्रचन करते हैं। मारतीयोंकि व्यापारको वक्का को तो इस्से दा पत्रोंकों प्रस्ताता होनी। उनको मह मानवा है कि मारतीयोंकी उपिक्षविधि स्विक्त वाधिकत्रकों ह्यांने होनी हैं। वे केवन इस्ता कहते हैं कि ऐसे विशेवक विशिव्य राज्यमें पहले कभी नहीं बने और विश्व परकार जब्दें मनूपी नहीं बेसी। इसका वर्ष यह है कि यदि से पोरे कन्याको स्थाम उन्हें वपना इनको विश्वित संस्कारका प्रमान हो तो से सब मारतीयोंको पक्ष-मरमें निकाब बाहर करने किए तैनार ही बेसे हैं।

अनतक गोरे ऐसे विचार रखते हैं धनतक जारतीयों हो दक्षिण आफ्रिकामें या किसी मी उपनिवेदानें सन्तोपसे नहीं बैठना चाहिए। अर्थात यहकि अववार हमारे पक्षमें कियाते हैं, इसते हुमें मुक्तवेमें नहीं का जाना चाहिए। पिंकरेमें पड़ा सिंह नकरेका कुछ विनाद नहीं सकता इससे बकरा कुछ निर्जय होकर नहीं रह सकता। उसको यो स्था सिहका सब रखकर साममान होकर ही चलना पड़ेगा। ऐसी ही अवस्था हगाएँ। भी है। महीके बामान्य नोरे इनें बाहते हों ऐसा नहीं है। फिन्तु जिन मामसोंनें उनका वस नहीं बसता उननें वे हमें होति नहीं पहुँचाते वस । वे सिंहक्य हैं। इसे कोड़ कर वे वकरे बन नामें यह सम्भव नहीं है। हम प्रज्ञासन है देशे छोड़कर हमें जब शिह्नमा भारत करना है। जब हम नह स्म नारन करेंने तब अपने-जाप परस्पर श्रीति होगी। दुनियाका — ईस्वरीय नहीं — नियम मह है कि समान कोगोर्में ही प्रेम असवा मैकीसाव देखा जाता है। राजा राजाओं के मिन होते हैं। राजा और प्रजाने बीच तो नेवल क्या ही हो सनती है। स्वीस्थिए कुछ बोन प्रजा संतारमक राज्य चाहने हैं। स्वामी जीर सेवकके बीच मैची नहीं डोती। यह हम प्रत्यक स्पितिमें रेपते हैं। यह इसके विकास कात विकार्य है -- एक समान म हानपर भी प्रीति दिखाई दे - तब हमें समझना चाहिए कि प्रीति करनवामा स्वामी या तो स्वामी है या सामू है। गोरे हमें अपनी अधीनस्य जाति मानते हैं। जबतक उनका यह रूप है कभी बापसमें प्रस हानेबामा नहीं है। बीर जबतक प्रेम नहीं होता शबतक भारतीय कोगोरून सन्ताप बना ही रहेगा । इसमिए मास्तीय सिंहक्य पारण करनपर ही अपन अधिकाराका उपयोग कर सकते हैं। नदासके विभेपकोंकी शबी यह है कि वे चीनियोगर साम नहीं होते। काफिर्पेपर हो

बानू हों ही केन? इनसिए यदि वे वियेषक स्वीद्भन हो जार्ने दो भारतीय संबंध गर्न-नीते गाविन होने। नेटास-गरकार हारा इन वियेषक्रीको प्रस्तुत करनेका बहेस्य हुम यह मान्ते हैं कि एक वो बह गोरोंका मत और दूसरे भारतीयाँका वक्ष बात के। यदि भारतीय पूर पहें या बोड़ा-सा ही बोर समार्थे तो फिर बागे उत्पर अविक बनाव बाता वा सकता है। हमें वो तेराब-सरकारका उद्देश्य यहाँ बाल पहता है।

स्थका वर्षे यह है कि नेटाबके बारतीयोंकी न केवल इन विधेयकोंका विरोध करना है विकि विधेयकों निरिष्ठा विश्वानका भी विशेष करना है। वर्षात करना न रहकर विष्ठ ननता है। वर्षात निहं कोवकर बानना है। व्यापारियों और अपने कोर्च केवल व्यापार कर करेंवे हैं। सक्तेप नहीं मान कना चाहिए। वरिक्र क्षणी क्षिता प्राप्त करनी चाहिए। वर्षे वर्ष्य विश्वा केवर अपने वर्ण्यकों भी वीधार करना है। इस प्रकार बन्न भारतीय सब वृद्धिसींत्र क्ष्यक हो। वार्षेत्रे वसी ने साववान वर्षेत्रे और जब साववान वर्षेत्रे वसी वेर करेंसे। सपाय हैगारे हाव्यों है भी बोक्ष्या वतीक वेर किस्कें।

[पुबरातीचे]

वैक्यिम सोपिनियम १६-५-१९ ८

### १३६ जोहानिसबगको चिटठी

#### भान्तर-उपविषेत्रीय परिपद<sup>9</sup>

कहा बाता है कि उनत समामें बहुत-ते प्रस्ताप पास हुए हैं किन्तु बमी उसको कार्य बाही विक्रमुक गुन्त रखी गई है। यह वी कहा बाता है कि इसमें नदानके राजनीतियोंका हिंग है। उनको तिबार यह या कि तंत्र (केंग्रेसन) सन्तन्त्री सतकी रिकड़ाक जमी नहीं की बानी बाहिए। परिपक्ते समास्त्रीम नेपीके सतक सरमेंद होनेका बात मी मुत्ती वाती है।

पंचीयन

स्वेक्क्या पंजीवन ९ लाग्रिको समाप्त हो यथा। वक नये प्रार्थनायक नहीं किये जाते। स्विक्य कियुं मि अर्थनायक नहीं किये यह गये। वक हाम्यक्रकों को प्रार्थाय कृतिक्रिय केंग्र साहित है है उन्हें को और दे दे यह गये। वक हाम्यक्रकों को प्रार्थनाय कृतिक्रिय केंग्र साहित है है है उन्हें को और दे किया पंजीवनकों वविष स्वार्थ हो नहें स्वक्रिय की की सार्थन यह सामा निकाशों है कि स्वेक्क्या पंजीवनकों वविष स्वार्थ हो नहें स्वक्रिय क्षेत्र कार्यक्रिय क्रिय स्वार्थ को मुस्तान बत्त है। स्वय्य प्राप्त हो साहित क्षेत्र केंग्र हम तो वह हिम स्वयं प्राप्त हो निकास प्राप्त की है। इस सार्थ की वहने दन्त हुन्य निकासक प्राप्त की है। इसके सार्थ जनराव स्वर्ध है किया प्राप्त है कीर लाग्त कार्यक्रिय कार्य कराव स्वर्ध है किया प्राप्त है कीर तार कार्यक्रिय की सार्थ कराव है कि क्षेत्र हम सार्थ केंग्र हम सार्थ के किया प्राप्त है किया कार्यक्रिय हमें स्वर्ध प्राप्त हम हो कीर जनराव की कार्य क्ष्य हम सार्थ केंग्र हम सार्थ केंग्र हम सार्थ केंग्र हम सार्थ के किया प्राप्त हम सार्थ के किया कार्यक्र हम सार्थ के किया सार्थ हम सार्थ के किया सार्थ हम हम सार्थ के किया सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम्म सार्य हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्य हम सार्य हम सार्य हम सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्थ हम्म सार्य हम्म सार्य हम सार

र देखेल न बोहामिसकाँची विशी न यह २१८-१६ ।

रकती पाहिए। यदि कर्मेवारी कभी समझतिके विवय गये तो उसका उपाय है। वे विकय भारते हैं इसकिए समझौतेको दोप देना ठीक नहीं है।

#### " भारतीचींची निचाको <sup>अ</sup>

वाज समस्त विक्षण भाषिकार्ने भारतीर्योको विकाको का स्रोट मचला रहता है। जिम र्फप्टन कुछने कुछ दिनों पहछे प्रगतिवादी (प्रोबेसिव) समार्ने भारतीयोंको बाहर निकासनेके बारेमें एक प्रस्ताय पेक किया था और जिनका प्रस्तान रह हो थ्या वा उन्होंने अब स्टार में पत्र सिखा है। पत्रमें बढ़ा गया है कि नेटाकमें ऐसा कानून बनानेकी जो कोशिस की था रही है यह निरर्वेश है। और इसिशए कैंग्टन कुछ कहते हैं कि कानून मनानेके बस<del>्के</del> किसी प्रकार मारतीयोके किए एक ऐसा देख बीज निकाका आये जो नोरोंके रहने योग्य न हो। कैंदन कुछ साहब कहते हैं कि भारतीय उसमें मेथ दिये जामें और मह मी प्रकट करते हैं कि ऐसा करना न्याय-संगत है। इस विचारका 'स्टार'ने भी कुछ समर्थन किया है भवकि वही असवार नेटालके काननके विकास कात सकत टिप्पवियाँ सिका करता है।

[ पनचतीसे ] इंडियन मीपिनियम १६-५-१९ ८

# १३७- सर्वोदय [१]

#### प्रस्तावेता

परिचमी देखोंने साधारण तीरपर यह माना जाता है कि मनुष्यका काम बहुसंक्रक मोनोके मुखनी वृद्धि — इश्य — करना है। मुख अनीत् केवल पारीरिक नुख कार्य-विधवा नुख - ऐसा वर्ष किया जाता है। इस प्रकारके मुखको प्राप्त करनेमें नीविके नियमोंका उस्तवन होता है इसकी सास परवाह नहीं की जाती। बीर चूँकि बहेक्स अधिकांस मोमॉके मुसकी बनाये रायनेका है इसकिए बोड़े कोवांको कष्ट पहुँचाकर ज्यादा सोबॉको यदि मुधी किया जा सकता हो तो ऐसा करनमें परिचमके स्रोम बीप नहीं देखते। वसे दोपपूर्ण न मानतेश परिणाम सभी पारकात्य देशामें कियाई देता है।

अधिक कोमोडे ग्रारीरिक और आधिक कुरकी ही धीन करते रहना ई रयीन निमम्बे अनुकान नहीं है और परिचमके कुछ समस्वार व्यक्तियांका कहना है कि यदि करक उपीकी गोज को जाती रहे और जीतिके नियमींका उस्लंबन होता हो तो वह दें बरीय नियमके बिपरीय है। इनमें स्वर्गीय जॉन रास्किन' मुख्य था। शह अग्रेज था और वड़ा निद्रान था। उसने

१. देश्विर "व्यर्ड तेक्शोबंड विचार" वृष्ट १९९-५३ और "अंध्राम्लिक्शेडी विद्वी " वृष्ट ५.९-१.। २. ६६व केम्प्रके अधिकाम सम्बाद्या गणिकाम हिंछ प्रतिराहित करनेपाने विकासको भीर है। widd Afric would eden an france feitell et : bles und v en aus : effent all का मास्त्राच्या पता वान्त्रिक प्राप्त करानेकी मानोपना की है जितने समाजदी "बार्स्सिक प्राप्ता "बार् धरान दिक्तन न हो । एदिलका तर्च वह था दि छलो क्यो क्या ग छलो नहा दिवल वह है निस्ते " बानध्यम संस्थापे माराज्य दिवसी "बा काम 🗓 ।

(१८१९-१९) १ स्कारकें हो। राजधाने के। वांची है। वांची की वांको की वांको की का वींक क्टोल दें कि स्मिनिक के

सरी क्या प्रसारत पुर, रास्टिन क्याने यह है । हिंग्स अम्बद्धार यान प्र अवाम १८ ।

कारीगरी कथा चित्रकारी इत्यादि नियमोंघर मनक भीर नहुत सुन्दर पुस्तकोंकी रचना की है। नीविके विषयपर भी उसने बहुत कुछ किया है। उन पुस्तकोंमें एक कोटी-सी पुस्तिका है विसे उसने भानी समस्त इतियोंमें उत्तम माना है। बहाँ-वहाँ बंग्रेवी बोसी वाती है ष्टांनहों यह पुस्तक बूच पही बाती है। उसने इस पुष्टिकाम उपर्युक्त विचारोंका मधी प्रकार बण्यत किया है और यह विका दिया है कि नीतिके निवसोंका अनुसरण करतमें वन-साधारणकी मारी बेडतरी है।

बायकम भारतमें इस कोय परिवयके कोमोंकी सकल बूब कर रहे हैं। यों कुछ विपर्मोमें न्तुकरनको बावस्थकता भी हम थानते हैं परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि परिचमके वाचार विचार खरान हैं। को खरान है उससे बुर खुनेकी आवस्थकता धनी स्वीकार करेंगे।

पंत्रिय माळिकामें यारतीयोंकी हामत बहुत दर्बनाक है। इस बनोपार्वनक हेतु दूर इरके देखाँकी गांचा करते हैं। बौर उसकी बृतमें गीति और भनवातको मूल बाते हैं— स्तार्वमें फ्रेंस बाते हैं। और परिचाम यह इक्षा है कि परवेस-गमनस कामके बढास हाति विकित है मा परदेश कार्नका पूरा कार्य नहीं मिच्छा। सभी समीमें नीतिका स्थान में है ही बेकिन बर्मकी बात कोड़ दें और सामान्य बृक्षित सोचें तो भी गीतिका वाचरव वाबस्यक है। उसमें भूख है, ऐसा जॉन रस्किनने शतकाया है। उसने परिवासके क्रीमॉकी बांखें बोम सी हैं और जान बहुतेरे पोरे परिचनकी विखाका बनुसरण करते हैं। इस ह्युस कि प्रको विचार मास्त्रीय जनताके लिए यी उपयोगी हों हमने उपयुक्त पुस्तिका विन टु रिस बास्ट]का शारीस अंग्रेजी न जाननेवाके मास्त्रीयोंको समझमें का सकने मोम्म भाराने देनका निरुप्य किया है।

मुक्यपने नतृप्यको स्था करना चाहिए, इसका कुछ दर्धन कराया है। उसने जैवा कृषा वैद्या ही किया। कहा जा सक्सा है कि रस्किनके विचार उसके विचारोंका निस्तार हैं। युक्तपार्क विचारिक बनुशार अवनेको हैं कि परकाल स्थार बक्क विचारिक स्वार्धि हैं। वृद्धपार काहिए, इस बातको रास्क्रियों स्थार करते स्थाराया है। उसके केबोका वो सार हम है रहें हैं वह बनुशार नहीं है। बनुबार केनेन सम्प्रव हैं बारविक [ईसाइबॉका पननाय] स्त्वादिमें से उद्युत किये हुए वृष्टान्त पाठक न समझ पायें। इसकिए हमने रस्किनक रेक्सिंक पार हो दिया है। इस पुरिक्ताके नामकों बक्ता राग से ह्यांक स्टूर्ड रिक्स क्या क्षेत्रक पार हो दिया है। इस पुरिक्ताके नामकों बक्तानुका से हमने नहीं किया नमाकि निरुप्ते मेरीमीमें नाहरिक्य पड़ा हो नहीं उदे उसक प्रका है। परस्तु पुरुष्ठ क्लिक्तकों हेनु सरका क्रम्याय — सर्वका जवय — (क्यान ज्यारा कोनोंका नहीं) होनेके कारण हमने इस स्वनाकाका नाम सर्वोद्य प्रधा है।

#### सायकी सर्वे

सीन बनड अमेंकि पिकार हूँ परन्तु पारस्परिक माननाके बसरका विचार किसे बिना — मानो वे पनवन् काम करनेवाले ही हीं — उनके बायरफो क्षिप कायरे-कानून बनाने पैमी वहीं भूछ बोर कोई विकास महीं पानी। बीर ऐसी भूछ ह्यारे किए छोछनकारी

र प्रीकारमा नूच मोती नाम अन हुन्दिन काव्य है। १. जन हुन्दिन काव्य, प्रामाधि कि एकिर वॉट मैज्यू का १४ परिच्येद २ । १. चोडीनीम मक्का मिले कोनेटीन विभिन्निक वर्षोनानी कहा काल है जाड़ निकासि है।

छन्ने भंगी गल्यर है। विस तरह मध्य मुखॉर्ने मोटे तौरते देखनेपर, सत्यका कुछ जामास होता है, उसी प्रकार मौकिक नियमोंको बारेमें भी उसका कुछ आसाध होता है। सौकिक नियमोंकी रक्तेवासे कहते है कि पारस्परिक मावनाको हो संगोध समझना चाहिए। और उस प्रकारकी भावनाको मनुष्पनी सापारच स्वामाधिक प्रवृत्तिको धक्का पहुँचानैवासी भारता पाहिए। किन्तु स्रोम और मनित करनेको इच्छा तो सर्वेव रक्ती है। अर्वात् संयोगको बळव रखकर मौर मनुष्यको बन-संपय करनेका यहा मानकर इस बातका विचार करना है कि किस प्रकारके सम और किस प्रकारके सेन-नेनसे व्यक्ति व्यक्तिपक बनोपार्वन कर सकता है। ऐसे निवारके बामार पर विद्वान्त बनाकर बावमें जिल्ली भाहे उतनी पारस्परिक भावनाका उपमोब करते हुए मौकित व्यवहार चहाया था सकता है। यदि पारस्परिक मावनाकी सक्ति केन-बैनक नियमसे पिक्ती-वृक्तती हो तो उपरका तर्क क्षेत्र माना वा सकता है। [किन्त] व्यक्तिकी भावना जास्तरिक वस्त है और सन-वेगका निमन एक सांसारिक निमन है। इसकिए दोनोंका प्रकार समान नहीं है। कोई वस्तु अमुक विदान वा रही हो और उसपर एक बोरसे बंगातार प्रवर्तमान सकित तथा इसरी बोरसे वाकरिनक प्रक्ति जन रही हो तो हम पहुंचे पहुंची चन्तिका और बादमें इसरी प्रक्तिका माप करेंगे। बोनों सन्तियाँकी तुकनास हम उस बस्तुकी पविका निश्चम कर सकते 🕻। हमारे ऐसा कर सक्तका कारण यह है कि यहाँ क्यातार प्रवतमान और आकरिनक सन्तिमी-का प्रकार एक ही है। किला मनुष्य-वारिके व्यवहारमें केन-बेनके स्वामी नियमोंकी घनिए मौर पारस्परिक भावना-क्यी आकृष्टिमक धरितकी जाति खडी-बडी है। भावना मनुष्यपर

वर्षम प्रकारका बीर सक्य बंघडे प्रभाव बाक्टी है। इसने व्यक्तिका स्वेक्स वरक नाम है। स्विक्य दिस प्रकार बन्क बल्दुको मित्रपर पहनवाकी विधिन्न सन्तिनकि बटरको बॉच हुन कोइ नाकोके नियमोंके बारा कर सकते हैं उस प्रकार भाषनाविध्यक प्रभावकी बॉच नहीं कर दकते। केन-नेनके नियमोंका बान मनुष्यकी प्रावनाके प्रभावकी बॉच करनेने किसी काम नहीं जाता।

[गनस्त्रीये]

इंडियन जीपिनियन १६-५--१९ ८

### १३८ भाषण ईसाई युवकसघर्में

[जोक्कानिसमर्ग मधी १८ १९ ८]

" नया एक्सियाई और रंपनार बातियाँ साझान्यके किए बातर हूं?" एक बात विकासों इस प्रकान नकारतमक पताको प्रस्तुत करते हुए वैरिस्टर भी मो क गांबीने बोहानिसमार्क देवाई युवक समके तमक मीचे किया प्राप्त दिया

रंगरार आदियों राज्ञाज्यके किए सतरा है जबवा नहीं इस त्यक्के प्रकार करना या इस विरायर दिवाब किया जाना मुझे हुक बाबीब-सा क्याता है। मेरा बासांस है कि एवं उत्कार प्रकार करना करना वा कि किया प्रकार मुझे हुक बाबीब-सा क्याता है। मेरा बासांस है कि एवं उत्कार प्रकार करना करना प्रकार करना प्रकार के लिए होगा कि केवल हुक ही जगरिपंसी सहातांक नहीं वन सकते। यदि उनमें हुक बोध हो सी तो बुक समान-स्थापना मनुष्य करायि सदरातंक नहीं वन सकते। यदि उनमें हुक बोध हो सी तो बुक समान-स्थापना मिन्यू प्रकार कराये। तथार इस करना कराये हो सहाये हैं। इस तथा हो पहले हैं। इसे तो बीत बीती बालुनियित होती है उसका सामां करना हो पहले हैं। इसिक्य कर उपितंकीनों में ऐसे प्रका उपित्यन ही है तथा सामां करना है। यह अधिय है कि हम उनस्य कर्यों बीर बावदिवाब भी करें। बीर सरे सकते सविस्पन्न किए यह एक पूप पिल्ल है कि एते बोता-समुसान्नके समस्य करनी विचार के करना के किए सह एक पूप पिल्ल है हि एते बोता-समुसान्नके समस्य करनी विचार करना करना करना करना करना हि। इससे प्रकार हुना सुक्र है कि सुता उनस्य है कि सुता उनस्य हुना सकते हैं। इससे एक प्रवास के लिए सुना है। इससे प्रकार हुना है। इससे प्रकार हुना है। इससे प्रकार है कि प्रसुत विध्यमं को को की किन्यों सकता हुना सकता है।

रंगहार कोगों में हुँग हाकारकवाग उन कोगोंको क्षेत्र है को [मोरां मीर मुख्येक]
पित्र विवाहित तेया हुए है। परम्नु बात्त हुगारे हामाने को प्रक्रा उपस्थित है उनमें में
पण्य विविक्त कायान कार्यों प्रकृत कियों ने हैं भीर खाई हुए हर क्ष्मोंको विवृद्ध रंगहार
कोगों कर्यात् एविचाई तथा बाविकांके निवाहितरोंके करंगों के रहे हैं। नैदा कि जाग वागते
हैं मेरा जरना करकोकन बीर बगुनव विविकासित हिराह पारतीयों करवा मेरे रेच-मासरीयक
सीतित है। परमु मारांचित करका कम्यनन करनका प्रपत्न किया है। मुझे तो ऐसा स्थात
पंत्रीवों अवरक्षी हवतक वी उपका सम्मान करनका प्रमत्न किया है। मुझे तो ऐसा स्थात
है कि बादिकीचों बीर पविचाहयों — मेरोने कुत विकासर सामार्थकों तथा हो की है।
बादिकी बादिकों को पढ़े दें तो विविध वाधिकांके बारों हुए सिवार भी माहित कर पत्रदें।
बार मारावकों छोड़ दें तो विविध वाधानकर्षों कम्यना क्षेत्र हो वर पद्या हो है।
वरित कार्यकों हो के हो हो किया क्षायिक स्थात हो वर्ष हो तो व्यवहा है कि
वरित क्षाया है से बादिक क्षायित एक पत्रातक स्थात ही वर पद्या। में तो वासरता है कि
वरित पहुंचा है से देवा कोने नहीं हो हो तो पोर मही बादे हो हही।

हुए दिखानियों मुझे किपाँकवाके पार जीतिंका बोर्स थात बाते हैं। मूझ पता नगता है कि पत्तकों इतिसंकी बहुत पत्तत तौरार प्रमास गया है। यब ता हुने यह भी बात हो नमा है कि बांधक जनुभवके बाद सुब उसने भी अपन विधारोंने संतारन कर सिमा है

१ कई इस ही व (अंग सेमा किश्विपन प्लोक्टियन)।

९१६ समूर्व वर्गा राज्यस

इसक्थिए उनसे जिल्ली बस्ती बने पिंड सन्दा सेना चाहिए।

इसर कुछ दिनीते हम दोनों कोमोको व्यवस्थालमा एकाको नीतिको बात ग्रुपने सने हैं। मानो मनुष्य समायकि बीच कमान-देश वीच एका। सम्यव हो। कैंदन कुछने इस सम्याममें बातवारोगां कुछ केवा किले हैं। उन्होंन मुक्तसं भी इस नियममें वर्षा करनेका कर्य किमा है। वे बीमोंको सम्यान्तवार रहनेको नीतिका प्रतिसादन करते हैं। मने उनसे निर्माको क्य दिवा कि पिछले १४ वर्षोंके अनुभव और अध्ययनके आवारपर में कह सकता हैं कि मगर पूर्व आफ्रिकाके कुछ मागोंमें केवल रंगदार कीमोंको अवदा एधियाइमोंको नसानेकी बात हो तो बहु एक्स नहीं होयो। बाप एदियाइयोंको सतारण केमस एक ही हिस्सेमें किए एस कैम करके रख तकमें ? बमीनके वो भाग बाप उनके किए नियस कर देने और वो गोरी कोलेंकि बसलेंके किए बनुकूक न होगे वहाँ एहलेको क्या रेपवार कोलें राजे हो जासेपी? निस्तिक इस एक एक्के रग-जेकका मुखे हो कभी कोई जीवियल नहीं दिखाई दिया है। सी वेस्वरक्षेतके सत्वोंमें शिक्षाके अमान अपरावद्धि बचना ऐसे ही किसी सम्म वाचारपर पर्क किया का सकता है। तक भारतीयोंको सकत बसारेकी सौंप नहीं उडेगी। परन्तु वर्तमान धम्मताथे - बक्ति मह कहें कि पविचनी सम्मताथे - वो विचारपूच निकड़े हैं जो बनमन जीनत-दिवाल कल सन्त हैं। में उन योगोंको मध्य प्रान्ता हैं। वे हैं — विषकों साठी उसकी मध्य और योग्यतम ही सुरिधत रह सकता है। विन्तीने इन योगों कहाकरोंको चला है जुनहोंने उनको एक सर्व जी प्रशन कर दिया है। हमारे केचे यस (साठी) का स्था सर्व हो सकता है तो में नही बताना चाहता परन्तु निरूपय ही उनका वो यहाँ मतकन है कि वरीर-क्य ही बस और वही सत्य और तवींपरि है। कुछ कोपोंने सरीर-क्यके साम बौबिक वकको भी भोड़ दिया है। परन्तु में इन वोतोके स्वातपर ह्यन-वसकी रत्नूंगा बीर करूँगा कि विराहे पास हृदग-वक है उसकी बरावरी मिरी सरीर-वक या बृद्धि-सम्बाक्ते कभी गर्दी कर सकते। केरत बीदिक अथवा सारीरिक-वक सारियक-वक अववा ररिकनकी मामार्गे पारस्परिक भावना पर कभी विजय नहीं था सकता। जानत-वेतन सन तो केवल हवसधे

— आरियक-समने ही प्रमाणिक होता है। परिवर्धी और पूर्वी सम्बद्धांक थील यही तो अस्तर है। में पानता हूँ कि में बहुत नामुक विषयपर शोध गहा हूँ जो सायव शतदलाक भी है। अमी-अभी कॉर्ड सेमबोर्ज जैसे को आरामीन हमारे साथन बर्द कर प्या। फिन्सु अस्पात नम्रता और आराफे पाप में प्रमुखे

र देखिए "जीवानिकार्वेदी विद्वी " द्वार २३१-३२ । २. देखिए "ऑर्ड केम्बोर्नेड विद्यार" द्वार १६९-६३ ।

जपना मदमेर प्रकट करना पाहता हूँ। मुखे ऐसा समका है कि परिवानी सम्मता विनायक है बौर पूर्वी सम्मता विषायक है। परिवानी सम्मता केन्द्रसे बूर से बानेवाओं बौर पूर्वी सम्मता केन्द्रकी तरफ के जानेवाकी है। इसकिए पहिचमी सम्मता तोइनवाकी और पूर्वी सम्मता बोइने वासी है। में यह भी मानता हुँ कि परिवासी सम्यताका कोई सक्य महीं है और पूर्वी सम्यताक सामने सदा अवन रहा है। म पश्चिमी सम्मता और ईसाई प्रगतिका एक नहीं मानवा और न उन होनोंका मिश्रक हो कर एहा हूँ। बाज हमारे संसारमें शार-प्रणाधी फूँस गई है अहे वह भहाव कम रहे हैं और फी घंटा पवास या साठ मीककी गतिसे रेक्स्माहियाँ वीव रही हैं। इन्हें में ईसाई प्रगतिका प्रतीक नहीं मान सकता। परन्तु नह पश्चिमी सम्मता प्रकर है। में यह भी यानता हूँ कि परिचमी सम्यता बेहर किमासीक्याका प्रतीक है। पूर्वी सम्मता भिन्तन-मननका प्रतिनिधित्व करतो है। पर वह कमी-कबी निष्क्रियताका प्रतिनिधित्व भी करती है। फिछहाड में बापानकी बाद छोड़ देता हूँ। परन्तु भारतके और चीनके छोय चिन्तनमें र (कर्म के पानका बाद काइ रहा हूं। परनु मारक मार पानक काम ।परनुत्त रहने दून गा से के ब बदकी तरकों मूळ पर्य । दे भूस गये कि एक प्रेम द दूबरे सेकड़ी प्रेरक करनी वर्षित कमामेंचे उन्हें आक्रमण्डे मामक्ष बच्चा हुआ है। इसका परिचान यह हुआ है कि क्यों ही इनके सामने कोई विच्न बाकर बड़ा हुआ वे दिस्पत प्रोक्कर वैठ परे। स्विक्य यह बकरी है कि वह सम्यता प्रिचमकी सम्यताक सम्बन्ध साथ। उसके समर परिषमी सम्पताका कोस और उत्साह आये। उसका एक सस्य है इससिए क्यों ही उसके सन्दर यह चीच का चायेगी मुझे बरा भी छन्छें नहीं कि वह प्रमुखता प्राप्त कर लगी। मेरा बमाज है और बार मी जातामीचे उनक चर्च कि विच धन्यवा मा जबनामाँ धारी धनिवर्ध केनते दूर मानती है उनके धामने कोई कहन नहीं हो एकता। इसके विश्वेत वहाँ बनिवर्ध केनते दूर मानती है उनके धामने कोई कहन नहीं हो एकता। इसके विश्वेत वहाँ बनिवर्ध केन्द्रकी वरक जाती है नहीं कहन वो होता ही है। इसकिए यह नक्सी है कि वे धीनों सन्मवार्ष नापत्रमें मिलें। नगर ऐसा हुना वो दसके एक नई धनिवर्का नन्म होगा। गहीं रहेगी और यह निक्षन करनावकारी होगा।

में कह बुका हूं कि आधिकाकी कीमोर्ने निविचत करने साकारणकी देवा को है। मीर में मानता हूँ कि होंग प्रकार एथियाकी कीमोर्ने निक्क विदेश मारतीयक भी सामारकों केंगा को है। क्या विदिश्य मारतीयक करने सामारकों कीमोर्न निक्क केंग्र कहें है। इसके प्रति कारतीय सामारकों किए स्वार मानी हो बक्ती। मीर क्यारी माजिकाकों कीमोर्नि को बर्जाक कारण ही क्या हो सकता है। व वा बर्चा बहुत किया है हैं। समार्य कर्ना कीमोर्नि को बर्जाक कारण ही क्या हो सकता है। व वा बर्चा बहुत किया है हैं। समार्य कर्नों को मीर्नि कीमोर्नि की बर्जाक हैं। समार्य करने क्या केंग्र किया है। व परीया परिवा है। व स्वी हैं। एस वार्च में भी क्षेत्रकेश स्वारत हैं—कि उनकी स्था निर्मा की है। समार्य हैं। समार्य हैं। समार्य में में क्षेत्रकेश स्वारत हैं। समार्य हैं। समार्य में में क्षेत्रकेश स्वारत हैं। समार्य में में क्षेत्रकेश स्वारत हैं। समार्य में में क्षेत्रकेश स्वारत हैं। समार्य निर्मा कार्य मार्ग किया मीर्म क्षेत्रकेश स्वारत हैं। समार्य मार्ग क्षेत्रकेश स्वारत में भी क्षेत्रकेश स्वारत मार्ग किया भी क्षेत्रकेश स्वारत स्वारत में भी क्षेत्रकेश स्वारत स्वारत स्वारत हैं। समार्य उनकी स्था की वार्व। स्वारत में भी क्षेत्रकेश स्वारत मार्ग कीमोर्ग निर्म की स्वारत सार्व किया मार्ग स्वारत स्वार

216

मानता हूँ कि वे स्थाय बौर समानताके व्यवहारके व्यवकारी हैं उन्हें राजपात नहीं चाहिए। चैसे हो उन्हें स्थाय मिक्षा कठिनाइसी दूर हो चार्नेगी। इसकिए सक्षपि एविचाई बौर रंपदार कौर्मेसि किसीको वर नहीं हो सकता समापि कमसे-कम कुछ उपनिवेधोंने एधियाइसोंको सवमुप करायना बना दिया थया है। हमें बताया गया है कि मारिसस और मेटाकके प्रसाहरणको देवकर समस्त संसारकी कोरी कीमें डर नहें हैं। मैं नहीं जानता कि में देश ऐसे डराकों है या नहीं परन्तू म यह तो मानता ही हैं कि जो कुछ नेटालमें हुआ। वह सगर वहाँ न हुवा भा नहां परित्त प पेट वा भागवा है। हा के बाहुक नवाट सम्बद्ध है स्वी या बुदी हां सी पित है है कि सम्बद्ध है सी दान है कि है सि कोई आगा-पीका नहीं किया और क्याबय गुकामोको तयह उनसे काम किया। इसीकी कीमत बादको पीडियोंको चुकानो पढ रही है। इस्रक्षिए बनर नेटाल और मॉरिस्सको कुछ सहना पदा है वो उसका कारण एथियाई नहीं है वरिक अवसूरीकी वह प्रवा है विसर्गे एथियाई सामिल हो नये थे। सबि कोरी कौर्योग से भी गिर्शनटिया मलकूर कार्य वाले वो सी लक्षका परिवास मही होता । स्वतन्त्र भारतीयोंकी बावापीसे उपनिवेसाको कसी कोई हाति पहेंचनेकी वार्षका नहीं है।

परन्तु में यह भी स्त्रीकार करता हूँ कि विदिध मास्त्रीयकि बारेमें की जानेवानी कुछ विकासमें दृष्टिको मैंनरतार्का है। समाधि में यह निवेदण करनेका साहस करता हूँ कि इन विकाससाम कोई ठीड जामार नहीं है। एक विकासस यह है कि वे पर सेममेंने पहें से हैं। उनमें से दुक्क नकर पहों हैं। हुएदे, जहां जाता है कि उनका पहन-शहन वहा परसा है। परस्तु बहार आप इन विकाससोमें सहस्तर्दन जास सो मेरा प्रसास है कि जान हमी नदीनेपर पहेंचेन कि इन्हें नपर-पालिकामांक नियमांक मातहत बड़ी आधानीय और बहुत सच्छी तरह कृर किया जा सकता है। बन्दन शहरके पूनमें रहनवाबाक विवास परिवास ब्रोसर साने है। किया ने उपने पिकारते हैं। परन्तु किसीने यह नहीं सुधारा है कि पूर्वी छाएंके मोर्सेको सहाको बहुटनी पिकारते हैं। परन्तु किसीने यह नहीं सुधारा है कि पूर्वी छाएंके मोर्सेको सहाके प्रता दिया जाये। बुराईके कारणांको हृद्य वीतिय हो पूर्वी छोएंक ननुष्य यो उतने हो अच्छ बन जायये जितने कि परिचर्गी छाएंके छाय हो। हशी प्रकार जिन परिस्थितियोगें हा बच्छ बन जायन ।वजन ।क पारमान छाएक छाय हो। यहा प्रकार विवर्त पार्टी प्रवास किया जायों प्रांत्रको चित्रा पार्टी पह दुक्ता प्रक्षिय आयों प्रांत्रको चित्रा पार्टी पह दुक्ता भी क्या किया के बात है प्रवास के प निरेयक भार निवासी जिस किनी जनित और जिम्मवारीक व्यवहारकी क्रोधा करेंने उस न पुरा करेंत्र। परन्तु में आपक्ष कर्तुंगा कि आप जनके साम जरा भीरजब काल सीजिए, जैवे कि मार भाग किसी सामीस स्वरहार करत समय करे हैं। उनके साम भाग एक सम्ब चत्रन बनुष्पद समान व्यवहार कांत्रिए, और किर बारतीय परन नैसा काई प्रस्त ही गई। रह बाबवा। बढ़ी यह यह सांच सीविय कि म भारतीयाक संवाधित प्रवर्णके किए कह

पा है। इसके विषयीत म तो इससा कहता बाया हैं - और बिटिस मारतीय इसे स्वीकार क्यों हैं - कि उपनिवेद्यम प्रवेश सम्बन्धी नियन्त्रण प्रश्न ही रहें परस्त वे रंगके आधारपर क्मी न हों। और जिस किसीको भी उपनिवेसक अन्वर *भाने*की बाप इजानत हैं उसे है सब मिमकार होत पाहिए, जो इस वेशके बन्दर रहनेवाल आवनीका हाते हैं। उस राज नीविक समिकार हा या नहीं यह एक अ्था सवास है। य बाज यहाँ राजनीविक प्रस्तकी पर्यो करनके किए नहीं आसा है। परस्तु वह स्वतन्त्रतापूर्वक यह सकेगा मा नहीं स्वयानता-पूर्वक पूम सकेमा या नहीं अववा जमीन रख सकता या नहीं ईमानदारीक साथ स्वतन्त्रता-पूर्वक व्यापार कर सुरेता या नहीं - इस विषयों में वो रावें नहीं होनी चाहिए। बंबवों नीर मारतीयाका एक साथ जा बसना एक ईस्वरीय योजना ही सम्प्रीए। म एक बात बीर कह रू-- और में इस सब मानता हैं कि बंधवोंने मास्तवर कोई वरोपकारकी भावनास विविद्यार नहीं किया। उसमें उनका स्वार्य वा बीर उसमें बक्तर बईमानीस भी काम किया पंगा। परन्त प्रकृतिके नियमोंको हथ समझ नहीं पाता। वह अक्सर प्रनुष्पके किये-परको उक्ट देती है और बराईके अन्यरसे अकाई पैदा कर दती है। अंग्रेजों और मास्तीयोंका नो साय हुआ उसके बारेमें भी बेरी यहाँ राय है। में मानता है कि इन दोनों कौमाको --जेवन और भारतीय -- केवल जनक अपन भक्तक किए नहीं बहित संसारक इतिहासपर कोई स्पर छाइनके किए जोड़ा गया है। अरने इव विश्वासके कारण में मद मी मानता है कि मधे मखाई मी इक्षीमें है कि व सामान्यका एक बच्चारा प्रजाबन वर्तुं न कि किसी पंत्रभीन कीमका सदस्य वर्वोकि न विश्वास करता है कि बनर कहीं कोई वादियाँ पराधीन हीं भी दो उन्हें क्यर बठाकर, स्वतन्त्र संस्थाएँ प्रदान करके पूर्वत स्वतन्त्र मनुष्य बनाकर मंपने समान बना अंत्रा अंत्रय जातिका स्पेत्र है। अवर सामान्यका और अप्रेत्र जातिका राजमुख यही ध्यम है तो स्था यह उपित नहीं कि कपाड़ों मानव मानियोंको स्वधातनका पित्रम दिया जाये? परा महिप्यपर नजर डाककर देखिए कि विनिध जातियाँ एक प्रकटेक बन्दर बुल-मिल रही है और एक ऐसी सम्बताको जन्म दे रही हैं जैमी ससारत अवनक कभी नहीं देखी है। बसा आनेवाली पुरतींके लिए हमें एसी ही विरासत नहीं छोड़ जाता है? ा प्राच्या है। प्रथा स्थापनाम हुप्याण मार्च कुप्याच है। शाह श्री है। स्थित है। सिस्य मेर्ड स्थित है। सिस्य मेर्ड स्थित है। सिस्य मेर्ड प्रथित स्थापने स्थापने

[अंधजीस]

इंडियन बोविनियन ६-६-१९ ८

17-1-15 6

t tion and a se see !

### १३९ कोहानिसवर्गकी चिवठी

[मर्द १६, १९०८]

### पद्य नगः तरः नद्यः है।

इस नारकी चिट्टी बहुत स्थान बेने योग्य है। मेंगे विश्वसे सरपाह बाबर ही बो कि सहीकी सरकार बन बाक आनेवाके मार्थ्योगील पंचीयन कृती कानुनते मुद्राधिक ही करणा बाहरी है। यह समाचार केरे हुए मेंने सोचा ना कि सरकार करनी बात जबनी बाधस के केमी और जदमस्तियान अधिकारी भी ९ महिक बाद बाजिक होनेवाके पार्ट्योगीको सेच्या पंचीयनको मुनिया है दें ने भाग पड़ता है मंद्रा अनुमान औक जहीं बा। भी मांची तथा वनरक स्माद्रक बीच पंच-स्ववार हुता है उसके स्माप्ते करका स्माद्रक बहुते हैं कि ९ महिक सा सार्वीय अपाह्योगीर रही की १ मिक सार्वीय कार्य सार्वीय सा

सङ् कर, कि जुनो कानुक कासू करनेका रूपमा है, भी शुनी हुनीन प्रिणीरियाई मेनी ची। कर मिक्टो ही तार मेना प्या। उपका निस्तीकित क्षर दिसा

#### बगरक समद्धका चनीम

सरकार बापको तारवे खबर देवी है कि को दौन गई।नेके प्रीवर द्वारचसक्ते बाहरवे बामें उन्हें स्वेच्क्या पंत्रीपन कराने दिवा पया है। अर्थाद्य समझीदको सर्वका पाकन हुआ है। वो कोम दीन महीनेकी इस अवधिके बाद बामेंगे उन्हें कानूनके मुताबिक सन्तिवार्ग पंत्रीयन कराना पहेगा।

#### क्षी गांधीका पत्र

इसपर थी बाबीने जनरक स्मद्दको निम्नानुसार पत्र<sup>4</sup> कि**या** 

भी बैननेका दार पिछनेपर मेने बापको दार किया है। मुखे विस्ताद है कि नेरे नेकडे किस्ते पत्रके मानारपर बाप समझ सकेंगे कि जो बाहुरसे जाता है और निसे बानेका हुए है उसे चाहे जब स्वच्छा पंजीवन प्राप्त हो सकता है।

भी चैमनेने को स्वेच्छ्या पंजीवन नहीं कराने दिया उपको खेवर सोगॉर्ने ववराहट पैरा हो गई है। मुसे आगा है कि आप तुरण योग्य बाला निकालने और बाहरत बाननाकोंका स्वेच्छ्या पंजीवन प्रारम्भ करेंने।

र देखिर "बोहामिरकाँकी किही " का १६१-३६ ।

र. शह कार बहिदाई वंबीयक्रम वास्त्रे जामा या ।

६ सन्तुर्ण सहस्रेत किंग्य देखिल "यसः और व्यरक्षणी" शह २६६ । ४ एक मोरोबीमें "केनिकोन" है ।

फ देखिर तका कारिया स्थितको " स्म ३९-४१ ।

### धनरक्ष स्मटसका धवान

नतरम स्मर्थने इसका निम्नकिषित उत्तर<sup>ा</sup> भिजनाया

नाएका एक मिका। धनराल स्मार्स्स कहते हैं कि जाप समझोदेका को सर्व क्यारे र वह औक नहीं है। इसके बाद जानेवाके मास्त्रीयोंको अनिवार्य पंत्रीयन कराना भारिए। इसकिए कनरक स्मार्सको जावा है कि साथ अपने प्रभावका उपयोग करके सर्व वानेवाक मास्त्रीयोंको स्वीयन करानेकी बाद समझानेये।

# द्यी गांधीका सवाच

इसके जवाबमें सी यांकीजीने निम्नानुसार<sup>क</sup> कि**वा** 

चवरम् स्मद्धकः मत्पुत्तरः रत्तर तीचे क्रिये बनसार है "

मापका पत्र मिका। पुनविकार करनेपर गी जनरक स्मट्स अपने निर्ममको

वदक्तमें असमर्थ है।

भागा नवसम है।

सि उत्तरको हम प्रयोक्त मानते हैं और इन्डे कारण हमें अपने छात्र योदा किये

मिने का कही हो। है। बानी जो रछ-नीच मार्ग्याय देशवे बाये हैं उनका स्मेण्यमा पंत्रीसन

मिने आप तमें तो कोई बाठ मही है। उन्नहें कारण पत्रपत्निको यक्तय नहीं है। मिने

में मह है कि इसको जह कहीं और यहरी न हो। असी चुनी कामुमका रह होना वाकी

दे उने रह किमा बाना चाहिए। यदि वह कामुन रह न किया गया तो परिमान कराव

होगा। हम दिस हाक्तय ने उन्नोमें बने रहेगे। औ वाचीन कराव स्पर्धको स्मयः किया

मा उन्नोस वहकों सेविक्त और रका-सा वाचा मिना कि याँव स्वीकार नहीं की वाचगी।

मिन्न रह होगा या नहीं बाहि वह वार्च कोई सै नहें हैं।

### व्यर्टेण्ड्टचे मुख्यव्यस

सारे समझोतमें भी कार्टपाट मान्यस्य हैं स्विध्य गुरुवानका कोई सन्देखा नहीं है। भी कार्टपाट विस्तवनीय व्यक्ति हैं स्विध्य ऐसा मरोसा किया वा सकता है कि वे पूर्ण केपिय करने। यदि जनरख समर्ख तब भी व माने हो क्या होना स्व मन्तका जयाव हीस्पराक्ति मार्टासोकी साह्यके साम देना पढ़ेया। भी कार्टपाटस्य भी पारीने मुखाक्त को है और वन दोनोंन जनरख स्मर्खन निक्ना तय किया है। बहुव-कुछ इतक महीचेयर निर्मर है।

# पह समझीता फैसा !

किन्तु यदि यही ठहरे कि शरकारने दया की है तो फिर प्रस्त किया जा श्रक्ता है कि यह शमझीता कैंसा? चिर भी जो शरमाग्रह तकर्पकी जानते हैं वे प्रस्त नहीं करते।

है. और हु ने पर नमान व्याएके निनी शिवाने लिये हैं । २. पत्रम प्राप्ते किंग देखिए "पहार हैं पद्य-शति नेनकों" प्रम देशन्त्र ।

. सर्व पुत्र तम नहीं है कि का बाराम्य भी व्यक्त किमोतके ने लाँकि वन पून १ १९ ८६) ऐपीय करक करानुके विक वर भी बार्यस्य उसके तम नहीं ने । ऐतिन "बोद्यांन्यसनीये निर्देश" D १८८1 111

मदि समझौतेर्ने एक पक्ष बसा करता है तो फिर संबर्ध करना पहला है। इस शरह मारतीन समाजको फिर सड़ना पड़ेना। फर्क केवल इतना ही है कि हुमें तीन महीनेका समय मिल न्या है जौर धन हम धनिक धनितसे अधिक जच्छे शरीकसे कह सकेंगे। मेरी यही मान्यता है। भिस संस्थापहरे समझौता हमा नहीं सरमाग्रह समझौतेको पार भी उतार सकेया।

### त्तरमाध्यको क्सीटी

गरि गई संबर्ग फिर सुरू हुआ दो उसमें सत्पाप्रहुकी कसीटी होनी। वह बीर भी अधिक प्रमकेगा और यदि मारतीय समाज दृढ़ रह्या तो ऐसा रंग जमेगा कि दुनिया देखेगी।

जरूरत कामराकी नहीं सर्वेकी है। जान हमेसीपर रचकर सकता है। सपना साम न देवकर सार्वजनिक काम ही देवना चाहिए। हम क्या वे क्या कामे वे और नवा वे बामेंमें ऐसा निवार कर सब-कुछ सत्यक धरनोंमें बॉफ्त करक स्थानमें रखी हुई तस्रवारें किर निकासनी पर्वे हो में देवहक होकर कहुँना कि निकासी वार्ये । हमें एसा सोचना है समझौतेके बोच नहीं बूँकने हैं। सीय जब किये हुए करारसे मुकर आते हैं तब बापसमें सनका सका हो जाता है, ऐसा ही यहाँ भी समझना चाहिए। धोसेके विकास कोई जमानठ नहीं दी जा सकदी। जीव बाबा देते 🛊 इसकिए विस्वास 🕷 न किया जामे वह भी नहीं कडा वासकता।

इसके सिवा जब जेकके दरवाजे कोले गये उस समय जो-कुछ हवा उससे कुछ विवर

होलेकी सम्भावना भी नहीं थी।

यह सारा विचार में इंडियन ओपिनियन के पाठकोंके समक्ष इसकिए प्रस्तुत करता हूँ कि सब साववान हो जावें। कैसी-वैसी मुक्किकें भागी है यह भी बान के बौद स्वेच्छ्या पंजीयन करानेका क्या मूक्य है, यह भी समझें। में घोचता हैं कि किर संवर्ष श्रूक नही करता पढ़ेगा। जनरक स्मद्ध अपनी मुक्त सुमार केंने बौर कानून रव हो जायेगा। किन्तु यदि कानन रह न किया गया तो हमें तैयार रहना है। स्थान रहे कि इसकी पहली पेतावनी धुमें जनरेक स्मद्वचे ही मिकी है।

क्ष्मरका बंध मैंने धनिवारको किसा था। अनके बुववार तक को कुछ पटेगा मैं उसे

भी इसी संवादपत्रमें वे संक्रमेकी कासा करता हैं।

[मदी२ १९८ व पूर्व]

### ह काफी बात

द वकी बाद दतनी ही है कि वेचये कुछ मारतीय बमी-बमी जाने हैं। उन्होंने यह कार्य स्वीकार कर क्रिया है और उसके मुताबिक पंजीयन करा क्रिया है। ऐसी उताबती नहीं करनी भाषिए भी। यह बड़ी निरासाकी बात है कि इतना अवस्वस्त संबर्ध करनेक बाद भी ऐसे भारतीय पढ़े हैं जो बंपना कर्रांच्य नहीं समझ पासे।

#### चेतावमी

किन्तु मुझे आधा है कि अब कोई भी भारतीय पंजीयन कार्याळवर्ने पाकर कार्नुनके मुदाबिक पंजीबन नहीं करानेया।

#### नगरमाधिका विभेषक

मन'रपासिकाका कपना विदेयक गढ़ में प्रकाशित हुवा है। उस विदेयकके मुधारिक नवरपासिकाको मीचे बिन्हे जनसार सत्ता प्राप्त होती है

र एक्सिमाइनीके किए सरती काराना और उसके किए को जबह आवस्यक समझी जामे उनका वहीं दहारका करता। यदि ऐसे दहारके हों हो सकामकी खांतका मुगामका देना है। र नगरपाधिका को परशाना देती है उसे वैद्या परशाना देने अववा न देनका अधिकार रिकेश परशाना देने अववा न देनका अधिकार रिकेश परशाना के अववा न देनका अधिकार सिकेश परि वह परशानेको अपनीक्षण कर सेने । माने अधिकार सिकेश परशानेको अपनीक्षण कर सेने । माने अधिकार दीन वार !! सरपाम किया हो।

यो उसका परबोता बन्द किया था उन्हें।

१ फेंग्रेनाओंको परबाता दिशा थाने या नहीं वह केवक नगरसांकिकाकी नर्नीपर निर्नेष्ट हो

से केंग्रेनाओंको परबाता दिशा थाने या नहीं वह केवक नगरसांकिकाकी नर्नीपर निर्नेष्ट हो

से उसके निर्मेश के स्वीपार्क केंग्रेन कर से हो उसके विश्व स्थाल कर हो उसे। इसकी सङ्घ सर्वे हका कि सेरीपार्क केन्ग्रेन अगरसांकिकायर निर्मेष सकता पहेंगा।

४ पैरक पटरीपर पक्रमेकी अनाही करनेकी बारा बनानेकी कुट भी हो।

इसका यह वर्ष हुआ कि सबि उत्परका विवेषक मनुर हो गया दो ट्रान्सकरे मार्टीयोंके पीव उत्तक कार्यते ≀ संव इस विपयमें प्रार्थना करेगा। शाक्षा है, जमके सन्ताह प्रार्थनापत्रका बनुवास स्थिम आ सकेमा।

#### **इं**चर *भियौ*षर स**स्त** प्रहार

विदिश्व प्रारातीय धंवके प्रमुख भी हीवर वियो एविवारके बोगहरको हो बने बस्तीमें एक मोनमें जा जी बे उस समय पीछले कियी एक एकानने समयर काठीका सकत बार किया। वब उन्होंने पीछ देखा तो हुसरी काठी उनके मुंदूबर पड़ी नाककी दूसी पूर्व में मेर कुलकी भार वह निक्की। भी हिस्स निम्मी क्लकर खाकर रिए एमें। वब भी मुंदा देशाहीन पटेक तथा भी काछिया। उस पिटनको पक्कने बड़े तब भी मुदा दक्षाहीमपर भी बार किया नाम। इस बीच भी हिस्स मिली उठकर हमका खरनेवाकको पक्क किया। तबक भी काम। बार बीच भी हिस्स मिली उठकर हमका खरनेवाकको पक्क किया। तबक भी काम। बार पूर्व । उन्होंने सीठा बनाई बीर एक स्थिताहों बारा पन मारनेवाकको पक्क किया। या। एसरे एकान किया का मार पन किया परा। एसरे एकान किया का मारनेवाकको पक्क क्रिया का मारनेवाकको पक्क क्रिया मार मार पन के स्थान क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा मारा पन के ।

भी हिपा निर्माण क्षान्त करणा हुए। वाराण हुए। वाराण मा निर्माण हिपा निर्माण क्षान्य किया निर्माण क्षान्य क्षान्य मा निर्माण क्षान्य क्

हुमधेने कारणका समझोतेसे सम्बन्ध जान पहला है। भी ईक्षण निर्मान समझोतेसे बहुत माथ किया। कहा बाला है कि इसकिए प्रशानीने उन्हें गाएनेका निरुप्य किया। यह भी

१ विशेषका प्रवर्षिण २३-५-१९०८क इक्तिबन ओपिनियन ने देखिने । ५. क्याफेट देशा क्यों किया क्या ।

कहा जाता है कि भी ईसप मियाने भी गांधीपर किये यमें हमक्षके बारेमें गवाही ही इस-किए पदानाने उसका बदका क्षेत्रेका थी निश्पय किया और किया थी।

सिय ऐसा ही हो तो बड़े हु बड़ी बात है। उनसानवाके वो बास-बास पठान हैं व स्वय सामने नहीं बाते और बुसरोंको भेज बेते हैं। इसे मैं कायरताकी निवानी मानता हूँ। सिर कोई बादमी न्यानकी बुच्टिसे सच्ची मवाही वे तो उसे मारना नामर्सी कड़कानमी।

भी जोड़ करता हूँ कि सम्मान पान्य का निवार के नहीं हैं। वसमें से को सोन बहुर हैं वहूँ बहिए कि वे उपार्श तक्षोंकी साथ करें। में निवार मनुष्यक उत्तर हास उठानें बहुतुरी नहीं बेबता।

पठान करनेवां को नाता है। वे चर्चरिये मजबूत होते हैं। बढ़नेवांचे मजबूत बादमीका काम निजयन और कमबोर व्यक्तिको मारान नहीं है बचाना है। इस बाठकी प्रतिका किन नहीं है। बरावर्षयांकेस बो-मो हान करनेमों तो कुछ बहातूरी है किन्तु किमी व्यक्तिको रोकेसे माराना बहातूरी नहीं हैं सो हो कोई भी कोशा।

इसके पहुंचे कि ऐसी बहित प्राप्त ही मणुब्दमें बचना बचाव करनेकी साकत होना बादसम्ब है। बाठी बचना किसी हुदारे उपायचे बचाव करना तीच केना मुस्किय नहीं है। मुख्य बात से निर्मयता है। मारखे ध्रय न मानना बीर वर्षि कोई हमें काउटी स्मोर, सो उसे फिल्मे बोध्य बाठी उठानेकी साकत हमनें होनी चाहिए। इसमें बचनों बचेला करना लिख बच्छा है। घाएतमं मी हमाधी ऐसी ही स्थिति है हम कावर हो बैठे हैं। कानफानें मारे मार बाकर बैठानेंकी हिम्मस नहीं है बीर बाठी पठानेते मी बची हैं। ये दोनों सार्च ठीक नहीं है। यबस्क इस मकारकी कामस्या मही बाती सबस्क हम साहसी महीं बन सकते। इसकिए मेरी साबह बच्चाई है कि सच्ची हिम्मस पीता की बाते और किर यो हम्म होते हैं सन्हें विकन्नक रितर होंकर सान किसा बारो। भारक करते बचना कर्मम्म करनेंने करना नहीं चाहिए। किन्नु सबि ऐसा साहस बरुध म हो तो बाठी पात रखें भीर बपना बचाव करने किस दीसार सेंगे

यह वी संस्थापहरूप एक वेच हैं। संस्थापही मृत्यु तक वचने संस्थको नहीं छोड़ता। यदि हम संस्थापही होना चाहते हैं तो हमें जरूरत पहनेपर सरकार व्यवहा वपने समावके विरोवमें संबर्ध करनेका साहुस रखना पाहिए। बौर साहुस तो निर्मयतामें हूं। है। हर बातमें पिनंत होना पाहिए। हुमें सरीर, बन सबबा कीतिकी हानिसे समभोत नहीं होना पाहिए। सब बचा बाये किन्त सरव न बाये। ऐसा होना ही निर्मय होना है।

कहुन-ये पान मार-पीटको ठीड़ नहीं समाह । तमन हाना है। कमने तरह बानता हैं। किन्तु वे सामने नहीं बाते क्योंकि वे मारके बरते को बैठे हैं। यदि ऐसे पान मेरा यह केव पहुँ तो में उन्हें समाह देता हूँ कि वे भी करी बहादुरी विकार और यह बाहिर कर वे कि वे स्व बातको पान नहीं करते।

[पुषयवीसे]

इंडिमन मोपिनियन २३-५-१९ ८

१४० पत्र एक्षियाई पंजीयकको

[बोद्यामिसवर्ष] सर्वे २८ १९ ८

एडियाई पंजीयक प्रिटोरिया महोदय

बाबतः मुक्रममध बाक्षिम — ई/७५१२

ये कायबात मेरे पाछ भी मुहम्मय बाकिमने मेने हैं। देखता हूँ कि बापने १९ ७ इं
कानून २ और १५ जी विनापर मानकेम्द्र विचार करने हैं एकतर कर सिया है। कीइन क्या में बापके समझ इस मानकेम्द्री नियोप परितिस्थित रखनेका साहुत कर सकता हूँ। भी मुहम्मय बाकिम खननम १९ ५ है हैं। उपनिषेश्वरों में प्रकेशकी बाहा पानेकी कोषियों करते का रहे हैं। १८८५ के कानून ३ में संस्त्रीत होने के पहले बिन बहुत ही चोड़े मारतीमीने बपने निवासका १५ पीड़ सुक्त पुकारा वा वे उनमें से एक हैं। द्वास्थाकमें उन्हें बहुत कोन बानते हैं और वे बनेज प्रतिस्त्रित व्यक्तियोंकी साबी वे सकते हैं। इस परिश्वित्रियों में भागते इस सरमक्त विधिष्ट मानकेसर पूर्णाव्याद करनेकी प्रार्थना करता है।

नापका श्राह्मकाची सेवक

टाइप की हुई क्एनरी अधेनी प्रति (एस एन ५५६१) से।

#### ४१ पत्र जनरस्र स्मट्सको

[बोहानिसमर्थ] मदिश १९८

प्रिय भी स्मद्रस

मुसे मानूम हुवा है कि भाग धरिनारको केर टाउन था रहे हैं। वहाँचक नास्त्रीय धरावका सन्वस्थ है में धरम्यता हूँ बाप स्थितिको गम्भीरताका अनुस्य नहीं करते हैं। आगके पर निर्मानने कर स्वाधिक रात्रीयके साथ समाधिक अनुस्य रात्रीय हैं। आगके पर निर्मानने कर स्वाधिक अनुस्य ता हो। होगा मारतीयों की निवधमें अने कर त्रीवा होगा मारतीयों की सिक्षम कर दिया है। में मानता हूँ बाप युन चुके हैं कि अपके अम्माध्यर पहुंचे हैं। साक्षमय हो चुका है। गिमाट मिथ्यते और भी बहुवये कोपीएर बाक्षमयकी धरमामानी हैं। मूमे मारतीयों की साक्षमय हो चुका है। गिमाट मिथ्यते वीर भी बहुवये कोपीएर बाक्षमयकी धरमामानी की मारतीयों दिया ता है कि पार्च मारतीयों के साक्षमय हो चुका है। गिमाट मिथ्यते हैं बिक्स मारतीयों कर साक्षमय में केरी की सामानी हों हो सामानी हो सामानी हो सामानी हो सामानी हो सामानी हो सामानी केरी कर सामानी हो सामानी हो आप पुरस्त कोपामान कर विश्व कारिने मारतीया रह कर दिया बायोगा समानता हो के बायोगा हम सामानता हमें के बायोगा हम सामानता हमें केरका हमें सामानता हमें सामानता हमें केरका हमें सामानता हमें केरका हमें सामानता हमें सामानता हमें कार हमें सामानता हमें हमें सामानता हमानता हमें सामानता हमें सामानता हमें सामानता हमें सामानता

है केले बड़ा ना दि योगितीची १४ व्हों के करने की भी क्षानिकार पूर्व निवास करनेते साह, करने करने ते लिए में का की । " जीन कालि की मो नीमार क्षेत्रका परिनिक्ते कि वहाँ ने पी भी या उपन परिनिक्ते कि वहाँ ने पी भी या उपन हैं।" देखिए, यह पत्र ४८९०।

२. देखिन "कोदानिक्लंको किरही" यह २४२ और "रोम किरों" यह २४२ । ३ कमरक व्यक्तने को लोकार नहीं किया । देखिन यह यम ४८२७ ।

प्रे केन्द्रे मध्ये करारी (वहां का प्रदर्श) बहा था." भी वैक्रोने वस्त्रों वो हारव नाने हैं। कर दारफी कर्म प्रमाणक सुरक्षि मधुरार ज्वास परता सम्मा वहीं है।" क्व्रीन का दो बहा वा हि करा, हरको का बाबा हरते का बाहा हरते हैं कि वहीं गोगीवीको जमने किए करा। है तो क्व्री प्रस्त प्रक्रिका प्रदान करा कराने चारिए।

मते इस पत्रको बायाना व्यक्तियत बनाकर इसमें बायाना सम्बन्धादितासे काम केनका सहस किया है। नवा में बापसे प्रार्थना कके कि बाप भी उसी सम्बन्धादितासे काम कें? वरण में स्वामता भी काटपाइटर्स कित्वीने एक मध्यासका काम किया है बौर को लेगेचीकी इसरसे उसर मेबसे रहे हैं बाद करता रहा हूँ किन्तु स्वितिकी सम्भीरताका कामा है कि में यह अस्पत्त व्यक्तियत करीक सीची बापसे कहें।

आपका वावि

भी जे सी स्मट्स उपमित्रेस-समिक प्रिटोरिया

इस्तक्षित रक्तरी बंधेनी प्रतिकी फोटो-मक्क (एस एन ४८१६) से :

## १४२ पत्र मगनसास गांधीको

[बोह्यनिसवर्ष] सर्वे २१ १९ ८

वि मगनकाल

पून्वारा पत्र निका। मेरे विश्वमं विन्ता करनेकी बकरत नहीं है। मेरा बनाब है कि
मूखे समनी बक्ति देनी ही होगी। (वनरक) स्मर्ट्स बनत एक बगा दे वक्ती रहा में नहीं
मानता। वा क्षेण वक्तीर होकर मेरी बात केनेके किए ब्लाइन ही रहे हैं उन्हें दस्त मन्त्री
मानता। वा क्षेण वक्तीर होकर मेरी बात केनेके किए ब्लाइन ही रहे हैं उन्हें दस्त बनावें
मिन्न बाता है। मंदि रहे कि हो बात केनी पढ़े ती उन्हों वक्ती मीत केन्न-मी ही एकती है?
मानता है यदि उन्हें किए बात केनी पढ़े ती उन्हों वक्ती मीत केन्न-मी ही एकती है?
यदि गोकुक्ताक्षकी मौत उन्हित की तो दिए मरनेमें उन्हारीकी क्या करनकी बात कि
स्वाद की मानता है। मेरा परिच पहुंच बारे वा इसमें बारपीयोंकि विन्ता करनकी बात कि
स्वाद कोनानीय है मिन्न करने हे हानके कोन बनोब्द काम न बन पड़े वह पहुंगी इक्का
है। कक्तीके भी वैद्या न हो बाने इसकी शावकारों रखनी वाहिए। मोरा पा सक्नोकी
मेरी विभक्ति ससी हो नहीं है किन्तु मेरा विकास है कि बान मेरे विचार दिन पपर कह

मोहनदासके वासोद्धीव

#### [गुजरातीमे]

महत्त्वा यांचीना पत्रो सन्यासक बाह्याभाई भनोरमाळ पटेल सेवक कार्यालय भवनवाबाद १९२१।

# १४३ द्राम्सवाल मगरपालिका एकीकरण अभिनियम

ट्राग्सचाम सरकारने ट्राग्सवाककी शमरपाकिकाओंको निर्यत्रित करनेवाले एक विवेयकका मस्विता प्रकासित किया है। जनरक स्मट्सने बभी हाल ही में बुकाई गई एक समामें किये भये इस बारेको पुरा कर विवा है कि नगरपाकिकाबोंको एसियाई व्यापारियोंके मामके निपटानेके किए मंदिक सत्ता दी जायेगी। इसका उस्केख हम अपने पिछको जंकोंमें कर चुके हैं। इस विवेशकमें हुछ कब न्यापारिमेंकि सम्बन्धमें हैं। एक कब नगरपाकिकाओंको गन्दनी हार्टोकी वनुप्युस्तता तवा अन्य ऐसे ही बाबारॉपर व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार कर देनेका समि-कार देता है। नगरपाक्किम्बोसि फैसकेके विरुद्ध आवासी मजिस्ट्रेटसे अपीक्ष की वा सकती है। इस विवेपकका वसरा सच्छ नगरनियमोंको अन्य अविकारींके साथ-साथ फेरीबाओको परवाने देने-न-देनेका जिमकार प्रवास करता है। परवाने देना या न देना सर्ववा नवरपाक्रिकाओंकी मर्जीपर निर्मर होना जीर उनके निर्णयके विकास किसी प्रकारकी अपीक्त न करने दी भागेंगी। प्रचम बच्डके विपयमें बहुत आपत्ति नहीं हो सकती। एधियाइयोके विकट जो विद्रेप फैस हुना है उन्हें बसका परिनाम भूकतना ही पढ़ेगा। अखबता वे उसके विरोममें मजिस्टेटसे मपील कर सकते हैं। परन्तु दूसरा खब्ब को एक्टियाई फेरीवालॉकी एक बढ़ी संस्थासे सम्बन्तित है। सर्वेषा अन्यायपूर्व है। समझमें नहीं बाता कि इस खच्छके अन्तर्गत बारी होनवाके परवानेकि सम्बन्धमें मजिस्सेटके सामने क्योंक क्यों वहीं हो सकती। काँबे एकनिमने उपनिषेश सचिवका पर प्रहम करते समय कहा वा कि वे एसिमाइपॅकि वर्तमान अधिकारोंका अपहुरन न होते देवे। फिल् यदि विशेयकका मसविदा गास कर दिया थया और उसपर सम्राट्की मुहुर सन गई तो एधियाइयोंका स्थापार जीयट ही हो आयेगा। बाद रखना चाहिए कि एश्विमाई फेरीवाको और ५ एश्विमाई दुकानवार्थेकी जीविका बहरेमें पढ़ गई है। एक सन्य सण्डके द्वारा नगरपाधिकाओंको एशियाहर्योके किए बाडे या वस्तियों बनवानेका नविकार दिया गमा है। समय-समयपर इनकी जयह भी बहाके निवासियोंके द्वारा की गई वामीरका मुमानमा बना करके बनकी था धकती है। एक बन्य पारा नगरपाकिशमीकी पैरफ-पटरिमॉपर चमनके सम्बन्धमें भी नियश्यम करनेका अधिकार देती है। इस प्रकार यह विभेगक नगरपालिकाओंको तिहरे अविकार देना जाहता है। परिचाय-स्वस्य एदियाई सोपॉको बरिजर्जेमें बाकर बछना होगा के पैदछ-गटरियॉलर कहीं नहीं चछ सकेंगे और धपना स्थापार निकिम क्यमें नहीं कर गार्थेंगे। हम भरोता करते हैं कि पिछले चौतह महीनोंने काफी अनुभव प्राप्त कर पुक्रोंके बाद जब सम्मादकी सरकार दाल्सवासकी नगरपानिकार्जीके हाबॉर्ने ऐसे सन्याकुन विकार नहीं सीपेगी।

[बंबेनीचे ]

इंडियन बौचिनियन, २३-५-१९ ८

# १४४ ईसप मियाँ

थी रेवर नियोपर वो कूर हमका हुआ है उन्नते व्याध्य साधिकाका प्रात्योग समान वर्ष वायेया। इस हमकेका कारण कुंत्रों केंद्र वो कुछ भी नहीं है। प्रार्थीट करनेकाक स्वर्तत रूपरें हो विस्कृत अपन जान पहता है। इस मारपीटके मारतीय वसाकको कांक्रन काता है। उपये प्रकट होता है कि हम राजनीति मधी-मीति नहीं वसकते। मारपीटक जरिये वेर

निकासना वो जंगसीयनका सुचक है।

पदानोंमें बमीतक नासमझी चक रही है। हम उनको बहाते हैं कि बर तो उन्होंने

विविक्र से है। यह शासमधी विविक्र न विक्रे से विव्या

[मुजयवीचे] इंडियन ओपिनियन २३—५→१९ ८

# १४५ सर्वोदय [२]

## चत्यकी वड़ं

सीहिक बारको नियम नजत है ऐसा बहुरेका कोई कारण नहीं है [क्यार्ट कि उपक साधारता तिकाल साम किये नार्ये]। स्थायान-विव्यक वरि छोने कि सनुष्यके प्रतेष्ठ में केषण भाव-ग्री-मांग है अस्कि-जदर नहीं है और किर नियम कराये तो उपक नियम प्रती मंत्रे ही हीं किन्तु के अस्कि-जदराती सनुष्यार सामू नहीं होये। उसी जकार सीहिक पारको नियम प्रती होतेश्वर भी माननातीक स्वतिवार सानू नहीं हो सकते। भेदे स्वायम विधारत परि ऐसा कहें कि सनुष्यके माणका जनम निकायकर उपकी येर कराई मान्य वदको करान करके उनकी और्ध कराई नार्य मीर किर प्याप्त में तहे कि (अद) परि उपने सीब-जदर काल माने ती किन्ती कहना नीया है सि । उसे सा कहने स्वायक्त कराई परि प्रता सहने स्वायक्त करने कहने करीई असीक-जदराता माने ती किन्ती कहना करके स्वायक्त विचन नहीं पह या सहने स्वायक्त करने स्वर्थ करीई असीक-जदराता माने ती करने मान्यक्त मान्यकी स्वर्थ कर रहे स्वर्थ होते है सुष्यके उपयोगिके नहीं हो एकते। तथापि बावके लौकिक ध्यवहार चळानेशके द्यारती' उपर्युक्त ध्यासम-विधारके पैदा ही करते हैं। उनके हिसाबते मृत्यू चेचक द्वारा — यात्र — मात्र है और वे ऐसा मातकर नियम बनाते हैं। उसमें भीव है सो वे बातते हैं फिर भी उसमें निनती नहीं करते। ऐसा सारव ऐसे प्रमुख्यर गड़ा कैसे कायू हो सकता है विधमें भीव बारास मा वह प्रथल है?

सर्वमारत कोई पास्त महीं है। यब इक्तास्त होती हैं तब वह बेकार सावित होता है यह इस स्माट स्माट वेख सकते हैं। वैशे अनवर्तेतर माध्मिक एक तारहर रोषणे हैं और महर्गात स्माट वेख सकते हैं। वेशे अनवर्तेतर माध्मिक एक तारहर रोषणे हैं और महर्ग कर वेशे अने करने महर्ग एक भी नियम कानू नहीं किया जा सकता। कोम माचा पण्यों करके यह सिव करना चाहते हैं कि साध्मिक बीर माचुरके वार्तकों सिवा एक ही है। विकेत ने के स्माट पर्या है कि एक-दुस्तेका इतिमादारीका क्यारे एक ही मा होते हुए भी कोतीको आपसर्थ विरोध नतने या की बने स्वात्तेकों करते नहीं है। किसी चरमें मुख्यारी हो। बीर वार्त स्वात नती है। किसी चरमें मुख्यारी हो। बीर वार्त स्वात हो। इस सीर वार्तिकों मुख्य समी हो। तो समीर वार्तिकों मुख्य समी हो। तो समी सीर कामों हो। तो समी सीर कामों हो। तो साव सीर कामों हो। तो सीर कामों हो। तो साव सीर कामों हो। तो सीर कामों हो। तो सीर कामों हो। तो सीर कामों हो। तो हो। तो हो। तो हो। तो सीर कामों हो। तो हो। तो हो। तो सीर कामों हो। तो हो। तो हो। तो सीर कामों हो। तो हो। तो सीर कामों हो। तो सीर कामों हो। तो हो। हो। तो है

यदि ऐसा सात कें कि मनुष्यों और राष्ट्रवांनें कोई अच्छर नहीं है हमें प्रमुवांकी तार् सप्तों स्वानंकें मिद्र कहना हो चाहिए तो भी हम नियमके सौरपर ऐसा नहीं कह उनके कि मासिक्क बोर मजदूरमें सबा विरोध रहेना या सबा विरोध नहीं रहेना। स्विधिक मनुदार उस मानेव्हिमों अन्तर पड़ता रहता है। भीच काम अच्छा होना चाहिए बोर मजदूरी पूरी पिक्ती चाहिए — इसमें दो बोनोंका स्वानं है। किन्तु सावके मानकी बोच करमपर सम्मद है एक मुनाइनें यहा हो और हुस्या बाटेंगे। इसमी कम मजदूरी देनेसे कि नौकर सीमा बोर कमतीर हो जाने मासिक्का स्वानं नहीं स्वस्ता और पहि कारकाला ठीक बंगेर न चक्र पा रहा हो और फिर भी मौकर अधिक मजदूरी माने दो सबसे नीकरका स्वानं मही सबता। यदि सासिक्के पास मन्त्रक साथे अनुस्ता करनावक किए पैस न हो दो मौकरका पूरा या हुक

इस प्रकार इस देखते हैं कि लेन-नेनके नियमांके आचारपर यह साहन बागू नहीं किया या सकता। ईसरीय नियम ही ऐसा है कि बार्चिक हारि-कामके नियमोंके हारप मनुष्यकों समझार मंत्राध्वित नहीं होना चाहिए। उस स्पद्मारका आधार दो ध्यापके नियमोंदर है। सर्वान् मनुष्यकों हपात स्पर स्टक्कर नीति। स्वयंत्र स्वनीतिस्त अपना काम निरामका नियार एक्टम सोड देशा चाहिए। अपक रीतिने चक्किएर शासिपर्य क्या हामा मो कोई सदा नहीं कह सकता। किन्तु हरना सो हम प्रायः स्वरा हो जान सकते हैं कि अमुक कार्य लागपूर्य है अवता स्प्रायमूर्य - दिक्कर, हम यह भी कह सकते हैं कि भीतिक सर्वायंत्र स्वनका परिचान भक्ता हैं होना चाहिए। यह परिचाय क्या होना और कैंगे निक्रमेगा सो हम नहीं सस्तार एक्टो।

१ वर्षाः वर्षेषयः। । २. मुक्ते "सर्वेशयान्य सार्वे " है ।

गीठि-यायक नियमों में पारस्परिक मावनाका समावेख हो बाता है और उस मावना एर माविक-गीकरके सम्बन्ध निमंद रहा करते हैं। करना कीजिए कि माविक सपने गौकरोस प्रमास्मक सविक काम केना चाहता है करने गौकरोंको एक पड़ीका बक्कास पढ़ी देश करने क्या बतन देशा है और उन्हें बरनों की परोंगे रक्ता है। सक्पमें गौकर करनी हैंद्र और जीवको साथ एक सके इतना ही बेतन (माविक्क) उस देशा है। कोई कहेंद्रा कि ऐसा करनेमें माविक्क बन्माय नहीं करता। गौकरने अमुक बेतनपर जपना पूरा समय माविक्को दिया है और वह उसे केशा है। कितना कठिन काम किया बाये इस बातका विवेध माविक्क इसरोंका काम बेक्कर करता है। मित्र गौकरको बन्मव निमेश बक्का बेतन निक्ता हो सो उसे दूसरों करते कर केनाओं स्वतन्त्रवा है। केन्द्रिनके नियम बनानेवाके देसे बवेमास्थ कहते हैं। वे यह भी कहते हैं कि इस तरह कमसे-कम पैस्मे क्यासे-व्यावा भाग निकाकने में माविकका काम है इसकिए अन्तर्यागया पूरी कीमका बाम है और इसकिए गौकरीका मो है।

पटन्तु विचार करनेपर जात होया कि यह बात ठीक नहीं है। यदि नीकर सन्त सा स्वीन होगा और उसे कालाको किए देकत असूब प्रकारको सिफ्का हो उपयोग किया बात एवं यो एस प्रकारका हियान बातू होता। केलिक नहीं नीकरको बाता किया किया है। यह केलिक नहीं नीकरको बाता के एक हो है। यह वार्यकार है और सकर पानित करता है। मन्यूय-कृती सन्तर्भ रेवानकी कोला होना विचार करता है। मन्यूय-कृती सन्तर्भ रेवानकी कोला होना विचार करता है। सन्यूय-कृती सन्तर्भ रेवानकी कोला होना विचार करता है। सन्यूय-कृती सन्तर्भ रेवानकी कोला होना विचार करता है। सन्यूय-नीकरके कोला करता सन्तर्भ होना वन वर्षों। सन्तर्भ नाम्य-कृति केला काम करता सन्तर्भ नाम्य-कृति केला काम करता सन्तर्भ निवार करता होना वर्षों भागिक होना पाहिए।

गुनरातीसे 1

इंडियन मोविनियतः २३-५-१९ ८

१४६ पत्र एस० चैसनेकी

इद् पत्र दुन्न चन्ता

[बोहानिसबर्म] मई २३ १९८

[भी एम चैमने एषिमाई पंजीसक मिटोरिया] महोदय

मुझे नावाक्तिमें अवेशके सम्बन्धमें जापका इसी २२ वारीलका पत्र मं है २६९८/७ माप्त हुवा। यदि आप हुवा। करें जा भोजोक नाम बता वें जो नावाक्तिकों कामें हैं जो में पत्र हुवा। यदि आप हुवा। वीच करें को में हुवा में पत्र सावानीने जीव करेंगा जीन परकारकों विकल्प मार्गिया पत्र हिक्कू में पित्रपूर्वक निवेशन करना चाहुता हैं कि बहुतिक विदिध भागतीय गात्र को ए पित्रपूर्वक निवेशन हमाला जाएने विवा है सम्बन्धक है सरकार और विदिश्य भागतीय मार्गिया मार्ग

१ चा "पुनः वंदीतन निर्धालना : लाग्निः सन्तन " कोर्गस्ते इंडियन ओप्रिनियमने महास्थित हुन। या : स्ताप्त सम्प्रीता क्याबिद व्यंतीनीका नगरा हुन्य या :

१५२ समूर्व ग्रंगी ग्रह्मव

समानके भीच समझीतेना नह माग वो शिन्छ मारतीय समावर आयू होता वा नार्य-निवा कर दिया गया है। इस नावको स्थानमें उसते हुए यह कामून उस माना वा उस है और यदि इसे बागू किया बायेगा हो विशिष्ट मारतीय समाव इस कार्यको समझेता है। समझेता। इसका कर्न यह पढ़ी है कि विका नावाधिका एडिसाय्योको देखमें बागेका कार्य भी समितार नहीं है, उनके प्रवेशको गेरा समाव प्रोत्साहित करना भाहता है। गेरे सबका सार्यपूर्वक केवल एतन ही निवेशन है कि १९ ७ का व्यक्तिया र विकास समाव पर सानू नहीं हो सकता। बायके पवर्षे विस्त प्रवारके प्रयत्नीका उनकेस है उस प्रकारके प्रयत्नीर तो कोरे सर्वताम्य नया अधिनियम कार्य होता वाहिए।

> [इसप इस्माइक मियाँ] श्रम्बर विदिश्य भारतीय संब

[बंधेबीसे] इंडियन बोपितियन, ३०-५-१९ ८

# १४७ पत्र उपनिवेश सचिवको

[बोह्मतिसक्यें] सर्वे २६, १९ ८

परमाननीम उपनिवेश स्वीवन प्रिटोरिया महोदय

त्यी नामीने मुखे अभी बताया है कि उरकारका इतदा स्वेच्छमा तंत्रीयरुको एक्षिमाई कानुको समर्पात छानेका है। जब जी शांत्रीने सापने मुखाकात करनेके बाद उनहांत्रिके सार्थे बताया या तब उन्होंने विकड़क हुत्यों हो बात कही थी। उन्होंने एक वड़ी उमानें पार्क उपल कहा या कि यदि सार्योग कीम स्वेच्छमा तंत्रीय कार्योवों दो वह समृत्य रही बायेगा। वब भी सांधीन को खबर दी है उन्हों मार्याय उपायको दुख और बार्य्य प्रमास सार्थे दाव भी गांधीका को पत्र-स्ववहार हुखा है उन्हों भी भी गांधीको बार्य प्रमासित होती है।

इस नारेमें सरकारते मुझे यह कह देना चाहिए कि क्रफो उत्तर चोबिन उठकर माराजीय समावने पिछले तीन महीनोंसे सरकारकी बड़ी गदद की है। इसकिए मेरे सेको क्रमो-कम स्वतन माननेका हरू वा कि सरकार अपनी बात पूरी तरह निमानेती। किन्दु भी भोभी के कहनके मुनाबिक से बायका इरावा एविधाई अविशिवसको बनाने रवनेका जान पहला है।

जान पहुंदा है।

अवारण मेरे जंबका कराव्य है कि दीन महीने पहुंचे जो रिवर्डि की उसे किर हुँहै

क्षिमा जाये। मारदीय कीमको रशीकिए यह जमान से गई है कि जुड़ रहेक्समा पंत्रीयकी

क्षिप दिये पर मार्तिमानों को बालाव के ते के मिनेकी र मिन मिने से हैं वै

मी बारत के किने वार्षे। स्वेशकार पंत्रीयक

भौर वह समाजकी सक्वाई जाहिर करनके किए किया यसा बा। जो सजाह दी गई है उसके सिनाय कुछ और करना सम्मन नहीं है, न्योंकि समाज उस कानुनको न माननक क्षिए प्रमय-बद्ध है।

बन्तमें मुझे यह कहना चाहिए कि जो बचन थी गामी और उनके साम इस्ताक्षर करनेवासोंकी मारफत सरकारने दिया या उस साइना बढ़े दुककी बात है और उससे रिधवाई समाजकी धकाएँ बढ़ेंगी। में ऐसा मानता है कि में स्वय इस देसका निवासी हैं इसिक्ट इस बावस मुझे बढ़ा वृक्ष होता है कि जो सत्तामारी हैं और जो इस देसके उत्तर मेरे नामपर राज्य चकाते हैं उन्हें अपने वचनोंकी परवाह नहीं है।

> सापका सामाकारी सबक **स्थिप इस्साइल सिर्मा** बस्यम ब्रिटिस भारतीय सम

[बंबबीस] वेंडियम औपिनियम ३०-4-१९ ८

१४८ पत्र एम० धनमेको

पो को कॉक्स ८७३६ बोड्यनिसदय मई २६ १९ ८

भी एम चैसले उपनिवेश कार्यास्य **प्रिटोरिया** 

त्रिय महोदय

भौगवारिक क्यां निवेदन करना वाह्या हूँ कि मैं स्वेच्छ्या पंजीयनके किए दिसे सर्वे मपने प्रार्थनापम तथा तत्त्वस्थानी वस्य काववात को जैने मापको दिये ये वापस चाहता हैं। उसके कारण निम्नकिकित हैं

बमी-धनी मुखे पता वता है कि सरकारका निवित्तत क्यते यह इरावा है कि स्वेच्छमा पंत्रीयनको एपियाई कानुकं करापेत कानुक-सामत कर दिवा बामें और मह कानुन एस एपियाईपारर हर प्रकारत कानु किया बागे। इस में सरकार तथा प्राप्तवाककी एपियाई बादियाक बीच किये गये समझौतका साफसाफ उरकंपन समझता है।

बतरक स्मटसने उस मुकाकाठके बनसरपर, विसमें बाप उपस्थित वे मुक्षम कहा या कि नगरक राज्या कर गुजामारक मानारा प्राचन करेंगी तो के उस कानुकार रह कर रहें। यदि एप्रियादि वादियों उत्तर समझीतेका पालन करेंगी तो के उस कानुकार रह कर रहें। वैसा कि बार बातरे हैं यह बात उन्हाने गर्ग १ फरवारीको किस्से मेरे उस पत्रकें उत्तरमें कडी पी जिसमें मेरे इत सम्बन्धमें निश्चित आस्वासन दिया जानेकी सांव की दी। मैस महा था विकास कर कर कर है। यह स्वास्त्र करने दायित्वका पूर्व क्या है। वहीं बल्कि उससे आये बहुकर, पाकन किया है। बत्तपून उस कानूनको रह करलेका अपना इराहा

१५१ छन् बंदी सकार

समानके बीच समसीदेका वह माण जो बिटिज सारतीय समानगर कानू होता वा कार्य-निया कर दिया गता है। इस बातको स्थानमें रखते हुए यह कानून रच माना का रही है जीर यदि इसे सानू किया बायेगा तो बिटिज सारतीय समान इस कार्यको समझीता दोक्ता समझेगा। इसका जर्य वह नहीं है कि दिन गांवासिय एसिसाइयोंको देखमें जानेका कोई भी विभिन्नर नहीं है उनके प्रवेशको गेरा समान प्रोत्साहित करना चाहता है। मेरे संबंध बावस्त्रके केनस एका ही निषेत्रत है कि १९ कम व्यक्तियम २ विदिक्ष भारतीय समान पर सानू नहीं हो सकता। बायके पत्रों सिस प्रकारके प्रयत्नोंका उत्तरके है उस प्रकारके प्रयत्नोंतर तो कोई सर्वताम्य नया वाधिनियम कानू होना चाहिए।

> [ईसप इस्माइस्ड मियाँ] सम्बद्ध विदिल सारतीय संब

[बंग्नेकीचे] डंडियन कोपिनियन ३०—५—१९ ८

१४७ पत्र उपनिवेश सचिवको

[बोद्धातिसवर्ष] मार्ड २६, १९ ८

परममाननीय उपनिवेख समिव प्रिटोरिमा

महोरच भी पानीने मुखे ननी बतामा है कि सरकारका ब्राइस स्वेन्क्या पंत्रीयरको एपियाई कानूनके नवजन जानेका है। जब भी गांत्रीमें नामसे मुख्यकात करनेके बाद पमहोतक बारेंसे बतामा मा तब उन्होंने विक्कुल बुत्तरी ही बात बड़ी थी। उन्होंने एक बड़ी समामें साफ-साफ बड़ा ना कि सबि भारतीय कीम स्वेन्क्यमा पंत्रीयर करायमी दो बह कानून पत हो बाविया। नव भी पार्योन को बदर ही है उन्हों साठीय समामको दुख नौर जायमें कवा है। नापके ताम की सामीका यो पर-स्ववहार हजा है वहने सो भी गोंकी नाय

प्रमाणित होती है। इस नारेमें सरकारते मुखे यह कह बेगा चाहिए कि बगने उत्पर बोबिय उठाकर मारवीय धमानने रिफक्के तीन महीनोंसें सरकारकी बढ़ी मबद की है। एसक्रिय मेरे सबके कमने-कम राजा माननेका हक वा कि सरकार बगनी बात पूरी तयह गिमायेगी। रिन्तु भी मामीके कहनेके मुनाबिक तो जानका हरावा एमिमाई बांधिनियमको बनाये राजनेका बात पड़ता हैं।

कराय मेरे संपन्न कर्तव्य है कि तीन यहीने पहुत्र वो स्थिति भी उसे किर मुक् फिरा प्राये । मार्टीय क्षेपको दुर्तीकिए यह जवाह दी वह है है कि वह स्वेच्छा पंत्रीनती किए दिने पन पार्टनारमोंके बात्तत के कि बीर वो पैगलेको जो स्टानेक रिये मर्ने हैं व भी बात्त के निज्ञ वार्ष । स्वेच्या पंत्रीयन करानेकी बातने तो कीमका केटक सीवण मा

## १४९ पत्र एस० चैमनेको

[आहानिस्वर्ग] मर्दर्द १९८

थी एम भैमने उपनिवेध कार्याकव प्रिटोरिया

प्रिय महोदय

यो गायोल मुझे सुचित किया है कि सरकार स्वेच्क्यम प्रवीयनको एप्रियाई सर्विनियमक बतार्तत वैत्र बनाता और उस अधिनियमको स्वेच्क्यम प्रवीयन करानंत्रालगर पूरी तरह सामू करना बाह्यी है। इसमें केवक अपवाद यह होता कि उसका सबतक पाकन न करनके कारण

य सम्बद्ध पात न होंगे।

सी गामीने में भीर मेरे उपको उमानीका ऐया वर्ष नहीं उमानामा था। उन्हाने गत १ वनकी पुरानारको एका वीर मत १ करवाको नगरक स्मरुक्त पायत कोटकर मारतीनी एक विद्या छ उमानी वार बेकर यह साववादन दिया था कि मिर एरियाई उमान सम्बन्धा पंत्रीयन करान्य उमानीवाद उपविद्या करनी विस्मवारी पूर्व करिया जो एरियाई विशिवस रह कर दिया जावेगा। म स्वयं किसी भी सम्य आवारपर उमानीवा स्वीकार न करता और एरियाई विधित्यमक छानने मुक्तके आवारपर तो करानि नहीं। में समसीवेद पहले इस विधित्यमका न मानकी गमीर उपविद्या ही वीषा वा वैद्या मानेवा स्वीकार महित्यमका न मानकी वावपारण तो है। मूल वही इपक कारण बढ़ानेकी वावपारण विश्व है। मूल वही वही कर्यों में उन अधित्यमको जो गुक्कि मुखनमानोका सकारण करवार के प्राप्त करवारण कर

हर्णाक्य में बारने यह प्रार्थना करनपर प्रजबूर हूँ कि बान क्या करने मेर हारा परा यदा लेक्क्या प्रतीमक्का प्रार्थनारण और बग्य कामनान वा बानक जाना हूं। तीहा हैं। मने बारके नाम भी सामीका पूर्व पहुं हैं। यह उसमें दिशी बादान पूर्वत सहस्त हैं। यहि सरकारने कभी एपियाई दमानने किये यह उसमें त्यान प्राप्तन स्थानों और भागार्थ

शानोंकी बृध्दिव किया दो में उन कागनांकी गुर्धांदे लीहा ईगा।

वनवर्ग में उनकी जान वास रचना चाइना हूँ।

भागका विस्तरत

इमाम २० का० बावजीर भम्पध

[अय-गैत] इडियम मोरिशियम ३०—५—१९ ८ हुमीरिका इस्लामिया अनुमन

र स्त्र प्रस्था और सिन्दरी भारते किये को क्या वर्षीस कातिस स्वर्शका गांधीकी काला था। २. रेजिस व्यक्त सीर्थक ।

योपित करना सरकारका कर्तम्य था। और फिर, अनरक स्महस द्वारा स्वीद्धत किया नमा पत्र साफ तौरसे प्रकट करता है कि वह कानून उन कोगोपर कवापि कायू नहीं किया जानेबाका का निस्तोने स्वेच्छमा पंत्रीयन कराया हो। यत्रका जो मसविदा कैदियोंके हाक्से रका मगा था उसमें से खब्द के जो कोन इस प्रकार पंजीयन करा क्षेमें उन समपर कामूनमें बॉलत दरह कार्यून किया जायेगा। "मैं क्या कर रहा हूँ इसे जानते हुए मैंने विचारपुर्वक में वर्षित वच्छ शान्य निकास विशे वे। यह इस्रक्षिए किया या कि वगर प्रियार सोगोंका एक बहुत बढ़ा भाग समझौतेको न भी माने तो भी जो उसे भाग सेने वे बहुरहाम उसते सर्वमा मुन्त रह सकें। बतएव इस अधिनियमके अधार्गत स्वच्छाते करवामे नय पत्रीयनको कानुनी जामा पहुनानेका प्रस्ताच करनेमें जनरङ स्मद्ध न केवछ उस वक्तको जो उन्होंने मुझे दिया वा अंग करते हैं विका ने उपर्युक्त पत्रकी स्वीकृतिस भी इनकार करतें हैं।

को अधिकासी एक्तिकाई एसियासे क्षत्री औट रहे हैं सरकारका सनके लेक्क्रमा पत्री यतको स्वीकार न करनेका निर्मय भी मंधी ध्यमें उसके घन्नांका वही ता उसके बाधमका उरक्षमन है। इस दुर्माम्प्यूमं निर्वयसे प्रकट होता है कि जनरक्ष महोदय पत सवर्षके तस्वकी -- भौर यह समर्प पूनः खेडा जानेवाका है -- समस्त्रेमें विकरूत अस्टक रहे हैं। उस संगवका उद्देश व्यक्तिगृत अविकारोंको प्राप्त करना नहीं बरिक एवियाइयोके बातीय स्वलॉ और स्वाभिमानको अवाना और सुरक्षित करना था।

ऐसी परिस्तितमें अरे किए, मेरे हारा वर्षनाये हुए मार्गके वितिरस्त और कोई मान नहीं ख गया है। एक स्वासक्त गायरिकने क्यमें इस एक्षिवाई विधितयमके वागे सिर म सकानके परिनामस्वरूप भी भी बच्छ मुझे मिलेगा मैं उसके किए पूना वैवार हूँ। वह समधीता मेरे सनवा मेरे एहयोगियों हारा व्यक्तितत कठिनाइयोंने वच निकल्लके लिए नहीं बल्कि वह दिवानके किए स्वीकार किया गया था कि हमारा संबन्धे दुराबहुम्बं नहीं है। में अपने वाली एवियासमंति मही निवेदन करनेवाला हूँ कि वे मेरे हारा विश्वपार किये गये मार्वका ही अनुवरण करें। मुझे इतर्ज उनोह नहीं है कि याण गरिस्थितिकी बम्मीप्याको सन्होंने बीर मेरी प्रार्वनाको

दक्तार तक या उससे पूर्व स्वीकार कर केंने। यदि आप शहदे हीं तो इससे मेरे पर्वक सम्बन्धमें आपको बनरक स्मद्रसंसे तार हारा परामर्स करनेका समय भी प्राप्त हो बाता है। भागको व दस्तावेन - जिनमें वह प्रार्वनापक भी बा - रियायदी तौरपर विने नमें वे न कि किसी कानुसर बन्तर्गत । मुखे विस्तास है, आप यह समझ खेने कि बाएका उन कानुनोंकी

अपने पास रखे पहनेका कोई कानूनी इक नहीं है।

सापका विश्वसा मो० इ० गांधी

[बंबेजीव ] इंडियन ओंशिनियल ३०--५--१९ ८

रे विधिर "स्वः ज्यन्तिश स्वित्यको" पुत्र १९४१ ।

२. वर्षात् १९००३ वर्षत्त्रसम् २ से ।

 भी भैयनेने स्थ पक्का उठर ग्रास्त नहीं दिया । वह व्यंशीवीने बस्त इंतीपन-सम्बन्धी दान देंवे प्राप्त बारक किने अमेरी माँव करते हुए कर्ने कहर बेगा । सून्य वह तह बराजा है । देशिन "बोदानिकारों ही

(40" 18 3cc-12 1

## १४९ पत्र एम० चमनेको

[जोड्डानिसबर्ग] मई २६, १९ ८

थी एम चैमने उपनिषम् कार्याख्य प्रिटोरिमा

पिय महादय यो गांपीन मही सुचित किया है कि सरकार स्थेष्ण्या पंत्रीयनको एपियाई अधिनियमके भन्तर्यत वेष बताना बीर उस अधिनियमको स्थेष्ण्या पत्तीयण करानवालीरर पूरी तरह सामू करना चाहरो है। इसमें केवल बरवाद यह होना कि उसका संबदक पालन न करनक कारम व दक्कों पात न होने।

यी गांधीने नृष्टें और मेरे शंकको सम्बन्धिका ऐसा वर्ष वहीं समझाया था। उन्हाने गत है वनकी पृक्षारको समझा मेर एत है करवाईका जनरक स्मृद्धक पासन क्रेडकर मार्ट्सोमें एवं विद्याल समझा जान के यह प्राप्ता मेरे कर प्राप्त संभित्र कराने के स्मृद्ध प्राप्ता के स्मृद्ध प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य कराने के स्मृद्ध प्रमुख्य एवं स्मृद्ध प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य कराने के स्मृद्ध प्रमुख्य प्रमु

इसिन्द में बारवे यह प्रार्थना करनपर मनकुर हूं कि बाप इसा करके मर द्वारा मंद्रा यया स्वेच्यमा स्वीयनका प्रार्थनापक बीर बंग्य कायवात वो बायक पात हां सीटा हैं। मने बायक नाम भी गांगीका पत्रे पढ़ा है और में उच्छे कियी बाताव पूर्वत कहनत हूं। यदि सरकार केनी एथियाँ तथावने किये यह समझेतिका पाकन पच्चांचे बीर भावांचे दीनाड़ी दूरिन्द किया तो में उन कायवांकी सुधीत कीटा दुंगा।

तबतक में उनकी अपने पांच रखना चाहता हैं।

भाषका विरातन इसाम अ॰ का॰ बाबजीर

भारत सम्बाधनार् भारत इसाहिया इसाहिया अनुसन

इंडिमन ओरिनियम २०-५-१९ ८

र स्त्र राष्ट्रा और निमार्ध भोरते क्या यो क्या वर्षेद्रा नावित्र वर्षावर पार्थक्त स्वासा स्त्र । २. प्रेरेज व्याप्य वर्षित ।

## १५० पत्र एम० धमनेकी

[भोहातिसर्व] मई २६ १९ ८

भी एम वैसने चपनिवेख कार्याक्य प्रिटोरिया

प्रिय महोदय मुखे भी बांचीचे माण्य हवा है कि सरकार उस समझीटको को एसियाई समुदासीके

साम किया नथा है, पूरा नहीं करना महानी। मैंने भी गांधी और भी नामकुक समें मिल प्रभार हरनाबर किये हैं उसके तथ्य मुखे पूरी तराह बात है। यह पत्नी मीति समझाफ बताया गांचा सा के नो स्वेच्छ्य पंजीवन करा की उन्तर अधिनियम कभी कानू नहीं किया नामेगी। हमने समझीदेकी स्वीकार किया एक्छा प्रकास कारण पुरिचार विधित्यकों रह करवाना वा और मुखे एवं मेरे साची कीश्योंको हस्का विश्वास वा नमीकि में विध समायका स्वस्म हैं स्वकी समाधित मुखे मरीसा सा नीर हसकिए यह विश्वास मी सा कि भीत स्वेच्छा पंजीवनको प्रसानकों स्वीवार कर कीं।

बद मुझे बापसे यह प्रार्थना करती है कि बार क्या करके मेरा क्षेत्रक्या पंजीवन प्रार्थना-पत्र और अन्य कावबात को आपके पास है लीटा हैं। और यदि कसी सरकार वस समझेलेको पूरा करता बाहेशी जो ससने कारक स्मादकी भाष्ट्रकर एवियाई समुदामोसे किया है, तो में इस कारबॉको मत्रस्तापुर्वक कीया बूंगा। मेरी वह पत्र पहा है जो मी योबीने सापको मेदा है और में उससे स्मादक की गई सामनाबंधि पूर्णत एक्सर हैं।

बापका विश्वस्य सिञंग विवन

सम्बद्धाः सम्बद्धाः

ट्रान्यवाच वीती संब

Studente anni a

[अंग्रेजीते ]

इंडियम मोपिनियम १०-५-१९ ८

र हुन्हु पेटा ही कह पत्र कही दिन भी मजहूरते बीरते भी कैन्द्रेको मेना वना था । बहुमान कै का पत्रका महत्रिया भी क्षेत्रीतीने श्री कामा था ।

## १५१ रोडेशियाके भारतीय

राइपिनाक भी प्रकृत हस्माहकका भी तथा हुमने मध सप्ताह ह्यागा था उत्तर पाठकाको विचार करना चाहिए। पोप्तियामें सरकार ट्राम्बनाक समान कानून सनाता चाहिती है। मिर पदा हो ता यह बहुन पर्नकर नता हाति। वहाँक मस्तानोंका सवारे सन्ती पहनी। मिर कार्य कार्य पाठ है नह अस्ति हो। मेर कार्य कार्य कार्य है नह अस्ति हो। है। और हो दिनाम है कि भार ने समावाहकी कार्य को मेर सामा मिर साम मिर सामा मिर सामा मिर सामा मिर सामा मिर सामा मिर सामा मिर सामा

किन्तु प्रसा कार्युत बन या न बन उनको बिन सामार्थोंका धामना करना पहला है वे रिचार करने मोध्य हैं। कोई व्यक्ति विश्वित हो किन्तु नौक्ये न करना हो तो उन्ने प्रसिद्ध नहीं होने रिचा बाजा। बोर नौकरी बनाई बाने ता यह सहाम कर दिखा सकता है कि रोज नहीं है। इस प्रकार सामार्थी को तोना कानुकार को बान स्थिता माहिए वह यी नहीं रिचा बाजा। इनके विश्वत कानुकार कहाई की बा सकती है। वस कहाईको

कानके किए उन्हें रोडिएगानें किशी अच्छे वर्शककी शहायता करी जाहिए।

क्षापारिक परवानिक निकान में मी वाचाएँ वाल पढ़ती हैं। यह वा यांव रखना हो होचा कि पारतांव एवं प्रवय विकारी में कानिकपाने अपिक शंकानों मेक्टिट नहीं हा एकटी। परवाने में मी कुछ होनों नहीं दिने वायंगे। हो बादिय पारतींय एवं उपनिकारों में सिक्त स्वाता यो कर ककेंने। यह बाठ किसती बत्ती होती यह वन बारतींनींपर निवंद है जो एवं समय प्रवास कर पहें हैं। इसके किए प्रकारों है कि पारतींय अपनी बाब बनाने एखें। वन्हें सक्षाई बादिक निकारींका पालन करना चाहिए। बीर प्रेशा मानकर कि वे क्यान्त हैं। वहां नामर्योंची बाद बार्य वहां वह हुएयित स्थीकार र करना चाहिए। की हिस्तुताने मानका एक पत प्रवासिक हिला है। हम उन्हर्स कुछ कन्हादार है पहें हैं। वह एवं प्रवास वक्त पोग्य है। दिन प्रकार मही हमारे क्ष्युक वावारों वाती हैं वैश्वी हो बात पहला है

१ जिसिय ज्यांने सेना निर्माण नामे करते कहुत कारहरून को ऐसियाम पार्शांत सेना से थी। इसने एसिन सिनियान मार्शांत केना से थी। इसने एसिन सिनियान मार्शांत को सिनियान मार्शांत केना से थी। इसने एसिन सिनियान मार्शांत किना कर सिनियान मार्शांत किना कर सिनियान मार्शांत किना कर सिनियान मार्शांत किना कर सिन्यान केना है। (१) यो क्रेस सिन्यान के बीटांत्रियों का स्थापित केना मार्शांत किना कर सिन्यान कर सिन्यान करते हैं। इसने किना कर सिन्यान करते हैं। इस इसने मार्शांत कर सिन्यान प्राप्त कर सिन्यान करते हैं। इस इसने मार्शांत किना प्राप्त कर सिन्यान कर सिन्यान कर सिन्यान कर सिन्यान प्राप्त कर सिन्यान सिन्यान कर सिन्यान प्राप्त कर सिन्यान सिन्यान कर सिन्यान सिन्यान सिन्यान कर सिन्यान सिन्यान सिन्यान सिन्यान सिन्यान सिन्यान सिन्यान कर सिन्यान सिन्

फेनबार मारतीयोंक्र सम्मूख भी नाती है। फैनबामें मारतीय ज्याबातर पंजावसे आकर करें हैं। उन्होंने करने फूटोफ निकारवार्य जभी शुसमें ही यह बखतार निकाषा है। उनके ध्व साहतस पूर्ण विवाद केंद्रे हैं।

इस प्रकार पृथ्वीके विभिन्न नागोंमें भारतीयोगें जागृति विकाध वेदी है। उनमें एक्वा सच्चा साहस और सत्य बायेगा वो उन्हें स्वमावत जीत मिक्रेगी। उतावकी करनेसे आम

नहीं पद्धते।

240

[गुबरावीचे] इंडियन कोपिनियन, १०-५-१९ ८

## १५२ जोहानिसवगकी बिटरी

सस्पाप्रहुके संबर्षका भीगणेला

में पिछते हुएते किन्न चुका हूँ कि कराचित् पनरक स्पट्स बगा वेंगे। वन बगा यो प्रमाणित हो गई है। वह पक्की तरह मानून हो गया है कि उक्का हराहा रानी काल रव कराने नहीं है। वनी यह समाचार सकारने नाहिर नहीं किया है किन्तु मार्याण समावने उक्कर फेड चुकी है और सब कोनेको बोध बा गया है। बान पहला है कि समंद्रा प्राप्त कर फेड चुकी है और सब हो बोध बा गया है। बान पहला है कि समंद्रा प्राप्त करा फेड चुकी है और सब सोच्या तथा बीतामों पंजीवनके जबराकों प्राप्त करानकारी हों सामाने असाव हो सामाने स्वाप्त सम्बाप्त स्वाप्त हों सामाने स्वाप्त स्वाप्

**चैभनेके गाम गांचीका एक** इस एक की चैतनेकी विकास है है

यी नामीने निम्नविधित पर थी चैनलेकी क्रिका है <sup>9</sup> इसांस अब्दुख काहिरका चंत्र

मी इमाम अन्द्रुष्ट काविए बावनीएने श्री चैमनेका निम्नक्षिपत पत्र मेचा है रे

भी गानीने बन्द थी है कि सरकारका विचार स्थापना पंजीवनको एपियारै कानुम के सर्वात केनका है। भी गापीने जब कारतीयों बार को पी रह शांक करें दिया वा कि मदि भारतीय कीम स्थापना पंजीवन करावनी तो सरकार कानुस रह कर देवी। अब मदि कानुम रह नहीं होता तो मैं उस नहीं मान पर्वृता। निर्व कानुका निरोज करनक थिए मैंन प्रथम को है और आ कानुन गुक्कि मुख्यमानांके स्थापन करवा है भी द यह कानुकारे मानु तो में निष्क प्रथम हैया हैया पर्वे स्थापन करवा है भी द यह कानुकारे मानु तो में निष्क प्रथम हैया हैया पर्वे स्थापन भी माना या सम्बा। इसकिए सेरा प्रार्थनाव्य तथा मेर कानुकार मुझे दुस्स स्थापन में ने सीमार, मने भी गापी हाय किया हुमा पर्वे भी पढ़ा है और में उनमें स्थापन स्थापन पूरी तथा स्थापन हैं।

१ भूक वंदेशी पत्रक व्युपारक क्लि वेदिय "पत्र व्यक्तिया स्वित्वा" शृह २५२५५३ । २. वृत्र वंदेशी पत्रक व्युपारक क्लि वेदिय "पत्र या वेदियोजी" शृह २५३५४ ।

इ हेरियर "एक तम नैमनेको" शह १५५ । ४ डेन्टिर "एका एम नैमनेको" शह १५५ ।

इसके अध्याना भी नावजू तथा भी विकाने भी गांधीके समझीते सम्मानी सेवका समर्थन किया है और सर्वाजन बायस मांत्रे हैं। बौर मो स्थायम १ मारतीयोंने स्थाने प्रार्थनायम बादि कागनात समके मांगीको बायस सेन बेनेकी बानस थी चैननेको किया है।

#### इसका सर्थ

इस प्रकार स्वच्छ्या दिये वप प्रार्थमाथकीको वापस स्वका जो निश्चय हुमा है वह बहुत ठीक बान पहता है। यी स्मर्ट्सपर उसका बड़ा बसर होनकी सम्मावना है। यि इरकार उन रस्तानेवाँको बायस करनेस हनकार करें हो मेरा बमास है, कानूनके मुताबिक स्वया किया मा सकता है। स्थानेब बायस करना बनरक स्मर्ट्सको घ्यापे पड़ेमा किन्तु दिये दिना बारा नहीं है। यदि बायस करते हों तो नाक करती है। किन्तु इस बातसे सबको यह मासून हो बायसा कि स्वच्छान पत्रीयकाल क्या मर्थ होता है। यदि पत्रीमन सनिवार्य होता तो प्रारंगाणक बायस मोसनेकी बात हो नहीं उतार्द सा सकती थी।

मुद्दे करता है कि कुछ ही दिनोंने संबर्ध समान्त हो भागमा हस बीच कोई मारतीय फिर सनमदिपद कार्याबयका नाम भी न के।

या ट्राप्यनकमें प्रतिष्ट होना चाहुते हों उन्हें क्लिहाल हसका विचार काढ़ देना पाहिए। यदि वकरत हुई तो विधन जाकिकाके दूसरे स्थानें यसे भारतीयोको ट्रान्स्वचाकके प्राचीयोकी सदद करनेके क्षिप समार्थ करनी पर्वेषी।

सर नौनें क्रांत तथा सन्य सम्बन्धि सहायता केनकी चर्चा हो रही है। संसनी समापारमाँमें मनसे दुस्त यह नात्यीत प्रकारित होनेकी सम्यावना है। मकारित होनके पहल करफे नीटिसंकि जमावकी राह देखी नामगी। संपूर्व स्वत्य है। से हैं है। इस्तर हिए सुधार सार्थ प्रकार नात्र है। इसिक्ष सर्व मार्थीयाकी समग्र केना चाहिए कि तथाय के सम्बन्धित स्वत्य है। केन्द्र स्वत्य राहित कार्यों चाहिए। हम दक्षीकर्म में मुंगुकी और सेंगुकी वात तकेस्तम केता है। किन्द्र कार्युकों मार्वे राहफर हो। किन्द्राक तो कार्युकी क्ये हमें हस्वाहर भी मही नते हैं।

#### वर इमारी माँग प्या हो !

यदि असरके नाटिवीका विना बिहाबका जबान केकर सरकार सम्बद्धमा पंत्रीयनपर पानी चेर वे और नाट्यीय किएक कानुनके विकस सल्यावह करें तो इसक बार जो सम्बद्धात होना उठायें हम पहनेकी पाठींश नंबे हुए नहीं खुँचे। पहक हम स्वेक्ट्या पनीयनकी बात की बननतद ये। हम सम्बद्धे बहु जाहिए कराक किए हमाने स्वक्ट्या पनीयनकी बात की यो। अब हमार्थे हमानचारी अधिकांग्र करने सानित हो मुकी है। स्वक्टिय जन किर सम्बद्धा होगा तम हम स्विक मांव एक सकते हैं। नरे विभागत हमारे किए नीम बिन्ने बनुसार मारी एकता ठीन कहान

- (१) जिनक पास उथ कालक वैन पंतीयन पन है उन्हें स्वेच्छ्या पंतीयनको मुनिना सिछ।
   (२) जो पुछ डौरगर किन्यु जनुमतिपतकं सकार आये हैं और कुछ सर्विषद यहाँ रहुत
   हैं उनको पर्तीयन पन दिये वार्थ।
- (१) जो अग्राब्दमें यह सावित कर सकें कि वे घरनायाँ हैं, उन्हें जानकी सूठ मिस्त्री।
   पाहिए।

. (४) पर्याण भरके वापाएपर ही कोर्याकी व्यक्तिगत स्वतानता छीतलेका कानून प बनाया गयः।

(५) विधित भारतीय नवायम्बुकाको भी जानेकी कृत वा जाय ।

u

में नहीं साचता कि सवर्षे इस हद शर जा पहुँचिना जब उपरकी माँचे कर सकतका सदस्य सामगा। देसा हो या न हो जन ता संचर्ष किर सुक हो गया है और उसका परिचान मारतीय कीमक किए खायक सिना और कुछ नहीं है।

### बिटिश भारतीय चंत्रपी चमितियी बैठक

स्पितिकी बैनक बुक्तारको हुई। यो योधीका कार्याकव खपालप नरा हुवा ना। भी हुंदर मियोकी नाकरर पट्टो बेची और किर भी के उपस्थित हुए और उन्हान सम्ब प्रजा की। यो योधीने साथै परिस्थित सनकारि और कारक मुताबिक वो करम उद्यय यये उन्हें कोलोंने पदान किया। स्वन किरत स्वरूपाकृत स्वकृत स्वीकार किया। गावती विद्या

नीचेका पत्र ट्रान्यराक्यें सभी वसह अंदा गया है

स्थाया प्रतीयन और नये जानूनकी बावत प्रकार बचा देशों यह बाठ सब स्ट्र हा नई है। अपना जिलिय बचन हात हुए भी बनदस स्ट्रूट क्हूटे हि स्मेच्या पंतीयनका नरे कानून्य पित्र है एका है। चचन्य होगा कि उत्तर्भ परीयनका प्रताय हो जायना। स्थाच्या कराये यमे प्रतीयनका एका उपयाय कराना काल रणा देता है। जनस्स स्ट्रूट्टमें में किखिया बचन दिया है उचका उक्तय वर्ष करके दे हुने अस्वित करान पाहरी है।

एसी रवाक कारण इसे पराधनकी जरूरत नहीं है। इस सच्च है इसस्पि

बगाका नदीना हुमारे किए बानवायक ही होता यह नानवका कारण है। अब सरवायहरू छड़ाई बहुनी पहेती। उनका पहुंबा करण यह है कि प्रत्यक

भारतीय स्वेच्छ्या पंत्रीयनका बायह अन्ता पत्र सिन्दे। वह प्राथनापत्र यथा दूपरे स्तारतीय स्वेच्छ्या पंत्रीयनका बायह अन्ता पत्र सिन्दे। वह प्राथनापत्र यथा दूपरे स्तात्रक सामक्ष भवि बददा उन्हें हफ्के यात्र जब देनक क्रिए कहे। जा पत्रे क्रिया बाये बद्दकी नकल हक्क शाव संख्या है।

यहाँ समा बढ़ हैं और बढ़नक किए वैवार हैं।

भारती तरक स्वका दिस्तव वेंबाहए। फिन्हाल सनुपरिश्व कार्यक्रम कार्यक्रम कार्य पन-स्वयहार नहीं करना है और न पंत्रीयनशर्य बाहियों और ही करनी है। या दिना परवान हों कहें परवानका वैद्या भरकर वंबकृत स्वापार करना चाहिए।

नरे कानूनको कर्त जिनके उत्तर मामला चनवा की माची पर्वकी तरह उनकी भारत निज्ञक पैरवी करेंग।

हम सब फिरव बिना पनीयनके हैं, यही सममना चाहिए।

र सरमान श≠न कॉ है।

५ व्हारूम की है।

् शं तरण है, वर्ष सम्प्रम वंशेन्तर मार्नेसमध्ये जोर ५६० हो । ४ करायदिर्वेड निस्तुन्द बरावर्धे वस बांधेनीने प्रत्ये वर निकार १५ इ.व. नदी जी । देखर

GPG 14, 123 1440 1

#### ईसप मियौँ

भी रिवर निर्योको स्थानत ठोक होती ना पही है। यथ ने कुर्सीपर बैठ पचने हैं। गाकरर मनीतक पट्टी की बाती है बीर बढ़ी थोड़ा वर्ष है। हाम बारिपर यहाँ कोरें कगी भी नहीं भी बनीतक कुछ वर्ष बांडी है। बहुत सोर अमितक उनकी समेतिक पूछने बाते हैं। वे उनके अच्छी वर्ष बातचीत कर पाते हैं। भी विध्यन सभा भी डोक किया। ही बार उनने मिटने यसे हैं। विभिन्न स्वानोंने सहामुन्तिके पण बाते पहते हैं।

[मुजरातीसे] इंडियन ओसिनियन ३०-५-१९ ८

# १५३ सर्वोदय [३]

#### सायकी करें

सामान्यतः ऐवा होता है कि माकिक होस्पियार और उत्पाही हो दो प्राप्त कारण मौकर अपना काम करता है। बोर एंडा भी होता है कि यह माकिक मान्यती और कमनोर होता है वह मौकरका काम बितना चाहिए उतना नहीं होता। परन्तु यही नियम दो यह है कि होस्पियार्थमें समान येनीक हो माकिक कें बौर समान समीक हो नौकर कें दो परना प्राप्तिक को मौकर कें दो परना समीक हो नौकर कें दो परना प्राप्तिक को मौकर कें दो परना समीक हो तै हिस्स की साम करेंग।

कोई ब्हेरा कि यह नियम ठीक नहीं है क्योंकि लोह और ब्यान्टाका बक्स प्राय-चलता ही मिना करता है और नीकर नाम्निके शिरपर वह बैठता है। परनु एसा तर्क उचित नहीं है। यो नीकर लोहके बरके ब्रायरका दिखाता है उच्चर सकती की आये यो उसके मनमें कैर और प्रतिहिंखा वैदा होगी। दबार हृदयके मास्किक प्रति यो नौकर वैदेशन होगा वह सम्मायी मास्किको हानि वहुँचायगा।

इस्राच्यु हुए समय बीर मासक मनुष्यके मीत परोराजाये दृष्टि एयन से नदीना सन्ध्रा ही । यही हम भावनामर, उसे एक महारकी प्राप्ति मासकार, एक एक महारकी प्राप्ति मासकार, एक एक स्वाप्त कर पहें हैं। मासकार, उसे एक महारकी प्राप्ति मासकार एक सहस्य मारक है। मासकार हम नहीं कर यहें हैं हम या यही के कह हतना ही नह रहे हु कि अमें पारक समया कि मासकार निर्माण के मासकार निर्माण कर पुत्र हैं स्वाप्त के पारक समया कि निर्माण कर पुत्र हैं स्वाप्त के मासकार निर्माण कर पुत्र हैं स्वाप्त के मासकार निर्माण कर प्राप्त हम मासकार निर्माण कर प्राप्त हम मासकार निर्माण कर साथ प्रस्ता कर साथ कर मासकार कर साथ कर मासकार कर साथ क

नियम आन् करके अपनी पस्टनक सिपाहियोंसे काम खेना चाहेगा दो बहु उनस मनपाहा काम म के पायेगा। बनेक मिसाकॉर्में धूसा वैधानमें बाता 🕻 🕸 भी सरवार वपनी पस्टनके रिपाहियोंके सम्पर्कमें भारत रहता 🛊 उनके साथ वयामठाका करताव करता 🛊 उनका सका होतसे प्रसन्न हाता है, चमके बुक्कों मान कता है जनकी रक्ता करता है, संदोधमें चनके प्रति सहामुन्दि रवाता है-पैसा सरवार अपने विपादियाँवै बाहे जैसा मस्किक काम के सकता है। येतिशासिक मिसाकांस पता चलता है कि वहाँ सिपाही अपने सरवारका गड़ी चाहरी वहाँ सड़ाई सायब ही जीती नई है। इस प्रकार सिपाहियां और उनके सरवारके नीच वहापुमूर्विकी विक्ति ही वच्ची विक्ति है। उसी प्रकार शाकुभोंके गरीहर्ने त्री सरसारके

बौर सङ्गानमतिके स्वानगर उनके बीचका सम्बन्ध विरोधका --- प्रतिस्पर्धाना-शा देखनेमें बाता

प्रति बाहुनोना रम पूरा प्रेय-पाद रखता है। फिर भी मिल इत्यादि कारबातामें माहिक नौर नौकरोंके बीच इतना यकाड़ सन्बन्ध वेबनमें नहीं बाता। इसका एक कारण तो यह है कि इस प्रकारक कारवानोंमें नौकरोक्षे बेयनका बाबार क्षेत्र-देनके नियमींनर रहा करता है। इससिए गासिक नौकरके बीच स्तेष्ठके व्यवहारके स्थानपर होपका व्यवहार पस्ता है।

है। तब सब हमें वो प्रकारित विचार करना है। एक तो वह कि सेन-देनका हिसाब किने विना गौकरका वेदन किछ वर्जे तक निरिचत किया था सकता है। दूसरा यह कि विस्त तरह पुराने बंगने कुटुम्मॉर्मे नौकर हुना करते हैं भीर शासिक तथा नौकरोंके बीच मैसा सम्बन्ध पहला है, मनना पस्टममें संप्रदार और विचातियोंने बीवा सम्मन्त पहला है उसी वर्ष्ट कारबानोंमें मोकरोंकी अमुक संबंधा- बाहे पैसा पढ़ा समय का पढ़े - कम ज्यादा किये विना कैसे कायम रखी मा सकती है। पहले महतका विकार करें। यह अबीव-वी बात है कि कारवानोंने नवहरोके देवनकी सीमा निवारित कर सक्तेकी विसानें अवंदास्त्री कोग कोई अयल ही नहीं करते। इसरी तरफ हम देखते हैं कि इम्बरके प्रधानमन्त्रीक परका नीकामके द्वारा विकास नहीं किया भावा वह बाहे जैवा यो मतुम्य क्यों न हो उदे एकजेवा देवन ही निक्या है। उदी प्रकार कमटे-कम नेतन क्षेत्रीकोको पावधै नहीं बनावा बाता। विशिष्टकों और वकीकोंके पाव मी सावारवादया ऐसा म्यवहार नहीं किया बाता। वर्षात हम रखत है कि उपर्युक्त बुध्दान्तींमें हुन अनुक सीमाके अनुसार ही मजबूरी बेते हैं। तब कोई पूछेगा कि स्वा अन्त्रे भीर पराव मजबरकी मजबरी समान हो? बास्तवर्में ऐसा ही होना उपित है। इसका गरियाम यह निक्रमेगा कि बिस प्रकार विकिलाओं और वकीबीकी फीस एक सी होतेंके कारण हुम वच्छे कडीक अनवा चिकित्सकने पास ही वार्वेचे वैसे ही मजुर्तेकी वर पक-सी होतके फुलस्करन हम अच्छे राज या शहरीके पास ही वार्येये। अच्छे मजहरका

कि सब वर्गीमें उस-उस वर्गक कामके अनुसार बेतन नियत करना भाहिए। वहाँ अपने भन्येका जान म रखनवाका व्यक्ति कम पारिश्रमिक लेकर मास्त्रिको कोराम वात सकता है वहाँ बन्दमें मदीका बुदा क्षी निकक्षा करता है।

इनाम यही है कि एस पसन्य किया बागमा। इसकिए कुररती और सही नियम यही हुना

थव दूसरा यस्त कीवियः। नह् यह है कि व्यापारकी निगति बाहे वैसी हो फिर मी कारधानेमें विश्वने मकहूरोंकी खूकमें रखा गया हो उत्तनोको कायम रखना ही बाहिए। वर्ग

मजबरोंको अपनी नौकरीके स्थायी होनेका विश्वम नहीं होता यब अधिक मजबरी गौपना उनके क्रिए बाबस्यक हो ही जाता है। परन्तु यदि किसी प्रकार उन्हें यह भरोसा हो जाये कि उनकी नौकरी जाजीवन दरकरार रहेगी तो वे बहुत ही कम मनवूरीपर काम करेंथे। इसमिए यह स्पट है कि जो माजिक अपने मजबूरोंको हमेखाके किए रखता है उसे बन्तमें साम ही हजा करता है। बार को नौकर मुस्तकिक इंगरे नौकरी करते हैं उनको मी फायबा होता है। ऐसे बारबानोंमें सब्ने मनाचे नहीं हो सकते मारी बोखिम गार्री बटाई पा सकती और बड़ी होड मही समाई या सक्यी। सैनिक अपने सरवारके किए मरले-प्रपनेको तैयार हो बाता है और इसी कारण सिपाडीका पेका साधारण सनवूरके पेक्की अपेका स्थिक सम्मान नीम्य माना गया है। इरअपक सैनिक्का धन्या करन करना नहीं है बर्टिक दूसरेकी रक्षा करते हुए स्वयं करत हो जाता है। जो विराही बनता है वह जरनी बान राज्यके हायमें तीर देता है। वकीक विकित्सक और पारपैके बारेमें भी नहीं बात है। इसी कारण तो इस उनके प्रति सम्मानका माव रखते हैं। बंदनी धानका सत्य मोख केकर भी वकीसको न्याय कराना अधित है। सनेड संस्टाको सहन करके भी विकित्तकको सपने रोनीकी सार-सँमाक करनी बाहिए और पाइरीको बाहे को भी हो अपने समाजको स्वूपरेस देते और सही मार्ग दिखादे पहना चाहिए ।

[ मुजरावीसे ] इंडियन बोविमियम ३०-५-१९ ८

## १५४ पत्र 'इकियन ओपितियन'को'

(बोद्धामिसवर्ग)

सम्यादक इंडियन मोपिनियन

मञ्जोदन

बद्धपि में इस समाचारपत्रके बुकराती विभागमें बहुत क्लिता हूँ और इसे सब कीय पानते हैं फिर मी नेरे बस्तकतींथे क्वापिए ही कभी कोई क्व प्रकाश्वित होता है। देखता

हें फिर्र अपने नामसे किसनेका मौका का पना है।

मत ग्रानिवारको भी कार्टरावटसे जब मेरी मुख्यकार हुई, उन्होंने मुझे भी समदसका पत्र दिखामा । उसमें कहा थमा है कि जो नमा विषेत्रक बागेवाका है, वह स्वेण्क्रमा प्रवीयनको वासामवा मान्यता देतेके किए ही है। उस विभेगकके मुताबिक स्वेच्छमा पंजीयन करानेवाल भारतीर्मोको पेनीमनको वाराबोँका उल्लेखन करनेकी धनावे मुक्त किया वार्येगा। यत्म बार्योमे वो उत्पर मी नमा कानून हो जायू होया। इसका अर्थ स्पष्ट विस्वासवात हुआ। यह वो मरे नहीं गुनर गये वैसी बात हुई। फिर भी मबि इस सक्ये होंचे तो वैसा कुछ भी नहीं है।

<sup>्</sup>रव्द चन्द्र ईमान्द्रका ग्रमा वेरिऽ नी वोरीका पत्र विशेषके अना वा ।

र को कराने काने सामेत पत्र किए केंग्रिस "क्वेम्से सामेक्स " क्वा ११-९७ ।

386

कानून रद करनेकी बात थी। उसका क्या हुमा रेथी गांधीके प्रव्य कहाँ समे रे बच वे क्या जवाब देंने ? के भारतींगोंकी क्या मूँह विकारने ? ऐसी वार्तोंकी घनक मरे कार्नोंने पहुंची खुंची है।

कानून रद होगा यह तो मैं अब भी कहता हूँ। किन्तु धर्त यह है कि भारतीय समाज अपना संत्यावह पूरा करे। मेरे धन्द जैसे वे जैसे ही हैं। यह भी नहीं कि अपने भारमोंको मूँह दिखाते हुए यूझे पार्ग जाती है। जिस दिल में स्वयं क्या दूँमा समेकी बात जली दिन होनी। द्या निर्माका स्था नहीं होता। किर वह भी स्मृत्यका स्था भी नहीं होगा। मेंने कहा ना कि तिया हुवा नानव हैं इसमें भी कोई सक नहीं है। नव भी समूच मंदि उस कामकता कोई वकटा बवाब वें तो उसके किए में वीपी नहीं उहस्ता।

उस समय बहुत-से मास्तीयों और नोरोंने जो चेतावनी वी भी वह बाद बाती है। वे कहते ये अन्दार स्मट्सपर मरोसा मत करना। मैंने कुछ इस तक दिश्वास किया। उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। एजकानसे सम्बन्धित काम इसी तरह चले हैं और वर्सने। जब समझौता करनेवाले दोनों पक्षोंको अपनी धनितकी प्रणीति होती है, तब एक-इसरेक साम किया हजा मोला काम नहीं बाता। में मानता है कि मारतीय समामकी पनित ♣—सत्य। सबके शामने बनरक स्मद्शका भूठ नहीं टिकेशा।

जो मुझे दोप दंते ने जनसं मेरा इतना है। कहना है कि अदि आपका दोपारोपण क्रिक वा दी मार फिर सत्पातहमें पामिक हों। मैंने तो विश्वास रककर ही स्वेच्छ्या पंत्रीयन कपनकी सम्राह दी थी। बातून रह होना ही चाहिए, यह तो हमारा प्रच वा और उसे सर्व करनके किए बान और में कड़े और कड़ेंगे। यह क्षाप्त हतना किया तो काफी है। आपका सम्बेह ठीक निकला। यह आएड किए जानाशीको बात हुई। गरा दिश्यांच सूठा निकला में इसके मिए सपनेको सपराची नहीं मानका क्योंकि मेरे वामने वृत्तपा कोई उपाय नहीं था। यदि साप एँसा मार्ने कि उपाय का तो भी भारतीय कीमने विश्वास रखकर कुछ खोमा नहीं है। यदि इस सब माप खें तो सीर भी चीनें अप्त करेंगे।

समाजिके बारेमें जो मरे अनुकूत रहे और जिन्होंन समझीता परान्द किया वा जनसे भेरा यह करना है कि जनरक स्पर्ध बना बेनचर उताक हुए है इसस समझीतको सांप बेना ठीक नहीं। मनश्चीतेस प्रापता ही तुथा है। यदि हुमर्ने सच्या सामन्ये होगा दो हम बेंगुस्थर भी पीछ न हटने और निरीपी जैस जैस पना करने बैस-बैस इमारा सस्य और चमकना। जन हीरा कारक दीवम पढ़ जाता है तब उसका तम और अधिक पिसदा है। सरवंक बारमें भी यहा नगाना पादिए। मुपन शाराज हानेवाले और मरे कामको पमन्द करनवाछ योगा ही हम समय स्वाप्त्रम अधिकान पहें या न पहें बचा निश्पम को या पहुन मा नहीं है। मैं क्रमी मृता कानूनका नहीं मार्गुया और अकेबा पहुं बचा ता भी मप्ते दन तक पूर्मुया। म भागा करता है कि मृता—रहरर—सभी भारतीयाका एवं ही विभार देवा।

में हैं मत्वाप्रही मोहनवास करमचन्द गांधी

[ नवसाधित ] इंडियन मोपिनियन ३०-५-१९ ८

र द्वित "दशः अस्तिश्च स्रविश्ची" पुत्र १९४१ ।

## १५५ पत्र ५० एफ० सी० छेनकी

जोहानिसवर्ग मद्देव १९८

प्रिय भी धन

क्या जाप इत्रया मुखे बतायेंने कि मैं यह १ और २२ फरवरीके अपने पर्ती दवा

वरसम्बन्धी उत्तरींको प्रकाषित कर सकता हूँ सथवा गर्ही ?

सापके पिछकों नोटके संदर्भमें में कहना बाहुता हूं कि मेंने कभी सरकारते सदल किए संरक्षत्रकी माचना नहीं की न उसकी हच्का ही कभी की है। जब भी नेरो ऐसी काई स्वाहित नहीं हैं।

भापका संज्या

टाइप की हुई बस्तरी बंधेनी प्रतिकी फोटो-नक्छ (एस एन ४८१८) स ।

## १५६ ओहानिसवर्गको चिटठी

[मद्देश १९८ क पूर्व]

#### फेरीवाके चायभाव !

बोह्यलिखसम् से द्रान्तवास्य नामक एक धमाचारात्र संघेनी और क्य मानामें त्रिक्वता है। उउने साक-तम्बा नेयनेवाके नारतीय फेरीबाकॉपर हमका किया है। उदक कुछ अस तीप दे रहा हूँ। वह सक्वार किनाता है

साध-सकी वननवां के बारतीय छेरीवानाको योगी रिक्यों वस भी प्रोरवाहन देती हैं। यह गारिक किए हानिकारक है। धानपी बदाने वाल प्रार्थ्वायों का हो हैं ने बार्जि उत्तरने वीनके कमरेंगे धान-सका एक छात्री थी। नवरणांकिका एको एको सक्त है की बाजि उत्तरने वीनके कमरेंगे धान-सक्त एक छात्री थी। जुनिकों एकियों नवनवनके बरक छात्रने देता पत्तरने किए उत्तर जाते हैं विनमें एक मुख्यमानको तरह, एक पावानको तरह भीर एक पाय-योग एकन्यान है। यह नात्रकों कारपेकी तरह कारमें स्थाय नाता है। यह नात्रकों बाद की सक्त जोरत हैं जी धान-सक्त के पर कारमें स्थाय नाता है। यह नात्रकों बाद की सक्त जोरत हैं जी धान-सक्त के पर प्रार्थ की स्थाप करते हैं है। इस स्थाप की प्रार्थ हैं। इस स्थाप की प्रार्थ हैं वाल अपने स्थाप की प्रार्थ हैं। इस स्थाप की स्थाप की स्थाप छोरी हैं। इस स्थाप धार्म हैं। इस स्थाप की स्थाप छोरी हैं और प्रश्नि धार स्थाप धार्म हैं। इस स्थाप की स्थाप छोरी हैं और प्रश्निक स्थाप वार्थ है। इस स्थाप हो स्थाप छोरी हैं और प्रश्निक स्थाप वार्थ हो। स्थाप स्थाप छोरी हैं और प्रश्निक स्थाप वार्थ हो। स्थाप स्थाप हो। स्थाप स्थाप हो। स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप हो। स्थाप स्थ

दमने बहुत बतिपानोतित है एवर्षे कार्ड छन्देह नहीं। किर भी कुछ करोबात सबी अवस्ते एक्ट्रे हूँ शुर बन्दे रहत हैं और पाक-सब्बी फ्यां अवस्थे रखत हैं दवसे छन्दर नहीं है। यह तर

१. देखिर लक्षा प्रभाव संस्कृती ल क्षा १४५ १४५ ४७ और जी **प्रभा** पार-क्षिप्री ४

Mq छम्न योगी शब्सन है कि मिर्द ने बाबस्यक सुवार नहीं करेंगे तो कचामें इस बेखमें मारतीय फेरीवार्कांका नाम-

मिदान न रह जानेगा। एक दासके बात उठाई जाती है कि केरीबाओं किए परवाना कानून बनना नाहिए दूसरा छरफ इनारी भक्तीके समाचार मकावित होते हैं। इसकिए मने सकाइ यो है कि परि परवाने किन जानें तो केरोबाके सत्यायह करके बीत सकते हैं किन्तु सत्यावहकी कार्यमें एक बात बार रखनी है कि उसनें सत्याक कमी त्यान गड़ी किया जा सकता। बना रहना मा गन्यों में पाक-सब्बी रखना व्याय-विकत है, ऐसा में समस्या हूँ बीर जो स्वाय विकत है उसे सत्यके यी विकत्त समझना चाहिए।

सत्यामहाची जवाई

यह संवर्ष अभी वचनुवर्ष युक्त हुआ नहीं माना था एकता किन्तु नहां या एकता है कि उनकी मीन एक यह है। यो पांचीके नीत्रिक्यां भी वैभनन यह बनाव दिया है कि बनरक स्मर्ट्स नव केरछ वाएस था बादेवे तब अधियां देखादि बायस केनके बारेगें जनाव विधा नामेगा। इस्तर सी मापीने तार किया कि यह ऐसी बात नहीं है जो रोकी बात देखा के और कारबन्धन तुरूत बासस दिक्कों नाहिए। यह तार यह पुक्तारकों किया मना था। विनारकों तार मिक्का कि सी पांचीने नमें कानुनका वो मखिला। मेवा वा बह बुम हो गया है, स्पत्निय किया मेवा यो यो सीनों ने स्पत्न रहे एक स्पत्न के साम सीने प्रतिकार मेवा वा बह बुम हो गया है, स्पत्निय किया मेवा यो यो सीनों ने स्पत्न र एक स्पत्न के पत्न विवा निवा मिक्कों मसिना मेव दिया है। योमवारकों देखक बुकार है और संगठनारकों वा बार दिया वायेगा। यह चिट्ठी में तामवारकों देखक बुकार है और संगठनारकों वायस दिया नायेगा। यह चिट्ठी में तामवारकों रातकों किया रहा हैं। इस समयक परिस्तित अरुर्स्क मुनारिक है।

ब्यर्टराइटके ध्यान

इस बीच यो कार्टराइट बड़ी कोबिस कर रहे हैं। उन्होंने बर वर्षी किट्चपैट्रिक सो चैव किन तथा सो निव्देश मुख्याकात कराई है। इन बड़ी धन्यानीने कहा कि बिन कोमाने व्यवस्था पंत्रीयन करावा है या वो सादमें करायींगे उनपर सह बक्तावारी कानून बानू होना चाहिए। इस धन्यानमें पहल जायतीय समायके हावमें है। अवश्रक पानगी सलाहते बात चल रही है और पूरी नहीं हुई, वक्तक और कार्र करन

वर्धना करूपै नहीं है। इंपीलए माववर्गनक संया नहीं की गई। यदि संवर्ष करना पड़ा हो साववित्तक सभा बुकानी पड़ेती। मर्प्धारको तो एवं निन्ने गुले हैं उन्हें प्रकाशित करनका कोई विचार नहीं था।

मरप्रारको यो एवं किने एवं हैं उन्हें प्रकाशित करनका कोई विधार नहीं था। फिर मी वे इतियन मोरिनियन न प्रिटोरिया स्पृत में उद्युष्ट हो चुके हैं।

प्रार्थनापत्र शांत्य करणक नाटिल श्री चैननके नाम प्राृंच रहे हैं। मुक्त होनेकी आयार्ध काम कुठ क्रिका चल रहा है। शिटिश आरक्षीय शक्की औरक्ष प्रत्यक प्रश्नुका पत्ती पन / मेर्ने क्रे हैं। क्रीय नाटिल चेनेसे।

र प्रेजिय गाप का वैयनेको छा २०१०-५४ । २. स्थासर राज्यमान नहीं है।

३ क्रिंग "रा प्रमुख स्मानुद्धों " के साथ स्त्रमा पण पूर कर १ ००१ ।

र धिर "स अस्त महाने शह १८-१९।

५. प्रीवर "बोहानियुक्तिये निद्वी" क्रा २५८ वर्र ।

भगव्यवार [जून २, १९०८]

यो हॉस्केन भी डोड़ को खिक्किय भी पोषड़ को पेरी हत्यादिकी एक बैठक भी हॉस्केनके बरतरमें हुई। उन्होंने उसमें भी भारतीय समानको मदद करनेका प्रस्ताद किया। प्रिटोरियांसे मनीतक कोई बबर नहीं आई।

कविस्ताम

दुस्त स्वयं हुना कविस्तानके मृश्किम हिस्तेपर यहाँकी तपरणातिकानी हुएसपुरि की है।
वह हिस्सा देवनेमें बहुत वहां है किसो समय वह मुख्यमानोंका कविस्तान माना जाता का
दूसिक्य मौजवियोंका सत्त है कि उसका उपयोग दूसरे मुख्यमानोंका किए नहीं किया वा पक्ता।
करता स्वारिया स्मामिया अंतुमनने एक पत्त किया कि कविस्तानमें और मुद्दें नहीं भाग का
सकते। एक प्रतिनिधित्मका विकाम मौजवी बहुत्य मुख्यार, हमान कमानी हमान बस्तुक काविर, भी वस्तुक मनी भी यो सहस्तुद्दीन तथा भी गानी से पार्क कमेटीक कम्मवति कविस्तानके
मानकमें निजा। एकके बाद किर सोमानको सक्तु तीन वसे एक प्रतिनिधित्मकक मान कमेटीस
मिस्ता। उसमें भी अन्तुक नहीं हमान कमानी हमान सम्बन्धक कादिर तथा भी नाची से।
उसमें सात्त हमेटीको समझाई और कमेटीन विचार करनेका बचन दिया।

मेंटका सर्पयोग

बुबबार [जून ३ १९ ८]

साय सदर निजी है कि बहुत करके जनरक स्थ्य कानून रह कर हो। अमीरक सहसारको तरकन कोई भी सदर नहीं है। फिर भी सभी भीरे लेता इसीके बारेने पर्चा कर रहे हैं।

[पुनराहीसे]

इंडियब सोलिनियन ६—६—१९ ८

र यह मारतीय आवारी जो इस सम्बन्ध किर मिरिक्ष मारतीय संबंध मण्या यो यो ने ।

3. मोनेच प्रत्यस्य लगा क्या केमली हमा वा और स्वस्त मामनीका निर्धानिका माराजित व । कीमल निर्मालकोड लाइक और तीवार । तन्त्रे प्रत्यकार्थ प्राप्तक प्राधिनीय वो अधितिमत्यक (कीम मा या उन्हों भोगे-वृद्ध खाव्या वी । वार्थ ने प्रत्यायति व और निया स्त्यामा औरी क्या कर केम । विकार पुरिवाद मानिकारिक प्रवास्थान इतिहास व्यथन इ ।

। देवित "बोदानिसर्वती विद्वी" वृद्ध १५५५८ ।

## १५७ पत्र ई०एफ०सी० छेनको

जोज्ञानिसन्पं जून ३ १९ ८

प्रिय भी केन

नने जातको जाने और बनरण स्मत्सके बीच एसिमाई बीचिनियपके सम्बन्धमें हुए उस पत्र-स्थवहारको जिल्ल भूना रखनेकी बात थी प्रकासित करनके किए उनकी सनुमति मौनते हुए प्रनिवारको एक पत्री किया था। बना अब मैं उसके उत्तरको साम्रा कर सकता हूँ?

बापका धर्म्बा

भी मर्गेस्ट एक सी केन फिटोरिसा

टाइप की हुई वपत्रया अंत्रेजी प्रतिको फोटी-नकक (एस एन ४८१९) से।

१५८ पत्र जनरस स्मटसको

[जोहानिस्वय] जून ६ १९८

[प्रिय भी स्मद्सः]

आधा है बाब आपके भीर भेरे नीच जो मुकाकात हुई उसके कारे में मह पन निवानके फिए नूझे अमा करते। यक्षित श्रवकीर्यका पावन कराको आपको रूक्षाको में मान्य करते हूँ फिर भी में यह कहे बिना नहीं यह उदका कि मुकाकात श्रव्योगक नहीं थी। अधि तिरम रव करतके बारेमें नाथ कर नी हिचकते हैं और इस बायर पोर रेहे हूँ कि यदि अभिनियम रव नहीं हुना दो जो स्थियाई नन माहकी ९ धारीकके बाद आमे हैं और जिन्हें देखने प्रदेश करनका अधिकार है उन्हें रखी अधिनियमके अन्तर्यंत एंनीयन कराना

३ का पहली यह नका भी रिको जानिया काराव्यको विश्वे को अको २० सुकाई १९ ८ क प्रस्त

साथ संख्या करके होती थी ।

ा भी केमो करण करएको जीवा ४ वस. १९ ४वी वांगीर्यको हुमस्त्रको किर किया या । स्त्री हुमस्त्रकार अरोम साथ कराने या जुड़ संस्थान पंतिस्त्रको करूनी का क्षेत्रेत किया न प्रक्रियों सिमस करानी न स्त्री निवस पाता का मा । प्रतिस पात जनक १४८२३ । पहेता। जैसा कि मने सर्रव इन्हा है एसियाइनोंका सक्य अधिवियमको एव कराना है और इस सम्बन्धा प्राप्तिके किए जन्मेंने बहुत-कुछ किया बहुत-कुछ स्वागा। मुझे भी स्वगा है कि आप यह मानते हैं कि एधियाई अधिनियम पूर्वत्या लगान है और प्रवासी प्रतिकावक वीर-नियमका प्रेपीयन समस्याके समामानका कोई अवांछनीय मान नहीं है। में बावको एक बार नियमका प्रियोणन समस्याक समामानका कोई मुबाकमास मान नहा हूं। म बाएको एक सार किर याद दिसाता हूँ कि मुजकार्तोमें सापन दस विषयपर मुख्य क्या कहा मा। सापन कहा या परि एप्रियाई समझीत-सन्दर्भी सपनी किन्मेदारियों पूर्व कर केंगे दो में एप्रियाई समितियमको रह कर बूँजा। में पानता हूँ कि सापने यह भी कहा या यदि एक मी ऐसा अदियक स्थिताई हुआ जो हुठपूर्वक स्थेच्छ्या पंजीयन प्रमाणनक केनेसे इनकार करता है तो में उसपर प्रियाई समितियम जबरन कानू करूपा। मेरी बाककारीमें असुत ऐसा कोई अदियक स्थिताई नहीं बचा है। किन्तु मिर्स एने प्रियाई हूँ तक भी मेने तो उपर्युक्त पाहिए। वैसा उन्होंने किया है।

इस बक्त समझितेके किए समक्का बहुत महत्त्व है और मुखे पूरी मासा है कि आप मुझे इस आयरका एक निशित्ता करान देनेकी अनुमति वेंगे कि अधिनियन रद कर दिया बायेंगा अन्यमा में प्रार्वनायको खानेकी वापसीके सिकाधिकेंगे थी चैमनको किन्ने पर्ये अपने पत्रका' सहारा अनको सनिक्कापूर्वक विषय होठँमा। स एसी किसी भी स्वितिको टाक्सेक किस प्रमुख पहार्थ ज्यान वारा ज्यान पर त्या व वृत्या । त पूरा प्रमुख ता ता प्राप्त हो ते व्यान के स्थित वंतरका विश्वित मारल हो ते व्यान विश्व के स्थित वंतरका विश्वित मारल हो ते व्यान विश्व के स्था प्राप्त के स्था मारल के स्था के स्था के प्रमुख के स्था के स्थ के स्था के स्थ के स्था हो हमें स्वॉक्य न्यामास्त्रमें इस आसरकी वर्जी देनी पहची कि यह सपने वादेश हारा सक-रत कामजॉकी वापसी करवास ।

बहारक प्रसादी प्रतिक्षमक बािबानियममें कियी संसोदनकी बात है में यह कहनकी बृद्धता करता हूँ कि सबि क्षोपेकि देखमें खुने या प्रदेश करनेका प्रस्त एक प्रदासनिक बािबारिकी सर्वीपर कोड़ दिया नया तो ऐसा कोई संसोदन एसियाइसोंको दिक्कृत सन्तुस्ट नहीं करेगा। वह प्रका अन्य सब उपनिदेखोंकी मीति खुई मी बरास्त्यमें ही तम होना चाडिए ।

नाइए। यह बहुनेकी आवस्पकता नहीं कि वो कोष पुरानी उच वरकारको ह पीडी कुछ है कुछे हैं उनके अधिकारोंकी रक्षा की बाती चाविए। एवं बहुतने कोष पहुंचते ही द्वारव बाक्स बरेतान हैं विनके मही निद्दित स्वार्थ हैं। उस कोषोंने भी सर्वनाएन दिये हैं। मुझे दिखाए है कि भी पैट्रिक ककनने वन पहुंची बार यह विचयक पेख किया था तब उनके परिसे दिचार कर किया होगा और सेरी रायने उनके वार्षोंकी उपेक्षा नहीं की बाबी चाहिए।

र देवीच लड़ा का वैयनेको <sup>ल</sup> एक १५३-५४ ।

१. शहरतीर, विका चौर जनसूबी। वेकिट "काः एवं चैक्तेको" एक २५३-४४ १५५ चौर १५८ । क्षेत्र "बोह्यनिसर्वती विद्वी" शह रथक्यर ।

३ पर वर्षी २३ श्रम, १९०८ को दी वो वो । ४ कुम्बाक सरकारे मृत्यूर्व व्यक्तिसम्बद्धिः विश्वम सरेस्यूर्वः स्टब्सः ।

मी क्रेनने सुक्रवारको मुद्रां किया या कि वापको क्रियो गये गरे ई और २२ फरवरीके पत्र मोपनीय होनेके नाटे प्रकाधित नहीं किये बाने चाहिए। चैंकि वे मेरे इस दावेके सासात प्रमान हैं कि धापने अधिनियमको रह करलेका बाहा किया वा अव यहि साथ उस बाहसे हटेंगे और यदि आप भरे दिये हुए वस्त्रध्यका खण्डन करेंगे तो वैसी दधामें साम्रा करता हैं भाग मझे एकदरफा यौपनीयवासे बढ़ नहीं मार्नेने।

> विषया थावि मो० क० गोषीी

विनरस वे सी स्मदस स्पनिषेश कार्यातम त्रिटौरिया Î

[बंद्रेगीचे ] इंडियन बोबिनियन ४-७-१९ ८

इक्सिस कॉफिस क्युविधियक तथा पव्लिक रेक्ट्रेस (२८९६/८) से मी।

## १५९ पत्र अल्बर्टकार्दराइटको

(बोहानिसवर्व) पन ६, १९ ८

प्रिय भी कार्टराइट

बापन मुझ बिस पुर्वोदाहरमको बपनानेकी बनुमति दे रखी है उसके बनुसार में जनरक स्मद्रसको किन्ने धर्मे अपने पत्रकी एक नक्छ आएको अवता है। मुखाकात सन्तापजनक भी गड़ी और बसन्तीपननक भी। नसन्तीपननक इस बुध्दिस गड़ी कि स्वितिपर नमें सिरेस विचार करनेकी बावस्थकता थी। इसकिए मुझे [कान्य] रह दिसे बावेका निविचत बास्यासन किये बिना ही औटना पड़ा। फिन्द सब्बे बाहीतक पता चला है प्रयक्तियोध रख रास्तेमें कोई बाबा न बांधे तो अविनियम रह कर दिया आयेगा। यहाँ यह भी मातम हवा है कि यदि इस अपने प्रतिरोक्के विज्ञान्तपर सटक रहे तो इससे क्वनेका कोई उपाय नहीं है। में यह समझते हैं कि कानुनकी पुस्तकर्में एक ही मतस्वकं क्षिए में कानुन नहीं रखे जा सकते। व इस स्थितिने कि स्वेण्यया पंजीयन करानेवाकोंके वर्जेकी पश्चिमाई विवित्यमक बस्तर्यत न्याक्या होती भाष्टिए, विक्कृत हट गये हैं । इसकिए शक्ति हम वह न रहे बीर प्रयदिशीस दक्ती इसवरह रोड़े सरकाने वो कहना नक्सी नहीं है कि इन सम्मनवः ६-७ हजार एदिनाइपॉको सगमय कानून-विद्वीनको हास्यास्पद स्वितिमें डाल देये।

र पाळपरे देको दर्शनीको नह पर ४ बून १९०८ को किया ना और वस दिव झांसारिपार या । a. What Report at the a

में आपसे सवाधीमा मिर्मुमा। इस बीच मुधे भरोसा है कि बाग सारिक देवगुरूका कार्य जारी रखेंगे और स्थान तथा वीचिश्यके पक्षमें प्रवृतिशीक्ष बक्के मनका समृचित क्यस दरक्षनेकी कोसिस करते रहेंगे।

आपका सच्चा

इस्तबिबित रएउरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४८२३/ए) सः।

## १६० नेटासमें हत्याएँ

नेदालमें जायकब मारतीयोंकी इत्याएँ की वा रही हैं। एक क्षेत्रक उसकी बोर हमारा मान आकरित करता है। वह पुषित करता है कि दो एकाइमें वात बुन हुए हैं। एक दोनाटमें से केटीमतरमें एक नियन्धीयकों एक नीर्यक्रीनमें बीर दो कर्मनमें। इसके दिवा वहीं क्षेत्रक नह नी सुचित करता है कि हर तता चुनीयें केटब एक ही बुनीको जमीतक पुषिता निरस्तार कर राहे हैं और वह भी इसकिए कि सरवारी तत्व उपस्थित हो। गया

द्वावव प्रपत्तार कर पाह है जार यह मा स्वाब्द के अपध्या अप से स्वाद्यत हो गया हो। मोरीका अराम मो तक मचा है यह मी हि छ अंककने सुविव किया है। अप सान में तक से किया है। अप सान में तक से किया है। किया के सान में सान पाइता है। उस सान में सान पाइता है। एक सान में सान पाइता मा सान मा है। सिंद पाइता है। साम है। साम करने किया मा सान मही है। सिंद पाइता है साम सान मही है। सिंद पाइता है साम सान सान मही है। सिंद पाइता है साम सान सान सान सान सान सिंद पाइता मा सान है। सिंद पाइता है साम सान सिंद पाइता सान सिंद पाइता सान है। सिंद पाइता है साम सान सिंद पाइता सान सिंद सिंद पाइता सिंद पा

प्रदेश सा चुनाना पूर्वा करावाच करवावचा करवाव नाम्य नाम्य हानकी इच्छा (बनेवाले समान हानकी इच्छा (बनेवाले समानकी तरह हुनरा रास्ता वानवी वाहिए। वह रास्ता है असक मुकाबकों वह बाजमानका। हुममें बात और आक्की रेखा करनकी ताकत सार्वी पाहिए। यह टीक है कि नेदानकों सरकार रक्षा करेती किन्तु, वहींतक मीरींडा धानवण है विव उत्तरार जाकमण होना है है हावर हुम पर वैठे मही चुकी व अपने रासक सावक यावन स्वरं एकते हैं। यदि इस्तार काई सहस्तर हम पर वर्ष रेखा है। विव उत्तरार जाकमण होना है है स्वरं हम पर वैठे मही चुकी व अपने रासक सावक प्राप्त रेखा हम पर वर्ष एकते हैं। यदि इस्तार काई महिन दी स्वरं रासक कर सकते हैं। यदि सावक पर सहस्त हम विव हों सावका अपना रासक कर सकते हो सावका अपना रासक कर सकते हम विव हो सावका सावका करने और की सावका सावक

र बा बाना बनाये हो भी जमेरिकामें महीं। हेरिया "बेनाम महारीव" एफ १९९ ।

भारतीयोकां भी यह बीवना पहेगा। यह बात एक दिनमें नहीं होती। जाग सभी हो भीर तब मिर हम दूंबा धारतकों स्वामी बीच में तो वह किस कामकी? यह ताना ठीक होगा। किस्तु हम तरकाल कायोगमें जा सकनेवासा इस्ताम भी बता पह हैं इसिएए मह ताना देनकी वकरत नहीं रहेगी। हमारा काम कारवीयों सहराहमें जाना और मुस्पत्तम सबस् कस्ता उपाय बताना है। यदि हम फोड़का मूख वायकर उसे क्य करनेकी दवा म से सहें भीर उसप्तर नायुम समार्थे तो यह नीम हकीमी कहकायगी।

यो जराय सरकाल काममें सा सकता है यह है कि मारतीय कीम सरकारकों प्राचनात द और यह मौत करें कि दिन इक्तकोंनें अधिक हुआएं हैं। वही पुक्ति अधिक भीड़ती रहा परकार इस महार्क्ष चौकियों कोने किनारेक हिस्सानें रहा सकेती इस्की सम्मानत कम है। एत स्थानोंनें हुए इस्तक और हिस्सेक लोगोंने विकार चौकीचार दूँकों चाहिए। यदि निजेन हिस्सोंनें हुए लोग ही रहते हैं ता माम्य है कि वे मानारीकें हिस्सोंनें बाहर वा यांने। एक साम मिलकर यह सब करना सीहरीनें राष्ट्रीवारी है। इस एक राष्ट्र वरनेकी दैसरीमें हैं। इसे जनस काना चाहिए कि इस यूनके सर्वमें हम रारतीय एक राष्ट्र वरनेकी दैसरीमें हैं। इसे जनस काना चाहिए कि इस यूनके सर्वमें हम रारतीय एक राष्ट्र वरनेकी दैसरीमें हैं। इसे जनस काना चाहिए कि इस यूनके सर्वमें हम सारतीय एक

[मूजरातीय] इंडियन ओपिनियन ६—६—१९०८

## १६१ सर्वोदय [४]

### सत्यकी सर्व

मगर उपर्नुक्त स्थवनायाङ किए यह सम्भव है ता स्थापार-पाधिज्यमें क्यों नहीं हो गम्बा? स्थापारके शाथ हमया जनीविकी कराना कर भी गई है, इसका भारत क्या हामा? नापनपर मानन होना कि आपारी हमता स्वार्थी ही होता है ऐना मान तिया गया है। मधीं सापारीका पत्या भी लागड़ि निष् तकरी हाता है तनापि हम ऐसा मात निया करहे इ कि उसका दृष्टु वा अपनी दिशारी भरता ही है। क्रायरे-कानून भी एन दशाने जात है विश्व भागारी घटार मालमान हो जावे। नीविन्येति भी ऐती भनाई है कि गर्यात्र श्रामारीको कवन क्रम बाम बुकाय और बेचनतामा जैन बन तेन गरीनरंग अधिक दाव मान और १। इन प्रकार व्यागारीकी जाता कान वी गई है और किर नाग सूर ही भारतपुर अपना अवानानिक तक किए मान भारत है। इस माहि सहिता बरलनकी बकरत दे। शामारी मार्च ही गाप और पन ही इक्ट्रब्स किया करे, गुना काई निवय नहीं है। ऐ ह भारतरको दुम स्वातार नहीं आधे पहेंगे। जिल बकार गैनिक राज्यक किए बरता रे उसी प्रशा भागायों के प्रतान मुगक निक्ति पर गर्न करना चाहिए और पान भी मेंगनी पारिए। गर्ना राज्याय निगर्देश काम प्रवाको रक्षा करना है पाररीका उन विधान जा है विक्रियक्त भाषाका काम्य क्याना है और वही उक्त छोगार्थे गुद्ध कार्य केशना है और म्यारीका काम नागोंकी जाकायकता-पूर्तिक निता वैमा पादिए वैमा माल बुटाना है। योग्य मरपर जानार जानी जान दना भी इन यह बाबाहा कांग्र है। माजद यह है कि भानी

नगह कोड़नेक बनाय विशाहीको वहीं मृत्यू स्वीकार करनी चाहिए। महामाधैके धमय बूद महामाधैका विकार हो चानका बावध उठाकर भी चिकित्यकको मागना नहीं चाहिए, वरिक वहीं हानिर एक्कर थानो पेशियोंकी धमा-सैमाल करनी चाहिए। सत्यका उपरेख करनक कारण कोग मार बाखें दो भी मरनका सकट उठाकर भी पावरियोको बसलका मही सत्यका हो उपरेख करना पाहिए। बडोबको ऐसा ही प्रमुख करना चाहिए विसस स्थाम हो किर चाहे स्व प्रमुख उठाव प्राप्त हो क्यों मुख्य को बावें।

हमते उपर्मृत्व बन्धे करनेवाओंके क्षिप् मरनेका उचित समय क्या होमा इसकी वर्षा की। यद सोचें कि स्रोमोके हितमें व्यापारीके किए मरनेका उचित समय क्या हो सकता है। इस सदास्पर स्थापारियोंको और वसरे सब कोगोंको भी विचार करना चारिए। क्षे स्थनित समय पर मरनेको तैयार नहीं होता वह जीना क्या चीच है सो जानता ही नही है। हम देश पढ़े हैं कि व्यापारीका पम्या सोगोंको आवस्यक मान जटाना है। जिस प्रकार पारिका धन्या बेतन पाना नहीं बस्कि विश्वण देना है, उसी प्रकार व्यापारीका काम मनाधा बटोरनेका नहीं बस्कि अकरी जिन्होंको पूरी ठरव बुटा देना है। छिखब दनवाले पादरीको ने परिष्ण हो जाती है मैं हो स्थापारीको मुनाफा निक हो बादा है। केवन सेनोंसे मैंचे रोटी मिक हो जाती है मैं हो स्थापारीको मुनाफा निक हो बादा है। केवन सेनोंसे एं कियोका बन्सा संतन या जुनाजेपर वृष्टि क्याये रखना शही है। बेतन समसा सुनाफा मिक्र मा न मिछे इसका समाक किये विना दोनोंको सपना चन्चा — अपना कर्ब — पूरा करना है। यदि यह निवार सही हो तो व्यापारी उत्तम सम्यानके योग्य है, क्योंकि तसका बाम संस्था मांच पैदा करना और जनताको पूसा सकनेवाछ बवस उसे बुटाना है। ऐसा करनमें उसके हानने नीचे वो सैकड़ों या हवारों स्पन्ति यहा करते हैं उनका स्थान करना उनकी सार प्रमान करना — यह यी उठका कान है। ऐसा करने कर कर कर पर उपना स्थाप प्रमान करना — यह यी उठका कान है। ऐसा करने किए वहुत पैर्य बहुत कुमानुदा भीर वही क्युस्टिमी जकरत होती है। बीर निध-निध कान करते हुए उसे मी हुस्सकी उत्दूषान देनकी अकरत भा जाये तो वह दे। ऐसा व्यापारी उसके अगर पाहे जो पंकट क्यों न पढ़ें शिकारी बन जानेकी नीक्त क्यों न का बावे कराव मांच नहीं बेचमा मीर न क्रियोको अनेथा। इतना ही नहीं — नह भातहर कोपेकि याच वही यमताक साव स्वहार करेसा। प्राय वहे-वह कारखानोमें जनवा स्थापारचे या मुक्क नौकरी करने बात है वे कमी-कमी अपने करवारते कुर शके बादे हैं। इसलिए या दो साविकको उनके माँ-वापका ्याक्या करन परमारध हुर चर्च जात हूं। इसालए या वा साधिकको उनक मी-बारको स्थान केला पहला है, या माधिक उनकी बीरक लगरवाह च्या वो में पुक्क दिना मावा-पिताक हो बादे हैं। इसाल्य व्यापार्यका या माधिकको बुक्ते परमपारर एक ही मल पुक्त प्रशास पित है में निज तयह अपने बेटीको एखता हूँ उसी प्रकार अपने इन नीकरीक प्रशास करवाह कर रहा हूँ या नहीं?

प्रभाव कर पहा हु था गढ़।" करूरता कीनिय किछी जहाजको कर्यातक शीचे वो बकाधी है उनमें उसका पूत्र घंट मरती हो जाता है। क्यातका पत्र यह है कि सभी बकाधियोंको सपने पुत्र जीस ही माने। पत्री प्रकार स्थापरिके गीचे काम करनेपाले स्वयक गौकरोंमें उसका लुस्का पुत्र भी हो सो

र मॉडर्ज पेंडर्फ (क्ला र मान है, केल्बन र नमान है) में पीनमें मानिसे प्राप्त नाने दर्जनीह नमस्पूर्ण दिने कोन्नी विश्वी ही खैन्से खाना है। क्ले बार्ड है क्लूनने नीनमा बीन दर्जनीह नमस्पार मनिमाठि रिहेन्डरूक खैन्सनी अर्थह है। वर्णामंत्र नी क्लाम्यह खैन्से (पूर्व) हो "प्रमुद्धा नम्म प्रमुद्ध किर को नो दह" बार्ड है। प्रमुद्ध समुद्धा नम्म प्रमुद्ध के नोहरू प्रमुद्ध है चौर स्न महार बर समाविक स्मानिक स्टेन्टर्सिक स्टोने प्रीविच स्टार्स क्या है।

उस रावसायमें बहु जीन जाने कड़कक साथ पेस आयेगा उसी प्रकार उसे अन्य गीकरोंके साय पेछ धाना चाहिए। इसका नाम ही सचना अर्थशास्त्र है। सौर जिस प्रकार जहान वदरेंगे मा नाम दो कप्तानका फर्ने हैं कि वह स्वयं बहानको सबस माबिएमें भीड़े इसी प्रकार जहाम इरवादि जन्म संकटोंने स्थापारीका पाहिए कि वह अपनेस पहल सपने बार्रामयाको रक्षा कर। ऐस विचार किसीका बारवर्यजनक प्रतीस होने लेकिन ऐसा समना ही इस जमानेकी निभित्रता है। क्योंकि विकार करणपर सब यह समझ सकेंगे कि सच्यी नीति-दौति ता नहीं है जो हम बची कह आये हैं। जिस जातिको ठैंपा उठना है उस मादिमें भ्रम्य प्रकारकी नीविन्दौति करापि नहीं चस सक्ती। अंग्रेज जाति अवतक टिकी हुई है इसका कारण यत नहीं है कि उसने अर्थपारणक नियमींका पाधन किया है कारण यह है कि उनका अनेक भेष्ठ पुरुषाने भंग किया है जीर ऊपर बताई हुई शीतिकी बातुंका पासन किया है। इवीन वह बादि बाबक रिकी हुई है। नीतिक इन निपर्गोको तोइनस कैसी हानि होती है और किस प्रकार जातिका गीछे हटना पहला है, इसपर बावे चन्न कर निचार करेंने।

[युजरातीम]

इंडियन सौविनियन ६-६-१९ ८

## १६२ जोहामिसबर्गकी चिट्ठी

[बोमबार, जन ८, १९ ८]

क्या धमभीता भिलित 🖁 🗈

क<sup>र</sup> बग्रहास यह मनाख गुछा नवा है। इसकिए जिन पताक क्षापारपर समझीडा दशा है में किर जनका सनुवाद वे एता हूँ। किर वे पहा हूँ -- कहनका कारण यह है कि करवरीमें तमतीतव धन्वन्यित पर्शाका अनुवाद और सर्थ दिया जा पुका है। या पद जनस भूजा नवा वा अनुकी अताति स्मरण रंगन वाम्य है। जेवनों सरकारकी तरकृत भी कार्द राइट आप भार उन्होंने भी गांधीके सामने एक पत्र हुस्ताखर करनके लिए पा किया। प्रसमें कुछ समोधन किये गये और यह सम्रोभित पत्र जनग्रा स्वद्यका प्रजा गया। उध पद्मा अनुगर नीपक अनुशार है।

क्या-क्या शरीवर्षक इए !

अगरह मुताबिक पत्र भागा बता। मूल ब्रुविदेवी नीच निय मुताबिक पा

(१) पॉनियाकी बात उसमें नहीं थी।

(२) १६ वर्षेत्र भीतरक बालकांडा भी स्वेष्ट्या पंत्रीवन करानदी वात थी।

(३) रक्ष्या प्रवीपन क्यानशाचीका कानुसकी क्य स्था म विक्रनकी बात भी।

(४) नवारीतको नारीयक बाद बाराम आनवान बार्स्सायाक बार्स्स स्वचीकरण नहीं था। (५) वजीवन-शामीबा फिर धीतनेकी बाल थी।

र सन्द्रा न्यूर रहा हिया नय ना । देशिए "बादानितारका निद्रो" पुत्र इतकह । र. बाद्य बनुष द पदी नहीं दिया ना दश है । मूच बंदीन्द्र बनुद्रित प्रत्रश्च किंद है नेद । "प्रा स्टेशक बॉलाये" १६ १६४१ ।

- (६) उसमें पारिक भावनाके विषयमें कुछ नहीं या। क्रमरके पत्रमें
- (१) चौतियाका नाम दाखिल किया गया।

(२) यह निश्चित हुआ कि १६ वर्षके भीतरबाकाके क्षिए स्वच्छमा पंत्रीयन भी मायू

न हो।

(१) स्वेच्याना पंजीयन करानेवालोपर कानून बायू न हो यह निश्चय हुआ। (कानून सानू न होना और जना खानू न होना दन दोनों याल्यांसीमें वहा अलार है। पाठक इस बातको यार रखें।)

(४) समझौतेका ठाएँसक बाद बानेवार्काको यो स्वेच्छ्या पंजीयन करानका हुक रहे।

 (५) पत्रीयन-कार्याक्य किर योक्ष्मेकी यात्रके को अर्थ होते हैं इमनिस् पंजीयन स्वीकार करनेक किए किया गर्थ।

(६) धार्मिक मावनापर कोई चोट नहीं पहुँचनी चाहिए, वह स्पप्ट करनकी बाव

कोडी वहैं।

इसमें यह बाद रखना चाहिए कि बाद क्लेक्टमा पंजीयन करानवाल कोन अविक हा यमे दो फिर कानून नहीं यह सकेया। यहा हम देख सकत हैं कि इसमें कानून रह हा यानकी बाद वा जाती है।

#### अमर्ग समद्वराग्न जनार

जनरस स्पर्सने इसका निम्नस्थिति जनान दिया।

## इक्का भर्य

इस पत्रक द्वारा जनरक स्मर्टने कैरियोंने पत्रको बिना कियी घटन स्तांकार किया है। ह्यांस्य यह नाव स्तीवन हुई कि जो स्त्रफात पत्रीयन क्यांस्य करार कानून सानू नहीं हा वक्ष्या और यदि स्त्रेष्मा पत्रीयन करावाणीय यह यथना धरिकाय आप्यांच सा जान वो यह भी त्यार हो जाता है कि कानून रह हो बाना चाहिए।

न्द्रह बार १ करनरोका थी नार्यान करात स्थ्यून । मुनाकात थी नीर उन्हें पत्र तिमा। किट, १ तारीपको न विज्ञीरणा बुवार्य पत्रे नीर तब भी कानून एक करन नार्याको वात्र हो। २९ कररोको ज्याने कालनन्मी स्थापका महार्या वात्राकर जनता स्थ्यूका भना। म सर बात्र तो बातकाक स्थापमें हांगी हो। इत्यान्य स्थय पत्र वही हे कि कानून रह इनको बातको नियानगी हुई है। इत पर व बद आर येव कहत है कि जनता स्थाप इनको मुक्ता बात्रों में हिन्दु व मुक्त बहुंग कहा। व मही मुक्ते यू वा निरन्तहोंक नहीं कहा वा वक्ता किन्दु एकका वार्यानवार करन हमारे बाहुमार है।

र स्टोबन रहेक कि बाको के कानमा विदेश क्षमण क्षमा कि दिए या दिस्स सर्वातको रूपा र ।

र द्वारों आहर गरिनेड अन यह किन्द्र स्व क्या न्द्रश्र (१६ ११ छ) यहे हित स्व पूर्व हे स्टेंबर रहे नहीं हता का हह है।

Ant mate wiele erfabet, an ermate dar g wof !

#### सम्पूर्व भाषी शासमन

#### बगरक स्पदत्तरी नुष्णकात

वाकार कर का।

धानिवारको नतरक स्मृत्ये युक्तकाठ हुई। उस समय कानूनके रचिता भी मैन्यून
धी गार्नेस्य बीर भी चैमने हामिर के। बाठणीय करते हुए प्रवाधी विनित्यममें जेरकार
करते और कानून रह करनेकी चर्ची हुई। जनरक स्मृत्ये उनिकार किया कि एकियाई कानून
एकस्मा है। भी केमने भी कार्देपाटको को पन किया वह उन्होंने मून बदाया और कानून
एकस्मा है। बी केमने भी कार्देपाटको को पन किया है।
जनरर
कानून लों होता। भिन्दीमें पंजीवन नहीं कराया है उनकी हस्तरक कानून रह होना वा
नहीं हरके विध्यम पूरा आवश्यक के हे हुए उन्होंने क्षण कि का किर नया विषेत्रक बनेना।
इसका यह कहे हुमा कि बनरक स्मृत्य क्षणी तीन वादोंने से इस एकका पान्न बनेना।
इसका यह कहे हुमा कि बनरक स्मृत्य क्षणी तीन वादोंने से इस एकका पान्न कनेना।
इसका यह कहे हुमा कि बनरक स्मृत्य क्षणी तीन वादोंने से इस एकका पान्न कनेना।
वाजने हुक्ते से वनन का ही बाठ है क्षणीक यह नहीं हो क्षणा कि मारतीन समावन
साचे मानपर एक कानून और बाय साचे मानपर हुस्सा कानून कानू हो। बचार्य कानून रह होमा।
होता ही बाहिए। बीर बाय में आन्नावकेका समावे कानूनमें होना चाहिए।

### स्मद्वको रत

किन्तु जान पहता है कि बनरक समर्थ शास्त्रावहके तथा स्वेच्छापूर्वक दियो यमे पार्वना पत्रोंको बायस मौरानके मथस ही त्याय करना चाहते हैं। इसकिए की मौनीने बनिवारको बन्हें निम्नकिक्षित पन किन्ता।

सोमबारकी धाम एक की परिस्थिति येथी है।

[ युजधवीचे ]

इंडियन मोपिनियन ११-६-१९ ८

र राज्यकः कार्यकारी स्थानक नगरिकेत स्रांत्रतः । २. यह नहीं क्षां दिया जा रहा है। देशिन "परः जनक स्मरहत्तो" वृद्ध १९८०० ।

## १६३ पत्र एच० एस० पॉलको

जोड्डाभिधवर्ग जून ११, १९०८

प्रिय भी पाँड

सी सई बोबेफ्जों मुद्दे किया है कि जब बाप बोबेफ रायणपाने विश्वसभी से रहे हैं।
यदि बाप कुछ स्था इक्ट्रा कर एकें दो यह अधिक सम्बा होगा क्योंकि बोबेफ्को निरमय ही कुछ और स्थ्येकी वावस्थकता होगी। यहाँ बभीतक यन-वंबह चक रहा है। इसके अलावा बाद यह है कि यदि पत्या हो बाये दो वह भी पीछक्को दिया जा एकता है, ब्यॉकि सी शोक्कों ५ रीव विश्वकृत्व दे नहीं दिये हैं। वे बाद्या करते हैं कि बावेफ उन्हें यह एक्स छीटा हेंथे। इससे यह स्थ्या किर किसी उपयोगी कार्यके किए प्रयुक्त किया भा सकता है।

बाक्तिका ऐंदों स्पट्टा सपने संरक्षको विकल्ल पूक्त गई है। पायर यह सोवती है कि उस सब संरक्षमको बक्त्या नहीं पूरी है किन्तु उससे कहें, वह इस बाठको न पूछे कि अपी बहुत दिन नहीं हुए, वस भी बादवक भीर में उस हामॉपर बहुत हर तक

स्वापर से यमें ने।

वापका ह्रुयसे मो० क• पांधी

भी एवं एकं पॉक मुक्स मजिल्द्रेटका दफ्तर वर्तन

मूच बहेबी पत्रकी प्रतिकिपि (धी कम्प्यू ४५४७) सः। सीवाय यूबिम मोबफ पौंड पीटरमेरिसवर्षः।

१ श्रीहेष रायधनक समानी ।

६. हेहिर "बोहानिसरोदी विद्वी" इक ६६७ ।

३ औ येंच्ये दुनी ।

४ एक्टिव वाक्रियाने यविक्रीयदी वशक्तीमें वह काळीव दुवाचि ।

## १६४ नेडासका परवाना कामुन

इमें भाषा है कि भी काजीकी अपीककी पश्रक्तांचे कोई भारतीय ऐसा न समझेना कि मब परवाता-सम्बन्धी तक्षमीफ दूर हो नहीं। उनकी इस जीतका अर्थ इतता ही है कि मपीक्षकी सुनवाई उन्हीं घोणींकी हो सकती है जिनका उसमें स्वार्व हो। इस अपीकको बैसा ही समझना चाहिए जैसा कि सोमनाय महाराजका मामजा वा। जनतक परनाना कानन मौजद है और [परवाता] अधिकारीको सर्वोपरि शता प्राप्त है तबतक मारतीय व्यापारियांक क्रिए पूरी वासिम कामम है। फिर, मया कामून पास होतेका वर है, जो जलेपर नमक क्रियुकरने जैसा है।

बिस समय समाय ऐसे संकटमें है उस समय कुछ छोग मेन लाइमके भारतीयोंके अभिकारोंकी बाद सेकर शावते नवर का रहे हैं। इस तो ऐसा मानते हैं कि मेन साइकके बौर इसरी कारनके पारतीयोके हित निरीवी नहीं हैं दसकिए यह सवाक कड़ा ही नहीं होता कि त्याची कीन है। जबतक कांब्रेसका काम ईमानदारीचे होता रहे तबतक कहने-बैसा वर्षिक कुछ रहता नहीं। येन छाइनके कई भारतीय उपाध्यक्षके प्रदेशर है ही और सरि वे कभी-कभी वर्वतमें हाबिर हो सकें तो वे प्रवस्थकारिया समितिमें भी किये या सकते हैं। धर्मितिमें बाबिक होना कठिन नहीं है। छेकिन बाबिक होनेके बाथ नदि समितिकी बैठकोंमें हाजिर न हों तो उससे समितिका काम स्कना नहीं चाहिए। इसका सरक परता यह है कि में माइनबाके [अपनी ओरसे] बर्बनके ही किसी ऐसे बादगीको नियुक्त कर वें जिसपर उनका मरीचा हो और उसे हमेसा हाबिर रहनेक लिए कहें।

किन्तु भी संबद [हमारे सामने ] बड़ा हमा है उसे देखते हुए यह सारी चर्चा निर्देश भाकूम होती है। इस प्रवक्ती प्रकारके मुकाबकेचे बढ़ा होता है। एक प्रारी पूर बहता था पहा है उसे रोकता है। इसमें विस्ते किसे उसने हाथोकी बकरत है। यह कैसे होता? न्यापारियाँसे सम्बन्धित जो कानून बनी हैं और जो बननेवासे हैं उनका सच्या इकाम सरमायह है भीर घरमायहमें एकताकी बहुत बकरत हैं। वसकिए इंएएक भारतीयकी हनारी यह सकाह है कि जनी तो वह सबुत कड़नेके किए बकरर पहले !

[गुजरावीसे ] इंकिंग्स मीविशियम १३–६–१९ ८

रै नारको क्रिकेक परका विकारी से क्रिकेश परका का बर दिना गा. फिट परका निकाको कान्द्रो पुछ करवेले कान्द्रपर कर दिया । जो वाजीवी जोएले विकासी वह जिलेनके विकास वेदावना उनीच्या त्यापालको अपीक को भी थी । व्यक्तिका वापार वह या कि विकासक एक उराजा भी हारीर कही विज्ञानको कुकान करते हैं अधिक कहा मामिनों उनका कार्त है और प्रमाद ने करार निवास स्टाईस हिस् नोल लक्षि नहीं है। बच्चे विकेश सर्वेण बाराविकों का राव लक्ष की कि ही कारका रख सामध्ये पेश कोर्ने रार्ज कर्ती है किस्से ने क्स निकालों त्यानासकार न नैंड सर्वे । जी विरुक्तके शारेने, की यह रकारने चौबर-पात पर और किसो निकाल सामा भी कारीका परशता करा करतेने विकास क्रिया की भी. वर्षेत्रच रामानीको कहा कि कहात लाई हत क्षेत्रिक गर्वों है कि परवाना दिने क्ष्मेले वर्तने कान्ना निर्देश स्वान्त्रक माना का छके । कान्ना स्वानिक मानकेमें विश्वी व्यक्तिका सीचा क्ष्मीक्रका जीर श्रीव कर्ता का से व ही त्रकार करें। मरीम करनेका अभिकार आर्थि है । कारकाने प्रशासा निकासरी कार्यसामिको रह कर दिया ।

t the we the service in

## १६५ रोडेशियामें सनी कामन

रोडिश्रमाके भारतीयोपर काले बादल बाते मालून ही रहे हैं। वहाँ नमा कानून महनेकी तैयारी हो रही है। एक तरफ मारतीय व्यापारियोंको हैरान किया भागगा और इसरी शरफ दाम्सवाम जैसा पंजीयनका कानून बनाया पायेगा। यानी इरादा यह है कि मारातीयोको चारों ओरसे बेर किया थाये। रोबधियामें भी बन्तमें भारातीयांको सर्याधनको महादिका आयय सेना होगा। यह अहाई, वहाँ गोरोंके साथ उनके सम्बन्ध कैसे हैं किराने और बैसे भारतीय बड़ी रखते हैं। इन बौर ऐसी ही इसरी बातोपर निर्मर करती है।

इसके सिवा वर्ताके भारतीयोंको वसिव आधिका बिटिय भारतीय समितिको किसते राता चाहिए बार पैसे घेजते रहना पाहिए। यह ती सबने एव ही विया है कि यह समिति कितना अमूल्य काम कर खी है।

रीविधियामें दान्तवाल जैसा जो कानून बननेवाला है उसकी नक्छ हमने देशी है। यह कानून दान्धवाकके कानूनसे भी ज्यादा बुरा है नयोकि वह स्थिपॉपर भी कार्य किया पायगा। भीर उसमें कहा नया है कि उसके पास होतके छ माइके धन्दर को मारतीय जपना प्रजीयन करा मंगे में ही करा सकेंये। हमें समाचार मिका है कि रोवधियाक भारतीय इसका विरोध करेंने। उनके हायनें [इस आध्यकी] सत्रों की प्रतियों भी तैयार हैं। यदि ने इस प्रयत्नमें बरनी परी ताक्य क्यायेंग को यह कानून क्यापि पाछ न होगा। और बपनी पूरी ताक्य समाना धनका कर्तव्य 🕏 ।

यह उदाहरण पिछ करता है कि ट्रान्यवासमें बढ़ाई पूरू करके हमने ठीक ही किया है और यह कि कोगोंको अपना प्रसल करावर वास्त रखना होगा। बुनियाक हरएक हिस्समें एपियाइमी बोर प्रदेशीयोंके बीच अगड़ा चल रहा है। उसमें बीच उद्योकों होनी जिसके पदानें सत्य होना। सभी तो सत्य एधिमाइयोंके पतानें मासून होता है।

[ वनपदीसे ] रेक्टिन सोविनियम १३-६-१९ ८

र छो दिनक इंकियन क्षोरिणियमच सम्बन्धीनक अनुसार देवे वाराधिकी समा अनुसारक ५ द्धा थे।

# १६६ सर्वोवय [५]

#### श्रीकवनी गर्स

एलको वहाँक विषयमें हम मुखे जो कह जाने हैं उपका जमान वर्षधाली धानव इस प्रकार देंगे जानकी लोहनावनाचे कुछ जान होता है, यह पहि है, किन्तु इस प्रकार के जानका हिधाब वर्षधाली गाही किया करते। वे जिस धानका हिधाब वर्षधाली गाही किया करते। वे जिस धानका हिचार करते हैं उपवे तो केक इस बाठका विचार होता है कि किय प्रकार वे वनावच हो करते हैं। ऐसे धान करता ही, है केच वहाम ही नहीं बीक अनुमन्नने मामून ही एकता है कि वहीं प्रभावकारों है। जो उस धानकों है जिस कर बीकरान हो बादे हैं। वीर अप धानकों है वे विचे हो बोद वे प्रभावकारों है। जो उस धानकों है वे विचे हो बोदे हैं। दूरीयों अपनि वनाव अपनियोंने इस धानकों नियमोंका जनुकरण करके बन-संग्रह किया है। इस बाठकें विरोधमें इसीकें पेस करता स्थाव है। वार्ष करते विरोध हैं अरोक अनुमनी व्यक्तियोंने इस धानकों विराध है। वार्ष करता है। अरोक अनुमनी व्यक्तियों है विषय है। विरोध के विभाव है वे प्रभाव है। वार्ष करता है विराध है विराध है वीर के वे बाता है।

कारत है।

यह उत्तर ठीक नहीं है। क्यापारी छोच पैछा कमारों हैं, परक्यु उन्होंने उसे ठीक पावनीति कमाना है ना नहीं और उसके समायका मका हुआ है ना नहीं सो दे नहीं वाल एकों ने नहीं कार परेवाकां प्रकरा कर्य में नहीं समारों। क्यूर्ड क्याप्त के क्याप्त क्य

यक सकती है। इसकिए सार यह निकका कि एकको अभर अनवान होना है तो इसरेकी

तंनीमें रकता होयाः

सार्वज्ञीन वर्षणालका मत्रक्ष है — टीक समयप बीर टीक व्यव्हार बायस्क एवं मानस्का एवं मानस्का कर्या जनको सुरवित सकता मेर जनको लेल-देन करना भी कियान समयप एउटक देशा करात करना जनको सुरवित सकता मेर उनको लेल-देन करना थी कियान समयप एउटक देशा देशा है जो राच विचाई टीक वंगर करता है यो तहे में स्वाचन एउटके देशा वंगर प्रस्तित रखती है — इन सबसे एक्स वर्षणाल कर्या है यो तो एक साम प्रवित्त रखती है — इन सबसे एक्स वर्षणाल में बाद साम प्रवित्त करें साम सम्मान क्षा प्रवाचन एउटके तो एक समित के व्यव्हा करता है। इससे विपाद करता है मेर इससे हमेर क्ष करता है। यह माइज उन्योग करता है। इस माइज अपने करता है। यह माइज उन्योग करता है। इस माइज उन्योग करता है। है माइज उन्योग करता है। यह माइज उन्योग करता है। वह उन्योग करता सम्मान सम्मान स्वत्त करता है। वह उन्योग करता सम्मान स्वत्त करता है। वह उन्योग सम्मान स्वत्त करता है। वह उन उन्योग विपाद करता है। वह कि वह कि तम सम्मान स्वत्त करता है। वह कि वह कि वह सम्मान स्वत्त करता है। वह कि वह कि तम सम्मान स्वत्त करता है। वह कि वह कि वह सम्मान सम्म

[गुजरावीचे]

इंडियन मौपितिवध १३-६-१९ ८

## १६७ पत्र जनरस स्मटसको ध

जोद्धानिसपर्वे युग १३-१९-८

प्रिय भी स्टर्म

मूझे दिरशान है कि बाज आपन मेरी जा मेट हुई थी उपको और आपका ध्यान जाइन्ट करन और कुछ समय केनकी मुस्ताके सिंध आप नृत्ते समा करने। यस्तक एतियाई प्राप्त जाईकिक उपका सम्बन्ध प्रीचनाई अधिनियमते हैं हुए नईह हो नाता वस्तक म आएको कर्य दूसके सिंध नजरह हैं।

क्षाद कार किए मनदूर है। आपको इसमें क्षाद है कि वें धमानका पूर्व कपन प्रतिमिध्य करना हूँ या दूसरे प्रधान में मेंने भी विचार प्रस्तुत किस हैं व पूरे धमानके विचार हैं। ये इन केरन उभी हुरतक स्वीकार करता हैं बहुरिक इसका मन्त्रण उन सोधान है जिस्सी अनाकामक प्रतिरोध सुपक्ति सीहान प्रधानक अधिनत्यमका मान निया था। उन्हें नी यर रिवारीन विद्यार नहीं

१ बहु पत्र ४-०-१९०८ के इंडियम ओहिनियमने दुस्ता नहारित दुस्त का, और एक्टी यह की की रिक्ट राजिस्त कार्यकारी किया को काले २० शुक्ती १९ ८व पत्रक राज कंका बर्ट 'सी दी । है किन्तु राष्ट्रीय-क्टीके धनान के भी अब करने मूँहकी काज रखना चाहते हैं। किन्तु मुझे बाधा है कि बानकी शहायता मिकनेपर में सनाजके काण करवांकी तरह उन्हें भी अपने पक्षों कर मूँगा। मेरी स्पष्ट राज है कि उन्होंने की काओं को वह ममस्त्र की। किर भी उन्हें जपने राखमें बानेकी हुए कोसिय की का पही है। और शिर के न मानें ठी भी क्या? वे बहुत दोड़ेते कोगोंका मितिनिक्त करते हैं। उनमें स कुछ कोमोंने मेरे साथ कई बार नात्रभीत की है और एधियाई बादिनमा राब किया जाये इसके किए ने भी स्वीदित करते दाने ही उत्तरक है जिलान कि बोय सनाव।

वहाँतक प्रवासी क्षितिसमके संबोधनका प्रका है में शिन्तकिसित कारोंके सम्बन्धमें एपिनाइमोकी स्थिति विकक्तक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ

१ एप्टियाई एथान ऐसी कोई स्थिति कमी स्थीकार गृहीं करेगा विस्तर्ध नामित स्थानिक ने विस्तर्ध नामित स्थानिक ने स्थानिक ने

२ जिन प्रत्याधियोंको यान्ति-एका बच्चावेछके बन्दर्गत बचीतक जनुमतिपत नहीं निधे

हैं उन्हें बेरखन निकता नाहिए। धरनानों किन्हें कहा नाये इसकी परिपादापर कोई बापति गहीं की जायेपी। प्रेरा छुड़ान है कि ११ सन्दादर, १८५९ वे दूर्व नो यहाँ वो बत्तक परेंड्र हों उन्हें बरानार्स माना जाये बीर एक वर्ष वा कुछ ऐसी ही बनी तिरिन्त कर दो नाये विश्वके सीतर उनके प्रानंतायक स्वीकार किने नायें। उन्हें यह समिकार भी होना नाहिए कि वे बसने हानेको किसी न्यायान्त्रमयें सिख कर सकें।

३ जिन कोमोंके पाछ ३ पाँडी उन पंजीवन प्रमायपन हाँ उन्हें जी छंटसम प्रधान फिया थाना चाहिए यह धिळ करनेकी विम्मेदारी उन्होंपर हो कि प्रमावपन वास्तवमें उन्होंके हैं।

- ४ किन क्षेत्रोंके पाछ छान्ति-रक्षा बच्चावेकवाके वनुपरिचय या पृथ्वियाई विभिक्तारियों हारा विचे यमे बनुपरिचय हैं उन्हें भी छरळान निक्रमा नाहिए।
- ५ [इस्टे कोई बहुस नहीं कि] परीक्षा बैसी हो किन्तु बिन क्रोमोंने बोस्टिय बैस्सिक गोम्मता है जर्ने मुरोमीब प्रवासियोंकी मीति ही स्वतन्त्रता होती बाहिए।

६ कुछ ऐसे प्रावंगायल थी हिये जा रहे हैं जिनका निर्मेश की चैमनेने बजी नहीं किया है या जिन्हें स्वातंने नामंत्रर कर दिया है। इनका अस्तिय निर्मेश स्वातात्वयमें होता चाहिए।

हु चार अपू कर्युरत नाम्पुर कर रिचा है । हरणां बारणां राज्य विश्वास्त्र बारी मानुसूर के कहा चा कि एवियाई बारितिस्त्रमं बारियाकों को मिकार दिये परे हैं जग्ध मिका मानुस्त्र कहा चा कि एवियाई बारितिस्त्रमं बारियाकों के क्या उन बोर्मोकों ब्रोहर दिया है । बार वेश्वीय कि उपर्युक्त मानुक्त के पात के पीड़ी क्या पंत्रीयन प्रमाणक में मानुक्त स्वाप्त के स्वाप्त है । बार प्रमाणक स्वाप्त के स्वाप

मधी यह बतानेकी कावस्थकता नहीं है कि एशियाई सविनियमके कलार्यत सरकारियों-को संख्या प्राप्त है क्योंकि सान्तिरका सम्मादेशके अनुसार उन्हें अनुमतिएक समीतक नहीं दिने गर्ने हैं। आपकी दिवायलों तथा प्रवासी-प्रतिकृषक अधिनियमके कारण हाथ ही में अनुमृति पत्रोंका दिया जाना बन्द किया गया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वापका मंसा यह कमी नहीं रहा होगा कि वो क्षेत्र अब भी उपनिवेद्यसं बाहर हैं और जिन्हें निर्मिश्वाद स्परे पुराना विवासी सिद्ध किया था सकता है उनके बावोंचर विवास म किया वावे। सरवास्योंकी परिभाषा तथा संबंधि-निर्धारण हो चानेसे सम्मानित चाकसानीचा मध बर हो बाता है।

मेरा सापसे अनरोव है कि आप मास्तीयोंकी उस महान सेवाको स्वीकार करें जो उन्होंने भीषण कठिताइयोंके बावजूद कपनी बेंग्डियोंके निधान दैकर की है। बाप क्रूपमा यह मीर स्वीकार करें कि समाबके उस जायने जो महाँका व्यविवासी है सेहिमिक तथा सम्पत्ति वियम्ब योम्प्रदार्थेके मानकेमें समझोठेकी सर्वी सम्बन्धी-भाराका काम नहीं उठाया। इसके पीछे नंदा यह वा कि मविष्यमें कानवाके योड़े-स कोगोंको संरक्षण निम्न करे और यह प्रकट हो बने कि एस्पिशहरों में खासीनतानी विव इस सम्बन्धा प्रयोग कर सन् ती फिटनी क्षत्रवा है। क्रेकिन में यह मी कह दें कि वहाँतक में समझता है वह उनकी इतरी करासे परी पिनाका हो सकती है तब वे बाध्य करनेवाकी कोई धर्त स्वीकार नहीं करेंबे। इसका मर्गिमान वह है कि बजान वा इसी प्रकारकी कोई बीर वस्त मनोव्यक्तका वाधार मन हो किन्द्र जाति या रंगन हो।

उपनिषेष्टिमाँ द्वारा स्वापित यह महान विद्वान्त स्वीकार कर किया यमा है कि महिप्ययें एक्सियाई प्रवासको उन्हों कोगॉवंड सीमित एका जामें किनक पास ऊँके दर्वेडी देशकिक गोमाता हो। फिला को सोगा देखर्गे खुनेके व्यवकारी हैं व इस कृटिक प्रतिबन्धको स्वीकार नामा वर्ग । प्रमुख मान प्रचान का प्रचान के प्

करनेते पहले मूख दिखा देंगे।

मेंने विदिस भारतीय सबकी समितिको सुचित कर दिया है कि बापने मामतेको मायामी एप्टाइमें तब करतका निविष्ठ स्थान विषय है। बदा एमितिने मुझे बविकार दिया है कि म इस वीष इलकामोंका वालिस करना स्थमित रहाँ।

> वापका सक्कर मी० क० मांधी

बन्दरक ने सी समद्रस **चिटोरिया** 

> इंडिया ऑफिस व्युडिसियक और पम्मिक रैकर्स (२८९६/ ८) इस्त्रविक्ति रक्तरी मंदेशी प्रतिकी फोरो-मध्य (एस एन ४८२७/श) से श्री।

१ रेप्सि बन्द ६ १४ २२८ २३६ ।

र, के इक्ताओं रह जुद्द (९०८ को दाविक दिने को ने 1

## १६८- प्रापनापत्र द्रान्सवाल विधानसभाको'

ओहामिसवर्षे जून १५, १९ ८

सेवार्में मानतीय बच्चाब महोदय तथा खदस्यगण ट्रान्धवासकी सम्मान्य विवानसभा प्रिटोरिया

ट्रान्सवाकके ब्रिटिया मारतीय समके अध्यक्षको हैसियतसे ईसप मियाँका प्रार्थनापण स्वितन मिषेदन है कि

- (१) प्रार्थीने उपनिवेशके स्वर्ध कानूनका संखीयन चाहनेवासे विषेत्रककें यो जमी हार्कों परकारी सबट में प्रकाशित किया गया है वस्क ३ १४ ११३ ११४ १२७ बीट १२८ को आर्थककी आकरास था है।
- (२) प्रार्थी न प्रवापुर्वक निषेत्रत करात है कि उपर्युक्त बच्चेकि परिवासनकम यदि वे इस सम्मान्य स्वत हारा स्वीकृत कर किये गये हाम्यवाचर्ने वसे हुए विदिस मार्कीमॉ-पर वर्तमान स्वयं कानुकं अन्तर्वत अधिकात निर्वोध्यतानिक श्रीक नम्मीर निर्वोद्धाता क्ष्य वार्तिनी तीर इस प्रवार एक सानिक्षिय और विविचारी समझे बानेबाके समावके किए मार्क स्वति और इस प्रवार बात बात्रामा।
- (६) प्राची इस सम्मान्य श्वरतका प्यान इस स्थानिकमें एहनेवाके विटिश नारपीयोंकी नीचे किसी हुई कुछ बास आपत्तियोंकी बोद आहुन्द करलेका साह्य करता है
  - - (क) प्राचीकी निमझ सन्मतिके बनुसार बनपढ़ गीने की परिमाणाका मंधा भारतीय गुनारोंको निकासतमें तैयार किये गने तथा बहुति आसाठ किय गने

रं पर २०-६-२१०८ के इंडियन ओपिनियमने "शृनसम्बन्धि समूनः विदेश यासीसँका सिरोध" वीचेस्ट मसमित हुना या ।

पने लर्ने धनुस्थे व्यवस्थी बर्जीय कि ऐकि ग्रीकि २ ।

१ रेकिर "राव कान्द्रिय-शक्तिको पुरव १९१-९४ वी ।

सानकी छड़सं भी बतन या माभूपवादि निर्मित करनका पत्था प्रधानमे रोकनका है। निवेदन है कि सम्बद्ध सुनारिक हकमें यह एक बास्त्र कठिनाई सिद्ध होगी।

(ग) रंगदार मोगापर कानूनकी सामान्य निषयक पाराएँ ता भाग होती ही है जनकी सीमातक कच्चे सोनके व्यापारके सम्बन्धमें भूक कानुनको मी सपावत रहने दिया गया है। इसका बनिप्राय यह हवा कि इस प्रकारके अपराधांमें रेस्बार कोनोंकी प्रवृत्ति मरेखाइन्त मधिक है, जबकि प्रार्थी संबद्धी विश्वम सम्मतिमें प्रकृतिक क्रिक्स भारतीमोंका मामला है, बस्तस्थिति इसके विपरीत है।

(प) प्रार्थी यह बाबा करनेका साहस करता है कि समिनियमका सब्द १२७ मुस्पट रूपसे किया थया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मंग्रा इस अधिनियमके शन्तर्गत बिटिश मारतीयों द्वारा कोई त्री अधिकार प्राप्त करनपट पूरा निर्मेश जवाना है। उसी खण्डके बन्तर्वत यह व्यवस्था भी की गई है कि किसे सक्के पूर्व जिन छोपोंका जो-कुछ अधिकार प्राप्त में उनको वे किसी एएसर स्मान्तिके नाम इस्तान्तरित नहीं कर सकते और न उन्हें दिकमी तौरपर ही दे शक्ते हैं।

नाम हराजाराज्य नहां मह तिपम प्रदासतित विविधितमको प्रमारतः मुतक्रम्यो बनाता है। (३) क्षम्य १२८ का मधा यह है कि कुछ चौपित लेगान उदाहरलाई पूरे विटबार्टर्नरेंड क्रिक्नें वहे हुए विटिल मारतीयोंको समियाय क्रमस पुणक रखा मान और यदि उसे इस सम्मान्त सदमकी स्वीकृति मिक बई, तो बिटिश शासीसेक एक बहुत बढ़े भावका उपनिवेशमें पहना तक ससम्बद्ध हो जायगा। प्रामी इस सम्मान्य स्वनको स्मरन कराना नाइवा है कि ट्रान्सवाक्में पहनेवाले वनिकास विदिध मारतीय वपर्यक्त क्षेत्रोंमें ही है जबकि बिटिय भारतीयोंको बनिवार्य क्यांसे पुरक रखे सामे और बुक हो बालेपर उत्पर जुर्माता ठाँके बामका विद्याल करमान निर्मोस्टलाओंको अप्रत्यक्ष सामनों हारा प्रत्यक्ष कमसे कामम रखना है। प्राची संच इस नियोग्यसाका बराबर विरोध करता सामा है।

(४) प्राचीं मह वावा करनेका धाहत करता है कि चूँकि ये बाराएँ जाति और वर्ष-मेदपर बामारित है इसकिए उनसे बिटिय माखीय समारको क्यी थी सन्तोप प्राप्त नहीं प्रदर्श बाधान्य है रहाकर उनके मान्यक ना आज प्राप्त का ना वा ज्यान का वा ज्यान आज तहा हुँ। रुक्ता : इसके बादिरिक्त इस प्रकारके मेर्स्साव उस समाव्यद्र विक्रका प्रतिनिधित्त करतेका सीमाप्य प्रार्थीको सिका है बकारक ही ऑकन सारीसित करते हैं स्वॉक्ति हे हुएस वासक्य पौरे उपिनिविधियोंके विकर्षे विद्या भारतीयोंके प्रति युवा और विरस्कारके मास वित-बार्य क्पते मरे बिना नहीं रह सकते और इस प्रकारत इन दोनों जातिस्थे श्रीण स्थित सबमान स्वापित होनके मार्वमें दुर्वाम्यवस को कठिनाहर्या मौजूद हैं, उत्तें वृद्धि होती है।

 (५) प्राचींनी दिशम सम्मतिमें उपर्वृत्त प्रतिवन्तांत प्रवस्तवम स्पष्टतया विद्वितः (२) प्राचाना राज्य वार्ताका व

अनेक वर्रमान अविकारों और सम्मानसं विवत हो बाते हैं।

(६) प्राची सम्मान्य सदलको इस बातका थी स्थरण कराता है कि ट्रान्सवाबमें बसी हुई हिटिय मारतीय अनतायर बीर मधिक निर्माणताएँ कारलेका एक यह होना कि भारतामें रहनेकाने समारहेक करोही प्रवासकोके सनमें मरे करूता बीर सन्तापके मार बीर बी प्रमु हो चर्ठमे।

सम्पूर्ण यांची वाकसव

(७) अठएन प्राणी नामाण्यूर्यक प्रानंता करता है कि यह सम्माग्य सरन उपर्युक्त तवादीओं को अस्तीकृत कर देनेकी अपना अन्य किसी प्रकारकी राह्य जिसे सरत उपित समारे देनेकी क्या करे। और इस नाकम्याके किस्स करवादि करवादि।

> ईसप इस्माइस्ट मियाँ [अध्यक्ष विटिच भारतीय सव]

प्रिटोरिया विवानसमा जार्काइन्स एया ककोनियक बॉफिस रेकबीर २९१/१६२ से ।

# १६९ प्रार्थनापत्र दान्सवास विवाससभाको

जोहानिश्ववर्ग जन १५. १९. ८

सेवामें माननीम बच्चस जीर स्वस्थान टूल्सवास विद्यालसमा मितोरियां

द्राल्डवाक्कं बिटिस भारतीय संगक्ते वस्यककी हैसियतसे देशप इस्माहल मिर्वाका प्रार्थनाथम

स्वितम निवेदन है कि

w

१ इस जनिवेसके सरकारी नवड में हाक हो में प्रकाशित नवरनाधिका प्रधानने सन्त्रमित कानूनका एकोकरण नीर संस्थानन करनेकी वृध्यित प्रस्तुत विवसकके संस्थ ६८ ९३ ९४ और १७१को बागक प्रार्थीन पहुरी विल्लास एका है।

२ आएके प्राथिको एक राममें मंदि यह सम्मान्य स्वर्ग विशेषकके वन कार्योको मान्यसा प्रवान करता है तो वे द्वारणनाक निवादी विशिष्ठ मारसीय समापको नारी करिनाई और हानिमें तक देने वर्गक धारिप्रीयम और विशिष्पारी मानरिकांको वरवाद कर शासेने और किन्ते की मारसीय परिचारोको किस्सानिक कर देवे।

अन्यका प्राची बृहतापुर्वक यह कहुनेका खाहुत करता है कि चूँकि विधेयक से सक्त प्रवाति और वर्गक नेविश्त कार्याति हैं इसिंच्यु ने विदिध भारतीय समावकों कभी सुन्ताम तहाँ है एकते। इसके एकता नहाँ के एकते। इसके एकता नहाँ के एकता नहा

् ना द्वित्य बोरिनिकारे "अन्तरक करताकित प्रतिस्त विकार विदेश करातिस्त करीत

श्रीकेले अध्यक्ति एक था ।

प्रति मृत्या और उपहासके मान पैवा होंने और वस सप्त वन वोलों समाजेकि नीपमें सब्भावके निर्माणके रास्तर्में दुर्मान्यवस जो फठिनाइमी मौनूब हैं ने बढ़ेंगी।

भ सापके प्राचीकी नम राममें विभेनकके पूर्वोक्त नियमीपर इस आभारणर सम्भीर सापत्ति की वा सकती है कि वे उनकी स्वतन्त्रतागर, विनयर कि वे कायू किये वारेसे कन्यत कमाठे हैं। कारण इन नियमीके द्वारा नयरमाधिकार्योको निम्निवित कार्य करनकी सत्ता देनेका प्रसन्त किया वा रहा है

- (५) एधिमाइसोंके पुनन्करणकी बौर इंड तरह विटिस मारतीमोंको अध्य बसानक च्छ छिद्यालको पुनन्स्यापनाकी विश्वका यह श्रंच बनातार विरोध करता बासा है।
- (ब) को प्रभावित होंगे उनकी मुन्याका विकार किये विना और उन्हें उतनी हो कीनती तथा मुन्यावनक दूधरी बयह देनेका बास्तावन विये विना एक्पियास्पेके मौजूरा बाबार कन्य करनेकी (वैद्या कि अन्यान्य करन बासानीये देश करना है, मून्यानिककी यह बतिविक्तता सिर्धित पार्यागाँकी स्वायी और महोपित जीवन-व्यवित्ये तथा उनके हारा स्थायी और पत्रके निवास-यह बड़े करनेमें मी नियम्बेह करनेसा जारिकात करेगी)।
- (व) अनुक प्रकारके परवाने विनमें केंग्रेयाओं और बोमचेनाओं परवाने ती सामित हैं वेनेंद्रे ममनाने तीपर इनकार करनेकी। विन्हें परवाना देनेंद्र इनकार किया बादेया जह नारपालिकारों निर्मयंके विकास वर्षीक करनेका में बाविकार कार्यों होता है। उन्हें सामचारीयों केंद्रेयाओं केंद्रेयाओं बोट्येयाओं बाविकार विकास क्षार्य विवास कार्यों केंद्रेयाओं बाविकार विकास कार्यों है। वो परवाने इस अधिया निरम्यके बाव्यंग्य मते हैं उन्हें इस विवास कार्यों कार्यों की मत्रियं सम्बाद कार्यों कार्यों

(६) ऐंडे बच्चों बीर व्यवसायींका निर्वेष करनेकी चिनसे किटिस भारतीय सर्वेमा सिंहण्डर होंगे: उन्हें न दी इनके किए परवाने विये जायेंगे और न नीकरी ही बी बायेंगी: इस दरड उनके प्रामाणिक जीविका कमानके सावन सीमिट कर दिसे बायेंगे.

- वासमा। इत तर्य कार सामान्य सारा-सामान्य प्राप्त कार्या आपना । (क) एक्स केक-पूर्वा और यह बारप्तवाले विदिश्य सारामीको में नगर पाक्किको द्वार-पाक्षिकों में सारा प्राप्त कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्य
- (५) आपके प्रार्थीको नम रायमें पूर्णका प्रकारक बन्नक स्पटक विटिस प्राध्यायोको कर्या कोई मिनकार प्रधान नहीं करते उक्तरे वे उन्हें जनके अनेक विद्यमान विभिक्तारों और प्राप्त सम्मानस विचल करते हैं।
- (६) आएका प्राची इस सम्माग्य स्थानको इत बातको याद विधानका साहस करता है कि द्वारावताको भारतीय बाबसीयर और विधान निर्माचताओका कारा जाता समाहकी पारत्यतात प्रजाके कार्यो कोवाले भारते विधान स्रोम और कट्साके मानको बहुत ज्यादा रहा कर देगा।

सम्पूर्ण गांची वास्पव

(७) इतिकर बायका प्राची सिनय प्राचेना करता है कि यह सम्मान्य सदन विशेषक्रकी उपर्युक्त काराबीको बल्लीकार करनेकी मा कोई हुस्यौ छहत को उसे जलित प्रतीत हैं। देनेकी कृता करे। बार उसके इस कार्यके किया सादि।

> ईसप इस्माइस मिर्मी [बम्पस विटिश मारतीय संव]

[अयेजीसे] श्रीकेपन औषितियन २०—६⊶१९ ८

844

## १७० जोहानिसबर्गकी चिटठी

रिवशार [बून १४ १९ ८] खनरक स्थट्छ

समझीतेका बन्त रोज-रोज नजबीक बाता हुना बान पहता है। फिर भी परिस्थिति ऐसी मनेबार हो भी है कि में बाज भी कुछ क्लिय रहा हूँ छपनेतक वह सबका-सब रह हो बारों मा सबका-सब सही उत्तरे यह समझ है।

क्षणकारण विशासिक क्षण वाला कर स्था निया कानून हो रह होगा और प्रवासी प्रक्ति करक कानूनमें करकार किया चायेगा निन्तु क्षिमहाल उन्हें अपन कानून वनावेवालींसे निकता है। इतिस्य उन्होंने एक संस्ताह तक वक्नोंकी समाह वी और कहा कि विदिध भारतीय संघ समाह भारतीयांकी आप वहां वील सकता उन्हें कुछ भारतीयों हास कानून बनाने रखनके सिर प्रान्तेत्त्व विशास है।

२. स्ट शाम्य वर्ग है।

<sup>्</sup> दिश् "सा: सम्बंध कालाडों" सा शहर ०० ।

<sup>्</sup>र रेपिर "प्रार्थनारः शुक्ताक सर्वेष्य मात्रकाक्षी" एव व् १०४ और देश क्रियं दना संपीर्थक इक्टन्यमेंक क्रिये १६ १०५ और १ १-००।

वयो दित ११ वने [शिंदण भारतीय संबकी] समितिकी नैठक हुई। स्वामें मह प्रत्याय हुआ हि एक हुनते तक प्रतीक्षा की जाने। नैठकमें अध्यक्ष भी र्वेषण मियो और अन्य पहुतन्ते भारतीय नगरिनत ने। एतक बीतिरक्त यह प्रत्याय हुआ कि यदि जारक राज्यकी ओरते बरितम जनाव पिने को चीनगरको सारे भारतीय साहरने मनरींते भी भूकाचे जाने और समा करके यह स्वयूप जाहिर कर दिना जाने।

## रमद्यप्रे प्र

वैठको बाद जनरस रमद्वको थी यांधीने निम्नासिधित पत्र पिया। । इसरके पत्रने जनरस राज्यको ची कहा थना है उठानेसे क्विता विक्र धनेना, मह सनावको हिम्नवरर निर्मर है।

ब्यगर [पूर १६, १९०८]

विश्वायतमं कानुमनर चर्चा

भावके अधवारमें वारको धवर है कि विकायकों हव प्रशास्त्र पर्यो हो रही है। हक दिवा देवा वार भी है कि पूनी कानून पर कालेको बाव एव हो नहें दें और भारतमें प्रितियों भावों नहें हैं जिनका काम प्रशासी भाष्टीयों के सीमकारों की रसा करना है। हव विवयमें पर रिपर्ट वाभीमाने [एक प्रस्तका] बपूछ जनाव दिया और कहा कि पृष्टियोई कानूनों पूपार होना। हविन्यु कानून एव नहीं दिवा वार्येगा। में रवर्ष हुं जयामको महस्त्रपूर्व नहीं मात्रता। में रवर्ष हुं जयामको महस्त्रपूर्व नहीं मात्रता।

करारे वारका वारोज हो मह है कि वालाबक्की लड़ाईकी वहें बहुदे पत्नी वहें है और उचका रेन दिनोदिन निवादता जा रहा है। इसके विकास यह अर्थ भी स्पन्त होता है कि भी रिच विकासकों जहां भी चैन नहीं केंग्रे और अपना काम करते पने जात है।

#### 'पिटोसिंग न्यून्'

पिदोरिमा स्वूच वे सिया है

हमें पबर भिन्नी है कि पनरक रमद्वाने भी नीयों को यो पचन दिया है पहाड़े पूर्वानिक कानून एवं हो जानेना और रोज्याना पंत्रीमण मनाधी कानूनके सक्तांद्व नेथ बात आनेना। इक्क शांच बकास्तरों संगीच करनेकी कर्त भी चारियक कर की जानगी। इस प्रकारक में गुमार करी सरकारकी सुपनगरर किने बातेंगे।

जपर्देम्य समापार पनिर्मे समा है। इसपर टिप्पणी देते हुए पत्रके सम्पादक निवास दें

पननेरके भाषवामें व्यवसादयोके बारेमें बोहा क्यूकर पशुराहकी महे है। हम पूर्वत क्यू जो क्यू पूक्ष है उसके मुलाविक सरकार पूरी तथा हार वही है। रेक्प्यना पेनीवन वेष किया वापेणा केवल दशना हो नहीं वहिक एपिनादे कानून रह होता भीर नवामों अभिनियममें परिवर्तन होता। उन्तिनीय-विषय हार वन्तु कानून रह

र शत्रा मनुसार करी जूनी दिशा था दहा है । मूच मंत्रियों दत्रह ब्युद्धारह किय है हिम " एतः अस्ता इस्तवदों" इत्र १८१-८३ । करना चाहते हैं। इसक्रिए हम भी गांचीको सक्राह बैदो है कि वे फिरसे सत्यागहकी लवाई सक न करें। यह स्पष्ट है कि जबार बसमें भारतीय समावके अबसे मिन है।

सर सॉर्स केंग्न

संसदमें मायण करते हुए सर वॉर्थ फोरार इस करत बोसे

44

प्रमविनावी वर्क संस्कारसे कहता है कि वह हमारे साथ समझौता कर ल । ऐसा करनंके किए जनाहरण हैं। जब एधियाई कायरेके बारेमें सरकारको कट हवा मा तब जसने प्रगतिकाकी क्ष्मकी महक की की: । भारतीय समाजके बारमें की-कुछ हुबा है, सी हम जानते हैं। धरकारने भारतीय समाजके बारेमें वो कुछ किया वैसा पिसमें सिपाहिनोंके प्रति क्यों नहीं करती? क्या वह पश्चिमके प्रति भारतीयसि नी बच बकाद करेगा?

इस ठएड सभी स्थानॉपर सत्याप्रहियाँका उदाहरण दिया जाता है। इसी तरह संसक्षकारको राजको नटिव अपनेयसं-सोसाइटी यें बात निककी और मारतीय सत्यासका उदाहरच दिया थया।

# व्यक्तिस्तान <sup>६</sup>

फिलहाल मह सगदा बाल हुवा जाल पड़ता है। टाउन स्वार्ककी ओरसे टाविफोन पर बाबर सिकी है कि कहिस्तानमें मुख्यमानोके सिवा बन्य मुबें नहीं बचनायं जायंग। नवर परिपदकी मोरसे बजीतक कियात जवाब नहीं मिछा है।

#### शाहचीका मामधा

धाइनी तथा मीका बक्कका भागका सुकतारको था। किन्तु भी जॉर्डनकी बदास्पर्ने क्षमा व्यस्त्रताओं के कारण यह २४ जुनतक मृत्यवी कर दिया गया है। यी जॉर्डनने इस मामनेक बारेमें बहा कि उनके पास गुगमान कमकीका पर बाया है और ऐसे पत्रोंका उत्पर कोई बनार होनेतान नहीं है। जन्म महोस्थाने कहा कि गुम्ताम पन किस्तरोसीको हमाप्ते पुनौदो है। साहनीके बकीस भी बात विश्वेतनों कहा कि निरस्तरोह यह पन उनके मुनस्तरकर्या संपन्नेत महो किसा मार्थ है। सम्मानना यह है कि पन क्यिनेवाका पठानोंने से ही कोई क्षाक्रित होता। कुछ भी हो गुथनाम पत्र किहना बहुत संराय बात है और वह कमनीर समाजकी निशानी है। यदि यह दिप्पणी गुमनाम पत्र कियानेवालेकी दिये तो उदे स्मरण रक्षता चाहिए कि इससे मारतीय समाजपर कर्कक लगता है।

## परेक्सरस्टर्भ एक ज्यादती

सैयह महम्मत नामक एक भारतीय पिछले हुफ्ते हर्बनशे बापस माथे। उनके पास स्तकस्या पत्रीयनक प्रार्थनायमकी गर्रेच भी। उत्तपर मंगठकी छाप न होनके कारक उन्हें

र देखिन जीहानिस्तर्गेची विद्वी " एक वृद्ध-९ । र. द्वेदिक "बोदामिसकाँची निर्दा" एव २६५२७ ।

 ग्रामीचर मिन्द्रेर नंदें कडी कराक्यमें गहरी कारीरिक बीट पुरुष्मेकी क्लेमना हेने और इस्ते अधिकार हैश विदेश हरण करनेहा नविदेश स्थाना परा या । शुस्ताम विद्वी वस सहसही मानी भी थी। सहन ग्रांकरेड्डो भारती दी नी कि वरि वर अनिपूर्वीत विकाद निवंद देशा हो जाडी हत्या वर बाली व्यवेदी ।

प्रोत्तवारत्यमं उतार विचा पया। कार्योरक कमराजने १ पीडकी बयानत यन की किन्यू सामेरक पात के वानवर बयानजगर कोज़ना १ जनकार कर विचा पदा। किन्यू तीन कर कर उन्हें तीन विन तक वच्चे पहना वहां और वायमें कुरकारा मिता। किन्यू तीन दिन स्वव पर कार्यो हुई, इसके विद्य कीन दिम्मसार है। यह परन बनी पारतियोगर कार्यू होता है। इसका पीडा और बरक राशना वी यह है कि वारतीयोंकी प्रतिप्रधानी ननना चाहिए। और अपने कार्योची सहचनने विकास वायम उन्होंनी पारतीयमा हम्म है। यदि पुत्ता हो । ती प्रदेश कार्योची वाजा करायाचार हुवा उन्हों दियों मारतीयमा हम्म है। यदि पुत्ता हो तो यह कह्मसन कमरी उन्होंनी है कि कुम्बाहोंनी कर्न्दाका नेंद्र कर विना कहनी गई। क्वारी।

[पुनरातीस] संस्थित सोविध्यत २०-

इंडियन बोरिनियन २००५-१९ ८

१७१ तार उपनिवेश समिषके निजी सचिवको

[बोद्यानिसंबर्ष जून १९, १९ ८]

[उपनिषेख समित्रके निनी समित्र जिटोरिया ]

Ęİ

[मांची]

मानी गोर्क इत्ताच ऐंगे क्यि मूल जंदगी मधनिवेदी पीटो-नफक (एस एन ४८२८) स ।

# १७२ नेठासमें हत्याओंका कारण बया है?

प्राणीमीकी हराक विषयमें हमारे देखकों बादय एक व्यक्तन मृथित किया है कि इन हरासकार कारण है प्राणीमीमें देखा हमा व्यक्तियार। उस केमकता बहुता है कि विषया हमा वह ते एक हो यो बहुत मुन्तियार के विषय हमा बाद देखा हो यो बहुत मुन्तियार के विषय हमा वह ते कि हो यो बहुत मुन्तियार के विषय हमा वह ते कि हमाण यह तेक वो नुन्त करनमें के वे हैं अपना में नृत्य कारण वर्ष हैं उनके हमाने गुर्व मके। उन्हें अपनार पहलका मान भी केन हो मकता है। किन्नू कि मो भी प्रत्य अपनारकों पहिले हमाने हमाने कि हमें विषय अपनारकों पहिले हमाने हमाने कि हमाने विषय के विषय हमाने कि हमाने 
र पर स्थानिकस्तिकक निर्मे शिक्ष विशेषिकक नाम विमानिक्षित उत्तर रूपने ०-८ स्त्र इमारो मया न्या या "क्या बार इसा स्वाह भी सामुश पन सिम्मीक कि मुनस्तर रूपने एक ए-४ स्वे सिर्मे स्थानी मा सुने।"

2. Blue "Breed steel" go ball-of 1

राह केरले अकार्यांकी समय कर कर कर

हम अपने अवपूर्णीकी तुष्ता कहै बार नीरीके अवपूर्णीके साथ करते हैं और धव हमें यह मामूम होता है कि नोरोमें बैधे ही जवपूर्ण हूँ तो हम अपने अवपूर्णाकी परवाह नहीं करते। इस बातव हमारो हीतता अवधित होती है। इसका तो यह वर्ष हुआ कि हम मोरीको अपनेसे बक्कर मानते है बीर मह बोजते हैं कि जगने सब्यूज सीमापर प्रोच करें हैं। सातवामों गोरे हमते बक्कर हैं ऐसा विशेष कराये बेसनेमें नहीं बाता और हममें उनकी बरेसा जिल्क पम नहीं का सकते थी थी नहीं हैं।

चुकि मोरे व्यक्तिमारी हैं, इसकिए इस भी हों इससे अभिक बुस निवार हुस्स नहीं हो सकता। उनमें इक्क भीर तरहका व्यक्तिमार है तथा उनके वर्ग-स्थितक तथा क्या सुवारक

वनमेरी यह क्षीम भी हटानेका अवस्य कर रहे हैं।

बोरें बो-नुष्ठ करते हैं हो करें। परन्तु यह हमारे किए सम्मय नहीं है। हम बहुट मिरो हुई शुक्तमें हैं। हमें बचने करार चन्ना है। श्विष्ट हमें बहुट मिर्फ साहकों बहुटत है। यह तो स्वय्ट नियम मतोत होता है कि बिच समायों म्हिमिश्चर वह बाता है वह समाय दिनोहिन श्लीच होता माता है। श्विष्टर तबन मार्फीनोकों यह बात बच्ची तरह साममें एकती चाहिए।

बोरोंकी बरावरी करने समय हम यह देवते हैं कि उनमें बहुम्पर्य-अपकॉकी स्थापना होती है। उनके पाररी तक्वीकी महक्कीये रोकनेका प्रस्तक करते हैं। कनके प्रस्तकी महक्कीय महत्तक कर रही हैं। वहनके प्रस्तकी महित्तक हो। किया महत्तक कर रही हैं यह बात हम जातत है। किया में बारेक दिना उपनिवसमें तथा ट्राम्यकांकों रेपाँड भी मायर अंदेक मुक्कीको यह सब जात है रहे हैं। हम स्थापनी में देवते करने किया हम कार्य हैं। हम स्थापनी में देवते करने किया प्रस्तक हो। हम स्थापनी महत्तक प्रस्तिक निर्माण स्थापनी 
[नुजयतीये] इंडियन जीपनियन २०-६-१९ ८

#### १७३ केपके भारतीयोंके सम्बन्धमें कानुम

केरकी संबदका अभिनेशन ही पहा है। केरमें प्रवास सम्बन्ध कानून और व्यापार सम्बन्धे कानून कप्यायपूर्व हैं। इस सम्बन्धों केरके बारतीयोंका व्याप प्राप्त कपना निवान बासान है स्थ्य उनिनेशोंके यारतीयोंको वह उत्तवा बासान नहीं है प्याप्ति कपन बारतीयांकी मता-सकता है। अन्नात मत्त्र किस्सा नाये तो इन पीनां कानूनोंकों परिवर्तन कराया था स्थ्या है। अन्नात-सम्बन्धा कानून दिस 'पत्रर्थ' में मक्तियत हुना है। उद्यक्ते कर्त यदे एती हैं विश्व पूर्व करना मुख्यिक होगा। उत्तका विरोध करना क्षेत्रक यारतीयोंका कर्तान है। वही वाद व्यापाधिक परवानीय सम्बन्धिक समुख्य करना क्षेत्रक मराविध्य सम्बन्ध विश्व क्षाप्ति कान्यायांकी करने क्षाप्ति करना क्षेत्रक स्थापाधिक परवानीय सम्बन्ध करने हैं। वही क्षाप्ति करना क्षाप्त प्राप्त प्राप्ति है। स्थापाधिक परवानीय क्षाप्त क्षाप्ति करना क्षाप्त क्षाप्त प्राप्ति है। स्थापाधिक निवान होने हों। राजकीय क्ष्य हर क्षाप्तक क्षित्र [स्थापाधिक क्षेत्र स्थापाधिक। स्थापाधिक हरा पूर्व है। स्थापाधिक स्य

र मुच्ने कडी यक सम्बद्धीक पहान्दर्शी भारता।

चित्रियों पहना चाहते हीं तो हुयें राजकीय अध्यादार सहते होंगे। वीचित्र पहनके किए गरना सावस्मक है। सविकार प्राप्त करनेके किए नर्दोच्य पूरा करना होता है।

[पूजरावीचे]

इंडियन मोपिनियम, २०-१-१९ ८

# १७४ कोहानिसवर्गमें एक कीसि-स्तम्म

हुनने स्पने सावके अकडे साथ जोहानिसवर्षमें निर्मात एक कीटिन्स्टम्मक विव परि सिप्टक कममें दिवे हैं। यह राज्य बोनर युद्धक बन्तमें सार्वजनिक वनेसे बनाया गया था। सारे विक्रण नाक्तिमार्च पार्यामोको कीर्तिकी न्युतिकी विन्यहरूक यह एक ही निकाती है।

स्तानका पहुंबा विश्व नवरीक्षत्र किया क्या है और उसमें स्तामके उत्तर स्थित हुआ क्षेत्र दिवादें हेता है। हुउछ विश्व स्थान्य तथा उसके बाधरायकी बगहने दृश्यको स्थल करता है। उससे यह भी बाहिर हो बाता है कि स्थानको स्थापना कुछ जैसी बगहरर की यह

है। उससे दूर जो सरहब विकाद पहली है वह सर वॉर्न फेरारके बताँकी है।

स्तम्पका निर्माण क्षार्ट हुए पालपीको तीनेंग्रेड लोड़कर किया गया है। उसके बाधरास कोईको कोंग्रेड गाड़ क्ला मैं नई है निकड़े उत्तर को हुए संकारमारार केंक्सि तैनकों कोंड त्याय न करे। यह स्त्रम बोहानिक्यकोंको कॉक्सरोकरी (हवाको लियोरी मारिके धारतिस् स्मानित्य नार्टोको जोच करणनाक दिवाल) के बाद काराया गया है। इस प्रकार यह बोहानिस् नर्के उन्ने की श्रीकर कम तथा है। यह सक कोचीक संपत्रित प्रकार काराया है।

स्तानको पूर्वी वानुषर एक प्रकेष संवदस्यरकी वही परिवापर निल्लिकित केन्न है १८९६ से १९ २की वनविमें बिजन व्यक्तिकाकी युद्ध-मृत्तिपर नीरविद्य प्रतेनके विदिश्य व्यक्तियों स्त्रण प्रतिकारियों व्यक्तिकारियों क्ष्म प्रतिकारियों क्षम प्रतिकारियों क्रतिकारियों क्षम प्रतिकारियों क्षम प्रतिकारियों क्षम प्रतिकारियों

[पुरावति ]

इंडिफन मोपिक्यन २०-१-१९ ८

# १७५ सर्वोदय [६]

#### रीपतकी नर्चे

इस प्रकार अगुरू बातिमें पैरोका मृतमा सरीरमें रस्तके मृतमे थीता है। रस्त नेमधे दौढ़ रहा है नह या तो स्वास्थ्य अथवा स्वातामका विश्व है या बाद रैया होनेका अवना उदरका सुचक है। सरीरपर रहनेवाली एक प्रकारकी लाखी स्वास्थ्यका क्यान है दुपरे प्रकारकी खाडी सब रोगका चिल्ला हो तकरी है। बौर विश्व प्रकार रस्तका सताव एक स्वातपर हो बानके सरीरको हानि पहुँचती है, उसी प्रकार एक ही बवह मनका बता हो बाता साहिकी हानिका कारण हो बाता करता है।

करपना कीचिए कि वो मल्काह नावके दूट जानके कारण एक बौरान तटपर आ पर्व है। वहाँ उन्हें अपन परिसमधे कम इत्थादि उपवाना पहता है। अगर वे दोनों स्वस्य रख्ते हुए साथ-साथ काम करें हो अच्छा वर बनायेंगे बोत वीतेंने बीर प्रविष्यके किए कुछ बचा होने । इस इसे सच्ची बोध्य कह सक्य हैं। और यदि वे दोनों बच्छी तया काम करें तो चसमें दोनोंका हिस्सा बराबरका होता। वर्षात् उत्पर जो धारत काय हुआ वह यह है कि अपने परिश्वमका फुळ बाँट क्रेनेका हुक उन्हें प्राप्त हुआ। अब मान क्रांतिए कि फुळ समय पश्चात उनमें से एकको असन्तीय हुआ। इसकिए उन्होंने भगीतका हिस्सा-बाट कर किया और हरएक अपने-जपने हिसाबसे अपना-जपना काम करत कवा। शब यह फर्ज सीजिए कि ऐन मौकेपर उनम से एक अस्वस्य हो नमा। ऐसी स्वितिमें वह इसरेको अपनी सहायताके किए बुकामेगा। उस बनसरपर वह बुसरा व्यक्ति कह सकता है कि में आपका इतना काम कर देनके मिए वैदार तो हैं केकिन वर्त मह है कि जब चकरत पड़े तब मेरे किए बाप जी इतना ही करें। भारको मुखे यह किबित रूपमें देना होता कि जितने बंटे में भारका काम क्कें उठने घटे मेरी अमीनपर, जरूरत पहनेपर, बाप काम करेंथे। अब मान सीबिए कि इस रोपोका धैन नहुत दिन बसा और उसे हर अनसरपर उस स्वस्य अनिसके नाम उत्परके सनुसार बचन किसकर देना पड़ा। सब उछ समय शब कि रोवप्रस्त स्पन्ति सन्सा होया उनमें से प्रत्येककी स्पिति क्या होगी? बोनों व्यक्ति गरीब हुए माने आयेंगे। क्यांकि बोमार आदमी रोमप्रस्थापर पड़ा रहा उस बीच उसके कामका साम प्राप्त गर्ही हुआ। स्थरम स्थमित बहुत रपादा काम करनवामा है एसा भी भाग किया जाये तो भी उसने जितना समय इस रोमीकी वभीनपर सनामा उतना उसकी अपनी वमीनपरसं वसा गया इतना तो ठीक ही है। इससिए दोनोंकी को पूँकी होनी चाहिए उसमें कमी हुई।

रतना ही नहीं बरिक बीतोंडा पारस्योंक सम्बन्ध भी बदक पया। बस्तस्य स्वक्ति स्वस्थं स्वक्तिमा बाजी ही गया बीर यह बपना थान केटर ही अपना बनाज पा सकता है। बाद फर्न कीतिए कि उस स्वस्थ स्वक्तित उस बस्तस्य सावीके मिले हुए सरसावेजींडा कामने कार्यका रिवार किया। यदि यह ऐसा करें तो वह पूरी तीरस बाराम कर सकता है— बाज्यों वन सकता है। उसकी सरवीमें बामें यो बीमारीने फुटकारा पानवाले स्वक्तिय कोई पुसर विश्वित बचनों भी से सकता है। इसमें हुछ भैरकानृती हुआ ऐसा कोई नहीं कह सकता। सब स्वर कोई परदेशी बहाँ गर्नुके तो वह देखेगा कि एक व्यक्ति बनवान हो गया है और हुस्सर बीमार पढ़ा है। वह यह भी देखेगा कि एक ऐस-आपन करता हुआ साकसमें पढ़ा रहा है भौर दुस्स मजहरी करते हुए भी तकसीक तक खाह है। गरक सबसे बमा सकेंगे कि दूसरेशे मजहरी करानके हुकका नतीला यह होता है कि बास्तविक बमारे कमी होती है।

इसिन्द्र हम निपन्नाना [गूम्म] हियान क्यांकर कह सकते हैं कि जमुक बारिको प्रकार मानने या न माननेका सामार यह है कि तन वारिक वनको लोक इस्ते यह मान्य किया बारे कि कह वीक्षात को किया निप्ता किया है। जारिको जार इतना वन है हासिन्द्र वह उतनी बनवान है एमा नहीं कहा जा सकता। अपूक व्यक्तिक हासमें अपूक बनका होना या वो अपने ही एमा नहीं कहा जा सकता। अपूक व्यक्तिक हासमें अपूक बनका होना या वो अपने ही एमा नहीं कहा जा सकता है या विचारकार निक्रमत या वो अपने ही पहले किया है या विचारकार कर निक्रमत या वो अपने वीक्षात कर निक्रमत है। यह वा विचार हिए कर करकी चीठि करवा नीति ही नहीं प्रकट करती विकार करपाबितने विचार वा सकतावात यह [भी] गूपित करती है। एक जन पहला होना है विकार जरवात होना समस्य करवा निक्रमत वा वा सकतावात है। इस जन पहला होना है विकार जरवात होना वा स्वयन वा स्वयन वा होना है।

र्मान्य नीति-जनीतिका सवास किये किना वन एकरित करनक नियम नहरकी सानव मनुष्पका विके सहैकार तकट होता है। सस्तेते-सस्त हायोंमें स्वयन्ते सीर महेर्य-सर्प हार्योमें वेचनकी जो प्रति है तमके बरावर इन्हानको लोकन स्वानवानी और कोई चंडन

र भनी नाविका राज्यक्ति करणाती पूर सामेशे पहले गुरुवारे समय साम सामेशा स्थल ।

र. करान्त (रिप्रॉक्ड) विकास करेवा अन्य दिश काराने है ।

रे केटीके चौजर, रीज वादि । ४ मत्र मौर केटीके चौजर को स्थानने बुद्धा किने हे ।

w

नहीं है। सस्तेरे-उस्ते बागोंमें केमा सो बात तो समझमें वाहै। क्षेत्रिन मात्र बटा कैसे रे बाय अमरोके परचात कहियाँकि बात बालेपर जनसे बने बार कीयके सस्ते हो सकते हैं। मचाअसे वहें हुए मकानोंकी हैंटें सस्ती हो सकती हैं। परन्तु इससे यह कहनेका किसीका साहस नहीं होगा कि जाम और भूषाक कोबोके कामके किए थे। महाँगेसे-महाँगा बेचमा तो समसमें था गया परस्त महेंबाई थाई केंग्रे ! रोटीका महत्य बाब बापको बच्छा मिला छेकिन वह दाम नमा बापने मरते हुए आदमीकी जल्तिय कीवी केकर प्राप्त किया ? था यह रोटी आपन किसी ऐसे महावतको यो जो करू जायका सब हुक्य कर केमा? या किसी बाकूको साँगी जो जायका बैक सुटते जा रहा है? यह सम्मल है कि सामद बार इन प्रकामों से एकका सी उत्तर न दे सकें क्योंकि बाप जानते ही नहीं हैं। परन्तु इतना तो नाप बतना ही सकते है कि आपने रोटी प्रक्ति मस्यपर और नीतिके मार्यसे बेची थी या नहीं। उचित स्थामकी श्री किन रचनेकी बकरत है। बापके कामसे किसीको रूच न पहुँचे स्टना ही जान सेना बीर उसीके बनुसार व्यवहार करना बापका कर्तव्य है।

[ गवरातीसे ]

देशिक्स बोधिनियम २०-६-१९ ८

## १७६ तारः जोहानिसर्था कार्यास्यको

<u> प्रिटोशिया</u> बन २२ १९ ८

सेवामें यांधी **जोड**ानिसंबर्ग

मुखाकात वरान्योपननतः। प्रवास-सन्बन्धी संशीवन कठीरः। उससे सैवानिक क्वीटी तुमा पूराने इच प्रमाचपत्र अस्वीकृत। पाँच क्ये बामको बैठक वसाये। अस्वात इंसर मिनीके हक्कतामॉपर हस्ताबार करना से। मेरा स्टेबन के बायें।

मधि

मेंबे यमे वारको मुळ अंत्रेजी प्रविकी फोटी-नक्क (एस एन ४८२९) है।

## १७७ पत्र असवारींको ध

भोहातिसमर्ग भन २२, १९८

एथियाई वारियों और घरकारके बीच होनेवाछ शमधीरेक उपनिषेत-सपिव डाए मग किये वानेके बारोगर्क शक्तमर्थे समाचार-पानेंगे विषय कस्त्रस्थ प्रकाशित हुए हैं। सरकार और एविसाई वारियोंके बीच इस डिकासिकों होनेवाओं वार्तावींक वाजूक होनके कारण अवस्क्र मारकेको बन्न्याचारणके सक्त्र एकना सम्बन्ध गाही हुवा।

बेरके साथ कहना पड़ता है कि वह बावचीत काय एकाएक बीर बावनोप्तानक बंबसे समान्य हो पहें। में क्यंतीपवनक स्वक्रा मंत्रीय उठी क्षक प्रीक्षमाई संमोप्त हो मही बीक्ड स्वस्त सामन्यपर कामु समाक्यर कर रहा हूँ। यनरक स्वस्तु का कारावनक प्रीक्षमां बीकितसको निक्के कारक प्रीक्षमाई कोगोंको पितुक वनपाधिको हागि सहसी पढ़े हैं और बहुत क्यारा मुसीवर्ते — इनमें वो डोसे कार निवाय प्रीक्षमाहर्योका मुक्सत बिटिस प्रीक्षमाई बीपोंका कारावास मी सीमाधिक हैं — कामी पड़ी हैं पर करनेक विश्व राजी है। इससे महरू होता है कि नरक समुद्ध इस बीविनयमको यह करनेका वचन ये बुके से और उसी वचनते कर वी वैने हुए हैं।

परन्तु वे समझीतेका बाह्य कमले पालन करनको राजी में तो साम ही उसकी बास्तिक मानताको तोहना भी चाहते में नमोकि ऐसा तो नहीं कहा मा सकता कि समझीतेके बन्द में ब्राह्म के साम प्रीतिक सन्द में ब्राह्म के साम एपिया हमें की सिंहत उसके भी बर्चर हो बानको भी भीती एपिया है सिंहत कर के साम एपिया के साम एपिया हमें की सिंहत कर साम एपिया के साम प्रात्तिक साम कर साम प्रात्तिक साम कर साम प्रात्तिक 
चस समझीतक मसविदेका गसा यह वा कि निम्नसिबित सैविमीस वानेवासे क्रोम प्रतिविधित प्रवासी माने वार्से

- ऐस एपिनाई निनर्ने प्रवादी प्रविक्षणक समिनियमके हाचा निकारित विश्वनिक सीम्पतार हों।
- (घ) ऐसे एविमाई, बाहूं वे वन्तिवेषके औतर अववा बाहर रहते हीं, जिनके पास १८८५ के कार्युन वे के कलार्युत ऐसे क्य पंजीयन प्रशासन्य हों जिनके सिस् वे व पीड क्या कर पके हैं।
- (प) जन्म एसियाई थी कहाईके वूर्व ट्रान्सवाकके निवासी थे और भी किसी जवाकतके सामने काने पिछल निवासको सिंह कर सकें।

र पर २०-५-२१०८ वे हिंदबन ऑप्टिंगक्समें "मो मंगीक सराम " धीरेको क्या पा । स्ट्र इंदरित एक्टान कम स्वरादेने मो क्यांका हुन था । वेदिन, इस्ट्रास्त्र एक एकम्प वर्ती है । रिपने स्व रुपने पत्र कम सिना चरिकाने पित हो गो । रिपने काल गोन " विशेष व्यापित मेंदर गुरुसक इस्ट्रास रीम कर से कमोंड हुएँ "हो रुप क्रांत्रका " वरिता" या कर हिंदा या । (म) वे एष्टियार मिनके बांचे भी नीमने द्वारा नक्ष्मीकल कर दिये मने हैं। (इन एष्टियारमंकि प्रसारे विकं इतना हो कहा गया है कि उन्हें नाभने उन वालोंकी क्षेत्र स्थानपिकल करा कराने के उन्हें नाभिए और ऐस वालोंका सामिती स्थानपिकल क्षित्र क्षित्र में एसे वालोंका सामिती स्थानपिकल क्षित्र क्षित्र में एसे प्रसार होने पाहिए और ऐस वालोंका सामिती स्थानपिकली हारा न कराया चारें।

इस रामोसर विधार करने और उन्हें स्थायाधिकरणके सुपूर्व करने न कि उपोंचा रतों मान केने की मौकाने दुकराकर बनराक स्मर्द्धार्थ प्रष्ट कर दिया है कि उन्होंनि गिष्क्रिय प्रतिविक्ता सायव समय देशा है। यह मान्योक्त्य किशी मौकाने कारण नहीं मौका हमी एसियादविक में तो कहना महिया कि शासायकों भी व्यवस्थि किए प्रकाश सना मा मा दशके बिद्यादिक ते परिवादकी एसियादै जानाकों व्यवस्थितक उपनिनेषकों एसियादै जानाकों व्यवस्थितक व्यवस्थित हमा हमें प्रतिविक्त व्यवस्थित हमा क्षेत्र कर दिया है। सैने हम कोलीक वर्षने मुंदि एक्सका उपनिक्षेत्र किशी हमा हमा कि निक्त विकादिक स्थापन हमें कि किशी करने से मुंदि एक्सका उपनिक्षेत्र हिया है। किश्रु वास्त्यस्थ तो से प्रतिविक्षेत्र क्षित्रस्था हो है व्यवस्थित स्थापन स्

एश्विमाई क्षेमीकी स्थिति धीषी है। इस मामकेर्य जन्हें नहीं परिस्थिति पून स्वीकार कर केनी चाहित, जो नत चनवरी मामनें उपस्थित थी और उन्हें यह परामक्षे दिया गया है कि दे सपने स्वेचक्यम पंत्रीयन-स्थानची मार्गनापण नापश के थें। जनरस स्महतने उन्हें नापस देनेंदे हरकार कर विचा है। जयर उपनें सलाविशिक्षां मुकाविकां करनेका ताहत होता तो ने मार्मनापत्रीको दिना किसी करिनास्थि बायस कर देते।

क्षत्रमें उनके कुछ नेतामाँका उनके केवासाधियोंके ही बारा मूरी वर्ष भाग-मीटा भागा यह विक्र करना है कि वे सरकारको देशके किए ज्याने ही उत्सुक है कितने अपने केवासीमधीकी नेवाले किए।

अनरक स्मर्ट्यका यह अधिनियम चरकारका अधिनियम होगा और छरकारका अधि नियम गोरे कोलोका — अधिकांश्वर श्रिटिक छोगोंका — अधिनियम होगा। यह मंने अन्ते देखांत्रियोको समाधिका स्वका समझाया तव उनमें दे कम विभागतीक आधिनामें कहा वर्गेरोंका विश्वराध मन करो। उस अधिनियमका रव किया बाता स्वेषका र्योक्तक पूर्व होना बाहिए, न कि बारको। येने उनसे कहा कि ऐसा करना हवारे किए सौरवपूर्व न होता।

१ देखिर "बीधनिसर्कानी विद्वी" वृत्र १५८-५१ । २. देखिर क्यां त. वृत्र १९१-२२ ।

पनरक सम्हाने समझोनें अनुषित उत्तर-कर किया है और मैं यह कहनका साहम करता हूँ कि वे यह नहीं जामते कि वे क्या कर रहे हैं। क्या उत्तरवेशमें रहनवाम महन पनकि उनका यह पूक्त मंत्रा कि अविष्यमें एपियाहर्योक्षे आवजनपर प्रभाषमान्त्री नियानम रखा वार्ष पूरा क्षिया या रहा है, इस स्मितिको भवारा करेंबे?

> सापका सादि मो० **क**० गोंची

[अंग्रेगीस ]

इंडिया बॉस्डिं प्रृडिमिश्च ऐंड पेम्किक रेक्ट्च २८९६√ ८

१७८ ६० आ० द्वि० भा० समितिको लिसे पत्रका क्षश्र'

बून २६ १९ ८

म्पर्भ स्रोपनियपको एड कर देंगे किन्तु उन गर्वोपर जिन्हें में स्वीकार नहीं कर मक्ता। उर्दान वा यह एसी हैं व हैं

इप प्रवासपत्र मान्य न किये जावेने।

पुरस पर्वाक्ष सम्बाधी जिनक शांत शांत्रि-नद्यानध्यान्यक सम्बद्ध दिव सन प्रमाण पत्र नहीं है प्रविष्ट नहीं हो सकत ।

्रो युच्छिक प्रार्थनात्त्र ग्रंब कर दिने वरे हैं उनपर श्यायामधर्मे विचार शंकिया प्राथमा ।

नावना ।

निवर्षे निधा-नम्बन्धे यायशा है उनका शस्य न किया शस्या (स्वदृषका ग्रायल है कि व वनवान अभिनेयवक जनभात संयाध्य क्यार दिय यय है। सरा स्वयान है कि वान गुरी नहीं है)।

्रक्त मार्गेको योजना सम्भव नहीं है परोधि बेरे शवासक इनमें नुमक्रोंदेश भावना नहीं जारी

[अस्तीत]

र्शादा आदित स्पृतिदायन ऐंद्र प्रानिक रेक्ट्ने १७२२/ ८

<sup>े</sup> या ला का दिन प्रणा अभिन्न कारीनाते किन या काहे हु नगुरा, हुन अहे एक अप अस्त नगरभी राजि (असने कारानेंक नगर-प्राते जा नगर है ।

[प्रिटोरिया अन् २२, १९०८]

हमें यह बोबबा करते हुए बोब होता है कि यत कमवरीमें सरकार और कुलावाल-वासी एपियाइपेंकि बीब को समझोता हुआ वा प्रसको थय होनेसे क्वालोके सब प्रयास क्रमण्ड पिक कर प्रे

वपनिषेक्ष-सचिवको सम्रोक्तर भी गांची साथ प्राप्त उनसे निके और उन्होंने भी वर्णिको सरकार द्वारा प्रवासी-सरिकम्बक अविभिन्नमर्गे प्रस्तानित वंबोचनका मतिवश पड़नेको समृतित वे थो। अमरक स्म्युक्त सुखता थी कि सरकार पृक्षियाई पंजीसन अविविधनको एव

करना बाह्यी है।

भी गांचीने अविभिन्नवको पहनेके बाद उपिलेक्ड-विकास से जी और निम्न मुद्दे जाते : (क) इन एविज्ञाहर्जेको विचास किन्होंने अपनी जैपुनिवर्णेको काम देनेके बाद पंजीयनका स्टेक्डमा आपंत्रपत्र रहा का और जिल्हें किन्होंने अपनी जैपुनिवर्णेको काम देनेके बाद पंजीयनका स्टेक्डमा आपंत्रपत्र रही विकास काम त्याप्त किन्हा के विकास काम दिन्य पत्र विकास काम दिन्य काम

विकानसम्बन्धी धूरके वारेले काराल सक्त्रसका तक यह वा कि उनको नृत्व कानुनके कार्यात कोई धूक भारत नहीं है। उन्होंने उन भानतीने दिनको लेककार पंजीवनते हनकार कर दिया पया वा प्रियाही पंजीवकते त्निकंध विकास अध्यक्ति व्याप्त कर दिया। उन्होंने उन एदियाइयोंको जो इस तथा देशके बाहर है की वास्तिक ध्राप्ताकों है या जिनके पात वार्याकों कार्याक वार्याकों है या जिनके पात वार्याकों कार्याकों कार्याकों हो वार्याकों हो वार्याकों हो वार्याकों कार्याकों हो वार्याकों हो हो वार्याकों है वार्य

इनकार कर दिला।

यह मेंड संक्षिप्त मेंड वी और हुने वाजून हुना है कि उपनिवेक-प्रविवने की यांत्रीको यह पूजित किया है कि यहि ये भारतीय सवानके मेताके क्यमें प्रवस्ती-प्रतिकृतक वियेषकों

प्रस्तावित स्त्रोजनको स्वोकार करनेके किए तैयार हों तो एक्कियाँ सैद्योचन अवितियम वापस के किया जायेया। उननिवसन्त्राचित्र कर्तमान पंजीयन अधिनिध्यमं पंजीयनको कानुनी वनालेके किए एक विपोदक प्रस्तुत करेंगे।

भी तांची तब करे आये; और उन्होंने एक मेंडवें इस वक्षके प्रतिनिधिको कका वस्तम्य प्रकासित करनेवा अविकार दे दिया। उन्होंने कहा कि वे तुष्ठक सर्वोच्च त्यायानमके सम्मुख एक ऐसी आवाके किए प्रार्णनाएक वेंगे विकास भी वैवने (पेबीयक) हैं कहा वालेमा कि वे प्रीक्षमाहरों डारा स्वेषक्रमा दिले वसे बीयुक्सिकि निकासों और बुकरे वापवों को लौता वें गै

[बंबेबीते]

इंडियन मोरिनियम, २७-६-१९०८

## १८० भेंट 'टान्सवास लीडर'को

[भोहानिसवर्गे बन २२ १९८]

क्स राजिको को गांपीते दुःस्तवाङ कोकर के एक अधिनिधिन मुकाकात सी। श्री गांचीने यह कुछा कानेपर कि अब किछ सार्वका सनुक्षण कप्लेका हरावा है कहा:

सनजीतको बादचीतके बीरान माध्यीय समानके नेतार्जी तथा निस्त्रचेद्द् माध्यीय समावको भी भी-कुछ होता रहा है उठके नरानर जनगत कराया नाता रहा है। रदक्षिय भारत सम्दर्धका जैनका महीन उनके सामने एक हुन्दर सामनके समी सामा है समावि दिक्कुक नेतान का नाता है। से नात नहीं है। यन यह नात पहिन्दक माद हुई कि नीमिनियमके रर किये जाता है। हो समाविक्य का नाता है। से नाता नहीं है। यन वह नात पहिन्दक माद्यारोंने भी चैननेको निका कि वै

र हिंदिया वोश्वितवारों व्याप्त छाउंच राज्यात दिवा विराध प्राप्तीय हुए। या "म्ये योधीय क्षणि वेशानी योधीय प्राप्त के व्याप्त है। वर्षाणीय प्राप्त विराध प्राप्त वेशानी वर्षाणीय प्राप्त के व्याप्त विराध प्राप्त वेशानी वर्षाणीय वर्णीय वर्षाणीय

. इंडियन बोरिविवामके की बंकी दर कुर हो हो हो ने प्रश्नीम कराइने स्वॉन्न बारकस्त्र वेष्णा श्रीतनक प्रभेतनको जीकोची सहकात हो है और हंत रकाक निर्मे और ती हो हुन हर्कि स्वित्य स्थावेंत (क्र ३०५-००) कार कराँच किस है। स्टब्सकारी स्थावें प्रकार है हर्कार है स्वांची हर स्वे

तेने हिल्ला हो है।

उन्हें उनकी शक्तियाँ और वे सारे परतावेज औटा वें जो उनके द्वारा उनके समझ स्वेन्छा पुर्वेक प्रस्ततः किये गये है। ये दस्तावेज बापस नहीं किये गये 🗗। सर्वोज्य स्थायासमके पास फीरन ही बावेदनपत्र भेषा चायेगा जीर अगर वे दस्तावेज कीटा दिये यये तो मारतीय समाज वत्सम् उसी स्पितिमे पहुँच कामेगा जो समझौतेके पूर्व थी। बसरे खब्दॉर्मे एसिमाई अविनिधमके मन्तर्गत पंजीयन न करानके बपरावर्गे प्रत्येक भारतीयपर मनवमा चक्रामा जा सकेगा। परन्त यदि यह करन असफल रहा तो भी जहाँतक मने माकम है एकियाइयोका यह मंचा नहीं है कि वे स्वेश्वया पत्रीयनको मनमाने इनसे काननी क्य ये हैने हैं।

प्रिटोरियाचे येथी बापसीके श्रीम श्राब समितिकी एक बैठक हाई थी। उसमें सबस्वोंने बहुत उत्साह प्रशस्तित किया। उनकी समझर्ये जा गया कि बनाक्रमक प्रतिरोक्का मान्योकन अगिरिसे सम्बन्धक फिरले पोहराना होगा और वे मुझे हसके किए तैयार दीख पड़ रहे हैं। हम जीव धपके बुवबारको ३ वजे विगके समय हमीदिया मस्त्रिकके सामने समस्त्र

दप्तिवेशमें बस्तेवाके विदिश भारतीयोंकी आग समा करने था रहे हैं। प्रतिविधियोंको उपनिवेशके प्रत्येक मानसे तार हारा निमन्तित किया गया है। समार्थे अनेक प्रस्तान पास किये बार्येके।

में यह कहे बिना नहीं यह उकता कि कानुसको रह करनेकी बात मान केसेके बाद मेरे उस धुष्टावीको माननेथे इनकार करके जिन्हें में बहुत ही नरम बीर त्याससंगत मानदा हैं धनरक स्मदसने धना अनुचित कार्य किया है।

[बंगेबीसे] इंडियन ओपिनियन, २७-१-१९ ८

#### १८१ पत्र एस० चैममेको

**कोडानिस्टबर्गे** जिन २३ १९ ८ के पूर्व<sup>1</sup>

भी एम चैमने क्यमिकेस-सार्यास्ट प्रिटोरिमा प्रिय महीच्य

मसे बिटिय भारतीय संवर्ते सुचित किया है कि मैंते को स्वेच्छमा एंजीवनपत्र किया है सरकार १९ ७ कं एसियाई अविनियम सं २ के बलामेंतृ उसका वैधीकरण करना चाहती है। वृक्ति मेने अब संस्कारके साथ किये तमें समझौतेको स्वीकार किया वा तब मेरा इरादा एफियाई कानुसके जलागेंत इसके वैधीकरणको स्वीकार करलेका करापि स या

र देखिर "मानम सर्मेयविक सम्बोग" पुत्र कृतर १४ । २. एक देखि कर कम कम्मे वीमैको पूर्व क्लिक क्ला का नर्नोकि कामे का समझ विकास । कर क्रम्स है कि खंगीरोले का पर और वर्गोच्य सामाज्यको जी अस्तातमी जीवते विषे यहे मार्गवास्त्र — दीनोंका मतनिया विका हो । भी परस्क इक समय तह मितिया मारतीय संबंध प्रत्निकारी हो ने ।

हमकिए में बायडे पात जो मरा प्रार्थनापत्र और बच्च कामज हैं, उनकी बामधीका बाबैदर करता बाहुता हूं। मैन जो कागजात मीचे हैं वे मन्त्री बिटिस भारतीय संघ पो. बी. बोस्स ६५२२, बोहासिसवयको मर्ज वा सकते हैं।

भाषका जावि इवाहीम इस्माइल अस्वात

[अग्रेगीसे]

इंडिमन मौपिनियन ११-७--१९ ८

# १८२ प्रार्थनापत्र ट्रान्सवास सर्वोच्च म्यायास्यको ।

्थोहानिसवर्गे,

भूत २६ १९ ८] वेरीनिविनके इहाहीन इस्साइक वस्तावकी सर्वी

क्यानावनक इवाहान इत्यादक वस्तावका सन। प्रिटारियाके मेंहरफोर्ड वैमनेको दिये गये कायवों बीर दस्ताववांकी वापतीकी मीनक लिए

में वेरीनियमका इवाहीम इत्यादक जस्तात वर्षोच्य व्यायाक्यक माननीय व्यायाकीकोके समझ नझतापुर्वक निवेदन करता है कि

(१) में वेरीनिविधमें बोक बीर फटकर स्थापार करनवाका भारतीय हैं।

(२) मं द्रान्तवाक्षमें पिछके १९ वर्षते यह यहा है।

 (३) विगय जनवरी और फरवरीमें थोहानिस्तवनिक विटिश मारवीय संबक्ती को समाएँ हुई जनमें से कुक्रमें में हाकिर वा।

(४) उनमें बताया गया का कि एशियाई कानूनके विकास अब पही कहाईके बारेमें

मारतीय समाय और सरकारके बीच समझौता हो गया है।

 (५) बिटिस भारतीय चंत्रके मन्त्री यी नो क पांचीने इस समझीदेवी सर्तोंको इस स्पद्ध समझाया था

 इल्ल्याकक निवासी मारतीय समावक नेवासी और सरकार, योगीकी सहमविस निवित्रक फानेके अनुसार, वीन माहक अल्या स्थेकक्या पंजीयन करा हुँचे।

(थ) वो ट्रान्सवाकके बाहर हो किन्तु यहाँ रह चुक्तेके कारच बापस शानके हकवार

हों उन्हें भी स्थेनक्या प्रनीयनका अधिकार होगा।

र व्यक्त स्थापित मी वांचीजी और हंगा विव्यक्ति हाम्मामांकि साथ हो तैनार जिना तथा था। चित्र "मेहानिकार्यकी चिद्री" हा १८८१ सम्मान मेरिका वार्कती सम्बद्ध केंद्र सम्बद्ध महर्मित स्थितीत दी पनावा था। वी. वी. चि. चा म्यानामांची वांचीतीक हाम्बद्धाना पूर्व ने प्राप्त क्षाप्त क

% देखिर साल्य विकिष्ठ नाराशित संबदी स्थाने " वृक्ष ४५-७ बीर ५५-६ ।

1 Y

- (ग) पश्चिमाइयकि समझौतके अनुसार अपना कर्यक्य पूरा करते ही सरकार पश्चिमाई समितियमको रह कर देवी और स्वेच्छ्या पंजीयन करानेवाकॉयर एछियाई वंजीयन अधिनियम किसी भी तरह आन न होगा।
- (६) बहरिक में बानता है अधिकांश मारवीयोंने स्वेशक्त्या वंजीयतकी अर्थी है ही है। (७) उपर्यंत्र बारनाधरोंके बाबाएपर मेंने भी चैमनेको साथ मेने का छो फार्मके बनसाए मार्च १९ ८ में अनी थी थी। इस अनीमें मैंने अपनी सही थी थी और अपनी जीपसियोंकी काप कवाई थी।
- (८) मैंने तथा बूसरे सेक्झों माखीयोने इस तख् वर्गीकी सारी क्रें पूरी की बीर समझीता होनेपर कब भारतीयोंमें जो बसन्तीय पैदा हवा वा उदावे कारण रोहा करनेमें निर्मात कोकियकी परवात नहीं की।

(९) सम्प्रीतेका मारतीयोसि सम्बन्धित क्रिक्त कार्यान्यत करनेयें बैने धरकारकी मरसक धहासवाकी।

(१ ) जब बिटिय भारतीय संबन्धे मध्यक्षने भूके सुचित किया है कि उन्त काननको रह करनेकाका विशेयक पेश करनेका सरकारका कोई हरावा गडी है और ल वह उपनिवेशके बाहरके एक्सिइबॉको स्वेच्छना पंजीयन करानेकी मुनिका ही देना चाहती है।

(११) इत कारकोसे अब स्वेज्यस्या पंचीयनका प्रमाणपण केनेका मेरा इराहा नहीं 🛊 और मैने भी बैमनेसे वह माँव की है कि वे नेसी जपर्नुक्त वर्जी तथा साल्त-एका अध्यावेसके बनुसार प्राप्त मेरा अनुमित्रपत्र जीर १८८५ के कानुनके अनुसार प्राप्त पंजीयन प्रमानपत्र को अर्थी करते समय मैंने उन्हें विमे में मुझे मापस कर हैं।

(१२) भी चैमनेने मेरी अपर्यनत नजी और इसरे बस्तावेश नापस नहीं किये हैं। (१३) येने पंजीयनके स्थिए जो अर्जी की जी जह एदियाई अधिनियन संबोधन कानतके शत्तर्पत नहीं की मी विक स्वेच्छा है की मी।

(१४) व्यविमा केनेका सरकार बारा निमत किया थमा अस्तिम दिल ३ नवस्वर, १९ ७ बा। यह बाद १ नवस्वरका सरकारी ययट वेबलते वासून हो बायेगी।

(१५) उपर्युक्त समिक सनुसार मुझे यो पंनीयन प्रभावपूर्व मिसला चाहिए वा वह मुझे मिका नहीं है और करर विचय परिस्थितियों क्या पंजीयन प्रमाधरण केनेकी येटी इच्छा भी नहीं है।

(१६) इसकिए में प्रार्थना करता है कि न्यामालय भी चैतनेकी नेपी श्रवी बायब करनेका

हक्स के मा उसे को अधित भाग पड़े बूसरी राह्य विस्नाये।

[प्रयवीद ]

इंडियन बोपिबिय**व ४-७-१९** ८

ર મહીં મહીં હિલામાં તહારી હ

# १८३ ईसप मियाँका हरूफनामा

जोड्डानिसवर्ष जून २६ १९ ८

में बोह्यानिसर्वका ईश्वप इस्माइक मिर्मा व्यापारी चपवपूर्वक और ईमानदारीके साथ बीपिय करता हूँ

 में बोह्यानियनकेकी मुक्तेयान इस्माइक मिन्नी व कम्पनीकी ऐक्कीका स्मावस्मापक शाहिकार और बिटिय मारतीय संबक्ता कम्पन्त हैं।

२ मैंने वेधीतिर्गितके इवाहीम इस्माइक बस्तातको २३ जून १९ ८ की सर्वी<sup>र</sup> पढ़

m 8:

णा १. १ उस्त अर्जीनें विदिश्व भारतीय संबंधी बिन बहुवेरी समायोंका उपलेख दुवा है. उनकी अञ्चलता मेने की ची और उनमें से कुछमें कई हवार मारतीय उपस्थित से।

करको तम्बस्ता राज को पानी एकर ये हुक्य के हुबार तायाज करायाच्या । ४ सन्दे करितिक साली जोड़ातिस्वरके यो यो क बांचीन देखको यह सुचता वी है कि सालस सरकार १९ ७ के एसियाई अधिनियम १ को रह नहीं करेगी इसकिए सबने तोरे विधिय भारतीयोंका प्रतीमन करायके किए खेल्क्यमा थी गई वर्गा सर्वियों और रिश्वीयाने मेंटिकोर्स वैमतिको सीर वसे हुबरे बस्तायेच बारस के केनेकी सकाइ देनेका निर्मम किसा है।

५ मैंने भी बपनी बरक्यास्त और बस्तावेज औटानेके किए क्षत्रों की है केविन वे

भगीतक जाटावे नहीं पवे हैं।

 उत्तर अर्थीमें उरिजकित समझीतेकी सर्वीक मार्खायों सम्बन्धित हिस्सेका पासन करानेमें मेंने और मेरे वेषकास्थितेने काफी व्यक्तिमत नोखित उठाकर सरकारकी प्रश्न की थी।

 ऐसा करनेके कारण पिछली गर्वकी १७ साधिकको कुछ कोलोंने मेरे इतर इनका किया और मुझे काठी माध-गीटा। यह माध-गीट दलगी ज्यादा वी कि कधेक १५ दिनतक मुझे विस्तापार पढ़े पहना पढ़ा और मेरी नाक इंटरे-ट्टरे क्य गई।

[ईसप इस्माइछ मियाँ]

[अंद्रेजीस ] इंडियन मोरिनियमः ११-७-१९ ८

१ अन्यक्त राष्ट्र न्यतिहा वांतीनीने ही करूना ना । २. देवित विक्रम श्रीरेट । ८००१

#### १८४ हसफनामा

व्यक्षितसम्बर्ग वन २३ १९८

में जोहानिसवर्गका यो क मोबी स्थायकायी [तथा] विधित भारतीय संबक्त अवैस्तितक सन्त्री इसके द्वारा स्थायकंक और कैमानवारीले निस्त्रणिवित बोपका करता हूँ

१ जैने फेरीनहर (केटीनिविंग) के इसाहीत इस्ताइक अस्वावकी २३ जून १९ ८ की गार्किको तका बिटिल भारतीय संबक्ते अस्थका हैतम इस्माईक नियांका २३ जून १९ ८

का इञ्चलनामा पदा है।

र इवाहीम इस्माइक बस्नातन बपनी वाणिकामें बमझतिके सम्बन्धमें को नन्तक्य

विमा है बह सही है।

इ. मूझे कही क्रम्म माध्योगोक शांच १९ ७ कं पृथ्वियाई कानून संदोषन ब्राधिनियस संक्रा २ पर प्रतास न करतेके कारच थेककी तथा मिणी वी। मरा विकास वा और मन मी है कि उच्च अधिनियम स्वतम्य व्यवस्थित है। स्वतम्य प्रतास वा स्वतम्य स्वतम्य प्रतास करान्य स्वतम्य 
४ १९ ८ के कुनवरी भारमें बिख समय में बेककी सभा काट रहा वा मेरा विश्वास है कि सरकारने भारतीय समाजके साथ समझौता करनेके किए वास्पीत प्रकार ।

परे सामन इन्ताशर करनेके किए एक पत्र रखा नया ना विसनो एक नकक

बर्धतस्यो की वाच्यों है।

बहु। तरना का का पहुँ का है।

६ क्षेत्र मेरे उठ पत्रको संघोषकरक नहीं अवसा और क्षेत्र हमने लेक्कार प्रकीयन स्टानेबाक कोपींपर एवियाई सीवित्यमके कानू न होनेका स्वयाक सिनवींत है। कोक दिवा गया या हम्रसिए मेरे उठले हुक परिवर्तन किये। पत्रकें उन्ह परिवर्तन करको नी एक तकक सामने तरनी की खाडों है। हमने बाद जीती अंबेश सम्बद्ध क्रियंत हिनत स्था एक सिनवींत करनी नामहाने और मेरे पूर्वीका पत्रपर हस्ताकर किये। उत्तर होनों समझाने मेरे साम की सिनवींत सिनवींत स्वयंत्र करनी। उत्तर होनों समझान मेरे साम हो समी सिनवींत स्वयंत्र करनी। उत्तर होनों समझान सेरे साम होने समी सिनवींत स्वयंत्र स

वहस्पतिकार, १ जनवरीको उपनिकेख-सिक्किस मिलनेको किए सक्के पहरेसे प्रिटो-

रिवा के जाना पना।

८ ज्यानियेल-सण्यवक साम हुई गरी जस मुख्यकारमें एसियाई कामून संसोधन वांच नियमको रह करनेके सम्बन्धने जात्यील हुई और उसी समय पत्रके तौरपर यह वधन विधा बचा कि यदि एदियाई स्वेष्क्रमा पंजीवनके किए प्रार्वेनापन वे वें तो व्यवितियम रह कर

a, the foot the I

१ स्थीप " यानेगावर: शानाक सरीवन मानाकाडी" वह व ३-४ ।

वृ मीर ४ वर्धनाव वारा असे को मालिंक मीर कामे वांचीवी द्वारा किने को चारिकीचींक किन देखिल "का। क्योंनिक-प्रिकारी " द्वा १९ ४१ ।

दिया जायेता। उसी समय भूगोंका पत्रका एक औपवारिक उत्तर मुझे दिमा नया जिसको एक नकस्त सामर्गनर्भी नर्भी की जाती है।

१ करन्यो ६ को जरिनिया-सचित्रस मेरी किर मुसाकात हुई निसमें मीमितयम रह करने सम्मन्यमें तथा सम्य नियमेंगर बात्रपीत हुई और मुने दिया गया पूर्वीका वेचन पूर्याया मदा। हो उन्न मुसाकातक समान्य होनेपर तब म पक्षनेको हुआ तब उपनियम् सचित्रम तहु सा हुए हुई। आस्वर्यामी बात कहीं सी कि आस रखिए मदि एक भी मीह सब एपिसाई एसा हुआ विसमें स्थान कहीं कि आस रखिए मदि एक भी मीह सब एपिसाई एसा हुआ विसमें स्थान सम्बन्धा पंजीवन नहीं कराया तो में उस व्यक्तिया स्थानियम रह समितियम आयु कर हुँगा। येते इस सब्बोका मह प्रवक्त्य समझा कि मीमितम रह कराने किए वर्गियियो उर्गा एक स्थानियम रह कराने किए वर्गियियो उर्गा एक स्थान स

११ उसके बाद उपनिवय-समिद बीट गरे बीच पत्र-स्पवहार हुआ भीर क्समें बीच

मियमको रह करनेकी बाद पकडी हुई।

१२ किन्तु मुत्रे उपनिषेक्क-संपितके निजी-सम्बद्ध हस्तालरीन युस्त इस आध्यका एक पत्र' देखकर बारपर्य हुवा जिल्लों किया वा कि स्पेक्क्स वंजीवन करानवाकारा में उस्त

अधिनियम साम् क्या जायना ।

१३ उन्दर्भ बाद मनी इस बातका निष्ठकण पदा समा किया है कि सरकारका इएसा बन्त अधिनियमको उन कोमोशर कामू क्रारका नहीं है बिन्ह्यांन स्वेच्छ्या पंत्रीयन करा निया है। किन्तु वह बाधिनियमको एवं करनके सम्बन्धमें कोई बारबायन दनेत्र इस-कार कर्या है।

१४ इसे संबाधारत एक्तिवाइमीमें वही सम्बन्धी भूष गई है और उन्हास सांघ की है कि पत्रीवनके किए निर्देशियांके मैंडफोड चैसनेका उन्हाने स्वेच्छापतक जी प्रार्थनाएव और

कामबात दिवें ये वे बापस कर दियं जायें।

१५ जब मबलीनकी विशि पूछे हुई दो भारतीय यवाबा एक वक्-दिवय इस कारव अपनुष्ट हो नवा वा कि मैंने उस कारके हुई सार्वजनिक स्थानीने प्रत्य अधिकारक कर्मम भेड़ीस्तिक विश्वात कार्य अधिकारक वनके विज्ञासका स्वीकार कर किया था। और यब सरकार कार्य हुए क्यांकीयर अनक करनेकी इच्छाने अपना प्रापंतापत करक किया के प्रत्य ज करारी है (बीमवार) को नौरकीन सेमनेक पास प्रया तम स्वय स्थानित व्यवसार कारकार कार करार कर करने के स्थान प्रया तम स्वय स्थानित व्यवसार कार्य कर स्थान प्रया तम स्थान स्थान स्थान प्रया तम स्थान 
१६ में जानना हूँ कि सपसोतेशर अपन करने तथा नरकारको सागवना गईपानक उत्तरभे बहुन-म पारतीयोका बडी अमुविधाएँ और जबरोका धुनरे होसन पहुं।

१ अ एतिनाइपाकी बहुत कहा लक्ष्यान स्वेष्ट्राया पंत्रीयनको स्वीकार किया है।

| सा॰ इ० गांधी |

[ भए रीत ]

हारियम सोचिमियम ११~э∞१९ ८

र अन्य रह मी १९ ८ व्य मा; श्रीहर (मा स्थ प्रदास) ।

## १८५ बोहानिसवर्गकी चिठ्ठी

संबंधवार जिन २३, १९ ८

#### धमधीसा १

धोषना बादगीका करणा हित्यका काम है सह बाद सभी मनुष्योंने सनमें बेकिन रहनी चाहिए। हमने धोषा चा कि कानून सोमधारको खरम हो बायेदा और उसी दिन हमा यह कि कमरो-कम फिल्हाक कानून बना रहेगा।

विनिवाको सी स्वतृत्वने की योगीचे कहा तीयवारको मिकना। एकनी मामूकी वार्ते एह यह है जनपर विचार करणा है चन यह तैयार है। [द्राणवाक] कीवर नामक समाचारणकरे सोमवारको समानकोय केवार्य सुचित किया कि कानून रव करनेकी बात रक्की

हो नदे है।

(१) विविद्य कीय नहीं का सक्ते।

(२) तीन पाँडी इच पंजीयनवाधे कीन नहीं ना सकते।

(१) पूछरे घरनाणी नहीं मा सकते।

(४) इस समय भी भीमने जिनके प्रार्थनापभीको बांच कर रहे हैं, उनके प्रार्थनापन मीर मंजूर न हों दो उनके [प्रवासनिक] निर्मयके विकास कोई बार-करियाद नहीं की जा सकदी।

सर्वात सदि इतने कोर्योक अधिकार कोड़ वें तो प्रवादी कानूनमें परिकर्तन किया जायेगा और सुधी कानून घरण होया।

पूरी कार्न चाम ही अपना न ही किन्तु मना जो सम्मुच इक्सर हूँ उतका हक छोड़ा ही केंद्रे जा सकता है? इसकिए भी सामीने उस हमीकार नहीं किया और समझीतेकी

र राज्यक, पोर्टी की, प्रारम्भी विश्व को, बाते हैं। ब्रुट्से रामों भी हुएँ ब्रामें वे वे स्टीक्टर की विश्व की भारत कर भी वार्टिक हमाने वाला के हुए बच्छा हमा विद्या हिम्मेंबंधिक राज्ञेंगर कीर दिए था। (६) प्रणासन मेंबराई के दिस क्यानी होता हमें कार्य कार्या है। हमानी होता वे व्यक्ति कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों की दर्शनों के देव दार्थि विश्व में तर्शनों कार्यों हमाने की व्यक्ति कार्यों के व्यक्ति की दर्शनों की दर्शनों की दर्शनों की व्यक्ति क

सारी कार्रवाई बन्द हो गई। अनुरक्त स्मर्श कहते हें चूँकि बाप यह विचेतक पराण महीं करते स्विध्य यह कानून पर नहीं किया जा सकता। और हमें जिस सर्थ ठीक कमेगा हन स्वेष्ण्यम पंत्रीयनको वैध करिं।" भी गांधीने किरते अपना स्वेष्ण्यम पंत्रीयनका प्रार्थनायन बापस मोगा। भी स्मर्शन कहा उसके किए बहासकों स्वीहर। प्रिटीरियाके मास्प्रीयोंको दुरुस ही यह बात बसाई गई और ओहानिसवर्गें स्विधिती बैठक नुसानेक किए सारं किया सना।

सीमनारकी बानको पीच अने समा हुई। समानें बना उत्साह दिवामा गया। समीनें मारी या गरी -बाब्स साहत दिवामा और स्वयं सूक करनेका निक्चम किना। प्रार्थमापन बापस केलेंक बारेमें मुक्कमा चलाना तथ हुना। बुधवारके दिन सार्वचनिक समा करना निविचल हुन और मेक्कमारको सार्वचनिक समाने बारेसे तर विशे करें।

#### बोरे मित्र

संबंधी होस्केन कार्टपार स्टॅट वारिने मध्य करनेका वचन विद्या । बीक्य में भी गांधीके साम की गई एक मेंटी बी क्यों । बीर कार्र समावारकॉकी भी पांचीने एक पत्र किया । मह पत्र मानके कहनारोंने प्रकारित बचा है । वह नीचे स्थित बनसार है

रापटाणे सम्मा तार विकासन सेवा है। और कीम वर्षि ऐसा ही बोर ज्याती रही हो बानून नकर दूरेगा और उत्पत्के चार विवक्त करूर मिक्से हम इन वैनों वार्तिक हक्तर हैं। हमार हक रूप्या है। एच्या पार सराता है, यह बगतका स्थास है।

#### वरवातका श्रष्टप्रवामा

प्रार्थनपत्र बार्य केनके बारेमें सर्वोच्च न्याबाक्यमें मामका थी बस्ताएकी मीरसे सामर किया चानेका। यदि भी कस्तात बीर भी सोरावजी चीनेकि पापके सफ्क हुए तो संपर्य स्थित हो जावेगा।

#### नहीं थे। फिर क्या !

सिर में दोनों मुख्यमें बन्तुका नहीं निकारते तो भी स्था हुआ है जबसे भी हार नहीं माननी पाहिए। स्वत्या स्वर्धेच्य आमान्य तो बचना हुच्य है। स्वत्या स्वत्याचीत जुदा है। स्वस्य मरीसा स्वत्या त्वत्यीर करें, तो स्वत्यीर भी साथ नहीं कोड़ेगी। स्वतिक्य मिट दम दोनों मामकींचा एक तन्या निकार तो स्वत्ये क्रितीको तिन्त यो सरनेकी स्वस्या नहीं है। स्वरुक हमार्थ हिम्मत बनी है, त्वनक स्वत्य निकार हो स्वामा। सरपास्त्रके संवयम साथार सरपायिक अगर होता है न कि दूधरे स्वतिकारिक स्वर।

#### परीद्यात्मक मुक्तमा

बनप्त स्मर्ट करते हैं कि विविद्योंकि बोंबकाएकी रक्षा प्रवासी बीधीनपमनें नी नहीं होती। यदि यह बाद टीक हो तो हमें कुछ भी कहनेकी नहीं वस रहता और हम जीद नहीं

- र स्पेर "करः गेरान्कियं अर्थान्त्रो" क्र १९६ ।
- र. मंत्रीतकि मानके किर रेपिन "मानक समेवनिक स्थाने" इब १११ ४) स्वानं को स्थान स्वीत्र हर कर्म कि रेपिन स्वीतिक क
  - ३ ऐक्टि "सेंटा राम्लाक कीलर को " छात्र १-०२ ।
  - ४ रह रत पर्ध नहीं दिया का रहा है। मुक्के किर देखिर "वर अक्तारोंको " कु २९७-९९ ।

38

सकते। भी गांभीने यह बात शर्बोच्य न्यायाक्रमपर छोड़नेको कहा किन्तु भी समर्स सहमत नहीं हुए। बच परीक्षणारमक मुक्तमा वयस्य करता होगा। श्री सीरावजी खापुरवीने को बम्बर्डनी मनेक अग्रेजी वरिकाओं में उत्तीर्ण हुए हैं और को चार्स्स्टाउनमें हैं अपना मुकरमा बावर करवाना स्वीकार किया है और वे फोल्सररूमों बववारको स्वयं बाविक होंगे। सी बैमरोको इस विपयमें हार भी श्रेका गया है कि बाद वे सभी विरम्तार करना चाहें हो सुसीसे करें। यह सेक स्थानेतक कवाचित स्थानाबीककी सवास्तामें इसके विषयमें फैसका भी हो चकेया।

वयवार जिन २४ १९ ८ ।

थी सोरावदी बन्नवारको द्वान्सवासमें दाविक हुए। अनुमानके विपरीत उन्हें सीमापर रोता नहीं नगा। रविध्य ने वोहानिवयर गहुँच गये हैं। पुत्तिन कन्तर नगर एवं रही हैं बीर बन्दान यह है कि कोने प्रमय एक नहीं निविध खेली। एवंदे नाहिर होता है कि एकारके चैनेमें कुछ नवसेन हैं। उनके कानुनी धनाहकारीकी माम्यवा है कि प्रवादी कानुनकी क में भी सोरावजीपर हान नहीं बनामा का सकता। किर मी सम्बन 🖥 कि भी पीरावजी बल्दी ही पकड़ किने जागें।

#### टाभ्तवाक्ति कानूम बनावेवाके ।

जनरस स्टब्सने ससदमें दाल्यनाम नयरपाण्टिया [एकीकरच] विवेदक वापस बनकी सूचना दी है। ओपिनियन के पाठकोंको समरण होगा कि उस विवेयकका भारतीय समायने सक्त विरोध किया था। समी-सभी ट्रान्सवाल लीवर में खबर प्रकाशित हुई है कि सरकारका कियार स्वर्क-कानम सम्बन्धी विशेषककी भी एवं करनेका है। उस विश्वयक्ये वर्षे एक दूसरा छोटा विभेगक पेछ किया जायेगा। फिल्टु ट्रान्स्थाल सरकारने इस विभेगक सम्बन्धी खबरको संच नहीं बताया है।

[ब्बचतीम] इंडियन बोपिनियल २७-६-१९ ८

#### १८६ भाषण साबजनिक सभामें

[बोहानिसम् जुग २४ १९ ८]

इतने बरिक दारोंका बाना चाहिए करता है कि इस सवाक उद्देश्यण छव एकमत है। मदिप मेर्न य तार आपको एककर नुनामें हैं तकाणि मुत्ते इस तमा विटिक मार्ग्याम देवको कार्य-सानित बीर इत्यवसक्को पनताको बता देना चाहिए कि इस समाह हमाने एक सनता है और इन तारोस निक्कर ही सम्मूर्ण स्वय स्वयं नहीं होता। सम्मूर्ण सर यह है कि इस समाने भी कुछ एवं नारद्योग हैं किंदू सम्बोधके कारेंगे गैरामाको और सायकर स्वयं भये कार्यसदेश स्वी में है। बेदा कि सम्म्यको नवने नायकर कहा है इस समाने ऐसे स्वोक नारदीय उपस्थित हैं वो सावते हैं कि सम्मूर्ण मार्ग्याम स्वायं कहा है इस समाने ऐसे स्वेष दिया नया है। सम्मुद्याने इस समिनोगका करवन किया है। मनी इसका सम्बन्ध करता हैं। पत्तु मरे नो हेमकासी सासकर नरे विकट यह समिनोग समाते हैं में उनका हाय रही हों।

मर हुछ रेपसाडी मुझबे कहते हैं और कराशिष् उनके इस कनमें हुछ औरिया नी है कि उब नेतमें हिमारों यन पत्र क्र काफर में जनरक स्मरूपन मिकने गया दह मने उनने उनने एमापि वर्षों नहीं भी। यह सब्छा होगा कि य स्वय उनकी दिकासप्रीकों पेय करें। नेपा रिस्तास है कि जनरक स्मरूगत विकास ने ठीक किया और वर्षों सम्परस्था कर्ने ने ते कि किया और वर्षों सम्परस्था कर्ने ने ते कि किया और वर्षों सम्परस्था कर्ने निर्मा कि प्रमुख मार्ग्य कर स्मर्थ के जनक इस्ता खही है और मुझे वनरक स्मरूपन पार्टी समार्थ के प्रमुख मार्ग्य वाची थे। भीन क्षा हुता ही किया कि स्मर्थ कर पार्टी समार्थ कर कर हुछ नहीं गा किया। यह नमय मन बीजा कि में इस सेक्या प्रीयनकों स्मर्थ कर हुछ नहीं गा पहाँ हैं म कोई नया मिजाम न कोई रियासन। मूझे विकास वा कि मर दानाविवाकों कोए मुस प्रमुख कर का हुता अरोप है। एक्सू मने बात मिकाम किया। यह में मार्ग कर में मार्ग मार्ग कर स्मर्थ का प्रमुख मार्ग का मिकाम कर स्मर्थ का प्रमुख मार्ग का मिकाम कर स्मर्थ का प्रमुख मार्ग मुझे प्रमुख मार्ग का मार्ग के स्मर्थ कर स्मर्थ का में स्मर्थ पार्थ के स्मर्थ साम स्मर्थ स्मर्थ स्मर्थ सहस्त ना स्वा कर है।

स उनका मनीवन हुम्मान अस्पत्त हारा ३ जनकी १९ ४के "क्याकेटर एक्टा वीहें बाते "से स्मा विविद्या किया करका कि विदेश मनतीन अबद कासमामने ग्रामानी ३ वस्ता प्रक्रिय क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रा रा । करने क्या ग्रामाणक क्रियोक्त जर्मका थे । समाने था क्रिया के स्मानार्थ क्रियोक्त क्रियोक्त क्रिया क्रिया क्रिया

े. बच्छने का वा "बच्च कर करोतो होत्रोवने कोत्र करावाच विनाह को बारे है। बच्चेत विनाहरे, दस्त करें करावा, और का कुछ बच्चा को क्यान्त्री करावाच हार्चे देश दिया। में दर्जी विज्ञी के काले करावा केला रहता करता है, बर्चक व्यान्त्रक करीकर वर्षी कर व्यान्त्रक करावाच्या करावाच्या करावाच्या कराव दस्त करावाच्या करावाच

अनरक स्मटस कहते हैं कि विधित्तमानो रह करलेके वारेमें उन्होंने कभी कोई नावा भहीं किया । परन्तु संसारके सामने वेसे कानपात जायेंगे जिनसे कमसं-कम इतना तो जनस्य प्रकट होगा कि नवित्यमके रत करनेके बारेमें कुछ वार्ताकाय कुछ परामर्थ हजा था। इस बातके नवाह भी हैं परलु, अस्पन्न महोरपने ठीक ही कहा है कि इसके निर्मक काम वकीर्ताक है।' भारतीय समाब केवल इतना बानता है कि अधिनियमका वर होना कवम वा सौर दा नारपान चनान नवस देवना बातावा हु कि आशानपाना अने हान करने ना स्वेत्रका पंत्रीयकर्ते हारा हुवे प्राप्त करता ही जमका चहुंचा सा? परानु बाज मास्त्रीय सगाव देवता है कि स्वेत्रकार पंत्रीयपारे उद्देशकी पूर्व नहीं हुई। सगाव बहु भी देवता है कि सिस्टें यह महत्वी उसा बुकाना आवस्यक हो गया है और क्यापित् यह भी बावस्यक हो मया है कि यदि ईस्वरको यही क्षणा है, तो फिरते उन्हीं या उनते मी अधिक तीव करटोड़े बीचते मजरा वामे।

इस्तिक्य परि इनामें सनसभी बान पहेंदी है तो में स्पीकार करता हूँ कि बार पत्ती में हूँ। इसका उत्तरतास्तिक मुख्यर है क्योंकि मेरे बनरक स्पद्धको एजनीदिक्या उनकी ईमानदारी और बरेननपर बहुत-बना मरोडा किया ना। यदि आज मेरे देवासी सीचेद हैं कि मने जहें देव दिया सो उनके पास ऐसा विकास करफका बासा कारण है महीर सर्व कि नते वाहें बेच दिया हो उनके पाय ऐसा विकास करणका काया कारण है। यसि समर्थ रेटी पायमें एकका कोई बीजियन नहीं है। वे यो यो परिचास निकस्ते हैं उनहीं से मूर्य परस्व करने हैं। सात्रका संसार ऐसा ही बना है कि उसमें क्षेत्रकी परस्व उनने करने जैयोक्का रापसेंचे नहीं सीत्रक उनके कारोके परिचासने की बातों है। और वे मेटी परस्व मेरे कार्योक परिचासने उन्मूर्ण भारतीय सम्हान्यपर सकारण समझीता बार देनके परिचासने करने हैं। इसमें में बोती समुदारकों भी सात्रिक क्या हैं स्थेतिक वर्षाय अस्तरका स्मान्यकों को पत्र असा मना वा उसपर हरताबाद करनेसाने सो और स्वत्यन ने परस्तु उन्होंने सार्थ मेरी नेक्सीनसीपर पूरा मरीता करते हुए ऐसा किया था। उन्हें पूरा विकास कि में भी कर रह्या हैं बहु बहु है तिकस्त क्या क्या स्वत्यन स्मान्यकी स्वत्य करने करना करनी हैं। नहीं पत्रिक स्माहार से विकास पर किया बाना और निरुप्त ही उसका संस्थित संकरण गाय विक्त सम्बद्धारेच बाविन्धम रवाक्या बाना बारा नार्यच हा ४४का घ्यावाच धरूरण मान्य करना नहीं बक्ति वस कानूनको दया उसके धनस्य गरिवार्योंको समान्य करवाना — वसर्वे कि भारतीय समुपान और भीनी समुपान सम्बद्धमा पंत्रीत्मको बारा यह सिद्ध कर वे कि इनपर बिना किसी कानूनी प्रतिवस्पके विस्तास क्षिया वा सकता है। निस्सार्येड उनका विस्तान वा कि मिर्ट के सह तिब कर सकें कि एसियार्योंका मार्च बहुमत ट्राम्बसम्में पूर्व अभिकारके साथ आया है उसके पास भी कामआत है वे सही है समृष्टित क्यम प्राप्त कुत माने हैं और जाकी नहीं हैं तो यह सर्थितिय रह है स्वरोग कोर उनकी स्थिति एपियाई स्वित्याक जन्मीय जैंदी यह इंदिस्त क्वी स्थित क्वा हो पारीसी उनकी यह भी विश्वास का कि ज्यूनि १६ महीनों तक स्वित्याकी साममानकी सामसीक किस् संपर्प नहीं किया बरिक "समित्र किया का कि के भी गानक-मांकी समान कार्ये स्वयं उनके

र वाच्याचा करने का "हम केव को वे बाहामधी व्यवस्था माह करने व्यवस्थार और प्रतिकारीये बाहारी पात्रिक करनेक किंद्र, और हम केवले कीवार कालिक की ताले हैं कि एक को करनूत मा करने कार्यिक करने तराले कुने के वे बिकास अर्थक हमते का व्यवस्था कार्य की या है। हम कार्यूपी हुएकों और वर्शकों की फरीकियों नेतामधी बहुता की बाहते की हम बाग क्षेत्र करने व्यवस्था हुएकों और है और सर करा समा क्यों अहेराचे तुक्तां को है।"

भवने मामपांडी स्परस्पायें उनकी जावान ही उनकी सम्बन्धित नो विचान करें उसमें उनकी मुनाई हो। वे केश्व मतदान-पत्र नहीं चाहते। वनकी भारतीयों और एरियाएगोंके किए मतदान-पत्र म मुख्य उस काणकर हतना भी व होया विकास हत्याक्षर किया वादाना। व बाहतिक मतदान-पत्र पाहते हैं — व चाहत है कि कोई विचान वात किय जानत पहुम जनन भी स्वाह भी बाज।

और उन्होंने पाया क्या े उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण-कानून खायने है एक नगरणाविका विषयक हमारे किए नेवार है। ये पोनों विधेयक उनक सिपकारोंकी और नी कोट-कोट करनेवाल है निन्हें इस दवनें पूर्वका सिपकार है। क्या उनके पास यह विशया कराने किए पूरा कारण नहीं है कि यापीने उन्हें यूचाइ किया ने क्या उनके पास यह विशया कराने किए पूरा कारण नहीं है कि अब पांचीके कहनाई उन्हें कर नहन करानकी कोई सावस्यक्ता नहीं है?

र्ज सपने तामन एक योजा एक सैनिकको देखता हूँ। व बरे जेमक साथी रहे हैं। वे कहरे हूँ "में बारफा विरास क्षेत्र करूँ हैं सापने जानो वेधसाहित्रीको मृत्याह किया है। सापने अदारह -र्निमिनाके नियान दिने हैं। सने नहीं दिये। में बाने तथये धारण करता हूँ और वहीं मेरा पंजीवन है।"

जनके ही एक हमरे पर्य-वन्यू या एक पठान बाधुने मेरे कार आक्रमण किया है। मेरे कार आक्रमण करनक लिए जनकी विजना वस्पताब दिया जाये पोड़ा है क्यांकि उनका विज्ञान या कि में जमानको वधे वे रहा हूँ। उनको यदे क्यिक कि हिंचिताबन या। व मेरे मुर्गिकन थे। ज्यांन जा किया जनको करनका उन्हें पूरा अधिकार या। और इस बानको में उन परिचानांने मनक रहा हूँ जो ममुच एडियाई ममुदायपर योग दिय तम हैं।

वे पूरे तथा त्यां का प्रवाद प्रशास पुरुष्का तथा हुं।

में पूरे तथा तीर विस्तव का वाच प्रशास है कि कराण करहाने एमिनाइयान पर्वादक्ती
प्राण्यां प्रधान के प्रशास के प्रधान के प्रध

प्रतिबन्धें से देर दिया गर्मा है कि निन्हें कोई भी स्वामिमानी पुष्प स्वीकार नही कर सकता।

अनाकामक प्रतिरोध काल्योकन उन संगत एथियाइसीक शिवाई इस देसमें बने रहनेका इक है अपिकारोकी प्राणिक लिए काल्या बना है निक बोहे-से चुने हुए कोलोक लिए। भीर पने मेरे पृत्ये होता एक बावनी मीनूब है वो केबीसियाओं रहता है जा इस देसरे हैं पत्र पत्र मीर प्रति मेरे हुए के स्वाणिक लिए। भीर पत्र मेरे प्रति मेरे हैं यो नहीं स्वापार करता है और विस्त से सो दूरोकों लिए बोबर सरकारको २५ पीड से सिर्ध है जो नहीं स्वापार करता है और जिसके पास यूरोपीओं बारा दिये वसे परिचयपत्र हैं और तब भी बह इस देसरे प्रतेश नहीं कर सकता हो कमसे-कन में यही नहीं सूचिम वस्तों कि कोम मेरे आनेक रहते हों मेरे इस सिरकों जिसने वसी कालें पहलें मारी हानि पहुँचाओं जाम पहली है ज्वार करते ।

[बंबेबीसे]

इंडियम जीपिनियन ४-७-१९ ८

#### १८७- पुत्र अनाकामक प्रतिरोध

बहुत खेबकी कार है कि मखपि अनरण समद्य एखियाई विविध्यमको रद करतेने किए राजी हो गये हैं फिल्टू ऐसी बार्तोपर, जो महत्त्व रफसीसकी हैं या बीपनिवेशिक बस्टिसे जिनका कोई सहस्य नहीं है जन्होंने कठोर क्य सक्तियार कर किया है। बनरक स्मदसका यह क्य बहुत-कृष्ठ यह साने और बुक्रमुक्ति परहेश करने-वैद्या है। उक्त बाविनियमको रह करनेके अपने प्रस्तावको दास्त्रवालके एडियाइयाँको होनेवाले सारे कार्योसे रिक्त करके उन्हाँने सरकी सारी क्षोमा नष्ट कर वी है। बीर इसक्य इसमें कोई सारवर्ष नहीं कि विटिस मारतीयींने इस प्रत्तावको को परिमानण उन्हें एक समुदायके क्यार्थ उनकी सदाईस पहलेकी हास्त्रकी सपेशा कड़ी विभिन्न वरी डाक्यमें डाक देता है. तरक अस्तीकार कर दिया। यह सब है कि जनरक स्मद्द्यने जन कोपांकी स्वितिको अधिक मुश्चिमायनक बनाकर, जिन्हें कि उन्होंने उन्ह व्यवितियमको एवं करनके किय तैयार किये गये विवेयकमें शामिक किया है एक आकर्षक प्रकोशन दिया ना। हमारे कोनोंकी प्रवंशामें यह तो वहना ही चाहिए कि वे इस प्रकोशनमें नहीं पर्देत । बनाकामक प्रतिरोधियोंके नाते वे अपने शामके किए उन पूछरे कोयोंके विश्वकारोंको नहीं बेच सकते में जिन्हें दान्सवासमें रातने या प्रवेस करलेका उत्तना ही वाकिकार है जिल्ला सन्हें। सार्वजनिक समाकी कार्रवाहीते यह बात असन्वित्व क्यांगें प्रकट हो वह है कि मास्त्रीय मनाईको अन्तरक चलानके लिए सवाकी राख्य करा-निवचन हैं और इस बार उन्हें पहुसेस ज्यादा सद्वानुभूति तथा सद्वायता मिलेगी और यदि जनरख स्मटसके मनमें वे बिस साझासके नागरिक है उसके प्रति कुछ भी कावर गाव है तो के सभी भी समय रहते मारहीयोकी मावनाको ठेस पहुँचानेसे हाच चीच सबे।

[बंदेवीस]

इंडिमन बोपिनियन २७→६–१९ ८

# १८८. फिर सत्याप्रहको सङ्गाई

वागरस स्मर्य कहते हैं कि ने कान्तको रह कर वेंगे किन्तु एक बास सर्वपर । इसमें द्वारधायक नारतीय युवर्ग को एक बीर कहादै वाकी एक में ही नह सब मीरित हो गई है। यो नहें युव होत हैं उनमें एकते स्थिक स्वाहसी होती है। कस बीर पापानका युव एक वर्षेत्र अधिक पत्ना। उसमें पोर्ट मार्थरकी बचाई बीर मुक्काओ नहादै बादि पारपाने वागने सायक कहादरी हुई। बोबर-युव वी-तीन वर्ष पत्ना। उससा बनाये ना है कहादमी होनेसे बाद हुआ। द्वारधायको पारतीर्वोका युव उसर बचाये गये युव्वीकी मीति सरब-युव नहीं है। उसारि वह भी एक युव तो है ही क्योंकि परिचानकी सात केंद्रों नह एका-यहां युव उसर बचाये गये मोला-वाक्यके युवरिंग कम नहीं है। दुबरें] उनिविद्योग मार्थिकी मेरित — एविकाइपोकी — स्था वस्त होनी यह बहुय-हुक वर्षमान मार्थकी हार-बौतपर निमर है। इसरा कोई भी परिचाम इस परिचानके स्वक्ति प्रकास नहीं है। सकता। इस दुविद्ये बेंबते हुए द्वारखानके पुरती-मर भारतीर्थिक सबकेंद्री कुक्सा उस्त वे यहन-युवरिंग करनेर्ग हम

यह बनाई ऊपर बनाये पने पूजको अधिना कहाई है और इसमें विवय प्राप्त करना विषेत्र कार्य आवस्त्रक है। इसके परिवासपर विवयत स्वीत्रक आधिकाके भारतीयोंकी दिवति बहुट हुछ निर्मर है। एक और नेटाक्सें बटाएँ वची हो खी हैं। दूसरी और रोजियामें

रे उपल रम्परक मार्थनिक विवस्तानको है, जो हर्जेड क्या वा । हेसिन सम्ब र ।

९. देखिर "मंदाकडा परवाना कानून" वह २७४८ ।

पंजीपताला जानून पास है। युवा है। वहाँकी संसस्य पूज करत्य कह पूजा है कि द्वान्याक्तमें कानून कहाँ पर हुना है। युवा प्रकट होता है कि द्वान्याक्तमें पार्त्वानों है। युवा प्रकट होता है कि द्वान्याक्तमें पार्त्वानों है। युवा प्रकट होता है कि द्वान्याक्तमें प्राप्तवानों है ही सुवान्याक्तमें प्रमुख्य है। हि स्वान्यानं प्राप्तवाने हैं है। इस दुवाने विकास प्राप्तवाने हैं है। इस दुवाने प्राप्तवाने कान्यानं प्रवा्ग है कि वे देवार हो ही चुके हैं। इस दुवाने हिए एक्ट्रे बचाई देते हैं जो प्रकार देवें हैं कि वे एक बाद ववतंत्रत पाना वोक्तम एक्ट्रा वर्णा को कार्य हुए स्वान्य देवार है। उपनी बाद एप और व्याप्तवानी तक्तार हम्मातकों तक्तार एक्ट्रा है। उपनी बाद एप और व्याप्तवानी है। उपनी बाद एप के विकास वार्यान की है। उपनी बाद वार्यान की एप कार्यान हम्माति हमें प्रवान हमें विकास वार्यान की हम वार्यान की हम वार्यान कि हम वार्यान की हम वार्यान कि हम वार्यान कि हम वार्यान कि वार्यान कर एक्ट्रा हो प्रवान हमें व्याप्तवान की वार्यान कि वार्यान कि वार्यान कि वार्यान की वार्यान कि वार्यान कर हमें विकास वार्यान की वार्यान की वार्यान की वार्यान की वार्यान की वार्यान की वार्यान कर हमें वार्यान कर हमें वार्यान वार्यान की वार्

[मनयतीये]

इंडियन मोपिनियन २७-६-१९ ८

# १८९ सर्वोदय [७]

फिर, बरद इस नागते हैं कि कोर्गोंट काल क्षेत्री व्यक्ति ही वीक्च है तो इस यह तो धाम पबसे हैं कि नतृष्य किता चतुर बीर नीविधान होगा उतनी ही उचके बतनों कृषि होगी। इस पबसा विधान करनेपर इस देवीने कि नास्तरिक कम कोता पाँची नहीं परिक पुर रक्षान ही है। बतन करनेपर क्षा के स्वेत कि स्वादिक कर के स्वादिक हो। को अमेंकी उतन मनमें भीर मामने मीरीम प्रकार देश कर पहिल्ला है वा के स्वादिक हो। को अमेंकी उतन मनमें भीर मामने मीरीम प्रकार देश करनेपर भी वा एकता है कर स्वादिक करने के स्वादिक करने के स्वादिक करने समाने मीर मामने मीरीम प्रकार देश करनेपर भी वा एकता है कर समाने मीर्गा करने करने करने समाने मीरियान माहपूरमाने और दिश्य करने (विधा कि मीयके एक धन्मे प्रकार पुरस्तने कहा करने महा देश है कर से मीरी करने हैं कर से मीरी करने हैं कर से मीरी करने हैं करने महा करने से मीरी करने हैं करने सामने सामने हैं करने सामने हैं करने सामने सामने सामने हैं करने सामने सामने हैं करने सामने सामने सामने हैं करने सामने साम

#### सक्षी ज्याय

रैसारे कुछ पराज्यी पूर्व एक यहूवी स्थापारी हो यहा है। उसका नाम संक्रियन मा। उसने बहुत का कमामा ना बीर वह बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उसको कहानसे आज भी

र देखिए "रीमेविनाके स्पद्धीन" वृक्ष २५७-८ ।

युरोपमें प्रचक्रित हैं। बेनिसके कीय उसे इंदना बाहते वे कि उन्होंने वहाँ उसकी मूर्ति खड़ी की थी। मसपि उसकी कहाकरों इस बभागोंने कच्छात कर की बाती हैं तबापि उनके सन् सार स्ववहार करलेबास सीन बहुत कम हैं। वह कहता है, जो छोप मुठ बोल कर बन कमादे हैं वे सीममानी हैं और वह उनकी मृत्युका चिल्ल है। एक बूसरी जमह उसने कहा कि इरामकोरोंका पन कुछ भी काम नहीं पहुँचाता । सच मौतसे मचाता है। इन पोनों क्यावरों में सोकोमनने बतवाया है कि जन्यायसे कमाई हुई बीक्यका नदीजा मीत है। इस बमानेमें शुट बीर सम्याय ऐसी पत्राहित नोचा और फिया जाता है कि सामारण हीरपर इमें उनका पता नहीं पक पाता। उवाहरणके सिए, खुठे विशायन निकासे माते हैं वस्तवीपर एँसे नाम क्यामें जाते हैं बिनसे बादमी अधित हो बाये इत्यादि।

वह बुढियान मनुष्य किर बहुता है कि जो क्रोप बननी रीक्ट बहानकी साविर गरीबोको सताते हैं वे बालमें बीख माँगते किर्देश आने वह कहता है कि गरीबाकी मत सताओं नवींकि वे गरीब है। ज्यापारमें पीड़िटोपर अस्याचार यह करी नवींकि को गरीबोंको सतार्नेने उन्हें ईस्वर सतामेगा। विसपर भी बाब ती ब्यापारमें बरे हुएको ही ठीकर मारी वता है। वो व्यक्ति मुझेबरने पेट तथा है। उन्ने हुए वपना काम उन्नेको उन्ने हैं। बादा करते हैं। हाकू दो पनवालको कुटते हैं, तबर व्यापारमें बरीबॉको कुटा पाता है। बाम सामे सीमान कहना है कि अमीर और गरीब सेनों समान हैं। हैरबर उनका

विरजनहार है ईस्बर उन्हें कान बेटा है। जमीरका मधीयके बिना और परीवका अमीरके विना काम नहीं महता--- एकको इसरेकी वायस्थकता संदा पक्ती ही खती है। इसकिए कोई किसीको केंचा या नीचा नहीं कह सकता। धेकिन अब ये दोनों बपनी समानदाको मूळ भावे हैं और इस शतको भी विस्मृत कर देते हैं कि ईश्वर उनको समझ देनेवासा है, वय परिवास विपरीय बाता है।

विवयवीसे 1 इंडियन सोपिनियन २७-६-१९ ८

#### १९० मुस्तका कामेक वालाका भावन<sup>1</sup>

बंपनी मृत्युके कुछ ही माह पूर्व मृत्याका कामेल पामाने मधेलवैदियामें एक बोमीका मापन दिना ना। नह मापन नहुत जानने नोम्न है और उससे हम सभी कुछ-न-कुछ सीक्ष पत्र पाप पाणिया हम उसका नमुकार यहाँ वे रहे हैं। " यह मायन पाणिया विवेटरमें १९ ७ की २२ जन्मुबरको दिया गया था। करते हैं

कि इसे भागमको मुमानंक किए ६. के अवादा कीय उपस्थित थे।

[न्बचवीचे ]

इंडियन भोपिनियत २**७**~६~१९ ८

र सुराम्य कामेत्र प्रकाङ संदेश मीवन-परिचन्त्र किर देखित "पितन्त्र स्वतार लेखा" इह १५९-६ TR troes !

% प्रश्न को नहीं तिश्च वा सह है।

#### १९१ एक पत्रकाश्रदा

िन्स २९ १९ ८ के पूर्वने

पूरी तरह मुक्तनेमें सभी कुछ दिन समेंथे। नहीं तुन्हें कसरत बादिको मुक्ति और पूर्णी हवा यूव सिकती है। इस्तिए मुझे उसके बारेमें क्लियनेकी भक्तत नहीं रहे वाती। भीतती और कमारी पायवेक्से जब मिक्से रहना। उनके साम मिक्से-सुकनेके ग्रन्हारे

मनमें जो विचार आयें जन्में किन भेजना।

समझारके बारेमें शरकारने बाजा उठाई है। इसे में हिल्कुबॉका सपनान समझता हूँ। इस नवह स्वकी बात कपना बोर क्यों क्याना। यह मुद्दा ऐसा है जिसपर क्यानी तरह सद्दा वा सकता है। उसमें जनेक योगींकी मदय भी विकेशी। तुम सामै इसीकर मोतीकारुसे विकास काल केता।

सहित बारेमें कोई जिल्हा न करना। धन्त्रव 🕻 धारा मामका विना कियी सबक्रके

निबट बायेगा।

मोखमहासके बाधीकवि

यामीकोके स्वासारोमें नुवाराती प्रतिकी कोडो-नकक (एस एव ६ ८४) से।

#### १९२ इब्राहीन इस्माइल अस्वातका श्रवाबी हरूफनामा<sup>प</sup>

(बोहानिसवर्ष

बन २९ १९ ८]

में केरोनिर्मित-निवाधी इवाहीम इस्माइक अस्तात नन्त्रीरतापूर्वक और सवाही साथ गीचे क्रिका बमान देता हैं

१ मीने प्रिटोरियाके भी मोंटफोर्ड चैमलेके २५ जून और २६ जून १९ ८ के ह्र्डड-माने और प्रिटोरियाके भी जे थी। स्पट्स जपनिवेश-संचित्रका २६ जून १९ ८ का हुएकनामा पता है।

र में भी मेंटपीके पैमनेको मिल्ली यहै अपनी विद्वीकी विदार्गे कि उनसे उस पिट्वीमें उस्तिकित रस्तामित जीटानेके किए कहा गया या नकक सावमें नस्ती कर रहा है।

१ ५२% विक्ते पान पहला है कि नह का ही छन्तमारू कोंगी वा अन्तमारू आंधीओ वीजिसके कोंगर मेश्रा नहा ता ।

 इमारी क्या पालेक का हाक ही में ब्रीहर मालिका माहे की, और ब्रुव १५, (९०८ वो मी देखने क्यानी प्रार्थ हो ।
 मोलिका क्या श्रीमाम, क्येंन महत्वीकींत एक नेता ।

४ व्य वरिक्ष चौक पीछ देरी एवन चौजैनके खारने देश किया गया था । अनुसम्बद्धा सम्बद्धा स्वतीका वार्योचीने देशक किया था ।

५. देवर "स्टाब्स चेंओचो" छा। ५००३ ।

#### -----

E end wa

Ann the sand

# ( ) we'll properly

-

A was a second of the second o

- :-

\*\*\* \* \*\*\*

the second of the second of

\*

(३) परवानेकी रकम वी जाने किन्तु यदि परवाना न मिक्के तो जिना परवानके रोजगार किया जाने ।

दन कार्मोंने से किसीको करते हुए यदि बेककी सवा निकं तो उसे मोनना चाहिए। इस कोच जब ऐसा करेंगे तब तुरुत मुक्ति प्राप्त होगी। बालकक सब अपने-भारने किए कहते में। सब तो जिन्हें कोकक्षमा पंजीयन प्रमायपत्र प्राप्त हो चुके हैं वे उसर बसाने हुए विविद्य व्यक्तियोंके किसा कोंगे।

## किन्तु हम बाहर कैसे या चकते हैं!

यह सवाक बहुवंद कंगानि किया है। यदि कीय स्थाप प्रमाणन ज्ञान में बीर हास-माक्य जानके बाद फिर क्यो प्राविक होना हो तो उच्छे किए प्रिकारणन ज्या होना? ह इस स्वाधमों ही स्थाक बादक्षी क्यी निविद्ध है। नेपा उत्तर यह है कि हास्याकानां प्रायोजिंकी तमी व्यविकारणको प्रकार हैंगे ज्या उन्हें स्था जानके किए उच्छी प्राव-स्पन्त हो। हात्याकानांनी नार्धीय पंत्रीवन प्रवावनांक विचा भी बेदक दाविक हों। शाविक होनेंगें चौचित्र यही खुता है कि स्थान क्या पेत नेवी। नह मक्के ही खेत मने चित्र ज्यानत नहीं केरी है। ज्यानतार नहीं कुटना है। जुमीना नहीं देना है। क्यान नहीं करना है उच्छे किए व्यक्तिकों वक्ष्य पत्री है। सर्वि व्यव्य करनेंश प्रवावनां हैं। हो उच्छा प्रावाब स्थान ही बीर उच्छ समायका हित्र विचाय हो। हि क्या माह स्थान

### त्तर्वोत्तव स्थापाद्यप

अराके विचारिके बमुद्धार चकानाकोंका वर्षीच्य व्यासावयके मुक्तमेवे कोई तालक नहीं है। यदि एस मुक्तमेके क्रम्मसक्त प्रार्थनात्रपाके कार्य वाप्य मिळ वार्षे तो तेक है तब नाय करवी होगा। किन्तु यदि व अपने नाराय मिळते हैं तो वर्षाय तो बाई नायर नहीं पुनुका? हमर्से व्यक्ति चाहिए। यदि अपने वाप्य मिळते हैं तो वर्षाय वर्षे भी यही होता है कि पर्यत-मन प्रमाणपत्र अपने हो बाते हैं। पंचीचन प्रमाण्याकोंके वकानेका वर्षे भी यही होता है। यह मानता ठीक नहीं है कि प्रार्थ वाप्य मिळ जानेपर भी पंचीचन प्रमाणपत्रिक काम ककाना यह मानता ठीक नहीं है कि प्रार्थ वाप्य मिळ जानेपर भी पंचीचन प्रमाणपत्रिक काम ककाना वार वक्ष्मा। दिला अपनिक पंचीचन प्रमाणपत्र विचार प्रमाणपत्र दुर्च्या वर्षेच हो बातेपे। हम प्रमाणपासिकों बका वें तो इत्तर ने वर्षेच नहीं होते न्यांकि सरकारके पास वनकों नक्ष्में है बोर प्रार्थनापत्रोमें सारी केंक्सिय प्रीनुष्ट है।

हमारी आयाजा महा है कि हम प्रमाणपण प्रका हैं तो भी सरकार हमपर मुक्तना म चकारोगी। हम जेक बाना चाहते हैं। सरकार हमें श्रेष्ठ जैवना नहीं चाहती। हर्शकर प्रार्थनापन बाम्स मांगना श्रेष्ठ जानेका सबसे बच्चा प्रपास हैं। सरकार स्वयं जनाकामक प्रतियोधी यनना पाइती है, यह थी स्मद्राने कहा है। में उठे सरवायह नहीं कहूँना प्यांकि उसका हठ या अनुचित कहा जामना। सरकार स्वका उपाय योज रही है कि वह हमकी हमारे प्रावनायत पायान नवे और हमें नेक भी न मेंचे। प्रमंत उसकी नीयन प्रयान है। के स्वकार प्रयोगन करानवासाका या उसके मनमें पन्ना गया है। वे साहती हैं और किर संवयं कर सकते हैं, स्वसिए उन्हें न प्रमृता ही। सम्ब्रा है। वह प्रशे निवास्यर समक करना चाहती है।

ये सब बातें बहुत आसानीने सक्तानें आ सकती हैं। बलाव स्थानतको इसपर विचार कर एना पाहिए और किर आने मनने प्रका करना पाहिए वाग ऐसा संघर्ष तीन महीने

पद्तन सम्बद्ध पा?

क्या उस समय सरकार हमस यस मानती ची? यदि हम लड़ेंगे ता जीतेंमें --- क्या इसमें कोई एक है?

## मृठे पत्रीपम प्रमाणपत्र

समानक नेरी जनुनिय काम करते रहते हैं। यदमक नामका एक माई है। यह बनावरी सनुनियम बेचनके कारण पक्का मना है। कहा जाया है कि उसने एक योजको जनावरी सनुनियम बेचने उन योजने उन उन्हें किए र पाँक दियो नह योग भी सभी समिश्राक हमने पाँच र योजने उन उन उन्हें किए र पाँक दियो नह योग भी सभी समिश्राक हमने पाँच मोर उन्होंन कर नियम प्रताक करते हैं। जन वर्षेत्रीमें किए का अपाँच, माई मनाह उन्हों दे कि बाग मना है। उन्होंन वर्षों के उन्होंके यापारणर प्रवस्त विस्ताह उन्हों है। जनाया मना है। उन्हों ने वर्षों में किंग मार्गाहाई वर्षों करते हैं। वर्षों वर्षान है। यार्ष नाये हैं। वर्षों वर्षान है। वर्षों वर्षान है। वर्षों वर्षान है। वर्षों वर्षों करते हैं। वर्षों वर्षान है। वर्षों 
### जनरक स्मद्दाका इक्रप्रमामा

दशन सम्म नवा थी चैननेने हमस्त्रिया बयान दिया है कि थी स्पर्यने कानुसका एक सम्बक्त बाग कभी नहीं किया। मुद्दान यह बयान मुक्तपकी गाँक दिन दिया। यह पति कित्रपुत्र नहीं दिया गया हमीग नवट हो बया है कि यह पूछा है। ग्यन मान पित क्षत्र समाहार काली स्थापना हरतीय हुए है। य बृहरापी स्थापने काले कहने प्रकारित हुए। इस स्थापना काली पति हुए है। य बृहरापी स्थापने काले कहने प्रकारित हुए। इस स्थापन अनक मृत पितन हुई।

#### **धाराचनीका मामधा**

ती मागवर्गक क्रमर अभी रोच नहीं साना गया। मी बरनोब उपका स्थान क्रिया है। है पर है। उन्हें पुनिय रणानस्य उसी यह होनक दिए बहा नमी दिन्यू उप्हान उपना परस्य दनसर कर दिया है। भी मोगवर्गा जन जानक तिए तैयार है। विन्यू व राज्यसन नहीं

र स्वात्रो (स्ट मुख्यानेंची याच चरते है।

### १९४ पत्र एष० एस० पॉसको

जोद्दानिसमर्ग जुडाई १ १९ ८

प्रिय भी पौक

मुझे प्रस्ताता है कि मारी संरक्षिता" मुझे विकक्षक भूको नहीं है। मुझे इस बावकी मीं प्रस्ताता है कि वह संरक्षित बहुत अच्छा प्रमति कर रही है। मुझे उससे सारने भी वचन दिता है कि वह सरनों प्रतिवादका उससेन खंडिनकारों और खंडिनकारों होएं समस्य मारतीय समायक मानके किए करेती। इसकिए मेरी सम्मतियें यह एक कच्छी 'हैंजी हैं।

मुख आदा है कि बाप धरका स्वास्थ्य क्षका होगा। स्वारीय वसर्प सम्मा हो सकता है या हुक दिनोंने समाप्त हो सकता है। यदि ओप पवसूव पहें तो स्वका एक ही परिचान सम्बद्ध है।

> भापका हृदयसे भी• फ॰ मांघी

टाइप की तुर्दे मूल बसेशी प्रति (सी बच्चपू ४५४८) दे। सीमन्य इ. जे बॉक गीटरमेरिस्स्वर्मः

र. नार्वक रामकरका राज्य माजिकाचा मार्ग-मन्त्र हेरिस " वशः वनः राज्य संक्रमें अपने । १३ २०० । २. एक प्रारंगित, जिल्हा कमा कीरोधादीया महा व पुत्र हामकाक कीलिया राज्येक हारण रहे ने । १. वी ऑटेस्ट वर्नेयक करतीय कमानक एक नेका ।

र देवे, दर पक्क वैक्सी पुत्ती । देविह "पदा पत पाक वैक्सी" पुत्र २०० थी ।

# १९५ चोहानिसवगकी चिट्ठी

[जुकाई २, १९ ८ के पूर्व]

सत्याग्रहका सोर

सरवापहड़ा संबर्ष फिर प्रारम्म ही यथा है। मारवीय हवारों तरहरी वार्षे कर रहे हैं। सभी पाइसी जान पत्रते हैं।

पश्च तंत्रयें फितकिए है।

नह स्वराख ठीक तरह समझ केना बानस्थक है। इस बार हमाध्य संबंध कानून रव रूपनके किए नहीं है क्योंकि कानून एवं करनेके किए तो स्वर्श साहब तैयार के और बहु रव होगा थी। बिन्हें कानून स्वीकार नहीं करना है उनके केने वह एवं हुना दीस हो है। किए, यह संबंध में मुश्लियोंकी छार देनके वारेसे थी नहीं है। मैत्रुवियोंकी छारका प्रका

किर, यह संपर्ध मेंगुडियॉडी छार देनके बारेमें यी नहीं है। मेंगुडियॉडी छारका प्रस्त महत्त्वपुत्र नहीं है। रीविध्याने मेंगुडियॉडी छार नहीं मोधी वाली 'डिकन बससे सिन्नयों कम नहीं होनकाडी है। नहीं प्रतिस्कार रहा करने भीर बुखांनी खरब करनेकी बात है, नहीं मेंगुडियॉडी छारके प्रस्ताक क्या महत्त्व ?

यह तंत्रमें ही उनका है किनके रास क्योंने मतत्त्र तीत राह्य गंबीयनरम है। उनका है मी माद मेंटे हैं किन्यु को यह सिद्ध कर सकते हैं कि वे स्वयं ट्रान्डमाकर पूराने निवासी है मीर यह सिक्षित भारतीयोंके किए नी है। इतनी बाद हरएक भारतीयको ठीक-ठीक समझ केती है।

वह समझेटा हुआ तक इसके बारेजें निर्वय होता सम्बद नहीं था। तब दो यहाँ सबिद करना था कि नारतीय समाव बारा है। तबतक दिर उठानेकी निर्वित नहीं थी। उस स्वय दोन पीडी पासवाकी हुस्ते सरकारियो तथा शिक्षतोंकी स्थित वार्षानेक भी स्वीक्य उनके बारेके वह निर्वाय होना समाव नहीं था।

किन्तु वस वस कामून रह करते क्षत्रस वनरक स्थाय कर के मोंकी स्थितिक सम्बन्धमें निर्मय बहितकर रूपमें करना चाहते हैं और उनको सक्य करनेका प्रयस्त करते हैं तब नारतीय समाव उसका बुकास कर एकता है।

पान करान चना पुराशे कर उकता है। पूर्व किसीको समर्थिने बोप निकालना नहीं बाहिए। समर्थित हुमा — भारतीय समानने करनी सन्ति दिखाईं — समी तो इन इस बजें तक भानेने समर्थ हुए हैं।

उपाय एक ही है और यह इसारे हावमें है। हमें घरकारी कामूनकी परवाह क्रिये विना नीचके सनुवार करवाना चाहिए

- (१) अब जकरत पढ़े स्वेचकापूर्वक लिया गया पंजीयन प्रमामपत्र प्रका दिया जाये। (२) प्रकास वैवित्रज्ञिकी काप हस्ताकर अवना नाम गाँगे हो ने म दिये जाये।
- रे यह निर्देश सर्वेष्ण लायकम द्वारा भी जलाको हरूकामान, निर्देश करोने लाग रोजाया रंजीस्वस्य वेचाराची चलतीची और की थी, निर्देश हेलेंडे पूर्व कियों को थी। शुक्रकोची तुस्तर्य र सुकर्तनी हो थी।

र देखिर " (प्रेडियान कराति" वृक्त २५०५८ ।

**\$**33

(३) परवानिकी रक्षम वी जामे किन्तु यदि परवाना न मिक्ने को बिना परवानिके रोजगार किया जामे ।

इन बानोंनें से किसीको करते हुए यदि श्रेकको सना निर्फे दो उसे मोपना बाहिए। इन घर पद ऐसा करेंच तब पुरस्त मुक्ति प्राप्त होगी। बालकक सन कपने-बपने किए पत्री में कहा है किसी स्वेचका पंजीयन प्रमाणपन प्राप्त हो पुक्त हैं के उसर बहाने हुए विशिष्ट स्विकारीके किए करेंगे।

यदि हम न अर्डे तो हमारा सर्याग्रह सच्चा भहीं माना जायेगा। यह कोई ऐसी तक्ष्मर नहीं को रेक्क एक बार कामने जाये और फिर कामने न जाये। यदि हमने उत्तर पानीक प्रकीत की रेक्क एक बार कामने जाये और फिर कामने थी। यह फीनास्की तक्षार एकारा स्वीक्त प्रतिक्वाती है केवल हमये हुव वहन करनेकी सामर्थ होनी चाहिए। हमें जेवल नहीं करना चाहिए। हमें स्वकृत करनेकी सामर्थ होनी चाहिए। हमें जेवल नहीं करना चाहिए।

## किल् इन पाइर फैंसे का संयते हैं!

यह एवाक बहुउने क्रोपोन किया है। यदि कोम व्यन्ते प्रमाणपण क्या में जीर ट्राम्स पाठके बाते के बाद फिर करी साविक होना हो यो उपके किए अधिकारण क्या होगा है। इस उपके काए किए करी कार्यक है। येरा उत्तर यह है कि ट्राम्सवाकायों वार्योगीयों को अधिकारणकों क्या होगा है। उपकारणकों किया होगा वार्योगीयों को अधिकारणकों किया होगा क्या होगा है। ट्राम्सवाकायों प्राचीग पर्योगीय अपनिया के विचा भी केक वाविक हों। साविक होने में मोबिस मही एका है कि प्रस्ता कर जेन देशों। यह पस हो पक हों। किया में हि पत्र में हो पत्र में किया हों। वार्योगीय पर्योगीय क्या हों। यह पस हो पक हों। किया हो है। वार्योगीय कर हों। वार्योगीय वार्योगीय कर हों। वार्योगीय हों। वार्योगीय कर हों। वार्योगीय कर हों। वार्योगीय कर हों। वार्योगीय हों। वार्योगीय कर हों। वार्योगीय हों।

#### सर्वेत्रिय ज्यापासय

उत्परिक मनुवार पक्रनेवाकोंका वर्षोण्य स्थापस्यक मुक्रदेग्ये कोई तालक नहीं है। पदि एवं मुक्रदेग्वें कम्मरक्षण प्रार्थनाव्योक्ष कार्य वायव सिक वार्ये तो तीक है तह सम्म वर्षरी होगा। मिल्यु परि व कार्य नाएव निक्ष्य हैं तो उत्पन्न सर्व भी गड़ी होता है कि वर्षी स्पर्य प्राप्तवर सर्वेव हो वार्य हैं। पंत्रीचन प्रमापनार्योक्ष वक्षणका वर्ष भी गड़ी होता है। सह मानना तीक नहीं है कि कार्य वायव सिक्ष्य है तो उत्पन्न समावन्य क्षेत्र में। वही होता है। सह मानना तीक नहीं है कि कार्य वायव सिक्ष्य क्षणका स्थापन स्थापनार्य के व्यक्ति कार्य क्षणका वा व्यव्या। विना कार्योक्ष पंत्रीवर प्रमापनय निता कारणुनकी यनुक वेते हैं। प्राप्तापनोक्षे कार्य कारम मौननेका हेतु हकता है। है कि पंत्रीयम प्रमापनय तुरस्य वर्षय हो वायवें। हम प्रमापनपाक्षी अमा है तो हराव वे सर्वेष नहीं होंठ नयोष्टि वरकारके पांच उनकी महर्ले है और प्रान्तपन्तियों सार्य केविकार योजूब है।

इमापी नायका यह है कि हम प्रमाणनम पत्ता वें तो भी सरकार दूसरर मुकरमा म चतायमी। हम जेस जामा चाहते हैं। सरकार हमें जेस भेजना नही चाहती। इसिस्ट प्रारंतगण बायस सोनना जेस जानेका सबसे सच्छा उत्तास है। सरकार स्वयं अनाकामक प्रतियोगी बनना पाहती है, यह यी स्पर्सन कहा है। में उसे ससापद गर्दी क्ट्रेंगा क्योंकि उसका हठ तो अनुभित कहा जामगा। सरकार इसका उसाय योज यूनि है कि वह हमकी हमार प्रार्वनापन बायम नवे और हमें नेस भी म भव। इसमें उसकी नीवट स्वराव है। के स्वेच्या प्रतिश्वन करानेवाओंका भय उसके मनमें स्वया गया है। वे साहती है और किर संपर्ध कर सकत है इसलिए उन्हें न छेड़ना ही अन्या है। वह स्पी निवारपर समस्व करना वाहती है।

से सब बाते बहुद बातानीस समझमें बा सकती हूँ। प्रश्नेक स्वस्तिको इसपर विचार कर सेना चाहिए और फिर खरन वनमें प्रका करना चाहिए क्या ऐसा संबर्ग तीन महीने

पहल सम्बन गारे

स्या उस प्रमय सरकार हमसं अब मानती थी? यदि हम करूँने तो बौतेंगे -- क्या इसमें कोई प्रकृति

क्षेत्र पंजीयम प्रमाणप्र

समावक वैदी अनुभित काम करते एत्ते हैं। वसमा नामका एक नाह है। वह बनावदी समृतिवाद वेचन कारण पका मया है। बहु जाता है कि उसने एक पानेकों बनावदी नामतिवाद वेचन कारण पका मया है। बहु जाता है कि उसने एक पानेकों बनावदी नामतिवाद वेचा। उस पोत ना कोद सके किए र पीत दिये पन्न प्रतास की करते सम्मान हमाने पता और उन्होंन उस निरास्तार करते हिए। गोजकों छाड़ी बनाह (जो पात प्रताह कारों पता करते हैं। वनाया मया है। उस पानने जो बनाही पता करते हैं। कारण पता है। वनाया मया है। उस करते हो ता म थी बची गानिशाकों बनाई देता है। उन्हों कारण पता है। वन्हों करते हो ता म थी बची गानिशाकों बनाई देता है। उन्हों कारण पता है। वन्हों के हो। यस वर्ष पता वेचना गानिशाकों बनाई देता है। उन्हों कारण पता है। वन्हों के हो। वनाव करते मानिशाकों कारण है। उन्हों कारण पता करता है। उन्हों कारण पता है। वन्हों की नाहिश्य पता है। उन्हों कारण पता है। वन्हों की नाहिश्य पता है। विषे के एक कार करतक वन्हों की नाहिश्य पता है। विषय पता है। वन्हों कारण पता है। वन्हों कारण पता है। वन्हों की नाहिश्य पता है। वन्हों की नाहिश्य पता है। विषय पता है। वन्हों की नाहिश्य पता है। विषय पता है। व

### जनपर स्मद्द्वपत हरूप्रमामा

जनान नाम नवा थी। पैयनने ह्राह्मिता बयान दिया है हि थी हम्हरूपने हानूनकी रह करन्त्रा बाग कभी नहीं दिया। उद्धान बहु बयान मुक्तमधी गर्गाव हैन्त ग्रिया। महु पहारित बिराहुन नहीं दिया गर्गा हमीन जन्द हा जाना है कि यह मुझ है। एनश पाद रिपा पनक बाबका नहीं कार्याच जनागित हो है। य मुक्तामी लगामाने असर अन्ते प्रकाशित हाम। इस बरम्यान जनक गर्गा गित रह है।

### चाराश्वयोग्य मामसा

संभोगवर्धक कार भंगे हाथ नहीं सामा दया। मैं सम्पन्न उनकी हातक किन भाउ राज है। यह पूर्णिय रूपायर उम्में वह हातक किन बहुम यहाँ विश्व उत्थान उपयो गरूप दक्तर कर दिया है। भी योगावर्धी यह जातक लिए वैपार है। दिस्सू व राज्यसाद नहीं

र स्मात्रत्री रंगड प्रमुख्यानोंको पान्य बहुते हैं।

छोड़ेने बौर जुनी कानुमको स्वीकार नहीं करेंने। उनके मामकेश मारतीय समानका बहुत सान होनेकी सम्मावना है। भी सोरावणी करकार द्वारा निरमतार किये वालेकी प्रतीकामें हैं।

फेरीचार्क सारतीय केरीवाक मक्तर पूकते हैं कि निना परवानके ने क्या करें। इनके पास मन्मित-पत्र है, किन्तु स्वेष्ण्यापूर्वक किया गया पंजीयण प्रमाणका नहीं है, क्योंकि ने सरकारते सनका पुत्र होनेके बाद नार्य। ने कमिनार्य पंजीयल प्रमाणक केना नहीं काहते। ऐये वो आधारी हो से स्थापक महत्त्वर तथा हवाहीय मरोजियाने किया परवानोंके व्यापार कुर किया है। उन्होंन सी पांचीको पत्र किया है कि समझ सकाहत ने विना परवानोंके व्यापार कर पहे हैं। ने बोक सानिक किए तैयार है और वहि वे पढ़ने गये तो सी मानी निच्चक उनकी मोरस पैराजी करेंचे। हमें बाबा है कि हसी प्रकार हिम्मतक क्या काम स्रोपीवाले जी संवर्ष करेंसे। किसीका स्थापारके निना है दे साना सावस्था नहीं है।

### इंसप निर्वोका पत्र

भी हेवर नियोगे छरकारके शाम और नकरराधिकाके नाम पत्र किये हैं कि एटे पारटीय भूवों नहीं मरना बाह्ये कर्षे व्यापार करतेकी वक्या है हरकिय, और चूंकि नकरराधिका परवाने नहीं देती इस्तिया तो वे किया परवानोंके व्यापार करये। यदि सरकार परवाने हे हो वे कब सी परवाने केलेले किये दिवार है

इस प्रकार इस समय चारों उरकते व्येष्णपूर्वक चित्रे वसे पंत्रीयन प्रमानपत्र बचानेका संबर्ध बस गया है। यह उरक बान्योंका चक्र वहा है हुएये उरक पिना परवानोके केरोबाके क्यायर इस रखें हैं। और डीवरी उर्वाचित्र को वीरावर्धिक मामका चक्र वहां है। जब देवना है कि चन्दाक स्मन्द्र इसने वे विषय उच्च निकल गाउँ है। में नहीं माना कि ने सलाबहुका देव खीका कर समें सामका प्रकार कर समित्र हमने प्रमान प्राचीनोकी एकता बीर बहुनुदेवर है।

#### केंग्स्य सम्मेक्स

केप टाउनके सम्मेकनको हुनीविया इस्कामिया बंचुमनने तार दिया था। एसके जवानमें सम्मन्दासका तार काना है और उसमें कहा नया है कि मारतीय संबोधी एक करनेका प्रस्ताव तास किया बया है।

### [ब्बचवीचे]

इंकियन मोविनियम ४~७--१९ ८

जोहानिस्वर्गे जुलाई २, १९०८

महोदय

एकॉक्स स्वायाक्यते प्रैसका दिया है कि एडियाइयोंको स्वेष्क्या पंत्रीयत प्रार्थनायकोंको वादस सेनेका कोई समिकार मही है। स्वेष्कारे पंत्रीक्षय एडियाइयोंका स्वायाक्यते बातका स्वेप्ताय स्वायाक्यते बातका स्वेप्ताय स्वायाक्यते कातका स्वेप्ताय कि वे उसी स्वितिय प्राप्तीय हिला है विस्तर्थ त्राप्तीय स्वायाक्षय स्वयाक्षय स्वायाक्षय स्वायाक्षय स्वायाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्यय स्वयाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्यय स्वयाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्षय स्वयाक्यय स्वयाक्यय स्वयाक्यय स्वयाक्यय स्वयाक्यय स्वयाक्यय स्वयाक्यय स्वयाक्यय स्वयाक्यय

जनरस स्वत्यको कानुनके जरगना धुका रकनीकी मुद्देपर जो संदिग्य विजय प्राप्त हुई। है उत्तर एतियाहर्मोका सपने पंजीयनको बापस केनेका उद्देश्य विजय न होगा वसर्ते कि उनमें

पर्वाप्त साहस और वारमत्यागका भाव हो।

वर्षोच्या स्वापाल्यको दिने गर्ने प्रार्थनायका बाधार कानृती और नैतिक एकना पढ़ा मा। कानृती सामार सह था कि बोनोंनें से प्रारंक एक वर्षोच्या सामाव्यक्त कोई राहत प्रारं किने बिना समझीतेको एक कर वकता है। नैतिक कामारपर यह विकास मा कि एसियाई इसको एक मान कर प्रकृता कार्य है। निर्देशिक कारण करवानों को तीन दिया है।

समझीता थे। टायुंडे तोड़ा बया है। बनारक स्वस्ट्रस स्वीकार न करने योग्य करों कारते दिना बनिनियमको रह करना नहीं चाहुडे बीर ने समझीतेक बन्धपंत उन कोनीका स्वेषका संवीपन स्वीकार नहीं करते वो बन देखाँ प्रदेश कर खें हैं बीर जिनको हरका अधिकार है। बनारक सहस्ट श्वर बातुक हरकार करते हैं कि उन्होंने कानुनको रह करनेका बचन दिया या और समझीतेका यह बन्ध कनाते हैं कि ची लोग समझीत की डारीकके नाह योज महीने बीठ मानेपर देखाँ जाते हैं वे ब्राचिनानक बन्धपंत पंतीपन करायें। बोग निम्मांकविक समझीत बेएंका निमंत्र करते कहें

हम स्थितियों हुम तरकारते तम्मानपूर्वक एक बार फिर कहूँगे कि १६ वर्षके स्थित समृक्ष तमाल पृथ्वियाई कोर्योको एक विशेषल कार्याको मीतर — बारे तीव मार्यानमें — पंत्रीमक कार्याको अपूर्वति वी बार्य और उन सवस्य कार्य मार्यानमें — पंत्रीमक कार्याको अपूर्वति वी बार्य और सरकार ऐसे पंत्रीमको वेष कराके किए सो कार्य कार्य कराको किए सांक्षानको ऐसा तर्याका कार्य 
बनरफ स्मर्स कहते हैं कि वो जीय स्पनिवेदके बाहर ये उनको समझीदेके बन्तर्पत् बावेका समिकारी होनेके स्मिर् तीन महीनके मीतर जीट बाना था। ये पूछता हूँ कि क्स

र बराजरके पैरावेक किर देखिए "बोशान्सिलोडी किट्टी" यह ३४०-४३ । २. एकिर "रा: क्यांनेरेड-सुविक्को" एक १९४१ ।

र्षधार भरमें पृष्ठियाइयोंको इस समझौतेके वस्तित्वकी सूचनावैनायायनके क्रिए उस अवविके भीवर वामस जानाक भी सम्बद्धाः

कानुनको रद करनक बादेके बारेमें में आपसे निवेदन करता हैं कि आप क्रूपा करके सामका पन-व्यवहार प्रकाशित कर वें और कानूनको रव करनेका बाबा किया गया था या भारतमा राज्यसम् । स्थानायक कर सार्व कायुक्त के करावा सामा उत्तर होता है है। सम्बद्धि सह निषये कोसीरर छोड़ हैं। में इस बातकी बीर ध्यान बाकपित करता साथा हूँ है मेर्ने सपने २२ करवरीके पत्रमें एखियाई कायुक्तो एवं करते बीर उसकी समझ हुएसा कायुन बनानेका उस्तेव किया था। इसके उत्तरमें उस्त्र कायुक्तो एवं कराने सार्वका सम्बद्धा क्तिए एक सब्द भी नहीं कहा गया है। सन्देष्ट अत्यक्त होनेपर जो पत्र-स्पतहार हवा उसमें मने इस नादेका उल्लेख किया है। उसका कोई बच्चन नहीं किया नवा है। मेरे बास सवास टाल दिये पर्य है। इसके साथ म इतना और कहता हूँ कि समझतिको स्वीकार करनेक कारण ाज तत्र पत्र हा १५०० छात्र भ ३००। आर्फ्या हु १० वनसरका स्वाकार करन करिय मेरे उत्तर यो झाकसण किया यया या छात्रके तुरस्त बाद ली चैनने मूझले सी डोकके पर मिक्रे में बौर सक्दोंने और नेने एक्षियाई यायावॉर्ने नकावित करणके किए सह विद्वारित स्थार की थी कि यदि एक्टियाई समझोरोका पाकन करेंने तो कानून रव कर दिया नामेगा। प्रभार का चा एक पार एक्वार वसकारका पाकन करना पा कार्नून रह कर प्रसार जाया।
सी चैनते कहा बा कि के दर किसारिकों बनाएक स्टर्स्टक गाउ की बावेसे में दि तक यह
प्रकाषित की बावेसी। वे हुस्तरे या ग्रीवरे दिन कीट में और उन्होंने मुझे सुनना दी भी कि
पृष्ठियादें चैनीयन करा यहें हैं और मुझ्य पुक्त मा कि दस बावको देवते हुन्द स्त्रा विक्रितिकों
प्रकाषित करा बावस्थल है। मुझे सम्पर्द में कि करक सरह सह प्रकाष के प्रतिकृति में में में में की स्वाधित करा बावस्थल है। में से सानीका बचाब नहां पर हरावण भूत कहा गए एक राज्य अन्याध्य करका नक्ष्य नहां हो ते उनको चूर्नोंकी हिता हूँ कि वादि मुक्त नविनवां बन यो योन्स् हो तो वे उत्तको तेता करें। में यह भी कहता हूँ कि सी चैनाने एक बार नहीं बक्ति बस्तर पुत्रस्व कहा जा कि बनस्य स्मार्ट्स स्ताना बचन पूरा करेंगे मीर कानुसको रव कर वेंचे बोर पहीं कोई एक महीना पहले में स्तान तिम्बल करके उनसे निवेशस्य मक्तमें मिक्स वा बाई जिस्होंने मेरे मस्तुव किये हुए मस्विवेपर बातचीत की बी बीर उसको मोटे वीरपर मकुर किया था। उन्होंने श्रपच ाक्य हुए नदानवार नाज्यात का नाज्यार एका नाल्यार राष्ट्र क्या वा विद्यास की विद्यास क्या की क्या किया है कि बनरक पूर्वक हद बातदे हमकार किया है कि बनरक स्मद्रकों उनकी उपस्थितियों कानूनकों रह करनेका वपन दिया था। इसी प्रकार में थो कुछ नकु रहा हूँ उदादे भी वे हनकार कर सकते हैं। कियु बनरक स्मद्रवर्ष किय, धुनके किए सीर परे किए, सत्य धर्मोपरि है।

भरे देणवादियाँके धामने चस्ता खाक है। उनको कब्द उठानेके किए किर दैसार हो भारत चाहिए। उनके कब्दोंसे कोय देख केंगे कि कीन सचाईपर है।

न विवासके मुख्य मुहाँकी बुद्दार हूँ। यक्षीर कागूनको एव करनेके बारेसे इनकार किया समा है फिर मी जनत्क सन्दर्भ कागूनको एव करनेके किए दीवार हूँ वस्त्रों कि हम असि-बारी परिवासमें बौर शिक्षत जारधीनोंके को अवारी अधिकष्यक अधिनियमके अन्तर्कर देवने प्रवास स्मित्रारी हैं अधिकारिक स्वास्त्रकों सम्बद्ध सक्त आयें।

> भागका दादि मो क∙ गांधी

[संबेजीस] इंडियन सोचिनियन ११-७--१९ ८

## १९७ आत्म-विश्वान

ट्रान्यवाक्या सबर्प प्रत्येक भारतीयको समझ क्षेत्रा बाहिए। इससे पूर्व हम अनेक स्वाहर्सों द्वारा सत्यादका अर्थ नक्ष्य कुठ हैं। उस अर्थको अब पूरी दौरपर कार्यामित करनेका अवसर जा गुर्वेश है। सत्यावह और स्वार्थ एक साथ नहीं दिन उचके। सरवायहमें स्वाहर्स क्ष्या क्ष्या का निक्र करने । सरवायहमें स्वाहर्स एक साथ नहीं दिन उचके । सरवायहमें स्वाहर्स एक साथ क्ष्या करने किए राजी है। सिर प्राप्त हो चुके हैं उनके हक्ष्में सरकार कृती कानूनको रह कर देनके किए राजी है। फिर मी इब सरकारको दीन पीड़ी कर अहा करके पंत्रीयन करा चुकनेवाओं तथा सिरायोंको बाहिए, तथानियवववारोंकि किए बाह्य-बिक्शावर्का सुर्वे स्वयत्य स्वयत्य हम विवाही स्वरक्ष माति स्वाहर्स करते हैं किए स्वरक्ष माति स्वाहर्स करते हैं कीर यह चाह्य हैं कि प्रत्येक भारतीम एंग ही करें। सरवायहरू वारतिक कर तो कब प्रकट होता। कानूनको एक भरती एंग होता है हराविए मात्रको तथान पर हो है। यह चुकी है। परन्तु चूँकि उचकी बाद मात्रकी है। एट प्रकार्य मात्रतीम समावक्ष सरकार स्वरक्ष पन्न है। यह माहे रेखी-बीधी बाद नहीं है। एट प्रकार्य मात्रतीम समावक्ष सरकारने उचका प्रताहरी राज क्ष्यों है। एक स्वरक्ष सरकारने उच्च सात्रीमें स्वराहरी है। ऐसा मौका स्वरवायहर्क कारण है। कानून बनानमें उच सात्रतीमों राज क्षा है। स्वरस है। है स्वराह हम हो हम हम हम हमी है। ऐसा मौका स्वरवायहर्क कारण है। कराय हम हा है।

इसमें पहलेबाले सबर्पमें स्थार्व जुला हुआ था। ट्राम्सक्रममें संबर्प करनेबाक्षा प्रत्यक भारतीय वपने तथा कीमके हकाँकी रक्षा किया करता था। थव प्रत्येक प्रास्त्रीम वपने मास्क्रि

व्यविकासकी रक्षा करेगा। इसीमें सुक्यी नृती है।

यदि नारतीय समान ऐसा परीपकारका काम कर वायेगा दो समर हो जायमा। स्वय मुख्युक्क ऐहेग और दुसरीका नुख बहुँचायमा। और समस्य नारववर्ष समानको सराहना करेमा। स्वयं हम बासा करते हैं कि जारतीय समान स्वयं ऐहेगा।

[मुक्सावीते]

इंडियन मोपिनियम ४--७-१९ ८

र देखर "सरकारका नर" द्वा ८८९ और "नातक वस्त्रने" एव २ ००८ ।

## १९८ रोडेशियाके भारतीय'

ट्रायसमर्गे विश्व इंग्ला कानून अविका है उसी इंग्ला कानून रोडेपियामें बाबू किया पथा है। देवना है कि इस कानूनपर विकासपार्थ हमावार होते हैं या गई। सम्मान मा इस उत्तरिक है कि हुताक्षर न होंगे। इस विपयमें बिल्ड काकिल हिस्टिक प्रतिप्ति वटकर संवर्ष किया है। बोर इस्के बारेपे राज्यरके द्वार यो वा चुके हैं। रोडेपियाके माध्यों मेंने एक प्रार्थनापक विद्या है, सो बुद्धियानी की है। बढ़िक हिलू इसप्टचपर फेंके हुए हैं इस्किए वे बारिक सर्पेस व्यवस्था होते है। स्वर्ण के बार यो वास करने स्वर्ण कारों 
रीडेबियां हे चंद्रपें एक ऐसी बात है, बिसे बदस्य ही बान केना बाहिए। विवासतर्ने धारटले बार्टर्ड कम्मपीसे पूछा हो उन्नहें एकपीने उत्तर दिया कि बारतीयोंका सरमान करनेका उनका स्वास नहीं है परन्तु आरतीय समावपर प्रिक्त्यकों बादकरक्ता हो है हो। वार्यों स्वास प्रिक्त्यकों बादकरक्ता हो है हो। वार्यों संपुष्टियोंका कानून छानू मही किया बादेश। याने संपुष्टियोंका कानून छानू कार्योंका प्रवास विरोध है हिस है केना बानेशास हो। कानून डार्स व्याप्त स्वास कार्योंका हान्योंका हो। कानून डार्स व्याप्त स्वास कार्योंका हो। कानून डार्स व्याप्त कार्योंका महाने स्वास कार्योंका हो। वार्योंका वार्योंका वार्योंका कार्योंका हो। वार्योंका वार

पाठजींकी हमारा गुलाव है कि ने कामुनमें जीर जैपूक्तियोंकि निशानोंमें वो अध्यर है उसे अधिक कर में। इसे पीडिक्साके आराधीयोंको यह परमाय्ये देनों क्षेत्रेण नहीं होते हैं है कि जिस अपूर्णियोंके निवाद ने देने हक कामुनको र कराया था उच्छा है तो ने हे दें। है कामुनका अपूर्ण स्वाची राज्या है। जैपूक्तियोंकि निवात देना वह वास्त्राके निवादमका एक लावन हो एकडा है। निवयम ही हमारे कहनेका यह वास्पर्य नहीं है कि वे कोर जैपूक्तियोंक निवास देनोंकी जरराया अपीडि किसाने करी। वहीं इंग्लिकी काम प्राप्त होनेता हमें कि पीडि करनी चाहिए। परन्तु हम बाखा करते ही कि यदि बचर हमारे प्रवर्भ न हुवा दो इस स्वाचा करते ही कि यदि वचर हमारे प्रवर्भ न हुवा दो इस स्वाचा करते ही अपीडि वचर हमारे प्रवर्भ न हुवा दो इस स्वच्छा करते स्वाचा करते हमारे प्रवर्भ न हुवा दो इस स्वच्छा करते स्वाचा करते हमारे प्रवर्भ न हुवा दो इस स्वच्छा प्राप्त होनेता हमारे प्रवर्भ न हुवा दो इस स्वच्छा प्रवर्भ करते स्वच्छा करते स्वाचा करते हमारे प्रवर्भ न हुवा दो इस स्वच्छा प्रवर्भ करते हमारे प्रवर्भ में स्वच्छा हमारे प्रवर्भ करते स्वच्छा स्वच्छा हमारे प्रवर्भ करते हमारे प्रवर्भ करते हमारे प्रवर्भ में स्वच्छा हमारे प्रवर्भ करते हमारे स्वच्छा हमारे प्रवर्भ करते हमारे प्याप्त हमारे प्रवर्भ करते हमारे प्रवर्भ करते हमारे प्रवर्भ करते हमारे प्रवर्भ करते हमारे हमारे प्रवर्भ करते हमारे प्रवर्भ करते हमारे प्रवर्भ करते हमारे हमारे प्रवर्भ करते हमारे हमारे हमारे हमारे प्रवर्भ करते हमारे 
[यनपतीये]

इंडियन बौधिनियन ४-७-१९ ८

र रेपिय "रीवेपियानेट व्यक्तीय" वृह २५०-५८ १

मिदिस रहिण मामिका करणीने करवा गणिकार-वन गणागर १८८६ में प्राप्त दिला था गीर सिक्ता १९६६ वह रोमिकारका कालन मार कनावा था। वन १९६६ में यह क्यूनिय वौनवारिक क्यूने मिदिस तत्र्याच्या निका क्या । विक्रिक रोक्ता का कार्नियकों प्रार्थकत और क्यून व्यवस्थात है ।

## १९९ सर्वोच्य [८]

पन नदीकी निर्मित करहे हैं। बिस उरह नहीं हमेदा छन्द्रकों बोर अपीत् नीचेकी थोर नहां करती है, वसी प्रकार बनकों नहीं बकरत हो उब जगह बागा चाहिए — ऐसा गियम है। परन्तु विश्व तरह नदीकी मितने पितने ने पितने हो सकता है उसी प्रकार करने पिति में गियमें है है। सकता है। बनेक निर्मित नहीं नहीं नहीं करता है और उनके सासपास नहीं पानी चान हो सकता है। स्वर्प उनके सासपास नहीं पानी चान हो करता है। स्वर्प उनके पानी चान हो समार उनके पानी चान हो से साम उसी चान करता है। स्वर्प अपीत चान करता करता करता करता है। स्वर्प अपीत चान करता विश्व समार समार उसी चान करता है। स्वर्प अपीत चान करता पान करता है। स्वर्प अपीत चान करता पान करता है। स्वर्प के साम प्रकार करता पान करता है। स्वर्प के साम प्रकार करता पान करता है। स्वर्प के साम प्रकार करता करता है। स्वर्प के साम प्रकार करता करता है। स्वर्प के साम प्रकार करता है। स्वर्प के साम प्रमुख्य करता है। स्वर्प करता है। स्वर्प के साम प्रमुख्य साम प्रमुख्य करता है। स्वर्प करता है। स्वर्प के साम प्रमुख्य साम साम प्रमुख्य साम साम प्रमुख्य साम प्रमुख्य साम साम प्रमुख्य सा

सर्पशासी लीग बनको पविक्षी रोकबानका नियम विक्रकुल ही मूल बाते हैं। उनका शास केवल पन पानेका आर्थ्य है परम्यु पन दी सनेक प्रकारस प्राप्त किया बाता है। एक बनाना या बन सूरोगों कोण बनवान व्यक्तिको विच बैकर उसका पन सूर केवर प्रनासन पन बाते थे। प्राप्तक विभोग कोगोंके किए वो पूराव्य विचार की पाने हैं। उसने व्यापारी कीम निकारत कर रिया करते हैं— नेवेड हुमार्ग सुद्वाग बारोगों बाल कालीमें विकारी मत्वनामें परवी क्षत्रारि। यह भी बहर केट करवाण बननोके समान है। बया हो हम प्रनान निकीस

क्या या चारतका नाम दे सकते हैं?

तो बर इमें यह देखना है कि मजदूरोंको भजदूरी देलेका नियम क्या है?

हम जरर कह थाये हैं कि सजहारी बाधित मजहारी यह है कि वह बात हमारे किए निजना यम करे जजना ही सम जह आकरणकरा जननण, हम दे हें। स्पर उस [जफ परिभाको देनते नुए] कम मजहारी दी वह तो कम और ज्यादा दी नई दो जमाहा स्पन्न जिला। [मान नीविष्] एक व्यक्तिको सवपूरकी जरूरत है। वो बादगी सवपूरी करनेको तैयार होंगे हैं। यन जो सवपूर कम मवपूरीवर काम करनेको तैयार है उसे काम दिया नाम दो उस मवपूरको कम मिलेगा। यहि सवपूर माँगनेवाले ज्यावा हो और सवपूर एक ही हो जो उस मूं-प्रमाण पैसा मिलेगा सीर उस मवपूरको बितान चाहिए उसकी सपेका सविक मवपूरी मिलेगी। इन दोनों सवपूरीकी सवपूरीको बोसत सवपूरी वानिव सवपूरी मागी नामगी।

मुझे कोई स्परित कुछ रक्तम उचार वे और वह रक्तम मुझे अमुक समयके एक्सत वारित हैं देनों हो यो य उद्य स्परितको स्थान पूँगा। उद्यो प्रकार करर साथ कोई मुझे सपना सम वे यो मुझ उद्योव उद्याग प्रमाण कोई मुझे सपना सम वे यो मुझ उद्योव हैं कि में उद्ये उद्याग स्पर्य और उद्योव कुछ स्पिक स्थानके क्यामें हूँ। साथ सगर काई स्पक्ति मेरे किए एक बंटा काम करवा है यो उद्यक्त किए मुझे एक बंटा और पीच मिनट सपना उद्योव मी कुछ स्थिक काम करवांचा बचन वेना चाहिए। इद्यों प्रकार प्रस्तक मजबरके विषयमें समझना चालिए।

सबहुरके नियम में समझा बाहिए।

बस बतार मेरे पाछ सो सबहुर आमें और जनमें हे वो कम सबहुरो केता है, उसे में

कामपर छमाता हूँ तो परिलाग सह होवा कि जिले मेरे कामपर ब्यावा वह बामा पूका खोमा
और वो कामके जिता रह गया है वह मों ही रह कामेगा। विश्व सबहुरको में रखता हूँ उसे

में पूरी सबहुरी कुछाड़े तो भी बूछरा सबहुर हो बेकार रहेगा ही। बेकिन जिस्से मेरे रख

हिया है उसे मुक्ती नहीं गराना पहेना और (उस) मने वपने बनका उचित्र उपने मेरे

है, एसा माना बानेगा। उपनी मुक्तमर्थे तब अरम्म होती है, वब कम सबहुरी कुछाई ताती

है। सिंद में उचित्र सबहुरों देशा खों तो मेरे पाछ खावनू बीनत बमा न होगी म गुक्तमर्थे

नहीं उड़ाकेगा और से मरीबा बहानेका रामन न क्लिगा। विश्व म उचित्र वाम बूंपा नहीं कुछाई कारों विश्व वाम बेंदा वाम वाम सहारा मुक्तम कार्य कार्य वाम बारों मेरे स्वाव स्वव कार्य नाम सेरें स्वाव स्वव कार्य नाम सीर वीर रहिले होता है।

केरिक्तियों सारों समझा बामेगा और जीत्र रहिले बुचहुर्ग होनी।

इस विचार-सरपिके अनुसार वर्ष-साध्यी पक्का ठहरते हैं। वे कहते हैं कि पैसे-बैसे स्पर्वा बहेती कैने-बेस प्रवा सन्तर होगी। वास्तवमें यह बात पक्का है। स्पर्वा — होड़ — का बेतु प्रवर्षकी वर पटाना है ऐसी वसामें धनवान अधिक पत्र बया करता है, और परीव  सार्जे मसदूर चाहुता है कि में कर्मू और शाहुकको व्यक्ता है कि में बीचमें कमा मूँ। इस तरह स्वनहार दिसदेता है कोगाने बटपट पैदा होती है मुख्यरी जड़ पकड़ती है इस ताकोमें बृद्धि होती है साहुकार बहैगान स्वते हैं और साहुक बीडियर नहीं चमते। एक सम्पायंक बनेक सम्याय पैदा होते हैं और स्वक्तमें साहुकार कारीगर तथा माहुक सब दुखी होते हैं। जिस प्रसाम देशी प्रवा प्रवक्ति है वह प्रवा सक्तमें हरान होती है। प्रवाका बन ही दिस हो जाता है।

[ युजरावीसे ]

इंडियम कोविनियम ४-७-१९ ८

२०० पत्र 'स्टार'को'

( बोहानिसबर्ग )

[सम्मादक स्टार महोदय ]

भी बंकाने एसिमाइसीके द्वारा संगठित सर्वेच प्रवेचके सम्बन्धी सपने एक पत्रमें वो सारोप बनामा है उसे में उनके मति पूर्व जायरमान रखते हुए क्या भी अनुचित्र करूँगा। उनके इस पत्रस मुझे बनताकी स्थिति अधिक पूर्वतास बतानका अवसर निला है।

संगठित अवेच प्रमेकका बारीच ऐता है, विस्तका एपियाहपूर्वनि सहा व्यस्तत किया है। बीर केमस व्यस्त करना ही उनके प्रमिकारण था। एक कोसबके बोलनंत समत नहीं साता बीर केमस व्यस्त करना ही उनके प्रमिकारण था। एक कोसबके बोलनंत समत नहीं साता बीर म सर्वम प्रमेशकी प्रकृतिकृत्वी पटनार्जाको पूरी बात्तिकी नित्ता करनके किए प्रयुक्त किया वा एकता है। बारीपके सीत हिस्से हैं

(१) एधिमाई ऐसे अनुमित्तपांके आभारपर, जो बीच क्ष्मक्ष उनके न ने प्रविद्या होते हैं।

(२) वे क्रम-च्यटें किये यसे अनुसरिपश्रोंके आधारपर प्रकिट इसि हैं।
 (३) वे जाकी अनुसरिपश्रोंके आधारपर प्रकिट होते हैं।

र च्य इंडियम जोपिनियममें जी बंदराको अञ्चल संख्यित प्रकारिक विला गया था।

113

निवेसक इस नातको भीच करलेके किए ही पेश किया गया था कि उस समय एसियाई

वर्षेकि पास को कामकार वे उनमें उपर्युक्त दोध मीजूद में जवना महीं। नी हुवार प्रार्वनाएकोंके बारेमें गवर्षरके माधकों यह बात स्वीकार की गई है कि उपि वेसके लगमन समी एक्सियाइमॉर्न वपनी मर्जीस पंजीयन करा क्रिया है। इसकिए में मान क्या है कि उपनिवेदारों पत अनवरीमें कुछ मिखाकर ९ एशियाई वे। जन सबने अपने कारबात राशिक कर रिये हैं और उन्होंकी बिनायर ७६ पश्चिमाई हुम्समाको देश निवासी सिंद किये था चुके हैं। हुकीकठ यह है कि सेप वर्षियों संगीतक मस्पीकट नहीं की गई है प्रस्तुत उनमें से स्विकासको प्रामाणिकता कराणिए सिंद की या संकेगी। १इन सर्पियोंक बार्नोपर अमीतक केवल इसीसिए विचार किया था रहा है कि एक सक्तन मा सकी हुई है को सह है कि इन एधिमाइसेंके पास क्वोंके विये पंजीयन प्रमानपत्र हैं और इन प्रमानपत्रोंको

बनरक स्मद्रश्रमे उपनिवेद्यमें निवासका पर्याप्त विविकारपत्र माननेसे इनकार कर दिया है। में यह मी कह दें कि एश्वियाई पंजीयन हारा दिये पर्ये अकिन्देन्ति सनुसार १३ ा नहा । जिल्हा क्षा स्वाधार नावार । अध्याप नावार का जार क

भी बंकन मुझे यह कहलेकी दशायत देंगे कि संगठित सर्वेश प्रदेश हुना ही नहीं है। ना जना पुत्र निर्माण स्थानिक प्रतासिक प्रतासिक प्रतासिक प्रतासिक हो। है। है। क्राचा ४५ जनुमतिक कि सम्बन्धि ( ये क्याया स्वचिए हैं कि ये एदियाई उपनिवेश्वते बाहर हैं ) ये यह क्यानेक खास्य कच्चा हूँ कि सन बनुनिविपर्योगें से बहुत ही

कम सदीप मिस्नी।

भारतीय धनावने इस पन्तम्मका चण्यन करनेकी थेप्टा क्रमी नहीं की है कि एसिमाई कि परिवार सीप स्वेच्छास अपने दावाँकी औष न करने देंगे क्यांकि उन दावाँमें पाक-साबी बहुत ज्यादा है। इसीलिय स्वेष्ट्यमा पंजीयनका प्रस्ताव किया थया और इसीक्षिए यैने यह बात करी कि स्वेच्छ्या प्रवीयनके फलस्यक्य प्रधियाई लोगीयर संगठित क्रकेप प्रवाहका अमंबित आरोप समान्य ही बका है।

> (भापका भावि भो० क• गांधी

[ बहेबीस है

इंडियन ओविनियन ४--०--१९ ८

रे गर्मेरक रेभ जनही लेउरहा भविरेशन फिट महान्य हानज बस्फ्रस्ट सहने बारकों सहा गाः " का कर्य-रोगके ६, ३२ वर्षिकारवेति वाली क्लाम सही वर्षिकाई भागातिके लाग्य रोज्यात वंदीका करा बिना है और कहरे व्यक्तिसर्गहा भागांत्र रंजीवन स्थानवह बारी दिन वा गुक्त है.

# २०१ पत्र 'इश्चियन ओपिनियम'को

- बोह्यानिसंबर्ग जुलाई ४-१९०८

सम्पादक इंडियन बोपिनियन

महोदय

भी घोरावर्षाके विकास जा एक सुधंस्कृत जार मंग्रेनी किया-भाष्य पारसी सम्बन हैं बोर बिन्होंने प्रशासी-प्रतिकृतक समिनियमके वन्तर्गत जपनिषयमें प्रवेश किया है शासर किसे इए परीक्षारमक मुक्तरमेटे एवियाई संवर्षकी कुसरी मजिल प्रारम्य होती है। यी सोरावजीके पास बास्ते ठाउन नगर-निवधके बच्चक तथा धन्य मुरोपीयों हारा दिये पये घानदार प्रमाव पत्र हैं। बद उनके बिकाफ प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके बन्धर्गत नहीं बस्कि एथियाई कानन संबादन अविनियमक अल्यात इस कारण मुक्यमा बकाया जानेवाका है कि ने ऐसे एसियाई हैं जिनका उस कानुनके क्लवंत पनीयन नहीं हुआ है। में एसियाई अविनियमके क्लवंत बढाये भानेतां मुक्तमे वारेने कुछ नहीं कहता — स्थादि वह प्रायण नदी स्वाराज्यमें मित्रारा-भीन है परन्तु मुक्तमा रहियाई श्रीमित्रमके अन्वर्यव स्वार किया जानेतांका है, इस उच्चते मेरी वह बात प्रमाणित होती है जिसे मैन जनरण स्मर्सके सामने रखनेका साहस किया है, कि शिक्षित एरियाई प्रवासी प्रतिकासक अविनियमके कार्यवेत उपनिवेद्यमें प्रवेद करनेके किय स्वतन्त्र है। यह बात सब जानते हैं कि विध में एथियाई विधिनयमको स्वीकार नहीं करते दो उन्हें निकास दिये जानेका हुक्त नारी किया जा शकता है। इसी कारम प्रवासी-प्रदि-बन्यक अवितियमके विवद विये यसे प्रार्थनायममें यह कहा गया था कि सरकारने एक हामसे को-कुछ दिया वह इसरे हानसे वापस से किया। यदि भी सारावणी एसियाई महिनियमके बन्दर्गत किये वर्षे अपनानको सहभ कर सकेंग्रे तो ने प्रतिबन्धित प्रवासी न होंगे। यद्मियाई वाधिनियमको एवं करनेके अबके जनएक स्मृद्ध एथियाई कोनोंसे यो वे देनके किए काले हैं बहु है सर मधरनी भागनवरी जैसे कोगोंके वाधिकारोंका विकास ।

बब यह बात स्थळ कपते प्रकट हो जायेंगी कि प्रधिमाई क्षेत्र कोई ऐदी चीज महीं मांच पहें हैं जिसे ने कानून हाप्त जानेक क्षित्रकारी नहीं हैं। प्रिटोपियामें क्षित्र वाको अनुमति-पत्र-तिमतिकारी पिएलारोको देखते हुए बास उपनिविधके सामने तो हुईसी स्थिति है वह यह है कि यो कोग विधिक्तापाट निवासी हूँ बीर निवृति सरकारकी सहायता की है ने अनु विवादम सितीने एके का सकते हैं जब कि ने प्रार्थीम जो बर्धमान है बीर नो सेसमें बाक-सामील या किसी बीर तरीकरों बुस बाते हैं उसमें निना किसी कोड़कारके बने पह सकते हैं क्योंकि वे धिनाक्तके किए, परवानके किए या किसी अच्य कामके सम्बन्धमें सरकारी अध्यरोके पास कभी न वामेंगे।

> सापका साहि मोलका सोधी

[अंग्रेगीसे]

इंडियल बोरिनियन ११-७-१९ ८

२०२ पत्र उपनिवेश सचिवको

[पोद्यानिसम्यो] पुजार ६, १९८

उपनिवेध-सण्डिक प्रिटोरिया

महोर**व** 

भार दीय जीवक बिटिस साप्तीबोंकी एक सार्वजिक साम कर हुनीविया सिक्यमें यह विभार कराके बिए हुई थी कि स्वेक्क्या प्रवीसन सम्जयी प्रामंत्रपार्वेकी वारखीकी स्राह्मास्त्रपर सर्वोक्त स्थानास्त्रपर के सिक्य हुई थी कि स्वेक्त प्राप्तीकी स्वितिद्य क्या प्रमाप पहला है। मेदा स्वेक्त कर सिक्य स्थानामुक्त विकास करा है कि ये स्थान ने विकास समाम प्रवास करा कि स्वेक्त स्थान स्थान स्थान स्थान करा कि स्थान प्रवास करा स्थान स्थान स्थान स्थान करा कि स्थान प्रवास स्थानपार्वेकी स्थान करा कि स्थान स्

नेरा बंध बापको उद्य नापकान स्वरण दिखादा है वो बाएने समझेतके तुरन्य बास रिकर्मकों दिया वा बीर विद्यक्षि बदार यह ६ फरविके स्टार में छ्यो थी। उद्य नापकों सामने एक प्रतिकृति स्टार में छ्यो थी। उद्य नापकों सामने एक प्रतिकृति स्वर्ण कराने एक प्रतिकृति है स्वर्ण स्वर्ण कराने एक प्रतिकृति स्वर्ण कराने प्रतिकृति कराने हैं स्वर्ण कराने प्रतिकृति स्वर्ण कराने स्वर्ण

s. प्रतरी e. १९०८को ।

र नद इंडियम सोरिनियममें "बारिम केतमभी" इंजिस्टे क्या वा और का शिक्ष केक्स मह गा. किरो रिपमे बचने १२ मुक्ती १९ ८के राग्य तान अधिकेस कार्योक्स्टी मेस्य हा ।

५. वट एस्परी चौरालयी चाहुरतीले भी भारता दिया जा और गंगीचन माध्यितसम्बेत जाने म हुस्तेन्द्रा हर निमात बीवित विता था। उन्होंनी दिक्षिण व्यक्तिक क्योंने दृश्यताक्षमी मोसक्के मातिकारका दश्या भी विता था।

प्रानंतापत्र दे दिया है। किन्तु अब मेरे संग्रको मासूम हुआ है कि सरकार इसे रव करनके वरके भारतीयोको भिन्न बार्वे माननेके किए कहती है

 वह कि जिन बिटिस भारतीयोंके पास क्य प्रजीयम प्रमाणपत्र हैं जिनके किए त्वा प्रश्निक रिये हैं व बाह उपनिवेदार्में हों या बाहर हों निर्मिद प्रवासी हो जायें। (ब) यह कि युद्धसं पहलेके मास्त्रीय सरणार्थी को नभी ट्रान्सकर्में गर्दी कोटे हैं

निपिद्ध प्रवासी हो जामें।

(ग) यह कि जो स्थळाया प्रार्थनायत्र इस समय युद्धियाई पंजीयकके विकासमीत हैं. चनका सन्तिम निर्वय पंत्रीयक करे और उनके सम्बन्धमें सर्वोच्च न्यायास्थ्यमें वर्षीक्का अभिकार न क्रो।

(प) सह कि वे बिटिस भारतीय भी को प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत कड़ी.

परीक्षा पास कर सक्तें हैं निपिद प्रवासी माने बावें।

भरा संघ बाहरपूर्वक यह निवेदन कप्ता है कि ट्रान्सवासके डिटिय माप्तीय समाजसे कुछ कोमोको जिनकी औरसे समाज कुछ प्रभावकारी करमें बोक भी नहीं सकता है जविकारीसे विचत करनेकी स्वीकृति वेनेके किए कहना जल्पन्त समृचित है। सरकार कोई कामून बना वे और उस समाजने न पूछे जो उसने प्रमानित होना है तो यह एक बात होनी और उस समाजको एसे कानूनपर, जिससे उसके एक भावकी स्वयन्त्रतापर प्रतिवास कराता हो संज्ञरी देनके सिए कड्ना दूसरी बात होगी।

(क) और (स) के सम्बन्धमें मेरा संब यह कहनेका साहस करता है कि उनके दावे विविवद विचार किये विना कभी गामजूर नहीं किये पये वैक्षा अब प्रस्ताव 🖁 विकि युद्धसे पहलेके सरणाविमोंके सामलीयर बोड़ा-बहुठ विचार किया गया है और उनकी पापसीके बतुमतिपत्र विश्वं मन्ने हैं। विटेनका अधिकार होनेके वाद विश्मेवार अधिकारियोंने वार-वार भोषवारों की है जिनमें यह विकडूम साफ कर दिया गया है कि मुद्धसं पहलेके एरियाई निवासियोंके अधिवास-सम्बाधी अधिकारींकी रक्षा की जायेगी। ऐसे कोगोंकी वाद निपिद्ध प्रवासी माननेकी इच्छाके कारण एक नई और ब्रिटिश भारतीयोंके छिए प्रश्चजनक स्थिति उत्पन्न करनेका प्रमुल किया जाता है। मेरा धंव वस बातके छिए विकटुक दैमार है कि पुजीयन प्रमानपर्योक्त कानुनी स्वामित्व दिख करनेका बार उन बीगॉनर बाढा वामे विमक्ते पास वे हैं और यह कि यहांसे पहलेके उन निवासियोंके जिनके पास पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं हैं अभिकार एक निविधत अवधिके - जैसे को वर्षके -- निवास तक सीमित कर दिये थाम और यह निवास न्यायाक्रमके सम्मुख सन्तोपप्रथ क्यसे सिद्ध किया थामे किन्तु सर्वोज्य न्यायाज्यमः अपीकका जविकार हर हाज्यमें रहे विससे विभिन्न छोटे न्यायाज्ञमेकि निर्वयोगें एकक्पता रहे। मेरा धव इसके जवावा सम्मानित शुठी कार्रवाहर्योकी रोकनके किए एक चित्रत वर्गाव स्वीकार करनके किए तैयार है जिसमें य सब बाकी दावे पेस कर दिये जायें। मेरा सब जानता 🖁 कि कमसे-कम एक मारतीय उपनिवेशसे बाहर 📲 बियने १८८५ में अपना निर्ध चन कारता हुएक क्याचना एक स्थापन के कानून हुके अमुखार करोदरीके किए २५ वर्षिवाछ-अभिकार खंडीमन से पहले १८८५ के कानून हुके अमुखार करोदरीके किए २५ पीडकी रकम सी बी बीर जिसके पास सूरोपीय प्रसामपत्र हूँ एवं विसे समीतक बाएस मानकी मनुमति नहीं की नहीं है। एंसे कही मामले ही सवाचि ने २५ वॉड नहीं है वॉड देनके हैं। मरा एक कानका ज्यान १८८५ के कानून व की निम्न वाराकी ओर बार्क्सिट करता

एक्पियार्गों पंत्रीयक की चैमनेने कहा में जिम्मुक्तको नहीं जासता किन्तु इसी नामके एक प्राचित २८ अप्रैस १९ ८ को फोनतरस्त्रमें मिलहुदेके कार्याक्रमकी सारस्त्र अनुमितनकों किए प्राचेगरक दिया का। उसने अधिनित्यकों अन्तर्भव एंबीयन प्रमाववक्के किए नहीं विक्रियकों क्षियं प्राचेगरक किए प्राचेगरक विद्या और पार्या कि पूर्व पंत्रीयकों हक्या प्राचेगरकों हिए प्राचेगरकों हिए प्राचेगरकों हिए प्राचेगरकों हिए प्राचेगरकों है। और में क्षेत्रकारकों मिलहुदेकों तबबुतार तृष्टित कर दिया। में अधिनुक्तकों गिरस्तार करनके निर्देशकों तुष्टा पुलिसकों प्राचेग किए में निर्देश करों हिए से निर्देश करों है।

जिरमुके उत्तरमें [ उन्होंने कहा कि ] स्वेष्कमा पंत्रीममके किए विभिन्नुकर्न की प्रार्थनामक दिया चांच्य सरकारके साथ हुए समझोतेके वनुकर्ण था।

उन्होंने बताया मुझे बात नहीं कि विश्वपूरत फोल्सपस्त्र की वा पंपा। उपयोजा उन ध्वांकरमेंको प्यानमें एककर किया क्या वा को उन्होंनेकमें पह पहें ये या बिन्हें तीन मानुके अन्यर सोठनेका बविकार वा। उनक पंत्रीयन-पार्यनाथको ताब सन्वरिताले अनेक प्रमानता की।

क्षी पांचीने क्वापुरी उन प्रमास्पर्वीकी पहरीको कहा। सरकारी बसीसने सापति की। सी पांचीने रक्षीक की कि ये कापवात पूरे रेक्ष्मका एक संश है।

सा पापति रक्षाक दा कि व काववाद हुए एक्का एक नात है। स्थापायोंक्य ज्ञान सह तकारि केस करणा वाहीय हैं कि विश्वज्ञकारे तस्त्रत अधिनियमके अन्तर्येख स्थापाया है। आप उन्हें प्रवासी अच्छानेक्ये अन्तर्यंत सामा बाहते हैं।

भी गांधी भी हाँ वेसक।

स्रामाचीयः में बजी-गांति सम्ब यगा।

प्रत्यारी वकीकने वकीक वी कि वस्तानेवाँकी सामान्य बंक्ते सिद्ध करना चाहिए। भी मांबीने समान दिया यदि नवाह वस्तावेवाँको पेश बाही करता तो में वरहें सिद्ध बहुँ कर सकता। वस्तावेक मेरे मुनिक्कको सम्मीत हैं और नेने ववकूपर गोविष्ट बहुँगे को वो कि वह उन्हें पेश करे। सरकारी वकीकने जननी अमिति सरकार पंत्री और प्रवंतनक न्यायाणीकने कर बस्तावेवाँकी वेचा। जन्मोंने बहु। कि वस्ताविष्टार सावच व्यक्तिकन केंस्टिनुकरी बीचेक वन है. बीए प्रथमका ये उन्होंनेक हाम्सिक है।

की पांचीने पराहित किर जिएह जुल की। जनावमें पराहिने कहा कि में पूच्य प्रशासी प्रक्रिकारी भी हैं। मुझे भी नोनीका एक तार मिला का सिवार्य मुझे पूचिय किया प्रमा का कि स्विप्तुस्त रेमनाकीपर सवार होनेनाका है। जीर यह भी कि प्रवार्धी विधित्तमके अन्तर्भत करेसिका सार्थ योग्यरार्थ अवसे हैं जीर उनके पास पर्याप्त सावन है।

[बांबीता ] नेपा [फोस्सरस्टमें] आपके विकारियोंने विश्वकरकी वैश्वकित योग्यदाकी वांक की थी?

[बमने ] नहीं।

् वर्ता की नैसकेने सुरकारी नवीनको परामार्थ किया, किर सुर्वरिक्रिय नरवीनके करिने भी नात की । समझ क्षेत्रीको नामकि की । **म्या आप स्वोकार करेंगे कि उनकी धीर्मावक मोध्यताएँ पर्याप्त हैं** ? म इत सम्बन्धमें कुछ नहीं भागता।

क्या आप स्टीकार करेंगे कि उनके वास पर्याप्य सामन हैं?

में इस सम्बन्धमें भी ब्राझ नहीं आलता। इस ऑन्योगका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

क्या बाएन किसी सन्य एसिमाईको जाने दिना है?

ही जाने दिया है। विशा प्रध्याध किये ?

नहीं दिना पूछताछ किमें नहीं; उन्हें [अभियुक्तको] दिना पूछताछ नहीं वाने दिमा। उनके साम क्या किया बया ?

में बहुनेमें बहुमर्क हैं। म इस महनका उत्तर देनसे कर्ता इनकार करता हैं। में कारता है कि समय कानेपर जापको पाकन हो जायेगा।

बन्हें स्पॉ जाने दिया नया है

ये इक्का अवाद मही देंगा। यह कानुमके निक्द यहाँ आया और फसरनकम मान कह यहाँ अभिगुस्तक कममें क्यस्मित है।

म्यादाबोदाने किर इस्तबोप किया और कहा थी गोपी प्रवासी अभिनियक्का क्रिक कर

रहे हे जबकि अनियस्तपर एधियाई अधिनियमक वन्तर्पत अभिन्नीय है।

भी याची जाप महा वही बहचनकी स्थितिमें शक यहे हैं। बारने यूर्य पर्स नहीं मना है। नक्य प्रवादी मुक्तिगरीकी हैलियतन क्या बाप किमी ऐस एथिमाईको बान वेंस जिल्हे वास प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके बनायत क्रोसित सार्च वैद्यायक योग्यताएँ हाँ ?

क्यापि नहीं । क्यों नहीं ?

बड निमिद्ध प्रवासी है।

इसके बाद सरकारी वक्की मुनवाई समाप्त हो यहै।

एक कामनी महा

बारा ८ को उप-बारा ३ क अन्तर्यत ही जिसक अनुसार श्रामिपुक्तपर अधियोग समाया नया या थी मांधीने अपने मुर्वारकलकी रिहाईको याँग इस आधारपर की कि उप-पाराम रहा यम है: बोई एप्रियार्ड जी तबट [आहि]में प्रकायित होनेवाली तारीबक बाट क्यनिवेदार्वे यांचा जाये । इन गोहिसका प्रकाशन किंद्ध नहीं किया गया, और खहात्सक पास भी पत्रद्र पा उड़ामें बढ़ नोटिस भरी था।

रं स्थ महरमधीयांची हारा शुक्राजीये किही गई रिलेंड्रे (रेक्टिय इंक्टियन ऑफ्लियन १८०५-१९ ८) के बनुसर भी फैसने श्रीका किया था कि किसाब पानी कानक किए करूंनि वरित्रकोंट प्रोप्त करने स्वयं अभ्यो केंद्र को बी ।

 १८->-१९ तव इंडियन मोराविष्यमं अवस्थित गुजाली रिपेटक मनुष्य, चीर सिन्न करनेन्त्र रेक्ट्रो सं इर दिश कि उन्ते ल "दिवह बस्ती"को पात करनही बनुबार से से ।

र इनामी रिपार्टेड मनुस्तर धर्मनीय धा तहें भी एका हि संमीयनी नपनि स्पन्न हो नो है सा किर स्टेंस कि सीचित्र प्रमुख प्रती केर्ड है।

है विस्पे स्पष्ट रूपसे प्रकट होता है कि ६ पाँड पुरुष इससिए अवाया मया वा वाफि सुरुदाता देसमें बसलेका विधिकारी ही सके

को पनराज्यमें कोई आपार करनेके किए या अन्यना बतते हैं उनको करने नाम सरकार द्वारा निर्मारित एक कानेक अनुतार एक र्यक्रिकारों पंचीनुता कराने होंने। उस पंजित्वा इसी शृदेशको विशिष्ठ निर्कारों ज्यावानीओंक वास समय रखी रहेगी। यह पंचीनम बानेके निर्मात बात दिनके मीतर किया वार्यका, और उसके पाचार् १५ पींड (बारमें में ३ पाँड) की एकम की बायेगी।

(य) के सम्बन्धमें जन भारतीयोंको बंधित करणा स्पष्टत नगुधित होया बिन्होंने क्षेत्रकमा प्रवीवनके किए प्रार्वनाथक दे शिये हैं और यह अभिकार भी सींगा है कि जो बीच बारस बानेले व्यवकारी हैं उनके शर्मकी महाक्यी वॉप वन ही उन प्राप्तिमेंने दानोंकी महाक्यी जांच भी की वाले। मेरे शंवको एक समान व्यवकार एवनेनाके भारतीयोके साव

व्यवहारमें ऐसा बन्तर करनेका कोई कारण नहीं विकाद देता।

 (व) के सम्बन्धमें भेरा संघ इस मस्तावकी वसाचारवता बनुभव किये दिना मुझी रह सकता कि दान्सवास्त्रासी भाष्टीय उन्त्र सिक्षा मान्त भारतीयों बीर पेसेवर सोमींको जिनसे वक्ता । कि द्वारवाक्ताय नायाय ज्यारवा व्यवस्था वार्त्य प्राप्ता वार्त्य कर कार्यक्र । वार्त्यक्र । वार्त्यक्र व्यवस्था प्राप्त करनेके किए ब्रिटिय मारावीय क्या इच्चक यहते हैं वास्त्रार-विश्वस्क करिनेत्रका व्यवस्था स्थानी व्यवस्थि है। मेरा संव कम्मागपूर्वक करूता है कि प्रवासी-परिवस्क ब्रीविनारका स्थाक्याके बनुसार पूरोपीय विकास प्राप्त मारावीयोंको वेदमें प्रवेचका समिकार खुदा है और भी शोधनबींपर, वो इस स्थानवाको गरीसाके निए ही देखमें प्रकिन्ट हुए हैं। वस पंजीयन प्रमानपत्र विद्यानेमें बदानवें होनेपर शुक्रवमा चकाया चार्तवाका है। इस तुब्बसे मेरे संबका अभागना विकास नामान हारार हुन्या विकास मानावाल है वह उपके प्राप्त प्रकार पूर्व होता है और बहु सक्त होया है कि सरकार प्रकारी-प्रतिकल्पक कॉर्यानेस्पर्की करनी कालकारे मुक्त पार्ट है। मेरे लेकना बनाव है कि बहुतक पूर्वमान वार्यनेसिक्सिक विर स्वान्त है, इस सामक्षेमें कोर्स महत्त्वपूर्व मुद्दा नहीं काला करकि विदिय मारावीसिक्सिक प्रमुख्य महत्त्वपूर्व मुद्दा नहीं काला करकि विदिय मारावीसिक्सिक स्वान्त्य महत्त्वपूर्व मुद्दा नहीं काला करकि स्वान्त्य मारावीसिक्सिक स्वान्त्य महत्त्वपूर्व महत्त्वपूर महत्त्वपूर्व महत्त्वपूर्व महत्त्वपूर् संख्या इस परीकाणी कनावित्र कारम स्पतिनेसमें श जा ससेनी। बीर मेरा संब पैसी किसी उचित कहाईगर वहाँदक बायित नहीं करता बहाँदक ठोक बंगनी किसा किरागी बारतीर्वोर्ने क्रागी ही यूरोपीगॉर्ने देखी वाली है और मास्य की वाली है। गेटाकर्ने जहाँ-यह परीक्षा क्यापि ट्रान्सवाक्के बरावर कड़ी शही है, पिक्क्षी प्रवासी रिपोर्टके अनुसार नह परीक्षाके अन्तर्पत केवल कोड़े के भारतीयाँ प्रक्षिक्ट हुए हैं। विकास्ट्रीक्टवार्ने जहाँ ऐसी ही विकास

१ रॉन्सा व्यक्तिके पूर्वोत्र व्यक्तार क्ष्मित व्यक्ता ८१ थी । २. रंकिर प्रिक्टिक ४ "नेताक मनावी-विचायका विवाद" ।

पारित देती विश्वका विधिकार वे बसी हांबके संकटमें बपने वाषरपारे प्राप्त कर पूके हैं। बौर भन्तिम किन्तु उठनी ही महत्त्वपूर्ण बाठ बिटिस भारतीयोंकी उस कदमसे बचाना है विश्वके किए वे सरकारका निर्णय विपरीत होनेकी अवस्तामें उत्पर बताये अनुसार वचनवज्ञ हैं।

> भापका मारि ईसप इस्माइक मियाँ

अभ्यक्ष विक्रिय भारतीय संब

[बंदेबीसे]

इंडियन ओपिनियन ११-७-१९ ८

इदिया मॉफिस ज्यदिदियक ऐंड पिकक रेक्डीस २८९६/ ८ भी देखिए।

# २०३ सोराबची बापुरचीका मकदमा --- १

[ ब्रोहानिसवर्यं

चुकरें ८, १९ ८] सबसे पहले सोरावबीक गुकरनेकी गुकार हुँदैं र अवरर बन् १९ ७ के सर्विनियस २ के

मन्तर्गत विता समुप्रतिपञ्चे उपनिषेत्रमें उपनिषत स्त्रनेका समियोग क्याया गया वा। स्यायाचीयाः समियोगके बारेमें सावका कहना क्या है है

समिन्तः [स्पन्ध सावासमें] में निर्दोच 👔

कार्यमुक्तः (राज्यः वास्त्रका) व राज्यः हुः व्यक्ति हे वाक्ष्णी हे तार्यक्रकों विरक्तार कृपीयंत्रकों हुः वाक्षणी है तार्यक्रकों विरक्तार किया था। वेते उन्नते वाक्षिकों मिन्नते कार्यक्रिया था। वेते उन्नते वाक्षणीयं मिन्नते कार्यक्रिया वाक्षणीयं विष्कारयं वार्यक्रिया वार्यक्षणीयं वार्यक्रिया वार्यक्रिय वार्यक्रिया वार्यक्र वार्यक्रिय वार्यक्रिय वार्यक्र

[मुप्तिजेंडेंट बप्लोल ] (श्री पांत्रीकी विच्छुके उत्तरनें) अभिगुक्त अंग्रेजी आया आलता हैं और इतनी बागता है कि जैने उत्तरे को कुछ कहा जी वह एवस सकत।

[पांबीजो ] मीर इतनी वर्षान्त बालता है कि वह प्रवासी प्रतिवन्त्रक सविनिवसकी नावस्त्रका परी कर एके?

[बरनॉन ] इससे मेरा कोई नमता नहीं। में कोई राग नहीं वे सकता।

र प्राप्तवास कीवारी मुख्यमंत्री वालेवती किंद वरते क्यों के तुकते १९ ८ वी ठारीक है । वैदियन लोगिनिकारके राज्ये ठारीक नहीं थी वह है।

६. १९०७ क्या मधिनेतन १ ।

एशियाहर्योंके पंजीयक भी चैमनेने कहा, में श्रांशमनतको नहीं जानता किन्त हसी नामके एक व्यक्तिने २८ वर्गस १९.८ को कोशसरस्त्रमें मजिस्सेटके कार्यालयको मार्यात जनमतिप्रके क्षिप्र प्रार्वनायम् विया का। जसमें अधिनियसके अन्तर्यत पंजीयन प्रसावपत्रके निय सर्वी क्रिक पंचीयनके किए प्रार्थनायन विमा ना। मैंने प्रार्थिक बार्बोपर विचार किया और पामा कि नड पंचीयनका इक्यार नहीं है और मेने पोक्तरस्तके मनिस्देवको स्थनसार संचित कर दिया। मेंने अभियनतको निरफ्तार करनेके निर्वेकोंकी सुवना पुलिसको वे वी हाळांकि में निर्वेश स्वर्म सेने जारी मधी किये थे।

बिराइके उत्तरमें । उन्होंने बढ़ा कि । हवेन्द्रमा पंजीयनके लिए अभियन्तने मी प्रार्वनापन विया चा बह सरकारके साथ हुए सनमोतेके अनुक्य था।

उन्होंने बताया मुसे बात नहीं कि बांधमुक्त कोश्करस्वमें केंद्रे था पया। समसीता दम क्राक्तियोंको प्यापने रककर किया गया का को उपनिवेशमें एउ रहे थे था किसे तीन मुख्ये अन्यर जीवनेका जनिकार था। एका पंजीयन-मार्थनापत्रके साथ सम्बरिकताचे जनेक प्रयासपत्र थे।

भी बांबीमें एक्छिते उन प्रमानवर्गीको पहनेको कहा । सरकारी बक्रीकने भागति की । भी शाबीने दबील ही कि में कामनात पूरे रेकर्गका एक बंध है।

स्थायाबीसः जाम यह तकाई वेस करना चाहते हैं कि अधिमुक्तको गळत अधिनियमके सन्तर्गत साया थ्या है। जाप प्रश्ने प्रवासी सन्यावेशके सन्तर्पत सामा चाउसे हैं।

भी गाणी भी हो बेसक। कारताचीमः से भक्ती-मोति धमल थया।

बरकारी बक्रीसने बक्रोल वी कि बस्तावेजींको शामान्य बंधसे सिद्ध करना चाहिए। भी सांबोले बबाद दिया पदि नवात रस्तावेगोंको पैछ गाउँ करता हो वे पण्डे सिद्ध गाउँ कर सकता । इस्तावेज मेरे मवक्कितको सम्पत्ति हैं और धने प्रवाहपर नौहित कारी की वो कि दह कार देश करे। सरकारी वकीमने अपनी आपत्ति वरकरार रखी और प्रसंपवस न्यायाचीसने दन दस्तावेजीको देवा । उन्होंने बहा कि यस्तावेजांपर शाउन आहिकन केंस्टेब्क्सी शीर्वक पता है और मत्यकता में उन्होंकी सम्पत्ति हैं।

भी भौगीने नवाहरे फिर निरह सूक की। बदावर्गे नवाहने बहा कि ने मुक्य प्रवाही मिकारी भी हैं। मुझे भी पांचीका एक तार विका का जित्तमें मही लक्ति किया गया का क्षि मियन्त रेक्त्याडीयर तबार होनेवाका है। और यह भी कि प्रवासी अधिनियनके सन्तर्यत मपेशित सारी मीम्पदाएँ उत्तमें हैं और प्रसंके बात पर्याप्त सावन हैं।

[ मार्पीजी ] परा [ फोस्सरस्टमें ] आपके स्विपकारियोंने विभयवतकी ग्रैक्षणिक योग्यताकी क्षोच की भी?

चिमने : । नहीं ।

 नहीं भी चैनमेने सरकारी वडीक्से परामर्थ दिना, किर दार्बारवेंड बालोनक वाहिने मी शास की। क्यार मांचीर्याने मार्चात की ।

न्या बाप स्वीकार करेंगे कि उनकी खेळांचक योग्यताएँ पर्याप्त है रे

में इस सम्बन्धमें कुछ नहीं चानता।

भ्या आप स्वीकार करेंने कि उनके पास पर्याप्त सावन हैं?

में इस सम्बन्धमें भी कुछ नहीं बानता । इस अभियोगका उससे कोई सम्बन्ध वहीं है। क्या अपने किसी अन्य एस्टियाईको चाने दिया है?

क्षं काले विद्या है।

बिना पुछताछ किये ?

मही दिना पुडताङ किये नहीं। उन्हें [अधियुक्तको] निना पुडताङ नहीं जाने दिना।' उनके साह क्या किया स्था?

जरफ शाय कर्या कर्या पथा! में बहुनेमें सध्यते हुं। ये इस तकतका उत्तर देनेसे क्यार्ट इनकार करता हूं। में बहुता हैं कि सुरुप सन्तेपर सारकी शासून हो सामेगा!

रान्दें स्थी जाने दिया नया ?

में इसका सवाय गरी बूंधा। यह कामूनके विकट यही साथा और फक्तकम्प मान यह एही समिपकाक क्यमें उपस्थित है।

न्यायाचीयने किर इस्तकोप किया और कहा यी पांची प्रवासी सविनियमका किक कर

रहे है जबकि मनियुक्तपर एदियाई समिनियमके बन्तर्पत समिनीन है।

भी पामी भाग मुझे नहीं जक्षणरूकी स्थितिमें बाध रहे हैं। शायने मेरा पछ नहीं सुरा है। जब्म प्रवासी विभिन्नारीकी हैडियतडे क्या बाग किसी ऐंडे एक्सियाईको जाने देंवे विश्वके पांच प्रवासी-प्रतिवन्यक अधिनियमके अध्यक्त अपेक्षित सारी देखानिक पोम्पताएँ हों?

करापि नहीं।

क्यों नहीं है

बह निविद्ध प्रशासी है।

इसके बाद करकारी पसकी तुमशाई तकारत हो नई।

### यक **कानूनी नुदा**

मारा ८ को उप-वारा ३ कं क्लाबंत ही जिसके बनुसार समियुक्तपर समियोग सपामा पता पा, भी भाषीने कथा मुक्षिकतको रिहार्डको मीय इस आवारपर का कि उप-वारायें कहा नया है कोई परिवार्ड की पत्तह [सादि]में प्रकाधित होनेवाली सारीकक बाद उपनिवेदायें पामा कार्ये इस नोशिका प्रकासन विश्व वहीं किया पता और अदास्त्रके पास को मबढ या उसमें बहु नोशिक नहीं या।

र का मुक्तने में वारी में कार एक्सामीने किसी वह रिपोर्ड (देकित इंडियन कोर्सिनेयम १८-०-१९०८) के मुख्यत की केमोने स्पीकार किया वा कि विभावत स्पन्नी करेतेंक्र किया कार्योंने किस क्यांने वसिनुक्तेन प्रदेश करते असन कार्यों भेष भी थी।

र. १४-७-१९ ८व इंडियम मोर्गियायामें अवस्थित गुणाती रिसंद्रक जनुस्त, चौर जिल्हा करनेतर चैमोने सीकार किता कि अपनि सा "निर्देश प्रशानी "को अध्य करनेती जनुस्ति हो हो ।

गुजराती रिरोटीक अनुसार गांधीन्यों। यह देनों भी एका कि वंशीनक्यों क्यांने छमान हो रहे है वह

रिक्ट बरनेके किन मौतिक प्रमाण प्रवास नहीं है।

बहुसके बाद भी शांधीने बहुत कि में भानता हूँ कि यह एक कानृनी भूक है किन्तु सफाई पक्षके किए ऐसा करम उठाना काश्वरायक है।

म्यायाचीच ः और चण्हें फिर साहयुः और वितती संचळीच सम्मव हो शीविए।

भी गाणी मही मुद्दा है।

न्यायाबीक्रने कहा कि में बुख बुखरे लानके देखूँया और अधना निर्वय कल सुकह पूँचा। [अंग्रेजीय]

FETTE 6-19-19 6

## २०४ बोहानिसबगकी चिटठी

र्मनक्त्रार [जुमाई ७ १९ ८]

### संबर्ग

हम एकॉब्ब न्यायालयमें हार वये। न्यायाबीय वॉकोबनने कहा कि वस्वतिके वाब यो स्मद्रवाचे दो वह कर्मी [त्रकीके व्यवीमें] का वस्त्रबंद नही है। वन्हाने यह यो कहा कि बेचले [स्मद्रवाचे] किले वसे वस तथा भी स्मद्रवाचे बावति करून राव करनेका वचन प्रकट मही होता। स्नेच्च्या पंजीयनके प्राचेनायन वायव नहीं क्लिये वा वक्टो नमीकि वे पत्रोके प्रमान हैं। कानून यह है कि पदि किशीकों पत्र किला वायों तो दशका मान्तिक पानेनावा होता है। इसी प्रकार वे प्राचेनायम भी वारकारके हैं। किन्तु स्थायाबीयने यह यो कहा कि मार्यावाच

१ २१-००-१९०८ के इंकियन मोदिनिक्यों निर्माणिकित समाका महाकित हुमा या किसार ९ सुकर्तकी समीच की थी

"वो छोजाबी प्रदासीवा सुकारण सुकारीक किर नाम नदानामें के तुमा । नामतीको नी वार्यक्र कोदी तेन पाना चौर मस्तिकानी निवीत काम रिएए कर किरा । कुरव पार हो भी गोरामधेको नामतीको तिहासर कर (सुकाराको) नदानामें हानिए दीना वहीं नामदेश यह नामिनोम्सी कामहे क्षेत्रच नामेश निवासर कर (सुकाराको) नदानामें हानिए दीना वहीं नामदेश यह नामिनोम्सी कामहे क्षेत्रच नामेश निवास नाम

विक्ती थी रिपर्ट प्रश्नादित हो, क्ष्म्य अनुदार न्यमानीय खेंचीनको प्रश्न ना

बपती प्रापंता बायस केनेका हुक है। प्रावंता विश्व प्रापंतापणमें की यह हो वह बायस तहीं दिवा बायेगा। सर्थ प्रापंता बायस केती हो तो स्थायपीयाने कहा कि प्रधावपण गर्दी केन चाहिए। बरकार कन्मतियन तथा पूराने पंतीयन प्रधावपण बीटानके किए बाय है। किन्तु उन्होंने त्रियंत दिया कि बूँकि क्षेत्रका पंतीयनक प्रापंतपणोंकी बायसीके किए ही मुकत्या चन्नाया करा है, दर्शिय स्थाय कर्म भी भारतीय समाज दे। भी स्मर्ट्सने ह्यांक्या क्यान दिया कि उन्होंने बातून एव करनका बन्ते थी भारतीय समाज दे। भी स्मर्ट्सने ह्यांक्या क्यान किसा बनति हिया। बी बोर्डने बहुत प्रयान क्रिया ही नहीं। सी चीनने भी चेशा ही हुक-क्षित्र स्थायदियके रत्यों यह बात बेठी हुई थी कि प्रापंतपण को यन ही मामा नायेगा।

कातून दो रह हुवा जैया ही बात पहटा है। करका स्वव्सते ६ फरतरीको जोहानिय-वर्षमें मापन दिया था। उपमें उन्होंने कहा वा भने एरिवाइयोंको हुविट किया है कि मित वे दह स्वेषकमा पंजीयन प्रवासपत्र के किये हो कानून रह हो बादका। वे बसरक स्वेषका पंजीयन प्रमावस्त्र न किये उनडक कानून रह नहीं किया बायेगा। कानूनका रह करनका वचन एसने विषक स्थन्य अवसीमें नहीं दिया बा बच्छता।

बिट दिन सर्वोच्य कामाध्यमें बरना निर्वय दिया उत्तर्थ हुस्टे दिन [औ स्मट्समा] मी मोकों साथ उमस्त पत्र-स्वतहार बक्रवारोंनें प्रकादित किया तथा और उद्यक्ष साथ-साव भी मोतीने र जुलाहित बक्रवारोंनें पत्र किया। इस पत्रका उत्तर [ममीतक] कितीने नहीं दिया है।

#### गोर्चेसे प्राप्त सद्दापता

इस बीच जन मोरीनें को हुनारी नवह करते रहे हैं, किर [समझिकें] प्रमण बारम्य कर दिने हैं। बन बारक स्मरूक करते हैं कि ने तीन पीती प्रमाणवासारी संरक्षित्रोंका हुक कर्यू कर करते हैं। वे भी नैमाने निर्वादिक दिवस बांधिकरें हमाकर होने किए में ते देवार है। वे भी तीन हैं। वे भी नैमाने कि तीन के साम करते हैं। विभाग कोम न बा सकें। नारतीय उनकी मुद्द बात माला नहीं बाहते। पितारक संतिक्ष काम नहीं ने पार्थीय उनकी मुद्द बात माला नहीं बाहते। पितारक संतिक्ष करते हमें न वे साम निर्वाद के साम निर्वाद के साम निर्वाद करते हमें काम निर्वाद के साम निर्वाद करते हमें काम क्षिया माला करते हमें काम निर्वाद करते मिलार हमा कि साम भी मुख्या कार्यीय माला करते हमें कि साम निर्वाद हमा कि साम निर्वाद करते मिलार हमा कि साम निर्वाद करते हमें काम निर्वाद हमा कि साम निर्वाद हमा निर्वाद हम

र देकिए "सा अभिनेश समिको । छा १३४ ३७ ।

२. रेकिर "स्त्रः वक्कारोंको" वह १९५-११ । १. क्रांस्टिट द्वेरकेन वीर वस्त्रीय ।

४ **लगां ५ को** सर्वेत्रविक स्था ३

#### वैक्कीसम्बद्ध क्षांसाचे कार्चे

ये तभी जसाये जायेंगे जब [इस बीच ] सरकार हमारी चार मौगोंको स्वीकार म करेवी।

### प्रेंसप मिथीया प्रश

इस समाने आवारपर भी इंसप पियाने श्री स्मद्सको पत्र विश्वा है। इसमें बताया मया है कि यदि यरकारका इरावा चारतीय समानको मोने पूरी करनेका न हो तो यह मूचित कर दिया आये नमेंकि बम्यका हमने नमके रिकारको सार्वेगिक समा करके प्रमामभाको है। जानोका निश्चय किया है। ( तह पूरा पत्र इस क्षेत्र हुसरी जबह क्षेत्र वाचा सकता है। विश्वास कर स्थान करा स्थान नामा और सरकारने दिमा किसी सर्वेक कानून रह कर दिया तो जिर विकारतको कोई नाम नामा रोहेगी और प्रेमीनम प्रमामणक नामी कराने पढ़ेगे।

#### बोक्स पत्र

द्वान्तराध जीवर में यी बोकका पर्य प्रकाषित हुवा है। यह बानने नायक बीर बोजीला है। उन्होंने इस प्रममें मारतीय समायके संबदित बीलियको अच्छी तरह स्मय्ट सिना है। इस प्रमसे बहुत-से मोरे हमारे पत्रमें हो गये हैं। और बहुतसे पिन-मिरियन होने बारों हैं।

### व्यूगर्रीटीवका 'ग्रॅब'

क्यूनुक्रीटीनके केंब भवने भी फिर हमारे एक्सरें किकान आरम्म कर विमा है। इसने भी स्मदसको सराह वी है कि अब ने अवदेखी आपे न नहानें।

इस प्रकार भी रम्प्युका किया चारों सरक्ष विर बया है। उनके पारका बहा कूटनेपर बा प्या है। इसकिए सम्मव है कि बब कन्छ बानेमें स्कृत समय म क्ये। किन्तु समावहीको बहुत मा कम समयका विचार नहीं करना चाहिए। इसके किए यो उनका सम्प ही सबसे अधिक प्रिम होता है।

#### र्चाच्याका मामका

भी तीयवजी निरम्हार कर किये यथे हैं और दिना जमानत छोड़ दिये नये हैं। धार्म बारको उनके मुक्तमेको पेखी भी किन्तु वह बुनवारके किए मुस्तवी कर दिया पना। बद भी वीयवजीरर जायेन प्रवाधी कानुको जनको नहीं है, बरिक वृत्ती कानुको कान्तंत्र है। इस्त आहिर होता है कि प्रवाधी कानुको वही और शेरोरवजीके उपर कोई मानका नहीं कमाया या एक्या भी वीयवजी बृत्ती कानुको स्वीकार नहीं करता पाइटे और वे ट्रान्यवाक मही छोटें। इसिस्प वहिं जहीं निर्धासको मुक्ता थी गई, तो वे उने क्यान करेंदे और वे ट्रान्यवाक वायें। भी नीरावजी इत्तवज्ञी स्वाधी में बोक के और उनके उस्त पासके निर्देश सकते एसी हुई सी। यो होरावजीके मानकेयर थी मानीने अध्यारको पन किया है।

१ केपित "तमा अवस्थित-धानितको " पृष्ठ इहप्र-३७ ।

६ देवन परिद्य ।

<sup>1</sup> the unforth a m say i

#### भतवारोंकी पत्र

तारीब ४ हो दान्सवासके वजनारोंमें श्री वाबीका निम्तकिस्तित पत्र<sup>र</sup> प्रकासित हमा है

### चयमधका मुकरमा

वपसनके मुक्तभेके बाब ऐसे और भी वहान्य मुक्तममे चलाये जानकी सम्मादना है। जयसकता दिया हुवा सनुभित्तपक केवर बाह्या नामका एक वर्मी बोहानितक्यमें सामा था। बहु विरस्तार कर किया गया है। जान पढ़ता है कि उसने निर्वाप भावते अनुभित्तपक किया या दर्शकर उसके हुट बानेकी सम्मादना है। हस मुक्तमके मारतीमीकी यह चेतावनी केनी चाहिए कि टेड्रे तरीकेंग्रे अनुभित्तपक नेकेश हरादा करनमें उनका अपना नुकसात है और उससे समादका यो नक्सण बोला है।

वृषदार [भूमाई ८ १९ ८]

### चोराक्याका मुक्तमा

भी धोराबनीका गुक्यमा वृथवारको थी वर्षिनके दानते पुना नना। भी चैनतरे गवाही हो। उसने जन्नीन स्वीकार किमा कि भी दोराबची अवसी कानूनके अन्तर्यत्व मिरस्तार हाई किमे यमे हैं और न वे उसके अन्तर्यत्व विरस्तार किमे ही बा दकते हैं। उन्होंने कहा भी दोराबनीको [स्टारे पहुके] गिरस्तार न करनेका खास कारण है। अराकप्रमें बूद गर्नी-गरम बहुद हुई। बराबन नारतीयित क्षणावाच परी थी। यी गांचीने एक कानूनी मूर्पुर भी दोराबनीको कोड़ रोजकी गीम की। स्वावाधिको कहा कि वे इस विरममें अपना निषय गुस्तराको दें। उनका निर्मय को तो हो उससे सम्बन्धी मुक्यमेका खेटका नहीं होता। किन्तु स्व विषयमें अन्य कानूनी नृत्वित काम उठाना विषय तीक बात एकता है।

### स्रोक

४ जुलाई प्रतिकारको भी ईएप मियाँक कोटे माई भी मुखेमान मियाँका करना की स्थममा १ महीनसे स्थायाका या गुलर तथा। इस खेकतनक बटनापर हमें दुख है;

[बुनचवीसे]

इंडिपन मोपिनियल ११-७--१९ ८

१ गरं प्राची गर्दी विद्यालया है। ब्युनसक्ते किय हेर्चे "तत्र वंशित्रम बोलियस्कित्रकरी" द्वा १११-३४ । २. रेकिय "संत्रमणी सायुरविद्या सुकारता—१" द्वार ११०४ ।

## २०५ पत्र सप्तिवेश-सचिवको

विदानिसंबर्ग ! भागाई ९, १९ ८

मानगीय जपनिवेक-मधिक fueltean

महोदय

एधियाई अनम्यतिपत्रोंके सम्बन्धमें इसी १ तारीखके मेरे पत्रके तत्तरमें आपका ६ तारीखका पन प्राप्त हवा। मेरे संबने यह उस कवन बहुत समिक और उपिट शोब-विचारके बाद मीर दुःचके साम एवं नेवस तब बठाया है अब कोई बूसरा रास्ता सम्भव नहीं रहा है। मेरा सब बढ़ भी इस करमते को बहुत शीव संवर्षका कर के सकता है, और इस विस देखमें उत्तरे हैं उसके बाननोके विशोधने बचनेके किए अस्पन्त चिन्तित है। किन्त यह बाननके प्रति बादर बीर अन्तरात्माकी जावाज — इन बोनॉर्ने से एकको चननेका प्रकृत जाता है तब मेरी नम रायमें इतमें से बोत-सी बीच चनी वार्य इस बारेमें कोई विचक्रियाहट नहीं हो सकती। मेरा संव बद सौ कोनॉको परवाना-पूलक चुकानेको सकाह वेनेके किए अस्पन्त इन्ह्यूक है।

मेरे सबको मासून हवा है कि जिन पृथियावयोगे परवानीके किए प्रार्वनापत्र दिये हैं उनसे एक्सियाई विशेषकने अन्तर्गत नेगुठोंके निवान गाँवे चा रहे हैं। मेरी नाम रागमें इससे मी समझीता इस अर्थेंड अन्तर्गृत मंत्र होता है जो मेरे सबने जनाया है जीर यह वर्ष यह है कि विश्वेयक कन खोजोंपर काम नहीं होता चाहिए विन्होंने पंजीयनके किए स्वेच्छ्या

प्रार्थनायम दिने हों।

मेरे संबक्त इसी ६ लारीबाके पनके बारेमें बहुत-से मुरोपीय मिलॉने समाह वी है कि वक्दक सरकारका अस्तिम निर्वय प्राप्त नहीं हो बादा वक्तक स्वेच्क्या पंजीवन प्रभावपत्रोंको बबानेके किए की जानेवाकी सार्ववनिक सभा स्वयित रचनी चाहिए। मेरे सबने यह भी सना है कि सरकार मेरे पनमें विकाशित पहुंचे तीन मुद्दीको कोहनेके किए तैयार है किना विकाशी कसीटी प्रवान बाबा है। यदि ऐसी बाद है और यदि जभी समय है दो गेरा सब ऐसी बादा करता है कि विद्याकी क्वीटीको पर्याप्त कठिन बनाकर इस बाबागर विजय प्राप्त को या सकती है।

> सापना बाजानारी मेनक ईसप इस्माइस मियाँ

arms. बिदिस बारदीय संब

बिग्रेजीसे 1

इंडियन बोपिनियन १८-७-१९ ८

। रेक्टिर "रप: क्युनिरेश-सक्तिको" यह १३४ १० ।

C MARKET 5 ८ रहते सरायद अभिनेत्र-समित की वीर्वेशने प्रता था कि भी परिवर्श पंजीवन प्रतासन स किया सब्देन वे परवान्य केनेक चरिवारी नहीं है। उन्होंने निरिध गत्रतीयोंकी वाननोह विवह जात्वर बारोकी तमझ केलेवी निरिय मास्तीन कंपरी का कार्रकांकर केंद्र प्रकार दिया था ।

## २०६ पत्र ए० कार्टराइटको

[जोहातिस्वर्ग] जुलाई ९, १९०८

त्रिय भी कार्टेखहर

सापने पत्र तथा जापनी उस विकासमीके किए जो आप मेरे वेसवाधियोंकी मुठीवटोर्में है दे में बाएका वायन्त जायारी हूँ। ट्रास्ट्रवासके कोकनायकोंकी सद्गापना कोनके बचाय में बाद बहुत-कुछ कोना क्यारा पराष्ट्र कर्कमा। इसिन्द जायामी परिवारको समामपर्गोका बचाना मुख्यी कर विधा वायेगा। येदा विवस्ता है कि आप र्यवर्षकी प्रगतिको वरावर वेत्रते कर रहे हैं।

में आपके पकरों किए एक एक इसके ग्राच अब रहा हूँ विश्वपर भी हॉस्टेन औ फिकिया भी बोक भी पेटी थी बेविड पोस्क तथा भी कैकरवैक्के इस्ताबर है। यह आब बनएक स्पर्टकों देवामें मेज दिया बादेगा। सम्मकत आप देवर दियाँ हारा किका गया पत्रों देव भूके हैं। उन्हें शार्वमीक स्थास मुक्तवी किये बारोबी शुक्ता देते हुए साथ दूसरा एवा किया वा रहा है। उनहीं भी एक एक्क साथमें येथी वा खी है।

१ रेक्सि "बीदमयी धतुरबीस्य सुबद्धा--१" वृह्व १३७४ ।

२ रेकिन "स अभिकेत्रक्तिको" क्रा ११४-१०।

व देशिय विकास सर्वेतः ।

Ŋπ

मधे जासा है कि साप यह कच्छ देनेक सिए मुझे समा करेंगे। परन्तु पुँकि बाप नहीं मौनद है और बपने बहत-से काम-बन्धोंने भाव पश्चिमाइयोंसे सम्बन्धित बार्य भी कर खे हैं इसकिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो कुछ भी जानकारी है वह सब आपको भेज हैं।

आपका जबमसे

भी ए बार्टराइट प्रिटोरिया क्या प्रिटोरिया

दाइप की हुई बप्तारी बंदेवी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४८६२) से।

२०७ पत्र 'दान्सवास नीवर'को'

विद्यानिसवर्षे 1 वसाई १. १९ ८

सम्पादक ट्रान्सदाळ औडर महोदव 1

भारते एक्रियादवाँको सलाह वी है कि वे बावेक्सों बाकर कुछ न करें और एक्सिएडें संबर्धको फिरसे प्रारम्य करनके सम्बन्धमें परिस्थितियोके स्त्रानका सस्ता देखें। बतस्य बहुत क करे साथ आपका क्यान एक परियमकी और आकर्षित करता हैं को एक्सिमाई पंकीमन अधिकारीके इस्तास पेंसे अधी-अभी तारीक ७ को टाम्सवासक टाउन मनाकेंके नाम जारी किया प्रधा है। परिपद गीने दिना जा रहा है

नुझे यह सुजना देनेका चौरव प्राप्त हवा है कि १९ ७ के वियेगक संख्या २ की कानुनकी किताबर्ने क्लाये रखना निश्चित हवा है; कलस्वक्य विवेषकके सन्तर्गत व्यानारिक परवानीके किए प्रार्वनायत्र देनवाले सभी एप्रियाहर्योको रंबीयन प्रमानपत्र अववा साम विमे तय जार्ममें स्वेच्चमा पंजीवन प्रसाववन प्रस्तात करने पहेंचे और वक्तरकी जाँचके किए अपने वाहिले जानके जाँपरेके साल-साल निवाल भी देने पहचे।

र पर कीडरमें १ अगर्ग, १९ ८ में मानेको कार्त किया का या नी १८-७-१९०८ में प्रविचन मोरिपियक्समें " राम्स्यालका करना : सरकारी गांदे कैंसे पूरे किये बाते हैं। श्रीरफरे कहत किया बया गा कीडरने वह नावा व्यक्त की है कि बहिताई सरकारके सान नाने क्रमोंके रिकरिकेंगें कोई सनस्त्रीयार करण म स्थापेंगे वर्तीक स्थापे संश्रद विश्वका तम व्यक्तियम हो रहा होत्या, "धारी कारही "में वस व्यक्ती । स्कृतकोटीन प्रदेशों एक रिल्लीका करेना करते हुए श्रीवरने बाने बार है कि "दोनों स्थानते जा तसन रो स्थ सच्छो है कि सन्होंनेका प्राप्त किया जाना वाहिए । किया, अस्मे पश्चिमार्वासे का स्नोकार कर केरेश करान क्या है कि वानिशास बुरोरीन किसी भी रिनवियोंने को प्रवासके किए हार न छोत्नी ।

को एक्तिमाई इन वाकाशकताओंको पूरा गद्धी करता वह कोई भी व्यामारिक परवाना पाने अवसा नया करानेका वाक्किमी नहीं है।

सेंपूटेका निकान प्राचीके मान और उसके पंजीयन प्रमानपत्रकी संस्माके साथ

इस इक्तरमें जस्बीसे बन्दी जेन विया जाना चाहिए।

आप देखेंगे कि यह परिएम कानूनकी कितामाँ १९ ७ के विषिणम २ को बरकरार राजने और समय हो स्वेच्छाना पंजीयनको काणूगी कर देनके निषयमाँ ग्रह्मारके निर्मयको स्वाप्त एक है हो स्वयं हिस्सारके निर्मयको स्वाप्त रहे हिस्सारके हिस्सारक हिस्सारके हिस्सारक है।

[कापका साहि मो० क० गांघी]

[संदेणीसे] इंडियन बोर्यिनियन, १८~७—१९ ८

## २०८ सोरावबी शापुरजीका मुकदमा --- २

[बोह्यानिसवर्ग बुकाई ११८]

हती पुक्तार, १ तारीकडो पास्ती सन्त्रक सी होरासकी बाहुरखोपर यो कॉर्डनडो मैं वो " अस्त्रसर्व ११ ७ के दूसरे अधिनियनकी बारा ८, उपवारा १ के अनुसार स्त्रू कारोश स्थाया पदा था कि हती ९ तारीकडो सुर्योदिंड वार्योक्स काले अधिकस्था के अस्त्रसंद पंत्रीकर प्रभावनक दिकालेडो कहा और वे ऐसा प्रधावनक बहुति दिक्का को । सी होरासकी इसके प्रते पेसे ही एक प्रारोक्स बरी किसे का चुके हैं। राज्यकी औरते भी कंपरों अधिकार प्रतुत किसा और प्रतिकारीकी बोरसे भी पांचीने पेरबी की।

आरोपका सर्व-ग्रामान्य करते उत्तर वेलेले पहुले की प्रांचीले "पूर्व निर्वाद तिक्षि" को वेषीक पेश्र की और कहा कि अधिपुक्त इस आरोपमें पहुले ही बीच-मुक्त किया का चुका है।

न्यामापीक अपराय अभी बारी है।

भी नांबीने प्रसार विधा कि उन्हें यह बात नालून हैं। किन्तू उनकी सांग है कि प्रदारि अभियोक्तवपर र चुनाईको तारीय दी गई है किर भी अभियुक्तको उसी अपरावसे अवास्तके

१ वह निर्मेश्वे किर देखिए अधीरमधी सामुरमीका सुकारा — १ " की वास्टियमी १, दश १४० ।

सामने फिर पेस करनेंसे पहके पूरे बाठ विनका समय देना जांबत था। यदि प्रनिपुस्तके किए बीप-मुस्तिका कोई मुख्य है, तो उसे एक इक्ते तक और बदानतर्गे पेस होनेके किए नहीं बुसावा चाहिए। मेरे इस कवनका धर्व एक अवके किए भी यह नहीं है कि इस भागकेके बयानसे उन्हें पूरे जाठ दिनोंकी आवश्यकता है, किना थिए भी यह कानशी कवाव ती है ही और उसकी क्षोड़ना मेरै किए उक्कि नहीं है। मेरी साँग वह है कि कानुसके मुताबिक विभयस्तको विपत काक्से नया सक्सर केना जनित था। किना वास्तविकता यह है कि बार सरास्तरसे ही निर्वेयतापूर्वक के काया गया । उसके साथ असन्यताका व्यवहार किया नया और उसे यह जक्तर भी नहीं दिया नया कि यदि कह बाहुयां तो करूंके दिन उपनिवेदसे बजा आता।

त्यामानीक्रमें इस तबंबो समान्य कर विया और क्या कि वे इसको अंक्रित कर रखेंगे। सुपाँद्धें वेंद्र वरतांत्रने विरक्तारीके विषयमें औपचारिक बदाही हो। उन्होंने सरकारी बाबर में प्रवाधिक लोडिलें पेक्ष की विकर्ते वपनिवेश-सचिवकी ये सरकारी विक्रिकियों की कि काननके अन्तर्गत प्रजीवनकी जनकि ३१ सन्त्यूबर १९ ७ को और उसके बाद कहाई हुई अविष ३ नवस्वर १९ ७ को समान्त होती है।

### **Pirts**

[यबाहने बद्धाः] कक अब सनियुष्ठ वरी किया यदा तब में अहाकतमें या। मने मिन्दुन्तको इंग्रारेसे बाहर बुकाया वा बीर सवास्तके बाहर विरक्तार किया था। यह सब है कि अभियक्तको वही होने और बवारा अवस्थानों पैछ किये बाउन्के बीच अधिक समय नहीं मिला।

मोंदफोर्ड चैमलेने कहा में एकियाई पंजीयन अधिकारी हैं। अभियकाने १९ ७ के सर्विनियम २ के सन्तर्वत पंकीयन प्रमाणपत्रके किए सर्वी नहीं दी है और उन्ने ऐसा मनानपत्र नहीं दिया क्या है। अविनियनकी वाराओंके वाहर पंजीयनके किए प्रार्वनापत्र दिया यया वा किन्तु जैने जिवार करनेपर वैका कि व्यक्तिमूच्छ पंजीवनका अधिकारी नहीं है। उन्होंने आपे बड़ा कि अभियक्त प्रवासी प्रतिकाषक अविभियनके बन्तपंत ऐते पंजीवन मनामपत्र पानेका अधिकारी नहीं है।

भी पांचीने इस आयारवर इस वयानका विरोध किया कि वाराकी व्यावनाके नियमने गबाहुका अभिमत कुछ आली नहीं रखता; क्योंकि वह त्यायाधिकारी नहीं 👢 वस्कि केवस एक प्रधातनाविकारी है। न्यामाबीयने इस बार्गातको नान्य किया।

जिरहुने पराहते कहा कि जन्होंने अभियुक्तते जनकी शिका-तम्मानी योगसाके बारेने प्रथमान महीं की।

इसके बाद इस्तवालेकी बक्तीलें बारब हो गई।

भी गांधीने तुरस्त अभियक्तको वरी करनेकी प्रार्थेना की क्योंकि पश्चपि नोटिसे विज्ञ कर थी नई थीं किम्नु नियमित नीदिव सिंड नहीं की नई थी। अशस्त्रके सामने इस नीदिसकी तिह भरमकी आकायकता भी जिल्लों विज्ञापित किया गया हो कि जो व्यक्ति जमुच तारीपके बाद उपनिवेशनें जिलेगा उसे पत्रीयन प्रकामपत्र नेग्न करना पर्वेना। जी नोदिसें महामतमें पेज को मुद्दे हे जनमें कवल पंजीयनक प्राथनावर्षोक्षा उत्सेख है। इस मानीने

उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। आधिर २० नवस्वर निकक्ष चुका है और मेरे गृहस्विक्षने पंत्रीयनके सिद्ध कदी प्रार्थनात्रक नहीं विशा है। कानुनकी जिस बाराके अन्तर्गत यह आरोज क्षमा गया है उसीमें उस नीक्ष्मिका विकान है जिसके हारा नुक्तिसको पंत्रीयन प्रमाणया मीलोका समिक्सर प्राप्त होता है और केलक इस नीस्थिक अन्तर्गत हो पंत्रीयन प्रमाणयान मीना जा सक्या है। यह नीसिस सिद्ध नहीं की गई है।

इसपर एक सभी का्स हुई जिसके फासनकर को पांचीने सम्बन्धित गीरत पेस नी। उन्होंने बहुत कि में क्षिममुस्तर रोतरात मुक्तमा करनेके सम्बन्धमें इन हरवक सहम्मत करण बाहता हूँ केसिल बर्गता प्रभाव मही है। उन्होंने कोसिल पढ़ी। उक्कों बहुत प्रमाव के किए इस मानकों सजा कराना सरमव नहीं है। उन्होंने कोसिल पढ़ी। उक्कों बहुत प्रमाव की करकार ने हैं नवानर ११ के ऐसी जीवान शिवि निर्माणित की हैं विश्वके बाद १६ वर्षकी जवन्यात उत्तरका कोई एसिसाई पदि उपस्थित्यों विभेक्ता और अपना पंथीनल प्रमावपक विस्तर दक्का वस्त्र विश्वता है। किसी विश्वत करते सम्बन्ध रिवेश पर्य व्यक्तिक गोलपत प्रसुत वरते समस्य पहुंचा से वह पिरस्तार किसा वा सकता है और उक्को विष्कृत कानुक अनुसार कर्मुसार कार्रवाई की का सकती है। उन्होंने कहा कि यह पूचना कभी पेक गृही की वर्ष है।

स्थासप्रीय: शक्त यह है कि क्या यहर पेड करना स्थान पर्यास पुत्रना गर्दी है? सी बांगीने कहा कि मुझे यह बात बहुत करकरों है कि मेने सपने तर्कनी तस्पता शिव कर दी है हक्के बाद को इस तर्द्दकों तर्क निवा काता है। बेरा तर्क जब भी नहीं है कि इस्त्यायिकों मोरसे को गौडितों पेड की वर्ष है वे इस मानक्ष्में नहीं नहीं होती। इसमें मेरा बोब मही है कि मेने इस मानक्ष्में बहुत बहुत की है। एक्यमें कम्मित मोडिस पेड नहीं की है बीर म मानक्षित्रकार ही उसका उसकेस किया यहा है।

इसके बाद भी वोर्डनने बदाक्तको पोक्नके किए स्परित कर दिया और सुवित किया कि वे चिर स्वास्त कन्नेपर क्षाना फीसका सुनार्वेचे।

चव जरास्त्र चिर सुरु हुई ठो सरकारी क्योकने बहा कि किस पढा में बहु मोदिव है वसे अराक्तमें पेस करना निजम्म आवस्यक बान पड़ता है। वी नांपोंने एक विसुद्ध प्राथमिक सुरेता कामरा उठाया है बीर सक्ती वृध्यक्षे क्लूलि तीक ही किया है। सरकारी बक्तिक त्यामधीक महोरतसे प्रावंत्रम की कि तत्रकों की एक विषुद्ध अर्थविक पुढ़ेको कामरा उठानेका मौका विमा बाये। क्लूनि त्यामाधीको यह मध्य करनेकी आवंत्रम की कि सदार पेस करना और उससेते भी गांबी हारा मोदितीको यह क्षेत्रम इस मुक्तमेके पहुरस्थ उनका पर्याप्त प्रकारन है।

पत्तरमें भो पांचीने कहा कि नहीं में एनड पेश नहीं किया है। नोर्द्रिय कहा पेस नहीं को माँ है। उन्होंने पत्तकों केवल जड़ी तरह पेश किया है जिस तरह के बानुनकी किती कितावकों अस्तावकों अरोशा दिवानेके लिए, इस दुव्यित पेश करते कि जनकों स्थित ऐसी दुर्माण्युमें है कि इसके जिना ने अपनी बाद सम्बावनों काइनके हैं। उन्हें अस्तावकीं महर करनेके बड़ोमों साम देना अनुवित होगा। साववनों काइनेक वणाहीक सम्मुक है कानुन हारा विद्या नोर्द्रस कानुनकों दुव्यिक अस्तावकालों सन्वताने नहीं आती।

सामने फिर पेझ करमेंसे पहले पुरे बाठ दिनका समय देना उचित ना। यदि सनिम्बतके किए दौर-मुस्तिका कोई मुख्य है, तो उसे एक हफ्ते तक और कराकतमें पैस होलेके किए नहीं बुनाना पाहिए। मेरे इस कवनका शर्व एक अवके किए भी यह नहीं है कि इस मामकेके बमाल्से जग्हें पूरे बाठ रिनॉको जानस्थकता है किन्तु फिर भी यह कानुनी बचान तो है ही और उत्तको फोड़ना मेरे लिए जवित नहीं है। मैरी सीय यह है कि कानुनके मुताबिक सनिमुक्तको नियत काससे नया सदसर देना उत्तित था। किन्तु वात्तविकता यह है कि वह सदास्त्रते ही निर्देशतापूर्वेच से काया गया। उसके शाम जलम्मताका व्यवहार किया गया और उसे यह सवसर भी गहीं दिया गया कि यदि यह चाहता ही कक्के दिन उपनिवेशसे बाता वाता।

. भागापीक्षने इस तर्कको जनाम्य कर दिया और वहा कि ने इसको सैक्टि कर रक्षमे। मुपुरिंदेंदेंद बरलॉलने विरक्तारीके विवयमें औरश्वारिक गुवाड़ी दी। उन्होंने सरकारी पदर में प्रदायित नोहितें पेस की जिनमें उपनिवेश-सचिवकी में सरकारी विव्यक्तियाँ की कि कानुमके अन्तर्गत पर्योगनकी सर्वाद ३१ अन्तुकर १९ ७ को और उसके बाद स्काई हुई वर्गा १ नवस्वर १९ ७ को समाप्त होती है।

#### विष

[मदाहुने कहा:] कम जब मनियुक्त वरी किया एवा तब में बदानतमें था। मने मनिमुक्तको हजारेसे बाहर बुकाया वा बीर अशास्त्रके बाहर विरक्तार किया था। यह वय है कि मानियक्तको नहीं होने और इवादा बदासवर्षे पैस किमे जानके बीच मानिक समय नहीं मिछा।

मीरफोर्ड वमनेने भट्टा में एडिमाई पंजीवन अविकारी हैं। अविधुन्तने १९ ७% विधिनियम १ के अन्तर्गत पंजीपन प्रमाचनको किए श्रजी नहीं दो है और उसे ऐसा ममानपत्र गहीं दिया गया है। अधिनियमकी वाराओंके बाहर पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र विया गया वर, किन्तु मने निवार करनेवर वैका कि अभियुक्त पंजीयवका सविकारी नहीं है। उन्होंने जाने बद्धा कि अधिपक्त प्रवासी प्रतिकावक अधिविषयके अन्तर्गत एवं वंबीयन मनानपत्र पानेका समिकारी तही है।

भौ गांबीने इस आभारपर इस नगानका निरोध किना कि बाराकी व्यापनो नियममें गराहुका समित्रत कुछ मानी नहीं रखता; क्योंकि वह स्थायापिकारी नहीं है बल्कि कंवत

एक प्रधातनाधिकारी है। त्यायाधीयने इत आपत्तिको बान्य किया। बिरहमें मबाइने कहा कि उन्होंने अभिगुक्तते उक्की जिला-अन्यन्यी योग्यताके बारेमें পুতরাত নরী ভী।

इतक बाद इस्तयातेकी दक्तीलें बाल हो नई।

भी गांधीने मुस्सा अजियुक्तको वसी करनेको प्रार्थमा की, क्योंकि यदापि मोटिने तिब कर दी मई भी किन्तु नियनित नीर्देश सिंढ नहीं की यह भी ३ अहाततक सामने इस नीरिसकी निद्ध करनको आवायकता थी। जिसमें विज्ञानित किया नवा हो कि यो स्पत्ति समुक्र तारीयक बार उपनिवेशकों विकेशा जने पंजीयन प्रवासका नेस करना नहेंगा। जी नोर्टिस भवानतमें पेश की नई ह उनमें केवल पंजीयमक आर्थमायबॉका उस्तेय है। इस मानतेते

जनका बोर्ट सम्बन्ध नहीं है। बाकिए हु॰ नवस्यर निकल बुका है और मेरे मुबल्किकने पंजीयनके किए कभी प्रावेतनथन नहीं दिया है। कानुस्तर्ध जिल बाराके अनुस्तर्ध क्यामा क्या है उद्योग जस गोदिसका विधान है विश्वके द्वारा बुल्तिको विधीपन प्रमानस्त्र मानोका अधिकार प्राप्त द्वीता है और केवक इस नोडिसके अनुस्तर्ध हो पंजीयन प्रमानस्त्र भागा का सकता है। यह नौतिस सिद्ध नहीं को गई है।

रास्तर एक सभी बहुत हुई, बिताने कसमयण्य थी पांचीने सम्बन्धित-गोर्डस दोत्र की। उन्होंने कहा कि में बिम्मूनसपर तीसरा मुक्तमा करते के सम्बन्धत हुए ब्रह्मक सहायता करना चाहता हूँ के किन वर्तनात मुक्तमें के सम्बन्धत नहीं स्वीति के सात्र करेंगा मुक्तमें के सम्बन्धत नहीं स्वीति के सात्र करीं मुक्तमें के सम्बन्धत नहीं है। उन्होंने गोर्डिक पड़ी। उन्हों कार्य कहा बाग था कि सरकार है कि स्वत्म रूपने उन्होंने गोर्डिक पड़ी। उन्हों कार्य क्षा बाग था कि सरकार है कि स्वत्म रूपने अपनित्त सिक्तम सिक्तम कि सरका कोई एक्किया पड़ि वरिक्तम कि सरका कोई एक्किया पड़ि वरिक्तम के स्वत्म के स्वत्म के सरकार है कि स्वत्म के स्वत्म करने अपनित्त के स्वत्म के स्वत्म के स्वत्म करने सिक्तम के स्वत्म करने सिक्तम के स्वत्म करने सिक्तम के स्वत्म करने सिक्तम करने सिक्तम के सिक्तम के सिक्तम के सिक्तम के सिक्तम करने सि

व्यापारीच प्रका यह है कि बचा बबाट पेया करना स्वार पर्याप्त सुकान नहीं है? भी पांचीने कहा कि मुखे यह बात बहुत बडकरों है कि मैंने करने तर्ककी प्रस्ता तिब कर ही है इसके बात जी इस तम्बूका तर्क दिया बाता है। नेरा तर्क सब भी पही है कि इस्त्रपारीको जोरों जो हो नीकिये पेड की गई है वे इस मन्तर्के नामू नहीं हैति। इसमें देश होत नहीं है कि मैंते इस माननेमां बहुत बाहुत की है। एक्पने सम्बन्धित नोदिस पेड वहीं की है जीर न समिनोयनमां ही उनका सम्बन्ध क्या बचा है।

इसके बाद भी बॉर्डनने अवाक्तको लोकनके लिए स्वपित कर दिया और सुचित किया कि वे किर बरामत करनेपर अपना बेक्सा मुनावेपै। अस समझ्य किर पर कर के समझ्यों करीकर कर कि किए समझ्यों में

जब सरामत किर बुक हुई वो सरकारी बबीकने बहु। कि जिल चढ़ार में बहु नोरिख है पछ बवानतमें पेक काणा निराम्य कावस्थक काव पहला है। की गोगोने एक निरम्ब प्राथिविक मुद्देश कावता उठावा है और काणो वृक्ति के कालों के हिए ही क्लिय है। व्यक्ति मार्थिविक मुद्देश कावस्था प्रतिकृत मार्थायोग मुद्देशको प्रार्थणा की कि जन्मों भी एक विष्कृत प्रतिविक्त मुद्देश कावस्था प्रकारक सौका विश्व जाने। वन्होंने न्यावाचीप्रकं वह साम्य करनेकी प्रार्थणा के कि सबद निप्त करणा और उठावेश की वांची हुए। गोरिखीको वह केना इस मुक्तपंत्र जद्देशको वर्षका स्थान प्रकारम है। प्रसार अस्ति उठावेश की वांची हुए। गोरिखीको वह केना इस मुक्तपंत्र जद्देशको वर्षका स्थान प्रतिकृति कहा कि उन्होंने गजह वेस गुर्ही विका है। गोरिख कराई वेस

पत्तरं भी पानिन बही कि उन्होंने नजर देश नहीं क्या है। नोटिस स्तर् देश नहीं की माँ है। उन्होंने पत्तको केमल जाते ताद वेश किया है जिस ताद दे कानुनकी कियो कितायको मदाअठको अरोका विकासके लिए, इत द्विशे देश पत्ति कि पत्तको शिवार देती दुर्भावद्भे हैं कि दाके किना के अपनी बात तथावार्थ्य क्याय है। उन्हें अराज्यकी नदर करनेके बरोमों तजा देश अपूर्विक होगा। वास्तवने उद्धिक नवाहोका तमनक है कानुन हारा दिद्दित नोजिस कानुनकी दुव्विक ब्राह्मतकी वाल्यवार्थ गई। बाती। 14

न्यायानीसने कहा कि वे भी पांचीके तकाँपर न्यायकी वृध्यिसे विचार करेंने किन्तु बन्दोंने बनके तर्कती असल्य कर दिया।

इतके बार समियुक्तकी पेस्री हुई और जिल्ह्यको धानेपर उसने कहा कि मैं दक्षिण माफिकामें ६ क्वोंस रहता हूं जिसमें से वर्ववमें हेड़ वर्ष और चार्सराजनमें साड़े बार वर्ष रहा हैं। में नेटाबके अन्तर्गत चार्सटाटन नगरमें थी हाजी हासिमकी बुकानमें नृतीन और प्रवत्मक रहा हैं मैने बन्बई प्रवेशके सुरत हाई स्कलमें अंग्रेजी पढ़ी है और सात साथ बमेजी भाषाके माध्यमधे और उससे धुके सात साम देशी माधाके माध्यमधे शिका प्राप्त की है।

में दुल्सवासमें प्रवासी-प्रतिकाषक मिनियगके बन्हर्यत कामा हूँ। त्यासाचीचाः से उसके बन्हर्यंत कसे वा सकते हैं।

की पांचीने कहा: यह बताना नेरा कान है। वह में अदासतके सानन तमा पैस कर क्रकमा तब यह बहुत करना नेरा उठाँचा होता कि विविधनतको प्रवेशका अभिकार का किन्तु करतक अदानतमें तथ्य पेश नहीं कर दिये काते और अवित अवतर जानेपर उनपर दीस बहुत नहीं हो भारी तकान इस प्रक्रमर निर्मय देना अवस्थातके किए सम्मन नहीं है।

न्यापाबीक्षने बहा: वी यांधीको यह सिद्ध करना पढेश कि उनका मुवस्किक उन ब्यक्तियाँनों से है जो पंजीयन प्रमाणपत्रकी पाराग्यीसे कृता है।

थी पांचीने दक्षीक ही कि जनका नृथविकत प्रवासी-अस्तिकन्यक अविविध्यमके अन्तर्गत

प्रवेदका अधिकारी है ज्योंकि वह विकित और सावन-सम्पन्न है। त्यायांबीक्रने कहाः क्या जाएके क्यूनेका यह धर्च है कि ऐसा प्रत्येक एक्सिमाई, वो कोई परोपीय माना किन्छ और पढ़ उकता है इस उपनिवेक्न वालेका नविकारी है?

भी गाबीने कहा 'जी हाँ मेरे कहतेका नहीं अर्थ है और वर्ष मुझे अक्छर प्रवान किया जायेवा तो में बदालतके धामने यही सिद्ध करनेका प्रयत्न करूंमा बीर बहुस करूंगा।

प्रवाहने आये कहा: अब में इस देखने आया तब में काफी तावन-तम्पन्न या। दक्षिण माहिती पुलिस रलके सार्वेन्स गैन्सकीरको जो फोक्सरस्टके प्रवासी विधानके अधिकारी वे मुझसे पूजा वा कि मेरे पास कितना पैसा है। मैने पिकको २२ अप्रैकको सार्वेग्स मैन्सफीनको दपनिवेद्यमें प्रवेद्य करने और प्रार्वनाथन हैनेकी जिल्हित अनमति पाकर स्वेच्छ्या पंत्रोजनके किए प्रार्थनागत्र दिया था। मेरे पाश कई प्रमुख वामरिकांकि प्रमानपत्र हूं और मैने जनमें से प्राप्त बपने प्रार्थभाषत्रके सम्बन्धमें भी चैमनेको जेवें हैं। में कक्क ही इसी प्रकारके मिनयोगसे मुक्त किया पंपा वा जिल्ल प्रकारके अभियोजनों अब फिर बदाकतके सामने पेल हूँ। मेरा १९ ७ कें वंजीयन अविभिन्नन संबंगा २ के जनुसार जार्वनापत्र देनेका कोई दरावा नहीं है।

#### **Pro**

किरहर्षे उन्होंने कहा: नुसे अधिनियमकी धाराओंको धूरी-पूरी जानकारी है। में सानता हैं कि पंजीयन प्रमाणपण पानेके किए तथा करण उठाना शाहिए। मैने अविनियमके क्लाफी पंजीयनके लिए कोई प्रावनात्त्र नहीं दिया है और म कोई प्रार्वनायन देनेकी नेरी हुन्छ।

१ रेकिर "श्रोरमची बायुरचीस सम्बन्धा — १" यह १३७४ ।

है। में प तो कभी प्रार्थनायम बूँचा और न ऐसे अ-विविध और अपनानकनक अधिनियमी।
कोई सम्बन्ध रर्जूषा। में इस अधिरियनके विरोधने अपने भावमंत्रि साम मो हैं। में यही केमल
इसे परीक्षतमक मुक्याम जनानेकी होती हों। नहीं आता हूँ वाहिक हुएत्यासकों माना देश बनानेके किए और उसने रहनेके लिए आवा हूँ। में इससे पहले भावसंदानकों मा और हुएत-पासने दखें पहले कभी नहीं रहा। नेदा दुस्पतालमें आनेका अपना इराया मा में किसीकी सराहते नहीं आया बल्कि स्वयं कमनी मश्रीत आया हूँ। अध्यक्ता येने भी पांचीते क्वीसकी हैरियानों पहले सकाम मानी की। मेंने चीवसराहके म्यायानीयके बन्तारकी नार्यक को प्रार्थना-पत्र दिया ना, वह स्वयं इस दिया पत्रा ना। कवते में बोहानास्वयंने आया हूँ, तबके भी कामके सम्बन्ध मानी की। मेंने चीवसराहके मानानी की हि कि दुस्तवासकों आनेते कही.

में बिटिया नारदीस संबच्चे निरन्तर सम्बच्चें रहा हूँ। दूबारा बिरुट्स की बानेपर चन्हींने कहा कि में बिबिस प्रवा हूँ और पारती हूँ।

वृद्धी स्थित के कार्या पहुंची कहा स्थापन हो। यह ।

बही प्रस्तिवादी पस्त्री कहत समाप्त हो। यह ।

बो गांत्रीले विस्तारसे पुक्षणेपर बहुत की। पहुंके उन्होंने यह निवेदन किया कि उनका
मृत्रिकक प्रस्ती-प्रक्रिकक सविशियकके सन्पर्णत प्रक्रित प्रकृति यह निवेदन किया कि उनके स्त्र स्त्रीयत कर दिया है कि वह पर्योप्त सामन-सम्पन्न और प्रक्रित है। और परि यह पृथ्विचाह स्त्रित कर दिया है कि वह पर्योप्त सामन-सम्पन्न कीय निवेद प्रक्रित है। और परि यह पृथ्विचाह स्त्रित स्त्राप्त प्रार्थनाएक हेना चाहुता ठी स्त्रित प्रवाणित है की प्रपत्तिकार्त हैं और बहुत कि पृथ्विचाह स्त्रित्वम केवल उन पृथ्विचाहमंत्रित सम्बोधित है की प्रपत्तिकार स्त्रितिसको गिर्माता स्त्रास्त्र स्त्राप्त कार्य को यह हो करके हारा निवायके पृथ्व सहुत ही परिवर्तित कम्पे प्रस्तिती स्वराक्त महोत्र कर उन्हा है।

स्वामाणीयने यो गांजीक क्योंको बहुत शुरूर और योच्यतपूर्व बताया। उन्होंने उन प्रकॉने को पूर्व उनसे यो वे उनका जिक्र किया और कहा कि अधियुक्तने पंजीयनके किय प्रार्थनस्थ नहीं दिना है अस्ति यह इस कार्ज यान वस्त्रता है। उन्होंने मिनिन्तको बात विनेक गीतर व्यक्तिकेको को लावेची जाता ही।

[बंदेवीते]

इंबियन मीपिनियन १८-७-१९ ८

## २०९ हिन्दू रमशान

हिन्दू सीय मुर्वोको पढ़ा वेद हूँ यह बात जकर प्रधिव है। मुद्रशैक शह-दंस्कर सन्दर्भो पेदी। पुलिशा बंकेन हैं है बीता पुलिशा पूर उपिनेवान से शा वाये — एवं साध्यक्ष मार्क्तराय सरकारकों भोरत्य भी शावानकों मिक्सनेवान उत्तर रिप्राणाननक है। फिन्टी प्रकार का कार्य बताये दिना सरकार कहती है कि एवं प्रकारकी स्थवस्था गृही की या सकती। यह ठीक है कि बहुद-से हिन्दूबरोंक मुद्दे बाड़ दिये जाना करते हैं परन्तु धामिक प्रवापत सीन समया प्रदेशक स्थापा पाना हमें सहत नहीं हैं सकता। हिन्दू कोच समुनिधाने कारण सबदा स्थव हारपोर्ट मुद्दे नहीं प्रवाद यह सकती हैं स्थापत है। सह बनके सरका तिकाज साथे। परन्तु ऐसा करना या न करना बनके प्रवीको बात थी। सब बनके सरका उस्तर प्रदित्तय समाना पाहती है, क्षका विधीव करनकी पूरी बातवसकता है।

प्रत्येक हिन्दुके हत्तासरके साथ एक प्रार्थनापत्र शरकारके पास भेजा भागा चाहिए।

अनर स्थाप हजारों व्यक्तियोक इस्ताबर होंने तो मुनक्ति है सुनवाई हो।

इस सम्बन्धमें मुख्यमान हैवाई, पारवी — यभी पत्रय कर सकते हैं। बाब एक वर्षपर बाकमन किया वा रहा है तो कब दूपरेपर होया। इसकिए, हमें बाबा है कि हिन्दू कोन इस कामको हाममें उठा की इतना हो नहीं बीक बन्न मारदीय बनाव यो उसे मोरदाइन हों।

[मृजयातीये] इंडियन बोलिनियन ११-७-१९ ८

### २१० सीबेनहममें जुन

सीवेतहमर्ने भी बनु बीर उनकी पाणीका वो बुन हुना है जबसे वो आकोषता हम बर चुके हैं उठे समलेन मिक्का है। हमें बनीतक इस चुनका कारण मानूम नहीं हुना है। सीवेनहम नार्षि व्यक्ति पुलिस प्रतापके बापेरों सरकारणो कियान वापस्तक है जिस में बास्तिक जगम हमारे ही हामचे हैं। इसके बणना भी बनुकी मानूको प्रताप कारिक हो हिस बारोरों भी बठिनाई हुई, वह सरकारके किए सन्तापतक है। यह बच्ची बाठ नहीं हुई कि दो लिगोडक बाथ पत्रन नहीं की वा सकी । हसने सरकारणे बनकारणेंका दोग दिवाद पहांचे हैं। यह पित्यमें भी बारोजेंन सरकारको भिका नह ठीक हुना है। कारेयको चाहिए कि ऐसे मानकीनें वह सरकारको पूरे बीरके साथ कियी।

[गुषरावीचे ]

इंडियन मोरिनिश्त ११-७-१९ ८

१. देविय "नेटरमाँ हमार्र" हा १०१-०२ चीर "नेटरमाँ हामार्गोचा कारन आ है " छा १९१ ९२ ३



मोइनवात करनवन्द धांची (१९ ८?)

(समिष पृष्टु गुन्त)

सीरा (बनरक सम्बर्धः) और नारतीय धनान

## २११ नटालके फलबार्लीको सूचना

नेटासके जो छक्त-प्रापारी ट्रान्सवालयं वास्तुक रखवे हैं उन्हें नाचीज स्वाद एक्स नेजनमें वड़ी धारवाती रखती चाहिए। यदि एक धारीमें पीच प्रविधवस अधिक बासी नाचीजों हों वा ट्रान्यवालक सर्विकारी उसे रद कर वेसे हैं और दूरा स्वास नेकार करार वे दिया वहां से धीमा पाला वा नह है कि इस्लेकी बीच कर कावा बाब। यदि ऐसा न किया नाममा सो नक्ष्माणकी सम्मादना है।

[बुबरातीसे]

इंडियन मोविनियम ११-७-१९ ८

## २१२ स्त्री-कदियोंके बाल

कामेसने नटालको सरकारको श्री-कैपियोंके बाल काटे वानेके बारेमें वो-कुछ किसा था उसका सनोपकाक उत्तर मिला है।

इरकारने स्विपंकि बास न काउनका क्ष्म र दिया है।

[गुजरावीसं]

इंडियन मोलिनियन ११~७-१९ ८

## २१३ आजका ध्यन्य-चित्र

तार्यस २५ के रेड वेली मेल में संवर्धत सम्बन्धत एक सम्बन्धित प्रकासित हुआ है। हम इस बैक्के बांबी सम्बन्धतों नह विश के रहे हैं। उसमें बनरक सम्दासको सेपेरे और माराधीय लीमको नागले कमने विज्ञास नमा है। वेली मक के विषकारणे विवक्त गीले कांबीमें मी परिचय किसा है, उसका जमें यह है कि तीरेरा बीन बनावर नायको वसमें करनकी कीसियमें कमा है किल्लु नाय नहीं स्टेसना।

[गुजरावीसे]

इंडियन औपिनियब ११-७-१९ ८

८ वेकिस विकासको ।

१ मी**न्दी** शक्तिक करें क्रिकेन्द्रका कर ६० ।

### २१४ पत्र ए० काटराइटको

[बोहानिस्बर्ग] जसार्व ११ १९ ८

प्रिय थी बार्टराइट

में अपने वकाक बनुवार प्रका भेज पहा हूँ।" में आगे और प्रका विकक्त वैनार
नहीं करूँमा। आपने विवाद कनेके बाद में भी हाँकिनने मिखा। भी हाँकिनेने भी बनाव स्तर्वने निकनेक करन दिया है, क्योंकि भी हाँकिनकों क्षित्रे गये एक पत्रमें स्त्रा गया है कि बिना कोनोंने देख्या पंत्रीयन प्रमावयन [कि?] उनके प्रमावयन अभिनमके बन्दर्यंत्र कैय नहीं किय आपने। यह पन वनरक स्तर्यंत्र करने हामले किया है, स्त्रीयम इसमें प्रमाव मूंबाइन नहीं हो सकरों। किए मी बायब बायको बीर भी हाँस्केनकों — योगोंकों — मोनवारकों निभिष्य हुपना मिला सकरों। अपने बायको सुकना निक्ष्य कार्यं को क्या में बायने क्षायुक्त

शापका सच्या

[सकम्त]

भी ए कार्बराइट बोहानिसवर्ग

[तंसम्य]

### प्रक्षिमाई पंजीयन समित्रमण्डे सम्बन्धमें प्रकारिका मसमिता

[बुकार ११ १९ ८]

- समझीदिके बारिमें जेक्टो किस्ते गये पत्रको व्यवध्य पहलेथे मालूम होता है कि सितिमम जन कोगींगर कामू नहीं होता जिल्होंने अपना स्वेचक्या प्रवीसन कराना है। यह उस प्रध परिपत्रका वो भी चीनने हाता हथी ७ तारीक्यको नवरपाधिकालांक नाम नवा गता है और वो जीवर में क्या है तथा अर्थ है?
- २ समा एवं बच्चाहमें कोई एचाई है कि उरकार उन कीयोंका अधिनाए-अधिकार स्वीकार करनेके किए तैकार है जिनके पात बेच ३ पीकी प्रवीपन प्रमाणनक हैं किए से चाहै उपिनिक्के मीतर हों या बाहर हीं और ऐंडे बपलांगी विकल पात प्रमाणनक तो नहीं है किन्तु जो अपना मुख्ये पूर्वका माहिका अधिवास विका कर एक्ट्रों हैं।
  - र देखिल संख्य कामत ।
  - ६ भरतः । इ. देखिर एक ३४६-४० ।

इपर नरावर कहा जा रहा है कि सरकार उन धौरोंका सर्वोच्य व्यामाध्यमें अपीध करनेका अधिकार बनको तैयार है जिनके स्वच्छमा प्रवीचनक प्रार्थनापन थी चैननने नामनुर कर दिवं हैं। क्या इस बातमें कोई सवाई है?

टाइप की हुई रफ्तरी जबेबो प्रतिको फाटोन्तकल (एस एन ४८३५ और ४८३६) से ।

# २१५ पत्र ए० काटराइटको

[बाहानिसबर्ग] बुकाई १४ १९ ८

प्रित्न भी कार्टराइट

क्षाच मुबह टेक्सीफोनपर मरी भाषत जो यातचीत हुई उत्तर मैंने जो हुए समझा है, बहु जिल्लाकेखित है। जनरम स्वद्ध २ पाँडी उन पंडीयन प्रमानपर्नेकी नैयता स्वीकार करनेके किए राजी हैं नवलें कि ऐसे प्रमानपर्नोके सस्तविक स्वामिस्वकी जिद्ध करनक किए कोई प्रमाप दिना जावे और बमासन्तव वह प्रमाण मुरोपीय होना चाहिए। जनस्त्र स्मद्रम सीवत है कि प्रायद १५. पंत्रीयन प्रमाणपत्र होने । उनके प्रस्तुत कर दिये जानस ही उन्हें स्वीकार नहीं किया जा शक्ता। इस मामक्रपर मने हुमेका यह कहा है कि स्वामित्यको चिद्ध करनका मार प्रयाधनक पेछ करनवास व्यक्तिपर हाना चाहिए। यदि पंजीयक उत्तर सम्बुद्ध मही होता दो कानूनी अशक्ताम पाकर एसा प्रयास पेश करना पड़ेया विसस महा क्य सन्तुष्ट हो सक । यहाँ बात उन क्रोगापर भी कानू होगी जिनके पास पनीमन प्रमाचपन नहीं है किन्दु वो वैप और प्रतिष्ठित घरनावीं है। हर मानवर्वे यूरोपीय प्रमाम दना श्वसम्भव है। महा पूरा इस्मीमान है कि बाहर १५. े पंजीयन प्रमाचपम नहीं है। यदि ही द्या भी इस शरहकी बाइको रोक्नक निए जनरख स्मद्रस नवा विवास बमानको स्वयन्त्र इपि । जिनक पाछ प्रयाजपत्र नहीं हैं उन धरणानियोका तथा जिनक पास प्रमामपत हैं बन्हें निवासर भी नदी तमप्तर्ने बाहर एक हुनारत बधिक प्रवानी नहीं हो सन्छ। खीरका स्वाद वी धानपर ही मिलेना। मैन भूशान दिया है कि एक शीमित जनवि निर्पारित कर दी जाये दिवन अन्दर इन प्रकारक नव प्राथनायत्र दिये जाये वाकि इस सम्बन्धमें वनिक भी बहिलाई न हो। एस दिन्हीं म्यन्तियास सम्बन्धित ब्रवीसका मधिकार पनिस्टटकी ब्रदासन तक सीमिन । मधै नदरम समद्वत बातचीत हुई थी वैसाही बरताव मुगलमान देशाई

जब में इस जरनपर माना हूँ। गुरा बहांतक में समा सकता हूँ सरकारक पुष्टिकानन नवता महत्त्वहीन है किन्तु भारतीयांके बृध्यिकात्रय यह सर्वोत्तर जहत्त्वका

र या पर को भागीने करान्छ। और मस्ता है र

र मुक्ते वह स्थ्या रक्त है तो तुवन ताम बारती है।

३ रते सूच्ये रह ग्रम भरत है।

र यो रह रूते र्राष्ट्र असर है।

५ और र मो स्थलाई इक अप द्वारी का है।

र कार्यकार्यक्ष द्वारे। स. कार्यकार्यक्ष द्वारे।

है। बनरक स्मद्रस पाहे जो विधान पास करें, मेश उससे बुक्त क्षना-देना नहीं है। फिर्यू मार्ग्यायोको उस प्रकारके विकारते सहमत होनेवाका पस बनानेका में अकर प्रवक विरोध करता हैं। उन्हें उसका विरोध तथा इस सम्बन्धमें बाढ़े जिस तरहका आलोकन करनेका विकार अनस्य निकना चाहिए। यथि वे उपर्युक्त नाते स्वीकार करनको राजी है जैसा कि मुबह मुझे अन्याज हुया दो प्रवासी प्रधिकथक संसीयन विवेयक जिसे उन्होंने मुझे रिकाया बाबरवक परिवर्तनके साम पेश किया जा शकता है। यदि वे चाहें तो इसमें शिक्षित एधिया इपोके प्रवासको रोकनेवाकी उपचारा भी जोड़ वें। परिचाय यह होगा कि इस उपमाराके विकास संसदको तथा सामान्य सरकारको आवेदनपत्र संये जामेने और मदि स अपने देख विश्वांत रुपरित जिल्ला प्राण्य पर्यक्षण वार्यक्षण नव वार्यक ते स्थित वार्यक ना नापियोंको करने छात्र के वा सका ठो निःत्रव्यंत्र नामकानक प्रतिरोध पृक्त हो नामेना। में उन्हें करने छात्र के वा पद्गारा या नहीं इस बारेच में बनी इस दिलाये नहीं हूँ कि मापको निरिच्छ होरसर बढ़ा सद्दूं देस प्रयत्न निःत्रव्यंत्र यही होगा और होगा भी सबस्य पाहिस्, कि में उन्हें वैद्या करनके किए स्वामन्द कवें। येने वापको टेबीकोनपर बताया वा कि कृत्र पठ उन्हें बचा करते हुए (बागन कहा । यन वापका शाक्षमार बचाय ना कि उन दे दीन वार्षे स्थी मुद्राह पिया देश प्रमाण कनारे जान पढ़ि। उनका बयाक ला कि प्रति है तीन वार्षे स्थीनार कर की जायें दो हुयें सन्तुष्ठ हो जाना चाहिए। येरा उनसे प्रतनेद था। वद बाएका स्थीय गहुँचा वस समय के कार्याक्यमें में बीर मेंने हुए मुद्देगर जनसे बातबीत की। जन्में बन करने विचार्येश कार्याक्यों होता है। बौर ने बीपते हैं कि वीर नार्यक्र महिनार मार्यानोंने संक्षमिक अरोगस्याको करनी स्थोन्नर्स दे बीर में से सार मार्यके बीमवास्क्रे माराजाता प्रकाशक अपामकाक। वाचना स्वाक्षाव व वा दा वा दा पारक क्षांच्याक माराजन माराजन क्षांच्याक माराजन माराजन क्षांच्याक माराजन माराजन क्षांच्याक माराजन माराज

कानुनी प्रस्तापर होनी चाहिए। किन मैंने जिल क्योलके विधवमें सांव की है यह विचाराबीन प्रार्थनापनाक नारेने थी चैमनक निर्वयस सम्बन्धित है। उसीके बारेमें तो जनरख स्वद्सने घेंटके समय इनकार किया था। जब मैं समझता है कि वे यह अभिकार देनके किए तैयार है। मेरे विचारस यह

सामना स्वयस्ति है।

अंतराह स्मर्तने कहा कि मैंने प्रत्येक स्वच्छमा पंजीवन प्रमावपवपर मुस्तमानीसे त्रत्व संदुत्त का का कि नग सरक रूपका प्रवान प्रवान प्राप्त प्राप्त का प्रवान का प्यान का प्रवान जांच अंतर-असम करकी पहली वी फार्म भरने पहले में और फिर एक करके सम्बन्धित ब्यक्तिके बान भेजना पहला था। बहुतन्ते भानकोंमें तो मुखे पत्रीयन कार्बाब्यके तार

कन्ता पत्र-स्परद्वार करना पड़ताचा। यह कार्यसर्वेचा मेरे क्षेत्रमें साता है और मैने किसी भी बन्ध न्यायशहीकी तरह काम किया है। वृक्ति में ब्रिटिश भारतीय सबके सन्त्रीका कार्यमार भी सम्ब्राक्षे हुए था इसकिए मैंने थी चैमनको सुचना थी कि यदि कोई भारतीय क्यक्तिगत क्यमे मेरे पास बाते हैं और चाहते हैं कि मैं उनके दावाँको बापके पास पैध करें तो में उनके २ विनी मेहनतामा केता हूँ और उनके निवेदन किया कि वे यह पूचना जनरण स्मद्रमको भी दे हैं। आप वेबॉरी कि गह उनके इस वस्तक्यते " कि मने प्रश्यक मुस्कमानते स्वेष्ट्रमा एंबीयन प्रमाणयत्रपर २ गाँव किये हैं विक्कुल मिछ है "प्रार्वनापत्र सम्बन्धी प्रस्त बनाव्यत्रक प्रतिरोज एक तनाचा विद्य ही बाये [मूजनत्] किन्तु में तो अपने बारेमें ही बोच सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यदि ये स्वार विद्या प्राप्त एक बैरिस्टर होते हुए यह कहें कि भारतीय होलके कारण मेरे साबी बैरिस्टरोंको ट्रान्सवाल मा अन्य उपनिवेसमें प्रवेम नहीं करना पाहिए तो में जकर इस योग्य हो बाउँया कि जनरक स्पट्स तथा मेरे सारे बुरोपीय मित्र मी मेरी तोवतम मत्सेना करें। जनरक स्पद्ध वैक्कांक परीकाको शाहे वितनां कठित रखें। बहांतक मेरा छन्यन्य है में साथ थी छोरावजीको बाहर घेपने बीर उनसे उस बांवको स्वीकार करानेका विस्मा छेटा हूँ वितक्षे बाद रेखेवर कोनाँको प्रवेध की बनुमति मिक्र सकती हो। किन्तु जातीय परीकाको में कमी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे देखनाची ट्रान्तनाकर्ने क्या करेंगे इएका पता कक या बाये पत्तकर क्षण बायेमा ! साब Y ३ वर्षे तक स्पिति ऐसी है। मैंने इस प्रस्तपर प्रमुखतम एक्सियाइयोक साम क्याँ करलेके विना और कुछ नहीं किया है। में इस साधाने साथ यह पत्र सनाप्त कर रहा हूँ कि जनरक स्मद्रव इस मामलेकी बङ्गा व बनाकर पर्मान्त राजनविकताका परिचय हेते। एकताके सुन्नमें मुँगा रक्षिन आधिका एक सुम्बर स्वप्न है किन्तु मेरे विचारमें शासाके दिना ै साम्राज्य हेन वस्तु है। यदि किटी जी मुख्यपर रक्षिण माफिकासे भारतीयोंकी निकास वाहर करनेकी मीति वादी रही तो इसका परिमान केवल बुखर होना।

में आपने इस पत्रको स्थानपूर्वक पत्रनेती प्रावंता करता हूँ। यदि वेदी कोई सी बाद ब्रह्मान होती कृपता मुख्ये क्षेत्र स्थान करनेके सिन्न करूँ। यदि बाप मेरी वपन्तिकि नावस्तक सन्तर्वे तो मुझे तार वें। मुखे विषवास है कि बाप बीर सी इस्लिन हम किन्न प्रस्तका

धन्तोपजनक इस निकास सकते हैं।

यदि में बपने जाएवको विककुत्त स्माट [कर] शका होळें तो मुखे अपन इस काने [पत्र]के फिर क्षत्रा माचना करनेकी शाकरमध्या नहीं है।

बापका सम्बा

थी ए कार्टराहर त्रिटोरिया स्टब्स त्रिटोरिया

टाइप की हुई बफ्टरी बसेजी प्रति (एस एम ४८४२) से ।

र कार्यक इभर छ। है।

र पर्वे से संध्ये हुत है। स्यों कुछ इत्य क्रम है।

## २१६ 'स्टार'को उत्तर'

[बोशनिसर्व] भूमाई १६, १९ ८

सम्भादक स्टार महोदन

आपने कब अपनी टिप्पिक्सोंनें यह बक्तक्य प्रकाशित किया है कि एहिसाई समस्याका हुए सम्भव है भीर आपने बहुत अधित क्यंग्रे कहा है कि यह बात (बर्चान् विसा सम्बन्धी बात) यहाँ कामू होनेवाके समस्याकारक रिखालांकी कृष्टित अभिवार्य नहीं मानी आपनी अध्याक्षित मात्यांच अपने समायके बाहुर बावस्थक वीविक्रोपार्वन कहाँ कर सक्ते। य बाह्य करता है कि जागने को समावार प्रकाशित किया है कह साही है।

प्रचार परिवारिको विद्य प्रकार मेंने वास्ता है वह यह है कि नवाप कर उपला हुए हैं । उस किया कर उपला है । इस है वि का नवाप कर उपला है । इस हो है । इस है । इस हो है । इस है । इस हो 
किन्तु जाज जो परिस्थिति है उससे मुखे ऐसा जान पड़ता है कि मेने और हुसरे भार दीमोने सेच्छम पजीयन प्रमामयभो और वार्षिक परवानोसे जपनेको सुरक्षित कर किया है

१ पराचा पर्यापर प्राचिमिन वैधार विद्यापा । यह २५-७-१९ ८ व श्रुविक्य औदिनियमने "भी नेपर निर्माची तदार्ध वीवको स्वाधित विज्ञा प्रधा वा ।

बौर सपने उन देववावियों के मुकारकेमें सपनी परिस्थित संश्वक सच्छी बना को है सिन्हें उपिनिवंद रहने बौर स्थापार करनेका उपना ही अधिकार है। और चूंकि सनरक स्टर्ड इसर सम्मीररापूर्वक दिसे यह सपने क्योंकी सरावर सबहुक्ता करनेव उनकी स्थित करोंकें हम सपन करनेव उनकी स्थित करोंकें स्मान करना है। सैने और उन हुकरे विदिध माररोपीने बिन्होंने सबक सनाक्ष्मक प्रतिप्तेयों प्रमुख स्थवे मार क्या के स्वित्त के सिन्दों में स्थान स्थान स्थित हुक स्थान प्रतिप्तेयों प्रमुख स्थवे मार क्या का स्थान के सिन्दों में स्थान स्थ

बापका साहि ईसए इस्माइक मियाँ बाध्यस विशेष साम्बोध श्रेष

[बंबेबोस] स्वाद्धार/-७-१९ ८

## २१७ संघर्ष क्या वा और क्या है?

ट्रान्तवाधके संवपके जाय्योगोको बहुत कुछ शीकानेको मिकेमा। कानून टीवृता ही इस संवपका तक्केय नहीं या और न है। कानून ट्रानके बाखार तो तकर का रहे हैं परस्तु तक्के हुछ ऐसी वार्त है विनको सेकर कठिगावसी तराज हो जाती है। उसका सक्ति जनराज स्मर्स एसे एर करनेकी बात कह रहे हैं तकारि हम कोन तके स्वीकार नहीं कर सकते।

सैमुलिनोक सम्बन्धों तो सबक कभी वा ही गही। अब वबकि कानुनक अनुसार स्थापारिक परवानीपर सेनूको निवान भीग था पह है भारतीय समाज उन्हें देनेस इनकार कर पहा है। यह सरकारत कहता है और-जुम्मत इसने कुछ गहीं कपाया जा सकता। समाज हस भूगी कानुनक सन्तर्वत वरवाना समान्यी आईनापजोंदर हस्तालर दनसे भी इनकार करता है।

त्रव मूनी कानुनको न माननेका मतकब क्या है? शही समझना है। यह कानुन रह हो मीर उसके स्वान्तर दूवरा कराव कानुन वने दो गही माना शरवना कि दूस भी हाव

रे देखिर " हमझीलेक शामि मधीकरी " पुत्र एक-८१ ।

न सना। ताराजें यह है कि जूनी कानून हमारे किय बेड़ीके समान है। इस बेड़ीको टूटना ही है। वह बेड़ी-क्य इस कारण है कि सबके बापे सुकत्तर सरकार हमारा यो भी हाज करें वह हमें सहन करना होता। केकिन वह बर्बास्त क्षेत्र होता? बेड़ीका काट देनेका मर्व यह हजा कि सरकार हमारे क्यर अनुचित कानून सामू करनेस बाज बाये और हम मोपीकी रायका प्यान रखे। क्या ऐसा करनके किए वह वचन-बढ़ है? [प्रस्तका उत्तर] हो मी है और ना भी। यह वयन-बढ़ होती हैं और है [फिल्] वजीतक ववतक हम सरकारक विरुद्ध सरवापहुँकी तकवार अकर कड़नको तैयार हैं। यदि इस सरवापहुँकी कड़ाईको सूत भावे है वी बह बपन-बद्ध नहीं है।

सरकार तीन पाँडी पंजीयनवाले व्यक्तियोंकि श्रामिकार सुरक्षित रखनको राजी है। सर्वोच्य न्यायास्त्रामें बरीख बायर करलेका इक भी बेलेको कहती है।

प्रधानम् संध्यानस्य स्थापः स्थापः स्थापः इत्या वनकः क्ष्यः हः। त्रिकित वह विश्वित आरतीयाँको नहीं साने दे यहि है—हरूका न्या प्रक्य हुजा है बहुतेदेयमसर्वे हैं कि विश्वित वारतीयाँका सर्वे है कारकृतः वह पून है। कारकृत साये या न बायें सह सकत बात है। परन्तु वक्तीक कॉक्टर न या सक्तें यह यहन नहीं किया या सकता। सकत नेव तो कानून पर करके वारतीयोंको सुध करना बीर उसके उपरान्त वाहें मैतक भाट उदार देना है।

स्पापारी या किसानकी अपेक्षा वक्षील या जॉक्टरका महत्त्व अविक नहीं हैं। केकिन व्यापारीका काम व्यापार करना है। वकीनका काम मुक्तमा बन्ना और बन्नवाना है। संवारमें एक मी देय ऐसा नहीं है जिसमें कोई समाब बक्तीकों और बन्नियाने हिना उद्यप्ति कर सक्त हो। व्यापारी जागीरवार और क्रयक वह है बकीन हत्यादि समाबके हाव है। यह मुक्ति तो है परन्त हामके दिना अपंग हो बैक्ता है। इसकिए विश्वित भारतीयोके बारेमें बहुत-पूर्ण विचार करना है। ऐसा कहा जा सकता है कि वर्तनान सबर्प उन्होंके थिए हैं - बार बात है भी ऐसी हो। यदि विकित बारतीयोंको पुषक रखा बाता है तो मारपीय समाव सरकारको यह बारबासन कैते वे सकता है कि क्षम संबर्ध कर करें रे यदि समाव ऐसी मूल करेगा तो मारत समाजकी मार्सना करेगा। परना श्री बहु इस मामकेको छेकर अवंगा तो भारत असका स्थागत बरेवा।

इसकिए इस संबर्गका जहेमा कानुनको समाप्त कर देना ही नहीं है। वह तो नोर्पे मीर कामीक रीभका छंत्रच है। मोरे हम कोनॉमर सवारी परिजेषी काहिक खारे हैं। हमें सामतामें ही बक्के पहना बाहरे हैं। परन्तु हम उनकी नराउचिक बनों बाहरे हैं। संपर्धका मह पहना बाहरे हैं। परन्तु हम उनकी नराउचिक बनों बाहरे हैं।

सार्थक हवा कहा बावेना। सत्यापह बैसी शक्कार मटठी-जर मारतीयोक्ति दानस्वासमें निवास करने रूपी वास काटनेमें नहीं वकानी है बस्कि पोरे कोगोंमें पैठे हुए पारी तिरस्कार रूपी पत्यरको काटनेमें इन्तेमाल करनी है। यह काम बीरताके विना होनेपाम नहीं है। यदि दालदालमें बोढे मी बहाबुर मास्त्रीय विकल कार्ये तो इतना मास्त्र हो ही बायगा और उनकी समका भीप सवा गँजता खोगा।

#### [ वजरातीसे [

इंडियन बोसिनियन १८-७-१९ ८

# २१८ चीहानिसवर्गकी चिट्ठी

#### क्यार-भाटा

संपर्धके मामकेसें ज्ञार-माटा भागा ही रहता है। जभी अवर आगी है कि वस्ती हैं। सन्तर्गता होनेवाला है। फिर बावर काती है कि नहीं कुछ नहीं होगा। इस प्रकार पूम बीर बागुस समाचार साते रहते हैं। विक्के हुनते सुक्रवारके दिन यह सबर प्रिमी कि सरकार सुनी कानुक्को निरुप्य ही वसकमें सावेषी। इसपर थी गांधीने निम्मीक्षित पत्रे सीवर को सिका।

भी बैमनके शीटिएके बनुसार को बाद यह हुई कि पंजीयन प्रमाथपत्रवासोंको भी सरकार

कानतके अन्तर्पत सीचना चाहती है।

यहि एवं हुंबा तो वो समझीवा हुवा है उसकी अत्येक सत दूर वाची है। सारे सिखित बीर जबाती समझीवार पानी फिर जाता है। इसीसे भी कार्टेगाद और पी हरिकेन जीके हैं जीर जबाती समझीवार पानी फिर जाता है। उस मेंटेंग यह बान पड़ता है कि तीन पाँची [ इस पंजीवन प्रमानपन | शारियों जीत हुवी सरकारियोंका हुक तो व्य स्केमा वर्गोक्की वर्षमति निकेमी फिन्तु चिवित कोंक्रिंग नवान नहीं होया। चवर मिक्सी है कि स्वेच्छ्या पंजीवान प्रमानपत्रवार्गियार नृती कातृन मन्तु नहीं क्या वार्षेश। किन्तु दस करपर नरीता न किया जाते। परीता क्ष्मक कार्या सिकार रहा वार्ये। संभावरके क्यारा स्वचा केरी है कि चूंकि कातृन समझमें काया वार्येग। इसकिए यो दिना परचानके क्यारा स्वचा खेरी करिर उनके नाम प्रावक नजरपाधिका स्वित्तर-संचित्रके पास चैनेपी साक्षि उनके क्यर मक्सन कार्या जा छो।

के स्व नबरने आरतीय पबरा गये और उन्हांनी दिह्नियाँकी तरह नगरपाकिकांचे राज्यकों से निया। अनेक मीम परकाने केन क्ये और उन्होंने अंगुक्के मिखान प्रति आगरद नृषीकं अंगुक्के मिखान देवरे। उन्हें उत्तान मिक वर्ग तो उन्हें बहुत बही बात मानकर के कुछ हुए। कानुतके क्षणांत न आनेकी जी कमन लाई थी के उन्हें पूक्त यने क्यांकि उन्होंन अंगुक्क नियान तो कानुतकी कर्ष वित्र के। कुछ सीम दरावाके खामने कई होकर हमकारते से दो क उनको उत्तर देन के नार्थान १८ अंगुक्तियोंकी छागे विध्वार तो किर हम अगर दो सुंदोकी छाप देने हैं तो हमने नृगाई क्या है? क्यांनि वे तो चोकड़ वेंद्रिकी कम प यह हैं। उन्हें बहुन मोरीने हम फर्कको नमहाया अधिन समझता कीन है। इस प्रकार सरवाबड़ सर्वाके मानक्यमें अज्ञान और सरवाबड़ की विशेषता बीलोंका प्रवर्शन किया पात्र। क्यांनि कानुतक है कि तो १८ अंगुक्तियोंकी छागे दी गाँ के देककार्यक की यह सी किर पी समात कानुतक अन्तर्गन पिये परे से संगृत्तिके नियानींन उनका विकार किया। विशेषता यह है कि नाराव्य

र पर नहीं उन्हर्ज नहीं किया गया है। होदेश गया द्वालासक बोहरफो गया २४८ १०। १ अनियास करक कर्यों कोरीने हिमा पार्टिक को बीक्त दुवक वीराम उन्हरेस क्षम कर पत्ने कोरी होना पार्टिक क्षम कर पत्ने कोरी कोरी कर प्रविचान उन्हर्स कोरी कोरी का प्रविचान उन्हर्स एकोला के दिनी क्षमी का प्रविचान जान कर पत्ने कोरी का प्रविचान के दिनी कर प्रविचान का प्रविचान के दिनी क्षमी का प्रवच्या नहीं है।

वो इमेसा भक्ता ही रहता है। कुछ कोन सत्यात्रह छोड़ दें तो किन्होंने नहीं छोड़ा है उन्हें कोई बाबा नहीं पहुँचती। सके ही बहुत-सं भारतीय इस प्रकार अँगुठीके निमान वे मारी हैं फिर मी बहुतन्ते मजनूत बने हुए हैं। वे समझते हैं कि अँजूठीके निधान देना जुटी बात है। कानूनते जन्मात विद्यासकार सही नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार यह निधान भी नहीं हैन पाहिए। इसस्टिए अनेक ओम नगरपाधिका तक आकर बापस वा सम है। उनमेंसे वनक विमा परवानके ब्यापार कर रहे हैं और करते नहीं हूं। वे बेकमें बानके ब्रिए वैपार होतर बैठे है। जो इस प्रकार इस समय जेकमें धानेके किए तैयार डीकर बैठे हैं वे धर्ण सत्यापड़ी कहे जायगे क्योंकि वे बुसराके ब्रियके निष्णु सत्यायह करते हैं। ये बुसर कौत है ? पहले तो तीन पाँडी पंजीयन प्रमाचपनभारी छोग इसरे घरणार्थी तीसरे वे जिनकी क्याँ इस समय चैमने शाहव किये बैठे हैं और चौबे श्रिक्ति भारतीय।

#### श्रिबिध मारतीय

बास्तवमें इस समय तो केवल सिवित मारतीयों के किए ही लड़ना बच पया है और मही पास्तविक समर्प है। भी स्मृतसका इरावा है कि चिक्रित भारतीयोके धानेका दरमाना बन्द करके अन्तर्ने भारतीयोंको गुलाम बना दिया जाये। किन्तु यह कैंग्रे सम्भव हो सक्दा है? पिशिवाँ हा अधिकार समाप्त कर बेनेके लिए भारतीय समाप्त क्योंकर राजी हो सकता हैं। घमी इस बावपर विचार करने क्यों है और सबी स्वीकार करव हैं कि गरि उन विपिन्नरोकों छोड़ वें तो भारतीयोंकी बाज पक्षी बानेनी।

न्स समयके संबर्धमें यदि हुजारों भारतीय श्रामिक न हों को जी संबर्ग होना ही। परिस्तिति ऐसी है कि यदि ५ वरे, उरवाड़ी और जानको इचेनीपर एकर नकनवाने भारतीय रचमें शामिक हो जायें तो मास्तीयोंकी साब रह जायेगी। बैरिस्टर भी निमाकी कार्यो के प्रकार की है। क्या आध्यीय धनाव यह स्रीकार कर सकता है कि वे व बार्ये श्री साक्त पुहानको पुत्र विकासको दिखा आध्य कर यह हैं। क्या जब वे पहुकर क्षोरेंने तो टान्सपासमें नहीं जा सर्केने हैं यदि जामेंने तो करा थी स्मद्रहकी मेहरवानीने बावेने हैं भी भारक रायणन बीड़ ही दिनोंने जानवाल है। उनकी पैराइस दक्षिण आफिकाकी है। दे भी नहीं भा नकने । पारतीय धनान इन अवकी छोड़ दे यह वैसे ही सान्ता है ? यह सार रराना चाहिए कि इस पायनीको समानमें आरखीय समावको स्वीइति मांनी नाती है। पारे स्वय मिलकर ऐसा कानून बनावें वा बात अन्य है। हमें उसके विरोधमें सहना पड़ा वा सहय। किन्दु कीन भारतीय यह यह सहना है कि आप सुमीसे यह कानून बनायें हमें उन मन्दर करने।

### भारतीयांके सन्

दिन्यु गर्मा नहती हैं हमें को होगी हैं। उत्तर वह है दि पूछ भारतीय ही इपार गर् रत रेंद्रे हैं। वे जनगर स्मद्द्रश कदो हैं कि भारतीय धमावमें रम नहीं रण सब नीम कानुनको क्रम कर अर्थ परवान जमानको यान तो प्रकृषी है सब प्रवाने मेंबे और अपूर्व निवान दय उपय प्रधानयाओं थी माथी और धाहेना बार्लाय है और बार्की नोनाको काई रूप्ट नहीं है। वे लोन इस तरहकी जानें करो है और उत्तरन समदगको से मन्त्री नगरं। है। व इन्हें गाय मान को है और इस बारण भारतीय रूप प्रकार है।

बिद मारे भारतीय कामृत स्वीकार करनेके किए राजी ही हों वो फिर उनपर कानृत काम करना उपित ही है।

किन्तु नेरी सामका है कि कानुनको स्वीकार करनके किए बोड़े ही भारतीय रानी है। बारस्टेन किरिटबाना फोल्डरस्ट, बेरीनिंगन नाइसस्ट्रम ह्यार्डक्वमं व्याप्तटन हस्तादि अनक स्वार्तिष्ठ एक साने हैं कि सारतीय पृष्ठ हैं बोर उपरके स्विकारोके किए सड़ेने। इन स्वार्तिपर बहुत-स मारतीसीन परवाने नहीं किसे हैं बीर न सेने। स्ववक एसा स्थाह है वजक नात्मीन हार नहीं किस्ते किर कोई बनस्क स्मत्यस नाहे वो कहें।

#### सोरावची

धी सीरावजीने चून फिया। वे चारसंटाउनसं चाससीरसे जरू नानिके किए ही आये हैं। मह संक नोनोंके हानमें जूनिन सक सम्मन है कि वे बेक्सें ना विराजें। सभी कीय यह समझ कें कि उन्हें बेक्सें मेनकर भारतीय समाचको उत्परकी वार्तीमें स एक भी बाठ नहीं कोज़नी चारिए।

#### चार्चभाविक समा

परिवारको धार्वेवनिक लगा होनी। इचने सभी त्यीवनपत्र नहीं बकान हैं। बनेक बक्ता हैं उन एवं हैं एकिए बनाइरारिका उपला ग्राही है कि बनाइर लाइर जो कानून बनावेवा के इस्तारिक कर वें तथी हम पंत्रीवन समावपत्र बचारों और इस वीप तैयार करने रहें। ऐसा यम माननेका कारण नहीं है कि हम प्रतीवन करने दो में घोता दव। वैचार करने रहें। ऐसा यम माननेका कारण नहीं है कि हम प्रतीवन करने दो में घोता दव। वैचार करने रहें। ऐसा यम प्रतावन कारण नहीं हमा बहु हमरेक पहारे नहीं बनता का कानून प्रकारित एत्या बारे वह प्रपावनों के होंगी की जा सकती हमा कारण कारण कारण कारण कारण करने में प्रकारित होंगे बहु बन वैचार प्रवाद हमा बनावें प्रवाद करने प्रकारित करने में प्रकारित होंगे बार करने मान प्रतावन करने मान प्रतावन करने मान प्रवाद करने मान प्रतावन करने मान प्

#### पेलेकी क्रमी

इस मंत्रपंत्रे बहुत पैक्की जरूरत नहीं है। फिन्तु फिर भी चोहा-बहुत तो नाहिए हो। सनक संपक्ती पूर्वी क्षम्यय छमान्त हो चुकी है। इसकिए निवने तार निकायत और मास्त्र प्रवे जाने पाहिए, स्वत्र नहीं नज नाही। इसकिए प्रायक संपिति और प्रयक्त मास्त्रीत्वरी निवतन वन उन्ना पैका प्रवक्ती प्रेमा नाहिए। सारवर्तनके मास्त्रीत्वान उत्पाहके तार और प्रमा है। यह से स्वत्रा नग उन्ना है। सहित है पीडकी हुवी भी भनी है।

#### र्वेशप मिथाँ प्रेरीकाळांने

संपद्धनारको राजको थी वांचीका अक्षप रखकर थी हैमल विराण स्वयं एक माना कलाई।
उनचे कम्प्रण २ मारतीय उपस्थित थे। सनामें बड़े जीएक साथ निरुष्य दिया गया कि
विशेष प्रार्थीय इनिकासमें न आयें इसकी स्वीकृति ग्रार्थीय कथी नहीं ते तकते। समयका
पूर्ण तरराजके साथ कलानके किए यी ईमण मिमले स्वयं स्वेष्णपूर्व प्रार्थीय नामलान प्राप्तपन विशेष है। उन्हें सामारको परसाना विशेष कुना है। किन्तु किर भी जनक मरश्यपना साथ न केजर भी दैया नियान करोका परसाना सोगा। अंतुर्जीकी छात्र न देनक कारण उन्हें परसाना नहीं रिया नाम और बन भी नेनर मिया विना परसानक करी स्वार्थीय भीर बड़-बड़े-गीराक पर एक **१९४ समूर्व यांनी शास्म** 

वेचने चारेंगे। वे छोटी-सी टोक्सी रखेंदे। ऐसा करके वे देखना चाहते हैं कि सरकार उन्हें किस तरह दिस्तार करती है। बाब जनेक भारतीयों में बहुत बोक मर गया है। हमीरिया स्रक्तांमदा मंदुमनके प्रमुख तका कर्या भारतीय मेता भी ऐसा ही करेंगे। वो धिरात भारतीय हैं उन्होंने भी नहीं दिम्हार किया है। येद ऐसा उत्साह रहा तो धंवर्षका मन्त करीब ही है। विस समावसे ऐसे भोशीने स्थित हो यह एमार्च करी भीने नहीं हर सकता। समावसें मही ब्रिक्ट सा गई है बौर बहु संवर्षकी विसेवाको समझने क्या है।

## **धरनेगार फिर तैपार**

छोग मबस्पानिकाचे बस्तरमें बैपूर्वोची छाप बेचर परवाना खने न वार्ने यह समझानके चिए मीचे किसी मास्त्रोमोने बरना बेना तम किसा है

सर्वभी आई-दी इदाहीम बनी इस्माइल मूच्यी भी पटेल क्षणी उसर, रमछोड़ मीठा बीर बनत बायु, बनैरह ।

# थन्तिम समाचार

स्टार चित्रता है कि चिक्रितों है बारमें भी सरकार समझौता करेगी।

[ मुजरावीसे ]

इंबियन बोर्गिनियन १८−७−१९ ८

## २१९ सर्षोदय [९]

### सबी प्रया है।

पिछम्म दीत बच्चावर्ति हुन वेरर आव है कि वर्ष-वास्त्रके की नावारक नियम माने वार्ते है से ठीड नहीं हैं। उन नियमोक बनुवार चक्नतं व्यक्ति बौर राष्ट्र हुन्ती होते हैं। पर्देश अधिक पर्देश बनते हैं बौर बनवान नीपीके पांच व्यक्ति पन इक्ततं हो बाता है। बौर एवं भी इन वीनीमें ठे एक वीन नुष्टी नहीं होता बौर न मुखी खुला है।

सर्व-सारमी बोनाई बावर्यपार विचार नहीं करते। वे शावते हैं हि बिनना बांपिक पत इस्त्र हो उनती हैं। बांपिक गुम्बामी हीती है। इस्त्रीम्य वे बनाक मुम्बक्ता नामर पत्तको ही मानते हैं। इस कारण व चनु पामराते हैं कि इस्त्रीम्य वे बनाक मुम्बक्ता नामर पत्तको हो मानते हैं। इस कारण वे स्त्रामा विकता पन "नर्दा हो आये उनता अच्छा है। यूथे विचारके प्रेम्बन इंग्लैंड तथा बाया देगीमें परान्ता ही मानता है। वहाँ है। वहुन के कि बहुतमें मोन पहरामें मान करते हैं और पत्त प्रोप्त रही प्रार्थिक मोन कर्मा करते हैं पत्त मानते हैं कुण मानते हैं। इसने प्रिकाशनक्षण प्रचा निर्मक होती जाति है को मानते हैं पत्त मानते हैं पत्त मानते हैं। इसने प्रीकाशनक्षण प्रचा निर्मक होती जाति है को मानते हैं पत्त मानते हैं पत्त मानते हैं के मानति हुन होती हुन करते हैं पत्त हैं पत्त पृथ्विमा मानता है। इसने प्रोप्त मानता है कि मानति हुन होती हुन होता होता होती हुन होती हुन होती हुन होती हुन होती हुन होता होता होता है। उसने मानित-नामर स्ति होता इसने हैं। एक है हुन पीनन है पत्त होता है। होता है। एक है हुन पीनन है पत्त है। होता है हुन पीनन है हुन होता है। होता है। होता है हुन पीनन है हुन होता है। होता है। होता है हुन पीनन है होता होता है। होता है। होता है। होता है हुन पीनन है हुन पत्त है। होता है। होता है। होता है। हुन हुन पीनन है।

कियू स्वयम अच्छा काम करनेक किए एक एक भी गही मिकता। अमीरोंको देखकर ने भी अमीर बनना चाहते हैं। अमीर नहीं बन पाते इस कारण ने कुनते हैं — कोशित होते हैं। किर अपना होय पेंचा देते हैं और जब देखते हैं कि ठीक रास्तेत यम नहीं मिक सकता तो अन्तमें मान्ने बाबीस बनामार्जन करनेका व्यर्ष प्रमाल करते हैं। इस प्रकार अम और यम योगों निष्क्रम कारे हैं अपना पोदोशानीक प्रवारों प्रमुख होते हैं।

बारतबसे सन्धा परिषम यह है बिससे उपयोगी बस्तु पैदा हो। उपयोगी बस्तु वह है जिससे मनुष्य-वादिका घरब-पोपण हो। अरब-पोपण बहु है जिससे मनुष्य-वादिका घरब-पोपण हो। अरब-पोपण बहु है जिससे मनुष्यको पूरा बाते और पहन-पापक सक्त प्रथम करता हुआ जीतिक रह जीत वह वह कर का उस है उस है जिससे प्रकार कर का प्रकार प्रकार कर का प्रकार प्रकार कर का प्रकार प्रकार वादिक सकते वा प्रकार है उन्हें निक्या मात्र जाना पादिए। कारबाने बोक्कर बनावन सनम्बा पराज सिख्यार करना पापकर्म जैसा हो सकते हैं। अन पैदा करनाके बहुत मिक्के हैं पराजु ठीक ठावूस सकता उपयोग करनेवाके बोड़े ही है। पैसा पैदा करनेव पदि प्रवाक गांद होता हो। तो पेदा पैदा किसी कामका गहीं है। एएजु साब जो करनेव पदि प्रवाक गांद होता हो। तो ऐसा पैदा किसी कामका गहीं है। एएजु साब जो करनेव पदि असाका गांद होता हो। तो ऐसा पैदा किसी कामका गहीं है। एएजु साब जो करनेव पदि असाक गांद होता है।

साय है व कुम्मान कि स्वार्थित है। स्वार्थित है। साम प्रकार के स्वार्थित है। साम प्रकार करने कि स्वर्थित है। साम प्रकार कर के कि रहें जोर पर इस्त्र करें। ऐसा कहनवार्थ गीरिका पान्त कर है। क्षी कि को स्वर्थित गीरिका व्यक्त करें। ऐसा कहनवार्थ गीरिका प्रकार करें। ऐसा कहनवार्थ गीरिका प्रकार कर है। क्षी के स्वर्थित ने कि कि स्वर्थित कर है। कि पार्थ में हिं ऐस्ता वह करने मा कि स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्व

इस तरह योषांने स्वय्ट ही जाता है कि पैशा तो सामनामा है और उसके हारा सुख अपने प्राप्त होते हैं। असर यह अपने बारतीक हाय पढ़ जाता है तो उससे बाद अपने साम तरिय मनहूरी करने सम्बोध पाते हैं। किया मान किया मान तरिय मनहूरी करने समीप पाते हैं और मान जाता जाता है। किया मान तरिय मनहूरी करने समीप पाते हैं और मान आप होता है। वोशा नाकर उससे प्रोप्ता मान विशेष होता है। वोशा नाकर उससे प्रोप्ता कि है जह स्वाप्त होता है। वोशा नाकर समी काम वाला है — होते हैं वह इस होते हैं कि समा नाम के साम ने सम काम वाला है — होते हैं वह वह होते हैं कि सम्बाध है तर समा नीति है। वह समान मीन उपनाना जमान गी है। अपने स्वाप्त का समान मीन उपनान समान कि साम नाम होता है। इस समान मीन उपनान समान गी है। अपने स्वाप्त के साम नाम होता है। इस समान मीन उपनान समान गी है। अपने को से स्वाप्त के समान की साम नाम साम हो। अपने को स्वप्त समान साम ही का समान मीन है। अपने को से समान साम ही बात स्वप्त है कि समान साम की है। अपने को से समझी करनी पात साम ही बात स्वप्त के उपने सी मान हो। है कि स्वप्त समझी साम नाम हो। कि साम नाम साम हो। का साम नाम साम है। अपने को सोन साम नाम हो। वाल साम साम साम हो। अपने को साम नाम हो। कि साम नाम साम हो। साम हो। साम नाम साम हो। साम नाम साम साम हो। साम नाम साम हो। साम नाम साम हो। साम नाम साम हो। साम नाम साम हो। साम हो। साम नाम साम हो। साम नाम साम हो। साम नाम साम हो। साम हो। साम नाम हो। साम नाम हो। साम नाम हो। साम हो। साम नाम हो। साम हो। साम नाम हो। साम हो। ह

र देख्य "क्वॅरर [६]" इत्र २६४-६६ ।

है। इसिंग्ए समित उसरते ऐसा मानूम होता है कि क्षेत्रोंको काम मिळ रहा है, भीवरछे देवनेपर बात होता है कि बहुतोंको नेकार जैते खुना पड़ता है। इतना हो नहीं ईम्पों पैदा होती है, वसलोपकी बड़े कमती हैं जीर जनतमें क्यों करी सरीव मानिक और मबदूर, दोगों बननी मर्गावा क्षेत्र हैते हैं। विश्व तरह विस्मी और मुद्देगें खरा मनवन रहती है, उसी तरह करीन मान्य सरीव में माणिक जीर मानूनरें वैर नात पैदा हो जाता है और मनून्य मनक नात है। वस नात है। इस मनूनर सरीव में मान्य मानूनरें वैर नात पैदा हो जाता है और मनून्य मनक नात एक वन वाता है।

चार्चस

महान रेकिनकी पुराकका वारीव अब हम पूरा कर कुछ है। यह केबागाज बहुत-ये राठवर्षको सुक्त बान रहेको सो मी विन्हींन एते पढ़ा है, उनसे हम हवे पुन पढ़ बानेकें विकारित करते हैं। इवियम बॉपिनियन कें एव पाठक उद्यार विकास करके उसके मुशाबिक करने कम बामें ऐसी बाया रखना से प्रवास माना बायमा। केकिन पदि बाहुने राठक मी उसकी अन्त्री संद्या रखना से प्रवास माना बायमा। केकिन पदि बाहुने राठक मी उसकी अन्त्री संद्या रखना से प्रवास माना बायमा। करावित्य ऐसा न हो सो मी बीस कि रिक्तनमें बरियम प्रकृतकों सूचित क्लिम है, मने बाया एनी बाह कर दिया और उसीमें प्रवक्त स्क्रका समावेदा हो गया है। मत्रपूर मुझे सो स्था

एरिकनने वसने बन्धुकों — बोजेंसों — के किए वो किका है वह अवेनोंसर विकास कार्ग होता है उसकी करेवा आराजीयोगर हकार पूरा अधिक कार्ग होता है। मास्प्रमें गर्भ हिसार देंग रहे हैं। मास्प्रमें गर्भ हिसार देंग रहे हैं। मास्प्रम्भ में परिचार कार्य है। हिसार कार्य है। सह यो ठीक है। परणू निर्वे बोलका अच्छा उपयोग किया बायबा दो परिचार बच्छा निर्केश गर्भ मास्प्रमें कार्य हमा हो। यह साम्प्रमें मास्प्रमें करोड़ यह मास्प्रमें मास्प्रमें हमा बया दो परिचार बुद्धा के विकास हमा परिचार कार्य हमास्प्रम आ प्रदेश है कि स्वराध्य आप्रक करना चारिए। बुद्धा दे बोलें यह बायबा का प्रदेश है कि स्वराध्य आप्रक कार्य हमास्प्रम आप्रक हमास्प्रम स्वाप्रक स्वाप्रक हमास्प्रम स्वाप्रक हमास्प्रम स्वाप्रक हमास्प्रम स्वाप्य हमास्प्रम हमास्

ता बना हम दुन्धनावकी तरहका स्वराज्य लगे ? वनरक स्नद्य उनक अनुमोंने से एक है — वह अपने विधित जनवा जनानी दिये हुए वचनावड़ पासन नहीं करते ! कहते कुछ हैं और करते कुछ । जनन जनन जन जे दें ! उन्होंने पैठे वचनाके बहाने मेंचे विभावियोंकी वीधिकार प्रहार किया है और के उनके लगानपर उनके एक हो है । हम नहीं मानते कि साने में अने में मानते कि साने में अने में मानते कि साने में अने मानते अन्य मी नुत्री हो साने हो साने मानते अन्य भी नुत्री हो साने में साने मानते अन्य भी नुत्री हो साने में साने मानते अन भी नुत्री हो साने मानते अन्य भी मानते मानते अन्य भी मानते मानते मानते अन्य भी मानते मानते मानते अन्य भी मानते मान

दुनियार चारों और वृष्टि बाकने हैं हम वेन सक्यें कि स्वराज्यके नामन पहचाना सामाका राज्य दबाकी पुराशानी या उसके मुख्य किया पर्योच नहीं है। एक बातान वर्ष-एकमें यह बान रूप्ट हो आयेथी। भुटेरोकी टोलीमें स्वराज्य हो को क्या नतीना बावेंचा एकी करना सब कर करते हैं। व वो बनामें तथी मुखी ही सक्टे हैं यब उनगर ऐसे क्षोबॉका नियन्त्रय हो यो कृद कटेरे गहीं हैं। वंगेरिका छोध इस्कैंड ये सब बड़े राज्य हैं। क्षेत्रिन ने सबगुत्र मुखी है ऐसा मानगेका कोई कारत गहीं हैं।

स्वराज्यका संस्था वर्ष है अपनेको कावुमें रखना बागना । ऐसा तो वही मनुष्य कर 

करते हैं यह एक वंशानकतीय स्विति है। सेकिन बंधेन कीय हिन्युस्तान कोड़ जामें तो भारतीमीने कुछ कुमाई कर सी ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। वे राज्य कर खे है इसका कारण

हम स्वयं है। बह कारण है — हमारी वापसी फूट हमारी वनीति बीर हमारी बजात। बपर में तीनों चीजें दूर हो वागें तो तिर्ध स्तना ही नहीं कि हमें एक पत्ता मी हिलाना स पहेमा और समेज हिन्दुस्तान छोड़ देंने विक्त हम उच्चा स्वराज्य मीयन छमेप।

बसका गीवा कोक्संध बहुत कोचोंको प्रसम्पता होती है—एसा देवनेमें मा पहा है।'
यह निरे सहान मौर मासमझीकी निधानी है। यदि सब संवेजीको मार बाका या सके तो भो मारनवास ह वे हो हिन्दुस्तानक स्वामी वन बैठेंगे। इसका वर्ष यह हवा कि हिन्दुस्ताम ता विवयाका विवया ही रह मायेगा। संवेचाँको भारतेवाका वस सदयोक पर्छ जानक पश्चात हिन्दुस्तानपर ही पड़गा। श्लोपके प्रजातन्त्रक प्रचीवेटको मारनवाका श्लांस वेसका निवासी ही मा। अमरीकाके प्रेवीबेंट क्लीनबेंडकी इत्या करनंत्राका एक अमरीकी ही ना। इंसिक्स हमें मही अधित है कि हम जानीम बाकर बिना सोचे-विचारे परिचमकी प्रवाकी नकस बन्धाकी तर्खन करें।

विश्व प्रकार पाप-कर्म हारा — बंधेगोंको मारकर — सक्या स्वराज्य नही विश्व शकता असी प्रकार प्रास्त्रमें कारबाने बाक देन्छ भी स्वराज्य पिलनेका नहीं। घोना-वीदी इकट्ठा होन्छ कुछ स्वराज्य नहीं प्रिष्ण वायेया। इस बावको सीकतने बड़ी स्वय्टवाके साथ सिद्ध किया है।

याद रवना चाहिए कि पश्चिमी सम्मताको सभी ती ही साक हुए हैं। सब पूका जामे तो नेवक पवातः। स्टर्न सममर्थे पश्चिमको प्रका वर्ष-संकर वैदी बीख पढ़ रही है। हमास्टे तो नेक प्रवास । इंटर समयमं पारवणका माना का-कर जात राज वह रहि है । इसके हिस्तरमें । माने हैं । दे पूर्वपकी माने हैं कि मी हिस्तरमें । माने में हैं । दूर्वपकी माने माने हैं । दूर्वपकी माने दे । दूर्वपकी माने दे हैं । किसी का माने वहीं हैं । केका अपने अपने पाने-वास्त्रकी रोजारिक कारक हैं। वह पूर्वी साम है हैं । किसी समय बहा ही वानकेत कहका होया और उस अपना मान पूर्वपकी नंदकर इस्पे रिकार्ड पहेंगा । पूर्वपका माने हैं । साम केम हैं कि माने माने माने केम हैं । वहीं किस का माने कि माने किसी किसी किसी माने किसी कि साम माने कि हैं । वहीं केका का माने हैं वहीं अपने वास है । वहीं किसी माने कि साम मान

१ देशिय दम्ब ५, १६ ४७४-७५ मी।

२. वर्षनीम्मं स्वी मुक्तमञ्जूद सम्बन्धस्त्री वाद करते मानून वाले हैं । देखिर भरतमे छरते " हा २१६ । ३. मेरीविंट स्वीरकीयकी लुखु स्वामास्त्र वससे हुई थी। वर्षीयोग मनमे मेरीसर स्विनन्ता बाम जा होता।

र्वेक्ट कर ५, १३ ५३ ।

३६८ छन्। यंनी नाजनर

क्तार्में हिनुस्तानको समराव्य पिछे ऐसी सब मारतीयाँकी पुकार है और वह राही है।
पत्यु उक्को नीतिक मानते हासिक करना है। यह राक्षा स्वराज्य होना पाहिए। बौर वह विनायक उपानीये या कारकार्ने बोकनये नहीं पिछंग। उद्योग चाहिए परन्तु राही मानते । हिनुस्तानको मूमि किसी क्यानेमें मुनर्कमूमि मानी नाती थी स्वीकि मारतीय कोग सुर्क्ष स्पे मूमि दी बहीकी-बही है लेकिन लोग बयक गये हैं। इसकिए वह भूमि बीरान-ती हो गई है। उसे पुन मुंगन बनानके किए हमें स्वर्ण कपने वस्तुमाश मुकर्ण बनना होगा।
उसका पास-मिन से बतारोंमें सुत्त है बीर बह है सब्ध मारति स्वर्ण हम्मिन स्वर्ण हर्एक भारतीय सरका हो बावह रखेश तो भारतको वर दें स्वराज्य मिकेगा।

गही परिकार विकारिक सार्थस है।

[बुबरावीसे]

इंडियन बोरिनियन १८-७-१९ ८

२२० थन 'स्टार'को'

बोहानिसंबर्ग बलाई १८ १९ ८

सम्पादक 'स्डार' महोदय

भारत आपके मुखाबरका कहना है कि द्रान्धवालके मुख्यमान एवियाई संवर्षको विरत्न सुक करनेके किए, बपने क्षम बेक्यावर्षीको तद्ध वो स्मानारिक परवाने वार्ष किसे वा चुके है तनको नष्ट करने या काममें न कानेको सम्मानित स्काह नहीं मानेगे। जान पड़ता है यह

विचार उचकी रुकाये उराज्य हुना है।

मूटे द्वारपाक्के हमीरिया इस्कामिश्र बजुननका प्रतिनिधित्य करनका यौरव प्राप्त है।

मूटे द्वारपाक्के हमीरिया इस्कामिश्र बजुननका प्रतिनिधित्य करनका यौरव प्राप्त हो।

सर्वे भी चारत और अपने विधित्य वेदमाइसोंकी प्रतिका उनती ही चारों है जिनती कि

मूप्त पारतीयोंकी। युव तो नह है कि मेरे ताबुध्धियोंकी एविद्यार कामूनने प्रति दुवरे

पारतीयोंकी सरेखा अधिक प्रवक्त बापति है। इसका वीधा-तावा कारण नह है कि उन्हादित कामूनने हमादित है।

स्वाप्त इसकायर प्रत्यक्त करने बाधार करना है और तुष्ठकायोंकी व्यक्तियां प्रदेश हो है महातादित 
मुखानका जान-मूखकर समान करना है— उन तुब्धित पुष्टाविका यो साम्याधिक वार्तियों विद्या हो।

स्वी ताव्य इस्कामके प्रवान है जैसे दुनियांची सामकोर्स महासहित वासार्व विदिश्व वासानकर्म

गामारक पूचन क्षा तीन पूचन क्षा प्राप्ताना-सणिकारीको सँगूठके निधान दिये उद्यक्त इसके दिया कीई मुख्यक नहीं है कि उन्हें नहीं मानूस वा कि वे गया कर रहे हैं। मारतीय ग्रमायने स्वेष्णापे

र स्ट्रान्टः सम्बर्ध स्वतिहा सोरीयोने तैयार निमा था । वह रथ २५-७-१९०८ वे हॉडिस्स मोरिजियसमें "89स्पर्टेसी रिवरि" दीनेच्ये अवस्थित क्रिय क्या था । बंदुक्तिक निवान देकर किवना बंदा चणकार किया वर्ध सरकार ठीक-ठीक समझ नहीं पार्दे हैं और अब सीनोंकी यह समझनेंयें वेर करती है कि परवाना व्यव्कारीको अंदुर्के निवान देना और संक्ष्मा पंचीदनक वावर्यात अंदुक्तिकि निवान देना एक ही बात नहीं है। परवान सिकारीके सामने वादे ने वो कुक किया बंद उस कारका प्रणीक है सिक्क किव हमने वाद उस कारका प्रणीक है सिक्क किव हमने वाद की है। बीर में दान ने दे अपन देखवादियोंने — बादे ने दिक्क हों वादों मुख्यमान मा देवाई — चोरोक पेरेक मारी न होनपर मी अबर हमें अपनानेमें मुख माना है तो उसका कारक मह है। कहा सुन हम सामन है तो उसका साह मह है कि हम अपने प्रति सरकारके वेदियानिक बरवावके विवक्त कोई ठांच आपत्ति प्रकृत करना वादे हैं।

वापका आवि इमाम अ० का० भावजीर सम्पद्ध हमीदिया इस्कामिया वंजुमन

[बंदेनीस] स्वाचः १८—७—१९०८

## २२१ अपस्तिनके नाम पत्रका अर्धा

भुकारे २ - १९ ८

भारतीयोंने प्रवासी-प्रतिवायक सविशियमके सत्वर्यत किसी भी भई चौचकी मौग विक्रम नार्थ विक्रम नहीं की है। वैक्षणिक वीमतावाके वाय्यीय वीपचारिक करते नहीं वरन् समिकार पूर्वक प्रवेश कर एकते हैं। यब चनरक स्वदृत ही याय्यीयोंस तथ कानूनमें स्वैत्यस्त करनपर स्वामन्द होनेकी सांव करते हैं, विस्तते पृष्टे जाय्यीयोंको निषिद्ध बना दिया जाये

[ बंबेजीये ]

इकिया बॉफिन ज्याबिश्वयस ऐंड पश्चिक रेकर्डस १७२२/८।

रे पर पर्याप रामसाध्यों होनेशाची कामानींच का संक्षित विकास किया क्या है वो औ रिचने क्यों ६ म्यह्य १९ ८ के प्रति हम कारिकेस कार्यक्रमधी मेगा था ।

## २२२ सोरावजी शापुरजीका मुकरमा --- ३

[बोहानिसवर्ष जुबाई २ १९८]

गत सोमवार २ जुलाईको की अवास्त्रमें की एक एक बोर्डगड़े समस सी सोरावनी सापुरनी पेक हुए। ग्याप्त्रीकले उन्हें प्रान्ति-एका अप्याचेत्रकी बारा ७ के क्रम्तर्गत १ कुमाईटी सात दिनके अन्यर उपनिषेध क्षेत्रकर को आनेका हुवस दिया का। इते उन्होंने नहीं मागा। सही उन्यर अविशोध का। भी केमर जीनयोव पराके और की पाँची बचाद एक्कड़े वसोज वे। अनिवस्त्रकों अपनेको निर्दोक काम्या।

मुर्पाटवेंड के वी करणोनने कहा कि उन्होंने अधिपुत्तको इती २ तारीकको थ करों प्रातः मकावी करतीने विश्वतार किया। उन्होंने १ बुकाईको बराक्टर हारा ठाउ दिगके बौतर उनिवेक्षते करे आनेकी वेताक्षी थी कानेके बाद पंतीयक प्रमाणनक या उनिवेक्षते प्रनेक अधिकारण प्राहुत कहीं किया। अधिपुत्तने उत्तर दिया कि वे काल गर्दी काहरे। पराहुने पक्षत की कुछ प्रतिवां दी किनसे पृथिवादि कानून धीवोचन वियेषक, उनके अन्तर्यत कराये पर विशियत और कक्षते कानू करनेको सुक्षता थी यहँ थी।

स्वित्युक्तने करणी जोरचे स्वाही वेते हुए कहा कि उपनिवेसने कानेकी पुक्ता नितने के बाद बहु उपनिवेसने रहा जीर उसने पुनरित्रों के बरनीवंधे कहा कि वह साना गर्ही बाहुता। तब उपनिवेसचे सावेसी उसकी इसका गर्ही है और वह असामताकी बाह्य न सावनेथी तथा पुन्यनोंके किए जागा है। वह विशिक्ष प्रजासन है और स्वतत्व विशेष प्रधानामके प्रवासनके नती वह सनती पूरी मिन्नेशारी बहुन कर रहा है तबताक बेते दुन्तवासने रहनेका हर तपहुँचे अभिकार है।

बिप्तर्ने [चलने कहा कि ] यतने अवाक्षतकी आंबा नहीं मानी है और वह निरन्तर प्रतक्ष अन्त्रेषन करना चाहता है।

इसके ताच अवान पक्षकी कार्रवाई तलाप्त हो गई।

सदाभतको संन्वोधित करते हुए भी बांधीने कहा में न्यायाचीस महोदमका प्यान इस बातको तरफ दिकामा बाहता हूँ कि दुन्तकातका यह समर्थ विविध भारतीयोक किए कहत मीरान साबित होनेबास है। और इस समियोपक सम्मन्त्रमें गृहत-से भारतीय, सो मदाक्तके सन्दर साबेचे किए बाहर हन्तकार कर रहे हैं नृषी तरह इवर-जबर डकेके पर्य हूँ सीट बनएर हनका मी किया परा है।

म्यायाचीक में इस बारेचें कुछ नहीं बानता और न में युक्तमीय शासको स्थीकार कर सकता हैं। इस समय संशासतमें इसकी औड़ है कि कॉम करनेमें करिमाई हो रही है।

भी यांची यह सही है परन्तु बाहर बहुत बावक कीय हैं।

स्पाताचीय: बराव्यके कमरेने तो कुछ ही लोग वा सकते हैं। यो गांची मह प्रकृत ठीक व्यवस्था करनेका है। व्यवस्थानी हमाय्य आपके अधिकार वेत्रमें है। बोर में समझता है कि मुझे इस बारेने अपनी बाल कहन वो जानेगी।

न्यासामीस: म दो यही कह सकता हूँ कि बराज्यका बनारा बहुत समिक गर गमा है।

न्याधार्णीसः एक नहीलेकी कही क्षेत्र ।

[बद्रेगीसे]

इंडियन मोशिनियन २५--७--१९ ८

र इंडियम ऑपिनियम (१९-७-१९ ८) में को यह विदेश कामप्रतीय महाकर, में महावित कामद्रीय करा क्या चारते ने ककी क्षम पुण्यिने "विश्वी कोकाम विना" नसूबर, मण्यार किया था। मी वी के-रिवर्डियों का स्मिन्नीने विकास नाम के किया हो में हुँदिएर बोरिये गुँधा नारा था। पुरुष्य कामराकी द्विकती प्रतिकार के स्मिन्नी की कोणि कामद्री भी त्य पन्न कर सम्बन्ध में के अंगोलि क्षमित्रा काम दिने कोणो कामिन मानाक्यके भागवारी भी त्य पन्न करू सम्बन्ध में में।

# २२३ भाषण जोहामिसवगर्मे

[जुकाई २ १९८]

अवाधतको कार्यवाही समाप्त होनेपर यी गांचीने अपने कार्याकपके बाहर एकप भीडके सामने भागन किया !

जन्तिने कहा कि भी लोरासकी एक विद्यालके लिए बेल करे हूँ न कि एथियाई
प्रवाधिपंकि मनियमिक प्रवेशके किए दुग्त्यशासके दरवाने बोक देगेक ध्येग्ये। वे प्रवासी कानूनके
सन्तर्यत उस कानूनको खलाविक योग्यताको परीस्ता पांच करनेके किए आये वे विसमें जाति
वाँ या रंगका भोगताव गुर्ती है। उन्होंने सात वर्ष तक बीडेबी भागाका बच्च्यन किया वर्षकिस्तु अस उन्होंने वेका कि स्वारि प्रवासी कानून सवपर स्थान करसे लानू होता वा जौर
पद्मित ने एक विसिद्ध ज्वनिवेशको विशेष्ठ प्रवा वे त्वापि उनका जीवेबी जन्माका सारा असवर्ष वर।

भी पाँगीने बरना गायन जारी रखते हुए कहा कि [हुमारा] अपना करम यह है कि किन कोरीन पास परकाने हैं वे कार्ने लीवा में और इक्के रारियामारक्या किया परकाने कायारा कराने कर परसाने कायारा कराने के स्वयं प्रशासन कराने मानाव-पा भी कीवा में। इस वर्डवान पुनिवासोंको लाग न उका कर पूरे [बारायोग] सम्बद्ध कर में केवा होता है। इस वर्डवान पुनिवासोंको लाग न उका कर पूरे [बारायोग] सम्बद्ध कर में कर बोताने हो देवार हूँ वह किंद्र करनेवर हो पूरोगीय क्ष्मानको विस्तान हिना करने कि हम किंद्रानों किए कर बही कि वर्गानोक स्वाधन कर कि कि वर्गानोक स्वधन कर बार की हम वर्गानोक स्वधन कर बार की वो पहिचारों को कार वर्गाना करने कर कर विश्व कर कर विश्व कार्योग क्ष्मा क्ष्मीयन कर की वो पहिचारों ब्रांतिनम विस्ता कर कर विश्व कार्योग। किन्नु यह चकर पूरा वहीं किया वया।

[बद्रेगीरे ]

इंडियन मोपिनियन २५-७-१९ ८

र दौरते कर इर शोरलवी बस्तुरवीके प्रकारीय समावती ।

# २२४ तार दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको

जोडानिसंदर्ग जनारि १९८

[ बाफिकाधिया

कन्तन |

उपनिश्वय छोइनकी बालाके जन्मेंबनपर सोरावशी बापुरनीको एक माह मक्त सवा। मैद्यनिक योग्यतासे सम्यन्त होनेक कारण प्रवासी अभिनियमके अनुसार कामे थे। जमियीय एडियाई अविनियमके अन्तर्गत पत्रीयम म करानेका। स्वेच्क्या पत्रीयनके सिर राजी थे। समाजक यहने कार्यनाही कठोड, प्रतिकिमानार्थ। फरी-वाले विना परवाना व्यापार करते विरक्तार। परवाने निके नहीं क्योंकि एनियाई समिनियम स्वीकार गडी किया। विरोध प्रकारीयाँ संबक्ते कम्पस कस्य प्रमुख भारतीय विना परवाता खेरी बना खे हैं। समाज हाए केवल युद्ध-पूर्वक घरवानियाका संरक्षण और उण्यतम श्रैसणिक मोग्यताओंको मान्यता देनकी मांग। तरकार कहती है कानूनक रह किये जानके बरके हमें ये शर्ने छोड़नी चाहिए। भारतीय धिकागर्वे हर म होते तक हानि सहतेको इत-संकरन।

मो० क० गांधी

[बंग्रेनीसे]

क्कोनियम सॉफिस रेकर्बस २९१/११२।

२२५ पत्र ए० काटराइटको

[बोहानिसवर्ष ] ज़बारि १९८

प्रियं भी बाईराइट.

यह पत्र सिके जापको यह अनातक किए किया था रहा है कि अब मुकदमे पुरू हो यसे है। भी गोरावबीको बल्युनः एप्रियाई अधिनियम स्वीकार न करनक कारम १ मामके कठोर काराबानका दण्ड दिया गया है। विना परवानके फेरी खगानक अपराधमें बहुदास प्ररीक्षक निरम्बार धन सिप्ने गये हैं। जहाँतक मुझे बान्स है न प्रक्र जाना ही पसन्द करेंने।

मुझे आगा है कि में पत्र सिनकर जायका जी क्रव्ह दिया करता हूँ क्रमने साथ नाराज्ञ महीं हाय।

भारका हुदयन

भी मस्बर्ट कार्रेसाइट विद्योग्या करत

दिटोरिया

राहा की हुई राउधी अंग्रमी प्रतिकी फोटो-नकन (एस एन ४८४६) हु।

# २२६ इबाहीम इस्माइस और मुलेमान बगतका मुकदमा

[बोझानिसवर्ष जुकाई २ १९८]

रिप्रने प्रोममारको इत्यामि इस्मात्स्य और पुलेसान बनतको वर्गर वरवानेके पोरी क्यानेके वररागरों क्यामित्रवर्गको जो अधालतमें जी भी शां कालाहाँगके प्रभव नेच क्या । मी व्या सरकारको तरफले बाँर भी पांची अभियुक्तोंको तरफले परवी कर रहे थे।

पहला सन्पन्न हासिर नहीं था; इतिनय् उसनी सनावत रह कर दो ता, प्रवर्ष यो नारीने नरान्त्रसे धारील वहानेके नियर पिनती की जी ताकि सम्बन्ध हुतरे दिन हासिर

यो नामिन जरान्त्रत्ते द्वारीण बहानेके निम्म विन्ती को बी ताकि स्वध्यमुक्त हुन्दे दिन हार्बिए हो सके। पुक्रेमान स्पन्नने कहा कि वह निरुपराण है। पुनिस्तने इस साह्यवका सनुस पेड किया कि यह १८ कार्यको कियों तीन करो साह्यका विकेत देश प्रीव्यानी कार्यकर केर्नोंसे निम्म

जि पर १८ मुलाईको विगयं तील वर्षे अभियुक्त विकेत मेल रीक्ताको सरहरार बेबनोंके किए क्ला केवर वैद्या था। उतके आध्यास सहतते करती थे। अभियुक्त डोकरोंसे है पत्र वेष रहा वा। उतके आध्यास सहतते करती थे। अभियुक्त डोकरोंसे है पत्र वेष रहा वा। उत्तर अभियुक्तकों २५ मिन्द्र तब वेषता । उत्तर विद्यालकों २५ मिन्द्र तब वेषता । उत्तर अभियुक्तकों २५ मिन्द्र तब वेषता । उत्तर अभियुक्तकों २५ मिन्द्र तक वेषता अभियुक्तकों २५ मिन्द्र तक विकास प्रदान विद्यालकों । उत्तर विद्यालकों २५ मिन्द्र तिकास विद्यालकों विद्यालकों विद्यालकों विद्यालकों विद्यालकों विद्यालकों विद्यालकों करते । उत्तर वा। अभियुक्तकों विद्यालकों विद्यालकों करते । उत्तर वा। वा। विद्यालकों विद्यालकों करते । उत्तर वा। वा। विद्यालकों विद्यालकों करते । वा। वा। विद्यालकों विद्यालको

है। बड़ महाँ जानता कि अभियुक्तने परवानेके किए वरचारत वी है या नहीं।

सरकारको तरकते कार्रवाई गहीं धनाप्त हो गई। सांत्रपुत्तने क्यां। तरकका शनूत पेड करते हुए प्रतास कि उबने अपने परवानेको नया करनके लिए वरधातत वे रखी हैं। परन्तु पत्तते पंकीयन व्यविगयनके क्यापंत अंपूर्वकी छाप मांगी गाँ थी। बौर चूंकि उसने छार देनेते इनकार कर दिया इस्तांब्यू उसे परवाना नहीं किस तका है।

इछके बाद यो मोबीने कहा कि में सन्त है हम सहता हैं। यह एउक्नोतिक बात नहीं बरिक असाकारों के मानकेडे पूर्वराता सम्बन्ध करती हैं। वेदे मूर्वराक्तको रायानों इस्तिम्म सूर्वी दिया बया है कि नवरातिकको रायानों कि एवं वास्तात देनेत्राने एत्रियारिकी एत्रियारिकी एत्रियारिकी एत्रियारिकी एत्रियारिकी एत्रियारिकी एत्रियारिकी एत्रियारिकी सुर्वित करानके निर्देश देते वर्षे हैं। मत जनवरीमें सरकार और एत्रियारिकी सिक्तिकी यह सम्बन्धित हमा वा कि वो नोव स्वेत्रका अस्ता रोजीयन करा केंद्रे एक्सर सहूर एत्रियारिक करा केंद्रे एक्सर सहूर एत्रियारिक करा केंद्र एक्सर सहूर एत्रियारिक करा केंद्र एक्सर सहूर प्रस्ति हमा है। स्वा है। और वृद्धि अब विद्या आरोपिक सम्बन्ध अनुसार उस एत्रियारिका करा केंद्र एक्सर एत्रियारिक स्वा है। स्वीर एक्सर यहा है इस्तिए

कुसरे भारतीयोंके ताय-पाच अधने भी परवानेका मुल्क तो वे दिया है परन्तु कानूनकी

विविधानी पूर्ति करनेसे इनकार कर विधा है।

स्पाधापीक्ष्मे सरकारी ककोलते पूका कि क्या इन सामक्रीके वारेमें अन्हें कोई हिरावर्षे मित्ती हैं? भी प्रांते कहा नहीं; किन्तु कहींने बताया कि द्वक नहींने पहाने कर दूध सकार्य मित्ती नों।

न्यासावीसने हुक्त विया कि नायका बुधवार ठक मृत्यवी किया बासे और तवतक पुक्रताठ कर भी वासे !

[मंग्रेजीसे]

# २२७ मापण सार्वेषनिक सभामें

्वोहानिसंबर्षे बुसाई २ १९८]

सी लाटेराइटवे समावार मिला है कि याँच हम सिक्षिय [एसियाइसों] के अधिकारोंकी बात म उल्लंग तो सरकार समझोद्रा करेगी। परानु पिक्को समार्थ बात स्वकरे वह अस्ताल पाव किया वा कि डिस्तिकी किए तो संवप करना हो है और आपका वह करना प्रवंतिक मिला तो संवप करना हो है और आपका वह करना प्रवंतिक है इसने डिस्तिकी किए तो संवप करना हो है और अध्यक्त वह करना प्रवंतिक है इसने डिस्तिकी किएनों में एक्सियों देशी नहीं वा संकरे। समावारकों में बरकारों नहीं सुपरा प्रवंती ने किनवाकों के कानुकर कनुकार कर भी दिया वानेगा हम संग किलहाक राया ते हैं हि कि स्वार कानुकर कनुकार स्वार है कि स्वर्तिक को स्वर्तिक कर के निकार कानुकर कर्या है हिए क्या संग हम से प्रवंतिक कर के निकार कानुकर कर्या कर हिस्तिक कर के निकार प्रवंतिक कानुकर कर करने हिस्तिकों के स्वर्तिक हों। परानु कानुकर अस्तिक संग हम से प्रवंतिक करने हिस्तीकों इस्तालर ठक करनकी स्वर्ति की विभाग के स्वर्तिक की हैं। स्वर समार्थ निकार हम सरकार हों गुने क्या है कि सेने हिस्ती की स्वर्तिक हम करने कि स्वर्तिक की हैं। स्वर समार्थ निकार के स्वर्तिक स्वर्तिक की हैं। सार समार्थ की स्वर्तिक स्वर्तिक स्वर्तिक साव की स्वर्तिक समार्थ करने की सिकारों की स्वर्तिक समार्थ के स्वर्तिक समार्थ की स्वर्तिक समार्थ है। स्वर्तिक साव हो स्वर्तिक समार्थ के स्वर्तिक समार्थ है। स्वर्तिक साव हो स्वर्तिक समार्थ है स्वर्तिक समार्थ है। स्वर्तिक साव हो सिकार साव स्वर्तिक समार्थ है। स्वर्तिक सम्बर्तिक समस्य है स्वर्तिक समार्थ है। स्वर्तिक समस्य है स्वर्तिक समस्य है। स्वर्तिक समस्य है स्वर्तिक समस्य स्वर्तिक सम्बर्तिक समस्य स्वर्तिक सम्बर्तिक समस्य स्वर्तिक समस्य है स्वर्तिक समस्य सम्वर्तिक समस्य स्वर्तिक सम्बर्तिक समस्य सम्वर्तिक सम्वर्तिक समस्य स्वर्तिक समस्य स्वर्तिक समस्य सम्वर्तिक सम्वर्तिक सम्वर्तिक समस्य सम्वर्तिक सम्वर्तिक सम्वर्तिक समस्य सम्वर्तिक सम्

सम्पन गोरी राजस्य 101 बादिर नहीं बस्कि बुसरेंकि किए छेरीवार्डीका वेध भारण करते हैं उन्हें घरधानके बनाय गर्न करना पाहिए। हमें ऐसे सम्बख प्राप्त हुए हैं इसे में सपना गौरव मानता हैं। उसी

प्रकार साप सब भी मानवे डॉगे। हमें तो जब जेच डी जाना है। समस्त समाजके नेतासोको रुपित है कि वे परवाने सौर पत्रीयन प्रमायपत्र इकता करनके किए निकक्ष पर्हे ! पत्रीयन पत्रोंका प्रधाया जाना फिसहास स्वयित एकना चाहिए, परश्तु उनका इकट्टा किया भाना मस्त्रकी नहीं करना है। विश्विवाँकि विषयमें हुमें पुनः कहना भाहिए कि इस मामलेमें हुमें महता है। इयर हुम मैरिस्टर थी जिला न्यायमृति बमीर शकी क्षत्रा प्रिस रमनीत-सिंह जैसे व्यक्तियों तका ऐसे ही सुधिक्रित बन्य कोनोंके किए न कड़े तो हम कोयोंकी यी जैमनको ही मेहरमानीका मोहराज रहना होगा। जब रच विपयको में बापके ही विवेक्पर फोड़ता हूँ। इस समर्थेन माहसका ही काम है। बीर साहस ही विवयका चिह्न है। इसकिए बद दी हरएकको साहसपूर्वक ही पैरानमें थाना है। बौर ऐसा करते हुए बपनी बहादुर्ध दिखा देनी है। सपर उम कोन बहाबुरी दिखायेंगे को जो भौगा गया है वह अबस्य प्राप्त होगा ।

[गुजरादीने ]

इंडियन बोपिनियन २५-७-१९ ८

२२८ इस्माइल आक्जी तथा अन्य लोगोंका मकदमा

[ बोहानिसवर्ष बचाई २१ १९ ८

इत नाहकी तारीक २१ नेंगलवारको उसी बदास्तर्जे [भी वी सी साममाह्रोंपके सामने ही अहामतर्वे इस्माइल मान्जीपर परवानके विना व्यापार करनेका आरोप क्षमामा पया। उन्होंने जरनेको निर्शेष क्वाया। उनको जीरवे थी गांधीने पैरवी की :

वे वो वेरेटने बताया कि ने बोहानिसवर्य नगरपासिकाके अधीन परवाना-निरीवक हैं। कस नगरपासिकाक सनके सम्पर, मार्केट स्ववेगरमें मेने अभिगुक्तको विकीचे जिए पक निकामते देखा या। मने निम्पूत्रपते उत्तका परवाना वाँया या, पर प्रसने जवाद विमा कि

उसके पास परवाना नहीं है। जिरहके बराक्ने उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी निर्वेधोंकी कोई बानकारी नहीं है। दी एथ अक्रमेंत्रने बताया कि में बोहानिसवर्ष नगरपासिकाका मुख्य परवाना-निरीक्षक हैं। उन्होंने यहनेवट एकट वेश किया जिल्ले एक्सियाई अविनियम संशोधन बानन उत्तके कर्रात बनाये पर्ये शिविश्रम तथा तरनुसार निक्ते के नोटिस प्रकाशिस हुए थे। दिन्हें अनुसार उन्हें महरना चनानेका अधिकार प्रवान किया थया ना। उन्होंने वहा कि नैने पश्चिताई रैंबी-यह इत्ता शाउन स्तार्केको इतो माठकी ७ तारीयको क्रिया नमा एक राप देखा था जिसमें कहा पपा वा कि एक्सिवार्ड मिपिनियन संयोजन कानून विवि-पृत्तिकार्ने वरकसर स्ट्रोबा और इस कानुनके अपीन दल परित्याइपीको छाडकर जिनक शक्त वंजीयन प्रनावपत्र है और वी

अंदुरेके निश्चान केते हैं किसी अध्यको परकाना न तो विधा कार्यमा और न ममा किया आयेमा । विषद्ध करनपर अध्योंने कहा मूझ यात है कि नत अनक्षीमें अनक मुक्कने ककार्य

यरे में और वस समय एकियावरोंको सवा वो वो की।

परवरीमें सरकारने मुझे निवेंग्न विश्वा था कि में उन सब एकिएडपोंको परवाना वे
कूँ को एकियादि एंडीएक हारा क्रिया प्या कि में उन सब एकिएडपोंको परवाना वे
कूँ को एकियादि एंडीएक हारा क्रिया प्या हस आध्यका पन मुझे दिखा वे कि उन्हें स्वेक्ष्या
पंजीयनके किए उनका प्रार्णनापन प्रार्थ हो पदा है। एसे एकियाद्वासी अंग्रेड निप्तान देनेके
किए कर्या नहीं कहा जाता का। यह में वे हे जावको स्वाप्य होनवाको हिमाही स्विधिक किए वरवाने वे सकता था। वावमें मूझे है जुनको समाय होनवाको सिमाही स्विधिक की
परवाने वेनेका सिम्बार दिया पया। केटा खयाक है कि मेरे विभागसे पुरे वर्षके किए
कोई वरवाना नहीं दिया प्या। इस महस्की ए सरीक्षकों प्रार्थ को निवेंग्न वे संस्थितित
और नवीनतान निवेंग्न वे। यह नहीं है कि सार्वक एकियाद्वाने स्वक्ष्य पंजीयन प्रमायपन
की दिवाने किला सेनकों निवान वेना संबोक्तर कर सिया।

[स्यामाचीच : ] यदि जैयहेके निवान देनेसे इनकार किया वार्य सो है

क्षेत्रसंत्र: में परवाना देवते इनकार कर देता हूं। पंजीयन प्रमाण्यन दिखाना जावासक है। प्रवाहका स्थाक ऐंदा नहीं जा कि किशोने पंशीयन शमाल्यन विकास जावीकार किया होता। केतत करहीं स्थापारियोंने पंजीयन प्रमाण्यन नहीं विकास करहें यह निका ही नहीं का।

प्यासाधीयके प्रात्नका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि जुनके जमताक बँगूक्क निदान देना प्राप्तस्थक वा । इत्यावज्ञ इत बांबस्थकाले इन्दर्क्य के बौदे शुक्ता उत सम्प्र कर नहीं मी बनतक एवियाहिं लोग परवानेके किए प्रार्वनाथक देने वहीं वासे । बन्न नाहके व्यवताक मैंगुके निदान न देनके सञ्चलकों पत्रदा में बोई वर्षा नहीं थी। स्पता है यह सरकारका मनुकाहके कार्य था।

इसके साथ ही वरकारी पक्षकी बहुस समान्त हो गई।

सनिवृक्तमें अपने ही सन्त्रपर्धे नक्ष्मी देते हुए कहा कि मेने बाल गर्दीनोर्थे परकानके किए प्राप्तानम दिया था। मृत्ते परकाम देना अस्त्रीकर कर विचा पदा वा क्योंकि सुम्रते सन्त्रपर्धे अस्पर्धेत सेंटुके विधान देनेके कहा थया जो तैने देनेके इनकार कर दिया पत्र केरे बाव जुन माहुके अस्त्रस्त्र के किए परकाना था और श्लेकक्षा पंजीवन प्रमावस्त्र भी।

निष्णुके उत्तरमें [आंभ्यूकतने कहा:] जिस समयका जिक है उस समय में किया पर बानकं प्यापार नहीं कर रहा था, बनिक एक अनियाने प्रश्न किए हुए फर्नोकी दुनानकी ओर परेल बता जा रहा था। ये प्रश्नुकोंकी सकारायें नहीं था। यह सही है कि में मुक्ट् किया परवानकं स्थापार कर रहा था। इसके साथ बचाय पक्षकी बहुत समस्य हुई।

यो पापीने अवास्त्रको सन्त्रीतित करते हुए कहा कि उस अपराह्म पेपाही देते हुए वने नो-तुम्र कहा था उनके सम्मण कहुन कोड़ी-ती शत हो कहनी है। ऐसा सम्प्रत है कि सरकारने पहुने एक सामग्रक निर्देश जारी किये और शहर्य हुन्हें सामग्रक। और हास्त्र सह रेश्ट समूचे नीवे प्रत्य

है कि मार्टिनों का अबूब हूँ। नहीं कि उनकी स्थित का हूँ। यह बरद्धरकी बारवाई करती है ता नदार्जेक विरुद्ध करना बार्टिट, न कि समिनुस्त बने स्टेसिक रिस्ट।

रणा १ वा १६ मान अबद करणा बामित्र, व कि मामित्रस मने होतीके रिस्त । जीवरकत्वा १० मिलिम जुर्माने माना ४ विषक कहोर कारस्तकडी सन्ना से सी सी । वस दिसा होते प्रीका जना प्राप्त प्रकार है जेन

मुना दिना, हुरी पीत्रा रहा पास, प्रतानी नेतर, हत्याहरू हत्याहरू सार हुम्मन और नागर नामान्यां नी प्रहा नामा दुसाई पई । इन करवेंकी परवी भी भी प्रतिने की भी।

स्पृत्त कि राज्यात भी वर्गुल सांचा कराया परवा यो वा तांक्ष की है।
स्पृत्त कि राज्यात में वर्गुल समित्रीय कराये परे क्लिन उनकी पुतार होतार
वार्ट उनाव गरी किया। उनकी उनावत सक्त कर की परि हुक मिनट कर हो वे साववर्षे कार्य और बनावा कि कर बनाव नाम पुत्रकात नहीं मुना था। वी वांचीने स्वातवर्षे वर्षे कि उनकी उनावन बात्त कर वी उन्हों पर न्यायावीयने वहां कि एका कर सकता मेरे विधारणे नहीं है।

[संबर्गास] संबर्ग सोर्चित्रका, २५-७-१९ ८

२२९ तार बक्षिण आफिका बिडिश भारतीय समितिको

५५५ तार बाक्षण आफिका ब्रिडिश भारतीय समितिको

[बोग्रानिसर्व जुडाई २१ १९ ८]

[माध्यमानिया मन्दर्भ]

नार मृत्यस्थान चार हिन्दू खेरीसाकांने दिना परवासा स्थापार करके येककी गान ताता भीतना पत्रण किया। उन्होंन परवासा-मुक्क दिया पर प्रथिमाई स्थितिनकां निर्माणकार्यों कुरी करनेंद्र इनकार कर दिया। हमीदिया संयुक्तके स्थापता भीता निर्माणकार्यों से स्थापता 
मो०क नांधी

[बंदनीय]

इंडिमा ऑफ्लिय प्युडिशिमल ऐंड पश्चिक रेफ्ड्येंग २८९६√ ८।

र नजन थे अंग्रेस र वेरिय ( = चोक्रालिस संदर्भ विद्यो = वृक्ष ३८३ ।

च समय शामीर अंगलनार (२१ हुआई १९ ८)की निरक्षण दिने गये थे । यह दार दिन हमा सीना चौकारों कि नह २३ हुआई, १९०८ व परंच साम संख्या दिला गया था ।

## २३० जनरल स्मर्तक नाम पत्रका सारांप'

बुनाई २१ १९०८

भी सीपी जनरण स्मृत्यको लिखे पिक पत्रम क्षण सात्रक सान्ति करत है कि प्रव स्वासके अनवार्षक मायारक मोच पंजीयन कानूनक अन्यस्य करको सका भाग रहे है तब वै स्पर्य आजन है — हानोवि उन्हांने भी मेनासत्रम नहीं मिता है और को बुछ भी उनक इंग्रस्तानीने किया हो उसक कह ने ही मुख्य निमात हु। ने मुख्य ह "वया मूर्त अकस्य प्रोह रेता और नरीव भारतार्थको लगाना सहनका कान है?" वे किर और देकर नहते हैं कि व पुम्पयानको माय जनराको नवा करनको नने हो सामुद्र हो जाने सनने स्मानार्गिको कैवा करने निष्य।

[महर्गाव]

र्शास नो क्या प्रश्निवाण एड वॉन्स्ड देश्वीय १३२ / ८।

२३१ पत्र ए॰ काटराइटको

[४ लिसस्ते] बुगार्चस ६ ४

## २३२ बावबीर, नायश्व तथा अन्य सोगोंका मकदमा

[ पोहानिसवर्ग ज्ञाद २२, १९ ८]

र्जपतन्त्रारको सुबद्ध-मुबद्ध विशिष्ठ भारतीय तंत्रकी समितिके एक सदस्य मी वस्त्री नामद् भीर उत्ती दिन तीसरे पहर हमीदिया इस्क्रानिया अंजुमनके अध्यक्ष की इमान अखुक्र कारिए बारबीर तर्वभी की पी ब्यास भूहत्वव इवाहीन कुनक एम की पटेल तका की के देसाई परवानेके विना फेरी क्यानेके कारच गिरस्तार कर किये गये। अनुरंते कमानास्पर स्वयेसे इनकार कर दिया और बुधवारको उन्हें अवास्त्रमाँ पेछ किया बया। धनपर प्रकित परवानेके विना व्यापार करनेका अभियोग क्याचा प्रया ।

परवाना-निरीक्क के बी बार्नेटकें बसाया कि नैने अधियुक्तोंको कम दिनमें २ बजकर मिनडपर मार्केड स्ट्रीड और सिमंड्स स्ट्रीडके नुक्कवृपर पिरक्तार क्रिया था। समियुक्तींने

मुझे बताया कि प्रकृति परवाने शहीं किये हैं।

भी शांबोलें को बादाई पक्षकी गैरवी कर रहे वे इवाल समृत्व काहिर शांक्वीरको विष्युके किए बुकाया । श्री बावजीरने उनके सवातके जवावमें कहा में हुनीदिया इस्तानिक वंबुनगका कम्पन और गारतीय पत्त्रिका पैस इनान हैं। मेने इसमें ही फेरीका काम स्क किया है।

विभी भी निमा जान जवाकतको इसकी वजह बतार्नेने है

वानवीर: | क्योंकि जनरक सम्बद्ध और बुक्त गांग्लीय नेताओंके शीव एक समझौदा हवा वा

तरकारी बंबीतले डोककर पूछा कि नमा नवख्को यह बात स्थतः बात बी। न्यायांचीय वया विध्यनतने उपनिवेश-दविषये परवानांके किना घेटी समानेकी बनमदि 

भी बांबी नहीं।

मी गाँगोले नाये बन्ता पत्राञ्चले तथ्य निवक्रमालेकी गेरी इच्छाका कारण वडी है जो मैंने क्षा बताई मी। मेरी रावमें बदाबतको यह जाननेका अविकार है कि अभियुक्त-मैती हैसिफाके व्यक्तिने केरीका काभ क्वाँ अपनावा।

न्यायाबीधने बहा कि इस बातनें अवस्तरको कोई विश्ववस्ती नहीं है।

मी भाषीलें कहा कि वह बात विक्रवरणीकी नहीं न्यायकी है।

परकाने अप्ते कहा जब समझौता ही अया तब मैंने उसे पूरा करनेनें तहायता की नी फिल् सब में देखता हैं कि बहातक संस्कारका सम्बन्ध 🎚 समझौतेको डीव डेक्से पूरा

र "वेदेव" 1

फ मर्गात, हक्यांनेते कड दिव व्यक्ते ज्ञानां ११, १९०८ को ।

नहीं किया था रहा है और दलीके प्रति विशोध धर्मास्त करनेके लिए मैंने दिना परवानेके चेरी क्रमायेका काम क्ष्क मिम्मा है।

न्यानायोधने पूजा कि बया प्रवाह उन चौचह वोजोंने से एक है कि हैं पूज के पाँ है ? भी मांचीने बहा कि में कूटके बारेने कुछ वहीं बानता। भरि कुछ पैसे फोच हैं कि हैं कर निस्ते हैं तो वे बहुत सोनाम्प्युर्व क्लिकों हैं!

सरकारी वर्षांकने क्या कि कुछ सोनोंको कुछ सिकी है और पवि अनियुक्तको निकी

होती तो सापर वसे मानूम होता।

भी पांचीने कहा मुझे कुकडे वारेलें समिक भी सुचता नहीं है। मेरी स्मिति यह है कि मेरे मुक्किकको दुन्क हुआ और उन्होंने अपने अर्थकाकुत वरीत देशवाधिनीं काम कर श्रेष्ठकेका फीटका क्रिया है क्योंकि स्वेषक्क्या गंजीयन करानेके वार अब बहुचा उनसे पृथियाई अधिनित्म स्वीकार करनेको कहा का पहा है।

न्यासाबीस: भागने सपनेको केरीवाजीकी दिवसियों रखनेके किए ही इनर फेरीका काम

शुक्र किया है

अभियुक्त मेर्ने पोरीका काम अपने वेधवासियोंकी एकाके किए सुक किया :

भी यांची जाप जल कोनोंनें संहीं विल्होंने समझौदापूरा करनमें सरकारकी सहानदा जी की रि

[अस्पियुक्त:] हों: नेने अपने कोलोंको स्वध्वानेका स्वयक्त किया था कि समझीतेका सर्व क्या है और उन्हें सताया कि निर के स्वेण्क्या पंजीसन क्या लीने तो उन्हें विश्वस मही किया जासेया।

[गामीनों ] मीर निसं संगानके बाप शिविनिधि हैं उसके धरहरोंने बापकी संबाह

भागी और स्वेच्छ्या प्रवीयन प्रमान्यम किये?

[अनियुक्त ] हो।

आपे बिद्ध करनेवर वक्षपूत्री वताया कि तते उस क्षेत्रीवाकोकि विद्यसमें एक वरिषण वैका था को अधितित्यका राजन तहीं करते। ये निवाहित हैं और तेरी कसी सचा अच्छे चौद्यानिसवर्षने प्रदेष्ठे सीर ते स्वयं तेर्द्ध वर्षसक च्यां प्या हूँ।

### Œε

परवानीं पृथ्य निरीक्षण भी भी एवं क्षेत्रकंटरे थी योगीके प्रानके उत्तरमें बतामा कि मेरे पाय एवं व्यक्तियों नामको एक पूर्व हैं कि हूँ सिविधियनको क्षर्य माननेते क्षर मिनी हुई है। वे बँगूर्गिके विभाग केलेको विवास नहीं है। यूने नाम स्नरण नहीं है और पह सूची मुझे कहा ही मिनी है। यूने पह नहीं प्रानृत्व कि समियुल्लीमें से किसीको पूर मिनी है मा नहीं।

धी वांत्रीने अवाधताधे सम्बोधित करते हुए कहा कि ये जिस एकपात प्रश्ना वर्ष वर्षेना वह है पुरका प्रश्ना में जवाजतहे क्यूँना कि वह सरकारधी मनतानी कार्यनाह्मितर प्राप्त वे। मुत्ते वह बातकी कर्ता कोई कातकारी नहीं है कि कुछ लोगीको सुर वो पड़े हैं १८८ छन्ने व

पर में बताना चार्नुंचा कि पृथ्विपाई प्रकितिवर्ग सरकारको खूड देनेका एसा कोई अधिकार कभी मही दिया यथा था। क्या अवस्थत अभिनियमक मनमाने प्रयोगको प्रथम देवी?

न्यायापीयने कहा कि अभियोग स्वीकार किया जा शुक्रा है और मुझे केवल इतनी ही बातते

मतक्य है। उन्होंने मेमिपुकाको १ चिकिय जुनीने या चार विनकी सक्त कैरकी सना वी। मुक्तमद इंबर्डीन कुनके मुखा बयवा सक्तमद इंबर्डीण स्टेडव महम्मद स्रोतास और

एस सम्सन्त भी भीपकारिक ग्याहिएकि बाद इसी मकारकी संज्ञा थी वही।
पन्नी नामदूपर भी बिना परवामा खेरी नयानेका समियोग लगाया मया और पिर
नवारीके वारेने सीरवारिक गवाहीके वार समियुक्तने क्याही ही। उन्होंने कहा कि मे ठेकोंका
ठेकेसा है और भीने पिक्कों सुक्यारके करीका काम सुक विका है। मैं विभन्न जनवारीने पंत्रीसक सिक्सियम न नाननेके कारण केल यदा का। सम्ब्रोठिक विषयमें कारण सम्ब्राहकों को यह
भीवा क्या वा उन्हण्ड हरसाक्ष्य करनेकारों में भी एक वा और सम्ब्रोठिक क्यानेत कार

तीयोंकी जिम्मेदारीको पूरा करनेके प्रवासमें मेने बार काई थी। सन्य सोवोंकी भी जसी प्रकारकी सबा सनाई नही।

[ वंग्रेगीसे ]

इंडियन बोपिनियन २५-७-१९ ८

## २३३ खोहानिसबर्गकी चिद्ठी

[जुनाई २१ १९ ८]

### स्तर केंब

मुक्तमें कीर्ष चाल प्रमाण नहीं दिने परे। भी सीरावर्वाको यो बार्जोंने से एक पसम कर केरी थी — अपना और वेकका मान बनवा स्थायाक्यका हुनम। भी गीरावरीने स्वाया-धनके हुनमको नापसंस्थ और वैकास्थितानको पसस्य किया।

क्या कुर्मका पारण्य चार वशास्त्रापका प्रथम (क्या । स्थापाणीवने पंचा थी । श्री वीरावजीने उस समावे मान मिला है ऐसा मानकर, उसे स्वीकार कर किया ।

र देकिर "सेरास्मी प्रापुरनीका सुकारा -- ३ " प्रार १०१ ।

स्थापाणीयको अपन अस्थाचारका अवाद बना पहुँगा। जिन पुलिसवामाने भारतीयोंपर हुनमा किया है<sup>1</sup> उनके विषद्ध [कार्रवाई करानके किय्] संबन्ने कदम उठावा है। पुलिस कमिस्तर अनवा अदाक्तरों स्थाप पिछ चाहे न निष्कं उससे हुगारा कम सम्बन्ध है।

इस सार जुल्लका कारण गई है कि हम कमजोर माने वाते हैं। वन समिकारी इसारी धनित देखने तन ने ही कमजोर होकर बैठ वार्यने।

### फेरी*वाओं* की समा

थी इस्ताहरू आकनी थी मुझ ईस्त्र भी काझा परान यी हरी मीला थी सामेनी नेतात भी हस्ताहण इवाहील भी केसन तुलाल भी जानती नोरार — इतने छेपैनाल पकड़े गये थे। मनसनारको उनका नामका का। उनके बारलें प्रमास पंत करके भी नामित नतामा कि इन कोरोंकी एकइना वरीसोंगर काका काकने जैता है। वे कोई मुनाहमार नहीं हैं। मारतीय नतामन जुल्का-जुल्का कानून लोक्टो हैं उन्हें किय किए छोड़ दिया जाता है? सरकारने करनरीम बानूनके बाहर परवाने दिने तो किर अब कानूनकी क्य ही परवान क्यों दिन वा खो हैं?

स्वासामीको स्वर्मुक्त भारतीयोगर १ क्षिकिय सुमीना किया बीर पुमीना न देनपर ४ दिनकी संस्की एका निविधन को। बहादर भारतीयोगे वक्त पाना स्वीकार करक समीना

देनेस इनकार किया है।

### इमाम श्राह्य गिर्फ्यार

मंगर्वशास्त्र दोनहरका हमाय वेष्युक कादिर वादगीर भी वीरीयकर व्यास भी मूक्त्री गरेत भी मूक्त्रमाई कीकामाई देखाँद एकड़े गरें। वे बाबारके बीकमें खेरे क्या रहे थे। भी बक्ती नायर मक्कारकी मुख्य एकड़े गरें। उन्हें भी उची वरपावमें एकड़ा दमा है। भी पीरीमंत्र ब्यास दक्ता भी पत्ती नायह वनवरीमें देख था चुके हैं। इन चनीने जनात्तरर पूरुपंत्र हरकार क्या है। यह स्व एकड़र एखा कीन सार्खाय होया विवका मन रोता म होना हेंच्या न होना। रोका क्यास्त्र चाहिए कि ये कीमक भारतीय देखके किए हमना क्या रहा रहें। हेंक्ना हाकिए चाहिए कि मार्खाय कीममें एस बहापुर पड़े हैं बीर बनके हारा कीमकी मुक्ति मिलती।

भी समुत्र कादिर वावनीर हमाम है। हमीविया इस्कामिया वंजुमनके वे प्रमुख है। मैं वो कहता हूँ कि जिल क्लि उक्त महोदय जेक वार्ये उस दिन सारे दक्षिय साफिडाके

मारव मोंको एक दिनकी इत्तराख करनी बाहिए।

पुरापार किवान रे रेकट, पुरोपी दुस्सारी रेकट, बीर रोकसी पुरित्य विवास कराने का स्थान क्यान्य दानीमा स्थान विने सेट का सीन की कि कारीस्था विवासीय दूराया स्थान कराने का पार्टित । भी रोकसी दानीमा समाने का पूर्वित स्थानको नेत्रपूर विकासित दूराया केना पहल सोधर योग्न गाम का स्थान स्थानीयों का बीर मीक्ट समस्य प्रस्त कर की भी भी तिवासी रीन ९९म कोन्याद्वास की का में कि कि का सामाने का स्थान की स्थान के स्थान दूरी सामी मीट वर्षीय परिवास हुए सेट स्थान विना । मैंने स्था कि प्रदारमां बीज्यानों किलोबा हुए को मीट पूर्वा सामी कर सामी करी स्थान दूर काम्य परा गा करीने हुए सामा कि सिवासी है। यो कर बोध्य पूर्वा साम बीर स्थान करने सुरित्य दूर स्थानी के की प्रधान की किए को कि स्थान स्थानित होता है।

६. इंडिंग " समाह सनुभी तथा कथ कार्टेश सुकारा" एवं ३०९-०८ ।

la

वृषकार [बुकाई २२, १९ ८]

कम भो बनर दे भुका हूँ उसके दाद मालूम हुना है कि भी इदाहीम भूतक पिर फ्तार कर किये गये हैं।

भी इमाम समुख काबिर इत्याधि जिनके गाम उत्पर वे चुका हूँ उन्होंने श्रवा भी कुनकेन जमानत नहीं सो मौर ने सारी रात बेहमें रहे। जेहमें इन समीको पर्याप्त मोचन पर्देश बिया गया था। इनमें से प्रत्येकको सोनेके किए शीन कम्बक्त मिले है।

वान भूववारको ११ वने उनका मुकबमा हुआ।<sup>१</sup>

इमान साहबने बनानमें कहा कि उन्होंने फेरी इसरोंके नकेके किए बुक्त की भी। उन्होंने सरकारको समझौठोर्ने सदद दी बी। मेरे अन्य माई विन्हे अ्यापारी परवाने क्षेत्रे पहले हैं जेकमे कार्वे और में बाहर एई यह मुखसे नहीं देखा गया इसकिए मैंने समैर परवानके फेरी समाना तथ किया है। यह कहा है इसाम साइवने।

वधी मुक्तरमेर्ने भी छोड़फर्ने जो परवाना निरीशक हैं बसान रेते हुए बहा कि धरकारने वर्के १४ नाम मेने है, जिनसे बैनुटेंकि निसान न गाँवे आयें।

इन सबको मजिस्हेटने १ -१ विकिय जुमौना जबका चार दिनकी लेखकी संबा सुनाई। संबने चेळ जाना पश्चन किया।

#### भन्य नुकरमे

इसके बाद भी मुखा बब्ध भी मुक्तेमान बगर्स भी मुहत्मद दबाहीम तथा भी बहुनद मुहुम्मदका मुकरमा हुआ। छन्हें भी क्रमरक मुखादिक छवा दी नई भीर दे भी जेक्सावी हो गर्ने हैं। वे एवं प्रतिवारको कुटकर वापस जा जानेगे। में बासा करता है कि सब फिरत देखके सिए टोकरी केकर निषक पहेंने और फिर पेक बामेने।

भी इसाम बच्चक काविर तमें और उनके साम भी व्यास तमा भी नामक भी पर हैं। में दोनों तो एक बार जेल काट बागे हैं। इनकी सेवाबॉका वर्षन करना बाबस्यक

मही चान पड़ता।

इसरे स्पन्ति भी इशाहीन मुहम्मव डूनके हैं जो जेब गर्ने हैं। स्नहॉर्ने बपनी हुकान क्षोहकर केरी पूरू की है। जनकी हिम्मयका पार नहीं है। उनवे महोदय कॉक्सी है बीर बकोने इस प्रकार नेक वाकर सपने कोकनी समाचका मुख उपनक्त निमा है। भी कुननेने समाजॉर्ने भी जच्चा मान किया है और बहुत-से कोनोंकी हिम्मत वी है।

भी मुख्यी पटेक भगी-भगी भारतसे जाने हैं। उन्हें बम्बईकी सार्वश्रीनक समाका

बनुभव है और उन्होंने भी अपनी इच्छाये रेपके किए वस स्वीकार की है।

भी नुसायभाई कीकाभाई देखाई जैस ही नहीं गये हैं। जन्होंने सदासतके दरवाजक

धामने मार्गीसङ्गकी थी।

इस प्रकार जिन कामाने कभी फरी नहीं बनाई, ने खेरी करलेनात बन नने नह पेरी-वैसी बाद नहीं है। कहा जा सकता है कि इस सबका यस भी भी ईसप मियांको है। बहुक भी रैमप मियाँने की। वे जपने बक्षेमें वो टोकरियाँ कटकाकर खेरी करने निक्के।

र फ्रिक्ट "शासीर, करह और 🕶 बोर्नेस प्रस्तान" १४ १८०-८९ ।

र. ऐतिर "शादीन एमास्त्र और सुनेनान रणस्य सुरुत्या" यह ३०४-०५ १

भी रियप भियाने माड़े समयपर बहुत ही बच्छे बंगते राष्ट्रकों येवा की है। उनके पास धन है बृद्धि है नहारूते है और वैद्धा है कहा हुआ उपका खरीर है। इस सक्का उपयोग इस समय वे समाजके लिए कर रहे हैं। उन्होंने बचना समय दिया मार काई नौर अब समाजके किया उसे क्या रहे हैं। यदि बोड़े दिनोंमें वे भी चेक्बासी बन नामें सो नोई आक्वर्यनहीं होगा।

#### चॉक्सचर्गके ही मास्तीय

यो जादम जीर शी मंगर्काहित होगों दिना परनामके फरी करनके जगराममें पकड़े क्ये हैं। उनका पदाब करनेके किए — में गकरी कर रहा हैं उन्हें क्षेम सेनकि किए — सी पोल्ड पने। सी गोणी कोहानित्रकामों उत्तर कहें यमें पुरुवमीके किए कर यो से से भी जादम मुखाने एक वीं जुनित्रकी जगना तात विरुक्त है जाते के क्यों से क्यों की जादम मुखाने वेड कन्छ की। सी मंगर्काहित जगराणी निकले। उन्होंने क्याक्टके बाहर वही-जी बात की मित्रक करा कि से तो बेड जायेंने। किन्तु जावकटमें नगान भी सेनका सिंग । इस कारण मंगर्दिन से गीर जुनित्रकी स्वया हक करा कि से तो बेड जायेंने। किन्तु जावकटमें नगान भी सेनका हिंदा। इस कारण मंगर्दिन से गीरित्र जुनित्रकी से से पीड जुनित्रकी सेनका हिंदा। इस कारण मंगर्दिन से भी सी क्यों के पीड जुनित्रकी सेनका हिंदा। इस कारण मंगर्दिन के से स्वया कार विरुक्त सिंग ।

### इकार्ने कार

सी इसाम अनुष्ठ काविरके जेवमें चानेके बाद जवाक्यके बाहर एक मैदानमें सैकड़ों मारतीयोंकी सभा हुदै। उसमें मस्ताब हुका कि छारे वीवक बाकिकामें छनी दुकाने बीर काम सुकतार बीर गुकारको बन्द पूने बादिए। हुए जनह तार भन्न दिसे समें हूँ कि जारे मारतीय कान चेरी बारिका काम क्या रखें।

#### रायदरका तार

प्रकरने इस सम्बन्धमें बचना तार भेजा है जीर, वैसे हैं। हमीदिया इस्कामिया बंजुबन दवा संपन भी तार भेजे हैं। हमीदिया इस्कामिया बंजुबनका तार निम्नक्षित है ।

ह्मोदिया इस्कानिया बेन्युमनेके सध्यक्ष तथा मस्तिवस्के इसाम और क्षण्य माराद्रीय नेतामोंको कामुनके प्रकाश जानेके अपराधारों चस्त केरको छना मित्रो है। माराजेमाने स्थिम साविकामें पोक मनानेके क्षिए हस्ताल की है। यदि हम बहुत पहे-तिक्षे प्रार्थीमोंके सानेकी मनाही स्थीकार कर से ग्री कामुन रव करनेकी बात कही जाती है। इस इसे निकन्नुक स्थीकार नहीं करते।

इन प्रकारका धार कवकता महाम पंचाय बानाई और लाहीरकी अंजूमनाके नाम और उसी प्रकार अमीधान्नमें अधिक भारतीय मुस्किम सीय तथा विकायतमें परिदेश अमीर अजीके नाम भेजा यथा है।

र मूळ बंगेनी सहस्र किर हेश्विर इंडियन बोरिएवियम २५-०-१९०८ र

 इंडिएन ओरिनियम ( नीनी अंदरण )ने महावित्र रह दमले बहा गया है हि सा तरही पहले करीर है शिक्त केव कीर मायबंदित की नेती ।
 ८-१५ १८६ छन्ने तीरी पत्मर

# परवामा फिल्होंचे किया !

सान मुखे (विश्वहर) जबर निक्षी है कि पोहानिस्तर्वर्गे ८ भारतीय छेरीनांचे हैं। जनमें छे ७ ने परमाने सिन्धे हैं। ने कानूनके बाहर सिन्धे हैं। घेच सोपीने बेन्द्रोंकी छार पंतर कानूनकी करे किन्ये हैं। मुखे जाया है कि प्रिन्त कोनोने रामानी किन्दे हैं ने उन्हें जबा नार्वेने बचना उन्तुकनें बच्च कर देने और परमाने म विज्ञाकर बेख जानेने। नो घेप १ छापने के कनी परमाने नहीं सिन्धे पीर परमाने माहा है।

[पुनरस्तीस]

इंडियन मौरिनियन २५-७-१९ ८

२३४ भावण सावजनिक सभामें

[बोद्धानिधवर्ष अकाई २३ १९८]

ग्रज महीनेको २३ तारीकको दुम्बावसके तारे जायतीकों एक विनके तिए अपना कारी-बार कब रका। इस हड्डासका छड्डेच हुनीदिया इस्कानिया अनुमाने कप्पस इसाम असूक कारिर उत्तर उन अस्प आरोलिकि प्रति सामाग अर्थास्त करना था किन्दु हुन्यसान तरफा कर सिवासप्राधके विरोक्तनकच परसानेके विना चरी स्थानेके तियु वर्षाच्या सारावास दिया स्था सा। बारतीय वरोसाकों और शिवासिनोंने बेरी गत्नी स्थाई सिस्स यह पूरीपन वृश्विषांको बड़ी परेकानो हुई को इनको सेवायर इतना अधिक निमंद करती है।

बहुत रहेतान हुए जा इनका सवायर हाता आयक गयन कथा। व । कोईक्यां-निस्त हुनोसिया मनिवस्के प्रांत्यमं एक पारी साम हुई, जिसमें १९ मोप वर्गात्सर में 'स्मोर्गेस बहुत उत्पाद वा और उन्होंने की वांची तथा सन्य बन्दासीक मानक तन्यप्रताके ताव सुने : रीक बाउनते भी कुछ अंतिनिधि आयों में मध्यि निक्त्यम किसीको नहीं मेंदा स्वा वा। भी हिण इस्पाहक पिशाने अध्यक्षता की । भी वांचीके मानक्स पर्या पात मीके दिया जा रास है

में भागको रक्षिण आधिकाले कहें स्थानींसे प्राप्त शार पहुकर गुनाबेंका। ये तार रिस्स आफिका प्रिटंस भारतीन संग तथा सुनीरिया स्थानिया अनुगण्ड स्थ अनुरोक उत्तरमें मार्थ हैं कि दूसरे तमान्य विकास आधिकाशारी गाई अंतुमनके सम्पादक समान्य ने आ मार्गीय कार्यित — दूकानारी भी और करी मार्था भी — स्थान एवं। बात स्थ तीर्थ बहुर, हम जित मस्टिंकी स्थान से से तुन तथा भागता भी — से स्थान स्थान भी हैं। भनुरोक्त साम मार्ग हमा है और उत्तरे प्रकट होता है कि दिएस आफिकार्में मार्गीय नमार्गके विभिन्न अन सायस्य है सार उत्तरे हैं कि उत्तरे प्राप्त अनुरोक्त है। तथा स्थान भी होते की सन् नातक स्थान स्थान और प्रयाद के स्थान है। स्थान स्थान है। स्थान स्थान

 रूम्पराक कीवर्ड विकास अनुकार समाने आवित्र कोर्वेदी संस्था कोई समारताल अनुकानो भा नी । इस पीनी से स्वित्य थे ।

भाव कर विकानेमें हमारी सहायता की है। में समक्षता हूँ आज सारे विश्रम आफ्रिकाके भारतीय एक नई माबनाने बनुशानित हो उठे हैं और यदि यह माबना कायम रही तो नेरा समाध है, हमें इतके किए वी सरकारको धन्यबाद बेगा पढ़ेगा। वब पिछनी पनश्चीमें इसने संबंध करमें बनावसमक्र प्रतिपोधका संबंध प्रारम्य किया वा तो उसकी तैयारी सवस्थ १५ महोनने होती का रही थी। फिन्हु, जनरस्त स्वट्स और उनके सहमनी एपियाई सीव नियमके विक्क विसे पारसीय सही या जनस अपने आरमसम्मान प्रतिष्ठा तथा पर्मपर एक बाबाद मानदे ने उनके आम्बोकनमें निहित भावनात्री सच्चाईकी परबा यद बननदी महीनमें ही कर पाये। क्षेत्रिन वानी साधी बावोंको बन्तिम पुट देना धप ही वा कि समझौतेके कारन कैदिनोंको एकाएक स्रोड़ रिया गया । में समझता हूँ कि अन इस अनसरपर सारी वातोको बड़ी मन्तिम पूट दिया जा रहा है। स्पष्ट है, जनरफ स्मट्सको हमारे विविधमें रहनेवाके कुछ रानुवाने ही बताया है कि हमारा पिछले सामका और जनवरी महीनका मान्योकन समि क्षामतः बनावटी या और उस अनिको अन्यक्षित रचनेवाका मुख्य स्पन्न में था। मेरा खयाक कासदा बनावटा वा बार उसे बालका अवस्थाक प्रतासक प्रतासक प्रतासक किया । वह सर्वास क्या कर्म कि कि बात कि कि बात क है कि सबवक वनत्व स्पर्य समझ पाये होंगे कि बाल्वीकन क्यानों नहीं मा । वह सर्वास क्या क तथा स्पर्यस्पृद्ध था और पवि सेटा उसमें कोई हिस्सा बा तो दसना है कि मैंने दसकार तथा सपने देखनायों के बीच एक नम्म दुमापियेका काम किया। निजलोह, में पहला व्यक्ति था विद्यत्ते समायको बताया कि कानूनका सर्व क्या है। इसमें यो कोई एक नहीं कि सबसे पहल मैंने ही समाजका ज्यान इस बोर नाकपित किया कि यह कानून गामिक तथा समायके पहुंच नगर हो बनावान जान कुछ जार निर्मारण का कि पहुंच है। निर्मेश के स्वाद में दावा करता हूं है। पर्यंत्र, हरने हुक करने के बीद में दावा करता हूं कि मेंने करना हर कर्म पूरा कर किया। मने मार्धायों के वामने को सार्पादा रही उनके महत्त्वक तर बहुत के हो पहुंचाना और निर्मारण है कर बहुत है हरके उद्य कानुकान ने माननेक निर्मेश किया। मेंने दावा हम बड़ी उन्हीं बार्पास्पारण पार नेक किए एक हुए हैं और सह भी देवते हैं कि हुनारे बाकन कार्यक्रियों वार्पास्पारण पार के किए एक हुए हुने हैं और सह भी देवते हैं कि हुनारे बाकन कार्यक्रियों वार्पास्पार्थ के प्रकार कर किया है। - इनीविया इस्थामिया अंजुमनके समावृत्त अध्यक्ष महीवयने - स्थेच्छमा पंजीयन प्रमानपत्र क्षेत्रके बदक्षेत्रे प्राप्त स्वतन्त्रताका उपयोग करनेके बनाम जैस आना सच्छा समझा है। उन्होंते वनन निर्माहर देवनार्थों बर्णांदु फेरीबार्कीके साथं कर सेवना पदन किया और महत्तुत क्या निर्माहर देवनार्थों बर्णांदु फेरीबार्कीके साथं कर सेवना पदन किया और महत्तुत्व किया कि भारतके सम्मानके किय, स्वयं केरीबार्कीकी सासिर वपने-सामको प्रमुक्ते हो स्वर्की रिवर नेकड़ दुख अर्थे निकड़े उरकार करनी करूवें केना काहती है। और आज हम स्वन उस व्यारे रेपमाई तया उन कीर्योक प्रति सम्मान प्रकट करनके छिए एकप हुए हैं वो उनमें साथ वेंस-वीक्षमके क्रांट सेक्से यथे हैं। यह सम है कि कैद केवल बार विलीकी है, केफिन बात राजनी ही तो नहीं है। भारतीय ऐस जीवनके आबी नहीं हैं। वे जिस दिवसकी कठिनाइपींक अनुकल कपनको कभी ढाल नहीं पाये हैं। उनके निय एक दिनको कैंद्र नी वकी बात है। मीर फिर बना इस तरहके मामभौने भावनाका भी बहुत महत्व नहीं होता? हम तथा पूरीपीय उपनिवेशी इस बातको सशक्ष जानते बाये हैं कि मारतीय जैस जानके बबाय पुर्मानमें बड़ी-बड़ी रक्षमें दे देना प्रसन्द करते हैं। दक्षिण आधिकाके मार्खायोंपर भी नर्मपायान्य करान गही बात बाप होती हैं और फिर भी पवि बान हम हमीदिया इस्लाबिया अंतुमन हे समादन अध्यक्ष महादय नवा अन्य प्रमुख भारतीयाका सूर्यान्यूयी जेल बाद रेखत है तो रवसिय नहीं कि कोई बनावटी आम्बोबन चल यहा है, वरिक स्वसिए कि व सोचते हैं, भारतका सम्मान चटरेमें है। सगर सबे होकर उसका सही मुकाबका नहीं किया गया हो वे वपना जारमधान्मान को बैठेंमें — बौर वह मुकावका मी किसी हमियारसे नहीं गरन् विधुक्रवम इनसे। बननी बारमरसाके सिए हमने जो विधुक्षतम सरन बूँड निकासा है वह है बनाव्यमक प्रतिरोपका सरन । इसका वर्ष है हम विश्व कानूको गनुका होनके गारे गांव नहीं कर एकरे उसको मंत्र करनेके लिए सरकार हमें बेसका बच्च या जो भी बच्च है, उसे हम स्वीकार करेंते। ब्रिटिय भारतीय संग तथा हमीदिया इस्मामिया अंजुननको वी तार प्राप्त हुए हैं ने प्रिटोरिया वर्षेन फॉर्चुना वॉर्यबाच्य फोक्सस्टर अरमीको प्रोवेक्स्ट्रुम वीरस्ट क्वानसंग्रीर स्टैबर्टन मिडक्यन सेक्सियवरी क्रिक्यमाना सस्टेनवर्ष कम्परक नाइरूट्स क्वीपूर्व क्रियतनवर्ष सीडेनवर्ष वेरीनिर्विव पीटसंवर्ष बेंटसंडॉर्व हाइडेसवर्ष केप शावन क्या स्थिमसंहे नामें हैं। भरा तो बनाच है कि कार्याच्यमें क्षत्री और भी तार होंने। यह मैं कुछ वार पहकर मुनाऊंगा। छनी वारोंका बायम बिटिख भारतीय संपक्षे पक्षमें तवा उपनृत्य सनी स्वानोंमें कारोबार कथ रखनेके निर्वयके प्रति सहानुमृति और समर्थन प्रकट करना है।

[तद भी पांचीलें तार पड़कर चुनाये।] हत ठाउँचे प्रकट होता है कि द्वाग्यकार्यों बारतीय वर्षमा एकमत हैं। बस्पय महोस्करी भेक-रामारे माहिर होता है कि युवकमार्यों तथा हिन्दुओंके बीच कोई मतनेद नहीं है बीर यह देवते हुए कि मिक मुटीकाते आम चनामका एक हिस्सा पिरा हुमा है उपसे इसरे हिस्से भी विरे इए हैं बिश्वन शाकिकामें पहनेवाकी माध्यकी सभी नारियाँ जान एक सर्वसामान्य उद्देश्यके किए संगठित और मकीमाँति संगठित हो यह है। सम्बनी हमारी करती स्थिति विष्णुक स्थय है। हमारे मित्रीते हमें सकाव वी है, इससे बतुरीय किया है कि हम सभी प्रतीकों करें, कोई कड़ी कार्रवाई न करें, बीर कोई ऐसा क्यम न उकार्ये विषका निराकरक बामें बक्कर नहीं हो सके। इस सकाइका मतकब मेरी समझनें करई नहीं बाता। में यह बानवा हूं कि वरवक हतें डीक-डीक यह नहीं माकूम हो बादा कि सरकार कीन-सा कानून पास करना चाहती है, तबतक पंजीयन प्रशासपत्र बचानेके प्रस्तके बारेमें शनिवास करते निर्मेश नहीं करना पाहिए। इससे बाये साथा समायके किए बसन्तर है। सरकारने स्थेनक्रमा प्रवीसन प्रमाणक अनेवार्डी स्था उन सोमॉडि बीच यो बब इस देसको बासस बा रहे हैं बीर बायस बानेक हकतार हैं भेद किया है। सरकार उनसे कानुके बाये मुक्तेको कहती है। इन मोगोंके किए ऐता-कुछ करना सर्वता असम्बद है और विश्रेपकर सर क्षत्रक समझीतेमें उनके समिकारोंको सुरक्षा प्रवान की नई है। तब इन कोपोंको क्या करना है ? क्या जबतक इरहें पंजीयन प्रभावपत्र शहीं मिलते में व्यापाद न करें ? क्या इरहें अपने सावी रेपनार्योंको स्वापर जीना है? में मानता हूँ कि यह सर्वमा श्रमम्बर है। तर इन श्रोपॉफो ईमानरारीत शपनी जीविका श्रांतत करती हैं और विटिश नारतीय संपक्रे ब्लिए इन डोपॉको यो एइमात्र सताह रता सम्मन या वह यह है कि परवाना अविकास हास परवाने देनेंग्रे इनकार करनेपर भी यं न्यापार करें। वेदीयालों और बुकानवारों की भी जिनके परवानोंकी अवनि वे कुरको मनाय हो परे नहीं पता है। यह जनन कहा जा छा है कि यहाँउक पतानोंका स्वाल है वे गृतियाई संपिश्यमको स्वीकार करेंने तभी उन्हें परवाने जारी किने यांगेंगे। इब कम उन्हें हायपर दाव वरे बैठे रहना है। क्या वे स्वतक ब्यापार नहीं करें, यहाक

कि सरकार इस सम्बन्धमें कोई कानून नहीं बना सेती है अंतीका इस नहीं कर रहे हैं और म कर ही सकते हैं। हमारे किए ऐसा कोई रवेशा अपनाना सर्वमा असम्मन है। इस एसा कोई करम नहीं उठा रहे हैं जो बबका न जा सके जेकिन हम ऐसे हर उपारसे काम से रहे हैं यो हमारी वारम-स्थाप सिए जनिवार्य है। सबर हुमें इस देवमें सब्ब नागरिकोंकी ठए रहता है, जयर हमें ईमानवारीस अपनी भीविका अभित करनी है तो यह कराई जावस्मक है कि इस अपने पत्नी भागत रहें। इस वत्नोंके किए बक्छत है परवार्गोंकी। सन्द सरकार म परवाने जारी नहीं करती तो हमारे किए शनके बिना व्यापार करना जकरी है। कुछ न पराना नाय नहां कथा का इनार जिल्ला का नाम किया कि है। वि संदेशकों वरहान के नुके हैं। में समझता हूँ हैं को सीती हैं। है। सिपाह कानुके माने सुके विना पराना प्राप्त हुए हैं। चार सी कोतीन नेपुठेके नियान देकर पराना किये हैं। वे नहीं नातते में कि अंगुटके नियान देकर कर में एछिताई सनिमित्यको स्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं वानते में कि अंगुटके नियान देकर में एछिताई सनिमित्यको स्वीकार कर रहे हैं। वप कोर्योको सब यह माठ हो यमा है कि सरकारका मंत्रा क्या-कुछ करलेका है। में फिर पुण्ता है क्या ने हामपर हान गरे गैठे छाँने बीर अपने बन्ने नहीं चछामते ? यह सनवा असन्यच है। कोई मुझसे पूछ सकता है वि युव्यमान्य भारतीयोंको चरी क्यांना प्रारम्य करके बात वर्षे बहानी बाहिए। उत्तर स्पन्ट बौर सीमा-साता है - अब ये देवते हैं कि फेरीबाज जो शायद स्मितिको बतनी अच्छी वर्द्ध नहीं धमझते जिल्ली में नैतायन समसते हैं, मुसीबत बढ़ा खे हैं तब इन मोगोंके किए सपत पर्टीमें चुपकाप बैठे रहना सम्मव नहीं है। यदि सपने परीव वैसभाइयोंको रास्ता दिखानके लिए, उन्हें क्ष्मी स्थिति बतानके किए, नैतायण बाथे बहकर करी संगाता एक नहीं करते तो में मानता हूँ वे कर्तव्य-व्युत्त हॉये।

नूसे नाकृत हुवा है मुक्तिविट बरानी और एक बासूस बाब ठीसरे पहुर माध्यीय समानक हुख ठीसक मोमात निक से बा बा बराने ने तन कोशिय बरान रंगीयन प्रमानक हुछ ठीसक मोमात निक से बा बा हुआ है कि वन सविवारित में विभाग एकने एक ताने मोमात निक से बात हुआ है कि वन सविवारित के लिए एक एक एक माने-ब्यानिम भी काम किया। एक पका है कि पुर्विटिवेट बरानीन्त्रे एक एक पहुंच माने का प्रमान के प्

रे पिन "मेमनिवर्णनी विद्यो" प्रावृत्य और वस्तीवनो १ प्रावृत्य । काल 🖹 पिन्न "ध्यमचे प्रपुरविद्य बुदाना — ३ " 📧 १०००१ ।

\*\*

होता है कि सगर ट्रान्सवाब तवा रक्षिण माफ्रिकाके मागरिकींकी गवारोंमें नहीं तो पुक्रिसकी नवरोंमें हम कितने तुल्क हैं। तब ब्रिटिश मारतीयोंके बिए बावस्थक है कि बान्तिपूर्वक भीर सोजनीय इंग्से पैनेपूर्वक तथा सर्वमा कानूनी तरीकेसे यह दिखा दें कि वे नहीं ऐसे वरमान सहन ऋरलेंके किए नहीं हैं अपनी स्वतन्त्रताको पदमर्थित होते देखनेके किए नहीं हैं। भीर यदि ये धारी कार्वे महामाहिम समादके नामपर की कार्वी हैं दो हम भी यहाँ उनका विनम्न विरोध करनेके किए, सारी प्रनियाको यह विश्वा देनेके किए तैयार है कि ब्रिटिस सामाज्यमें यी बिटिस संबेके भीचे भी नया-कुछ चटित होना सत्मव है। हमारा काकन-पाकन विटिस परम्पराबोके बीच हुवा है। हमें बताया गया है कि बिटिस सामाज्यमें एक मेमना भी स्वयन्त्र है। बाब बीर बकरीको एक बाट पानी पिकाया आता है' यह एक पद्मका सम्बानुबाद है जो मुझे बचपतमें ही जब मैं स्कूल चानेकी उन्नका वा पहाया गया वा। मैं बनाक उस पक्की नहीं मूल सका हूँ। में कहता हूँ बक ऐसी बार्वे सम्मव नहीं है कि ब्रिटिश भारतीयाँपर कोई सिर्फ इसकिए बुके सनके साथ मात्र इसकिए बुक्यवहार करे कि वे चीमें-सादे हैं विनम हैं और किसी बूसरेके अधिकारपर हान नहीं बाक्ये। बीर अब हमें उस प्रियाई अभ्यादेसके विवस अङ्गा है जिसका यसा इमें अपनी रही-सही प्रतिष्ठासे भी मेंपित कर रेगा है। हम इन बार्लोको महसूब करते हैं हसीकिए बाब जपने जैस बानेवालें वैसंबाहर्योका सम्मान करने एकब हुए है ताकि वहाँ स्परियत माहसाँको भी इससे इतना साहस मिक्के उनमें इतना अविक आरय-सम्मानका मान वर्ष कि वे बेक वा तकें वैसे ही कृष्ट क्षेत्र सर्वे । और यदि जापने ऐसा किया तो [समझ सीविए कि ] वितर्गी निविचत यह बात है कि में यहाँ बड़ा है उठना हो निश्चत वह नो है कि एक पिन ऐसा जायेना कर कर करने स्वतन्ता तुन प्राप्त करेंने वह विशिष्ट गांगरिक्तांचे ताव वहें वस्तत असेकार हमें फिर मिक्से वह ट्रान्तवांच्में श्री हम अनुष्यके क्यारें अनुष्यकी तर्ग्य धम्मानित होंगे और हमारे ताथ कुर्णेकान्या कर्णेक नहीं किया जायेना।

[बंग्रेनीसे]

इंडियन बोपिनियन १-८-१९ ८

### २३५ पत्र "इश्चियन कोपिनियन"को

जोड़ानिसंबर्ग ज्ञाई २४ १९ ८

सम्पादक इंडियन बोरिपनियम

महोदय

में बसवारोंने प्रकाधित बार धनत बनान तावके मुक्कानेकी और जनताका ध्यान मारुपित करना पाहता हैं। शीनाव्यस सर्वोच्च न्यानावन इस मुक्तवेपर भवतक विचार कर कुछा है। इस भागनेते स्पष्ट होता है कि को परिवाई चैवाविक वांक्यें सरे उत्तर सकते हैं प्रवासी-प्रतिकृत्यक अभिनियमचे उनके प्रवेदागर रोक नहीं अवती। अस्त्रके विवस भी सम्मन्त बारी किया गया वा असमें उसपर प्रवासी-प्रतिकृषक अधिनियमके खण्ड १५ के उस्संवनका बारोप समाते हुए कहा गया था कि चुंकि वह किसी गुरोपीय किरिमों पहीं किया सकता अपने भरब-पोपबंद पर्याप्त साधन तसके पास नहीं है और वह एक निविद प्रवासीका नावासिम बण्या है इसकिए बढ़ सद भी निधिक प्रवासी है। सर्वात, यदि उसके पास अपनी चीविका कमानके साधन होते जार वह श्रीयांनक कसीटीपर पूरा उत्तरवा सी उस बसमें प्रवेध करनेस प्रैमा नहीं जा सकता था। सर विकियन साँकोमनने फैसका देते इए कहा

साबंद संन्तरकोत्रकने गवाहीमें कहा है कि केरी किसी पूरीपीय भाषामें कोई कापन नहीं निमा प्रकृता और इक्ष सम्मन्ने इनकार भी नहीं किया युगा है। सामेंद्र मैन्स्फीन्ड समिपुस्तते किसमेके किए क्रुकर मचना उसके इंतना कह देनेते कि वह किस गर्डी सकता गा सबना प्राप्त कर सकता था। उस हालतमें प्रसंसे संपेत्री लिपिने बोर्ड बस्ताबेज किलानके किए बहुना हत्त्यास्पर होता ह

मताप्त यह स्पष्ट है कि विद्वान ग्यानाभीशके मनुसार प्रवासी प्रतिवश्यक विविद्यमन्त्रे उन एथिपाइपोंके बेटमें मानपर प्रतिबाध नहीं समता जो धैदाणिक वृद्धिन योग्य है। इस क्मनेको रेखते हुए दिटिय भारतीयोंका शांवा पूरी। तरह तिय ही जाता है बॉर यो घोरावजीहे केंग जानेंसे वह कीर भी मजबत ही जाता है। भी गौराजजी प्रवासी प्रतिवस्त्रक स्वीयनिकासेंस मन्तर्वत कैंच कपसे प्रतिष्ट हुए ये किन्तु एपियाई अमिनियमके थापे न सुकतेके कारण ही अपराची मान परे है।

इसमिए ब्रिटिश बार्गाय समात्र वृद्धि प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके बनार्थन विवित्त एधिवाइपीके प्रवेधके अधिकारको बनावे रशनपर जोर देता है, तो उसकी इन मौबमें नई

रं बद् "स्पन्नका मध" बीज्यते प्रकारित द्वारा वा । % देखिर "बीडा"सप्तरेडी विद्री " पृष्ठ ४ द s

समूर्ण यांची बास्त्रव

155 बात नहीं है। अनरक स्मद्ध यह चाहते हैं कि बिटिया भारतीय उस अधिकारको रह करना स्तीकार कर थें। उनकी वस बातका निरीय करना भारतीयोंका पवित्र कर्तम्य है।

> बायका बाहि सो० ६० मंत्री

[मंग्रेनीसे]

इंडियन बोचिनियन १-८-१९ ८

### २३६ पत्र क्षेत्र-मिवेशकको<sup>1</sup>

(बोहानिसवर्व ) अवाई २४ १९ ८

विय-निरेधक ब्रिटीरिक महोदय |

आठ बिटिय मारदीय हैरी बिन्तें बिना परवाशके खेरी समावेके कारण कैसकी तका हुई यी मान रिडा किये नये। उन्होंने हुमारे शुक्को बताया कि बोहानिस्टर्न कारानारमें मुबहुके बार्नेमें बरहें नकईता बक्रिया दिया जाता था दिये ने दिसकुक नहीं पाये ने स्थाकि उस वारोकी उन्हें कभी भी बादत नहीं थी। फलस्कल उन्हें दौरहरको विके पादक त्या यामको समने यदि बहु मिले तो छन्तोप करना पहता था। इन सीयोको सक्त कैरकी सनाहर्द्यी।

मरा संघ सबितम आएका ध्यान इस तथ्मकी बीर शार्कीयत करता है कि समग्रत' विदिश्व प्रारक्षीय मक्कि विश्वपाके निषक्ष भारी नहीं हैं और एकाएड उस घोजनकी माना-तेना उनके किए बहुत ही कठिन है। एदियाई संबर्षके सन्दर्भमें और नी बहुत-से भारतीय की जीम रहे हैं। उनका प्लान रखते हुए मेरे बनकी सारवे यह मीम तमुन्ति ही है कि विदिश्च नारतीयोंकी गुराक बरल से बाद। मेरा लंग किमी अनुपदकी मीन नहीं करता परन बरनमें करत ऐसी गुराककी मांग करता है, जो बिटिय मारवीयाकी आस्त्रकें अनकन हो। यह विचय बहुत महत्त्वहा है, प्रमुख्य यदि जाप प्रशास सरस्य प्यान देनेकी क्या करें हो मेरा क्षेत्र आधारी होता।

दिसप मियाँ बिटिय बारतीय वर्गे

[ अक्रदीन ]

इंडियन बोर्जिनियन १-८-१९ ८

बर्गानिका ऑडिंग रेडर्डन २९१/१३२ से भी।

१. ब्युक्तन्तर रुक्त बन्धका द्येषीत्रीय वेतार विश्व था ।

## २३७ सोरावजी बापुरजी अबाजानिया

भी शोराववीने तथा उनने हुनुमीवनीन प्रति हुम समनेवता प्रकट नहीं करते। कारा-बाध हमारे मधीवर्में है। उनमें हुमारी स्थतन्याका बीच है इनकिए येक यानेवालीने प्रति समनेवाम प्रकट करमको यकरत नहीं रह जाती।

कारावासके कप्टको मुख मानना चाहिए। यब इस प्रकारका साहस और ऐसे विचार हमनें मर पार्वेवे सब ही जो करना है सो कर सकेंद्रे।

भी चीरावरीका किन एवं अंकने साथ दिया वा रहा है। भी छीएवरीके वाह्यकी चर्चहर्ग छनी करेंचे। मान संग्रमके [मूनके] किए ही गैवानमें उदरलेकाके विरक्ते ही होते हैं।

[मृज्यतीते] इंडियन बोपिनिक्क, २५~५-१९ ८

### २३८ नेटालमें भारतीय व्यापारी

रियमंद्रयाचे भी हाफिनीके मामकेमें हम जी-कुछ पहले किया चुने हैं वैसा ही हुआ है।' परवाने वेनेवामी बदास्त्रयों गोरीकी बात चुनकर भी हाफिनीका परवाना रव कर दिया है।' परवाने वेनवामी बदास्त्रयों गोरीकी कारणीमीके सामने एक ही शास्त्रा है। यह है सामा है। वेनाक्ष्र अववा करा किया जाने स्वतान नेटासके आरामीबीकी चैनके साँ बैठना है।

नन जाना। जनवर प्रथम शिक्स चार वाद करवाह नाताहरू आरावावाहर वाहर नहा बठना है। ने नेतास्त्री प्रथम है हह ही में होनेबार कार-विवाहमें किया वस्त्रीम हाण क्रिया वा उनमेरे अफिलतरने यह कहा कि मारावीम व्यापारियोंको विकाल बाहर करना चाहिए। मी बारमीने मी हवी बायवाही वार्ते कही थीं। ऐसी संवरको आवेदनाय प्रेमना डीनप्पके क्यमें वर्षित ही माना बायेगा। परन्तु हुए कार्येयनप्पको स्थायह संवर्षका पहुका करम माना बाग चाहिए। वह कारपर तभी होगा यस उसके पीछे स्थायह क्यों तोम मीनुद ही।

[युवधवीये]

इंडियन ओपिनियम २५-७-१९ ८

२३९ पत्र जे० जे० डोकको

[जीहानिसवर्ग]

प्रिम भी डोक

आपने मुझले यो प्रसन किये हैं वे बहुत ही उपबुक्त और उपित है। यदि यनवाको एप्रियाई प्रसन्ते विषयमें पर्यात विकासनी केकर यह समझके किए प्रेरित किया या सके कि हुम बया बाहरे हैं तो हतने परके आभी कठिनाई हुक हो जानेगी।

विटिस प्रारतीयोके वृष्टिकोचसे कहूँ तो विटिस प्रारतीयोने बहुत पहले यह परिस्थित स्थीकार कर सी है कि एसियाई प्रवासपर कठोर नियम्बन होना चाहिए किन्तु यदि उप

। हिरीय "मेराक्री ब्रावाने" पृष्ट ८४-८५ और "नेशक्रमा वरणमा ब्राल्य" पृष्ट २८७ ।

र भी राज्यों, के भी ; सामध्यों मेर विशाननागर शरून । हे बानारिक स्रताया भाविकारक प्रापित स्वाचित्र हो उन्होंने नेताको बहुद उपहरण हरून उन्होंने मुख्य सम्बाचित्र था। भी गोनके प्रमुख करेंक्यों विश्वतत उन्होंने उन्हों भीरते देशी बाते हुए सुरायांक रोज्यां का मानको बाता था। कि "यह नाराजिकों सी पहल और तमान क्यार राजेग्रा स्वीच्या है।" विशेष स्वाच व क्रा विश्व १९०१

हुं पारी परेजेंड डीओ लागे कार्य पार्चाओं ता जब पूर्व है : (१) व्यव्यव्य लागिरियांकी स्त्र है प्रीयमारीम माजी-प्रतिक्षण वार्यालया हुए है गामेल मी लेक प्रित्तंत्र लागेड लागेजान में हा कारी। ता की के ठानेक है किल नाम का मार्चाल्य निवास कर कही (२) का धर कर है कि सामग्री हुम्म नार्की कहा है है प्रीयांचे लागित्तंत्र की कार्यालया हुए उसे पर के एक प्रतास कर की है है कार्यालया हुम्म कार्यालया हुम्म कार्यालया कार्यालया हुम्म कार्यालया कार्यालया हुम्म कार्यालया कार्यालया मार्ची क्यांचे हुम्म कार्यालया कार्या तिवेदावासी यह माँग करें कि विषक-से-समिक उच्च दिखा आप्त भारतीमोंको भी उपनिवेदामें प्रवेश नहीं करना चाहिए, यो ने कंवन प्रवेशपर कठोर नियमन ही नहीं सम्पूर्व नियमकी बाबायकरा मानते हैं। बिटिया भारतीयोंने जो प्रस्तान रखा है वह परिवासमें सम्पूर्ण नियमके समान ही है, और फिर सी वह एकदम सम्पूर्ण निर्मेश नहीं है। येरी समझमें सम्पूर्ण निरममें यह इच्छा निहित है कि बिटिस मारतीयोंकी स्थापारिक स्पनी उन्हीं सोगोतक मर्यापित रहे को उपनिवेशके निवासी हो चुक हैं। यदि ऐसा हो तो यह इच्छा प्रवेसको केवल उन सिमित एपियाइपॉटक अर्थादित करके पूर्व रूपये पूरी हो बाधी है जो जेंचे बर्गेका विशेष प्राप्त कर बुद्धे हैं। पूछरे छब्दोंनें वह शिक्षितीक पेछी करनेवाले कोपीतक मर्गारित किया का सकता है। यह कहतेकी कदाचित वावस्थकता नहीं है कि दान्यवाकमें एश्विमाई समाज तकतक स्वतन्त्र बीर स्वत्व नहीं रह शकता बवतक कि उसमें उसके अपने ही बुध बकी अब कुछ विकित्सक कुछ सिक्षक और कुछ पर्मोपरेसक पैश कोन न हों। देवमें इनका प्रदेश किसी कृपाके कारण नहीं किन्तु बरिकारके बक्तर होना बाहिए। यूरीपीयींछ हनकी किछी प्रकारकी स्पर्ध नहीं हो सकती। उक्कटे यह मान्य कर अनेपर कि वे वैसे ही और हिंग वेसे बाहिए, वे ट्रान्ध-कामके भारतीय समाधके निरन्तर विकासमें सक्ष्योप वे सकते हैं और असके किए बहुस समिक उपयोगी बन बक्दे हैं। चपनिवेधियोंके किए भी जनका उपयोग ही सकदा है। इस करनका एकमान तकेंबंपत उपाप यहाँ है कि प्रवासी विधिनियमको जैतेका तैसा रहने दिया आसे। विक्रित मनुष्योंको विनास्तको कोई सावस्थवता नहीं हो सकती इस सायारम कारबसे एथियाई विषयमका पिकान्त ऐशं कोशीपर बागू नहीं किया बान वाहिए। विकित भारतीनोंके हमूर्य निपेषका धनानेत करके कानूनमें परिचतेनपर इताये औड़ति केना एक बहिरिस्त बार्सीय जनक बात दो है ही वह भेरी रायर्वे असंस्थ भी है। निश्चय ही उपनिवेशकी विवातसमा किसी भी समय बिना हमारी स्वीकृतिके नियेक्का कागून प्रस्तुत कर सकती है। व्यक्तिगत क्समें सम्पूर्ण नियंत्रका दो में हर दाए विरोध करूपा और अपने देखवादियोंको ऐसे कानुसक कर्म वर्षण कर विद्रोप करते के क्रिया। में वर्ष्ट्र बर्प वाष कर पक सक्ता मान्य सिच्छ कामान्त्र प्रविद्रोप करते क्रिया। में वर्ष्ट्र बर्प वाष्ट्र कर पक सक्ता मान्य महीं यह फिक्झाब क्र्या मेरे लिए कटिन हैं। ऐसे क्रियों में बतानुक निरोक्त कामान्यक प्रविद्रोपक। वर्ष दो यह होया कि प्रास्तीयोंकों मेरे हारा पाँचत सिक्षित स्थितमिक स्थानाधिक बद्धीगर्ने विषठ होकर एजेकी बोधा ऐड रैपर्में न प्र्या अविक बच्छा होना। नेरी पार्यमें सनाव्यक प्रतिप्रेतका सर्वे स्वयं करने करर एक तीब करूर के केना है। एका मंद्रा सह सिंड करना है कि हेतु न्यायोचित है और इस प्रकार उपनिवेधियोंके मनमें इस मस्यका वासारहार इताना है। में साजा करता है कि मैंने बपनी नात स्पष्ट कर वी है।

> भागका संभ्या यो० ४६० गांघी

[संपत्रीये] इंडियन बोपिनियम २५-३-१९ ८

### २४० पत्र सुद्यालचन्द्र गांधीको

कोशानिसवर्ग जुसाई २६, १९ ८

नाररणीय नुमानमाहै

यह पर लागी राजको क्लिस रहा हूँ। क्याबा क्षिक्तिके क्षिए समय नहीं है। आप मुसे सपना बवास रवनेकी शीख बेते हैं बेकिम हुएँ यह विश्वा दी यह कि बारना मध्ये नहीं मारधी नहीं और न किसीको मरबादी है।' यह अपना से बाएका महस्य सपने किसाब बदान दक्ता है तो उसे भी जमसानूने मोह कहा है। एव बताइए में क्षिकका बमाब रहें।' में सो बारमाइना ही खयास रहुंगा अर्थात् बारम्बीच प्राप्त करनेकी मरसक कोसिस करेंगा। ऐसा करनेमें स्टीएका त्याब कर सकतेकी स्थित से हममें बानी ही शाहिए। मुखे यह एव सहस्या क्षित्रा त्यां है कि बहुत सोवनर में देखता हैं हमाधी कुक महानर्य और प्रविक्त शोख-सिवाबन सर्वेश वर्ग-विषद्ध हैं। विश्व पुरक्तकों हम स्वीक्ता

मुखर्में जितनी भी ताकत है, सब ऐसे आचरवरे निकड बना है।

मोहनदासके दण्डकत्

पांचीजीके स्वाक्षारीमें पश्चिकचे किसी मूख गुजराती प्रति (वी वस्सू YCY )चे। -बीकम खनगडाल गांची।

## २४१ भाषण जोहानिसवर्गकी सावजनिक सभामें

[जुलाई २६, १९ ८]

साय हम कोग नहीं कित सिए प्रकृतित हुए हैं यह आपको बच्च महोस्तमें हुए हैं पर आपको काय्य महोस्तमें हुए हैं पर अपने दिया है। इस सोग नहीं जनत दिया होकर लाल साने वासी का समान कराफ हों प्रकृतित हुए हैं व सरकत कुरात कर साने तो लोको दौरा है। स्था पर स्वारतों की में ऐसी ही बुक्ताका परिचय केता है। और यहि हुए इतनी बुक्ताका परिचय केतर एक बार जेवती ही कितरियों को पर देने तो सरकार स्था ही पराधित ही बानेची। इस कोनाने हुच को तानेकी का प्रकृत की सानेकी की सान कोता है। इसने सानेक हुच की तानेकी सान की सानेकी हम होता है। इसनेकर स्थान मार्गावका दीना परानेकी करका है। साने अपने स्थान होता साने की सानेकी सानेकी साने सानेकी साने

र भनस्यीका, र–१९,२ । २. ६२,७४४ भी योज यो वार है।

<sup>1</sup> वर बना स्थान शतकीर तथा कल कार्योड स्थानिस्टर (अन्तर्द २५, १९ ४) यो केन्द्रे सुध्नास स्मर्ध

<sup>्</sup>र या कर्ग राज्यत तथा कर्म कामक प्रानात (शुक्रद १५, १६ ४) वा कर्मा पुस्तार वन्स इनान सरनंद्र किर सांगीरित ही यों नी । हेशिर "जारानिशतेंग्री विदी" द्वा ४ ६-वो ।

[यूजरावीस] इंडियन बोपिनियन १-८-१९ ८

## २४२ पत्र ए० कार्टराइटको

[जोहानिसवर्ग जुलाई २७ १९०८]

प्रिय भी कार्टराइट

भी होत्लेक्से आयाण हुना करके मुखे वह एवियाद स्वेष्काम पंत्रीयन वियमक विद्यास है बिये बनएक स्वरूप प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदि में पारतीय प्रभावका स्वयाद कष्णी तरह बातवा है तो मुखे यह करने कावस्थाता नहीं कि वह स्वे कमी लीकार नहीं करना । उस स्वरूप प्रस्ता प्रकृति के मूर्व के आयाणकार नहीं कि वह स्वे कमी लीकार नहीं सिमा स्वीकार कर पुरुष्टा को की हैं। में बापका स्थान द्वार प्रस्ता की है विवर्ध विवर्ध कर हैं कि सम्में मुद्धे पहलेक प्रस्ताधियोंका बमाक हो नहीं किया गया है, जाहे उनके पाद है कि सम्में मुद्धे पहलेक प्रस्ताधियोंका बमाक हो नहीं किया गया है, जाहे उनके पाद है पीड़ क्या प्रमाण प्रमाणका हों वा न हों। यह उन कोरों तर के सरो करतेकार कर देता है विवर्ध पाद समितवाई का बमाका कर है बीट टिग्टू इस दिया पर प्रयोग में करतेका बाधकार है। यह उन्हें एवियाई बाधितवाई बादिय मनमाना करवा है। अप है विवार्ध में प्रदान एवं प्रमाणका है। स्वे विवार्ध मामाना है। स्वरूप है वह प्रदानहर्मी प्रदान कर है कि यह एवियाइपीको पेस कर्माका समूह समसता है कियू वीधमार

में बातता हूँ कि प्रविश्वकी राजने हुए विश्वेयकपर विश्वार करने तथा साके बाद बनराज स्वद्वारी परामार्थ करनेके किए एक श्रीमिति तिपुत्त को है। स्वक्रिए राज्य है कि दुवराजे पने इन सकते पास हैं। क्या यह वस विश्वने अपनेको इस नामार्थ अर्जकृत कर

धन्द्र्य गांची वाद्यव 156 रका है सपने नामके वनकप उन पत्तोंको खेलेगा या बिटिवा मारहीयोंको बेसहारा छोड़ देगा। वैसा कि बाप जानते हैं सर पर्सी फिट्यपैटिक भी वैपकित तथा भी किहसेने उस बैठकमें विसमें बार भी छपस्थित में इस तकेंको छथित माना था कि जिल सोबॉने हासके समसीरेके बाद फिरसे प्रवेश किया है और जिल्हें वैशा करनेका अधिकार है। उनके साथ वैसा ही स्पनहार किया जाना चाहिए जैसा उन सोगोंके साथ होता है जो उस तारीक्षको ट्रान्सनावर्गे ये और यह यी कि गुरुषे पूर्वके निवासियोंके अधिकारोंको श्री स्थीकार कर केना चाहिए। वर मेरे सामने जो विभेयक है वह इन सब बातॉपर पानी फ्रेर वैता है। यह विभेयक बहुत पत्राई मरा है किन्तु, यदि बाप मध्ये कहनेकी बनमति वें तो यह एक बोबोबाजीत घरा हमा विषेयक भी है। इसके बलपर जनरा स्मादस यह कह सकेंगे कि वे दन अधिकारोंकी नहीं कीनदे जो वे शवा करते हैं एकियाई कानन श्राप्त मरधित कर दिये यथे हैं। घोषा यहींपर है स्वोक्ति वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक्तियाई उस अधिनिवसके अन्तर्गत काई काम प्राप्त करना नहीं चाहते। में आपको उस पत्रकी नक्ष त्रेव रहा है जो में प्रविवादी दक्ष मुख्य सदस्योंकी चित्र प्ताइ। भापका सम्बा

भी अस्पर्ट कार्टग्रहट प्रिटोरिया क्यन **जिटोरिया** 

टाइप की हुई बस्ताध बंदेगी प्रतिकी फोडो-नक्क (एस एव ४८५२) से।

२४३ चपसिनके माम पत्रका सारांश<sup>4</sup>

युकाई २७ १९ ८ थी पांचीने की चपसिनको एक और पत्र सिखा है। उसमें वैधीकरण विभेयकके

महर्षिदेके सप्ताप्त होतेको धिकायत है। प्रवासी-मतिकम्बक स्वितियम संप्रोमन विमेषक्का उल्लेख भी है जिहरर बातबीत करनेको ने प्रितीरिया क्लाये वर्षे मेर जिसे जनरह स्बद्धाने प्रकाश्चित कराया है । वे अपने इस भूल नुसावको नाम सेनेका आग्रह करते हैं कि बेबोकरन प्रवासी-प्रतिसम्बद्ध अधिनियसके चंद्रोयनसे ही ही ।

[अनेजीम ]

इंडिया बॉरिक्ट वर्षाविषयण हैंव परिवास रेक्ट्रेस १७२२/ ८१

1 अध्यक्ष वर्त है। र. बर बंग अनुशानको बालावाँक जन शिक्षत्र विश्ववाने हैं किया कहा है को हिक्से अहने व अगृहित १९ ८ व रुक्ते कल स्तानोध स्तर्गामधी संधा या ।

## २४४ रामस्बामी तथा अन्य छोगोंका मुकदमा

[प्राप्तानसको जुलाई २७ १९ ८]

कल हो 'जराकतमें यो पी हो जाजनात्रीयने पारतीयोकि एक अन्य करके मुक्यसेका निपतारा किया। इन कोवॉपर करवानके किया केरी क्यानेका अधियोग वा। वी फैसरी हर करी पत और यो गांबीने सर्वाई क्याकी मेरते पैरती की।

सबसे पहले राजस्थायी नामक एक भारतीयके नामकेकी सुनवाई हुई।

सरकारी पसकी बोरखे औरवारिक स्मृत पेक्ष किये वालेक बाव भी मांगीने कोश-नितवर्य नगरपासिकाक मूक्य परवाना निरोक्षक वी एस एवं वेक्संनकी निरमुके किए वक्स्या।

भी गोधी क्या श्रापको सर प्राप्त व्यक्तियाकी सूची विसी है?

[बफर्दन ] चौद्यु कीमोंची।

भी पांची क्या आप उसे पेस करेंथे?

भ्यायायीय और सरकारी वकील कोगोंने हस्तकोप किया और सुवीके पेश किये जानेपर यापित की।

भी कर पांड अभियुक्तका नाम चुनोमें हो तो मुखे भी नांगीको भीगपर कोई सार्वात गर्डी है।

थी वज्यवः वह पृथीने नहीं है।

मी नाची नया इसका वर्ष यह है कि मैं यह कायद नहीं दय तकता?

म्यानायीज [यी वक्तनंति]ः यया इस कानमको विकालको अनुमति आपको है? [वेक्तनंतः] जी मही।

धी मात्री किन्तु यह कामज को सावजितक होना चाहिए ? क्या आपको अविकारियोंकी भोरत मना किया गया है ?

न्यासाचीत्र (वीचर्ने टोक्से हुए): नै इसकी अनुमति नहीं चूंता, भी यांकी यह सेच्य नियंग है।

भी वाची पना बाएडी अधिकारियाने अना किया है?

स्मायाचीय भी गांची में सस्तिय बार कहता हूँ य इक्षको अनुनांत नहीं नूंगा । यदा सार मेरे सांवकारको चुनौती है रहे हैं?

भी पापी में जाएक विपारका ससीवार नहीं कर खा हूँ किन्तु नेरे गुविकास गरीव भीत हैं जीर भी नेक्त्रिको बहाजतमें नुकानके सर्व हैं कि हुए बार नेरे मुविकामोंको रे पिन्निको हानि होती है।

त्यायाचीप्र : में आवड़ी मार्गतको मंदित कर सूधा ।

```
सम्पर्ने योगी बाह्यस्य
```

हुई की और शहन क्यार्कको एश्चिमाई पंजीयकरो मिली थी। भी नांचीने फिर प्रका कि क्या श्वाहको सचिकारियोंने सुबी देनेसे मना किया है। पवातः मससे कहा यया है कि में सुवीको प्रकाशित न कर्ते। ये मुखे दिवे पर्ये सामान्य

ग्यायाबीशको प्रश्नके उत्तरमें क्वाहुने कहा कि मुझे यह सुबी हाउन क्लाकेंग्रे प्राप्त

विवेश हैं।

भी पांचीने अशस्त्रको सम्बोधित करते हुए कहा कि नेरी रायमें यह बड़ी विधित्र रिपति है कि यहाँ एक पेती सुबी है जिसका सम्बन्ध समझे [सारकीय | समाजसे है किना प्रसे पेक्र नहीं किया का सकता। मेरी समझमें का वड़ी अशीव बात है कि प्रसे देखनेकी हमें इजाइत वर्ती है। मसे हर मक्तमेर्गे अपने मनक्तिकोंके कर्वपर भी केप्रतंतको अशासतर्पे इरजिर होनेका आकारण बारी कराना पहला है ताकि यह निविचत किया वा सके कि मेरे स्वश्विमोंका नाम उस कापवर्गे है या नहीं । में समप्रना चाहता हैं कि कदासरको ध्रा

तय करनेका सविकार है अपना नहीं कि भी जेफर्रन उन्न कायतको येथ करें। ध्यायाचीच (अनियक्तते) : आपको पर्याप्त वैतावनी दे ती गई दी कि जाप परवाना के के और इसके कावजब जाएने चैसा नहीं किया । साएको १ पीठ चर्माना या साठ दिसकी सक्त केरकी सजा की जाती है।

धन्य सामधे

इसके बाद एक क्रम्य भारतीय केरीबाकेकर वसी अकारका अभियोग समाया पमा। की मोबीने भी कफ्लेंगको किए जिस्सके किए बकाया और एक बार किए उन्होंने इस मासका ficar प्रवास किया कि सभी पेश की वार्य । प्रशासि न्यायाधीक्ये कहा कि सभी पेश करने सुन्ताची समझे अनुरोधको अशास्त्र अंकित कर है।

अधियस्तको १ पींड भगाने या छात विनकी सक्त चंदकी सवा सुनाई नई। इसके बाद एक दौतरे चेरीवारेको कक्ष्मरेने खड़ा किया क्या और भी पांचीने

धी बक्संनको किर निष्हके किए बुलाया।

थी वांपीने कहा कि में असकतके प्रति बतम्मानपूर्व बात नहीं शहरा चाहता, किन्तु प्रत्येक भागतेर्में की बेफशनको बुलाना नेरे न्यरिक्सोंके क्रिए बहुत परमोर महत्त्व और ध्ययकी बात है।

बरकारी बकोलने मुसाव दिया कि भी जेक्तनको तरकारी पस बुलवाये।

भी यांबीने कहा चाहे तरकारी पक्ष ही भी चेक्बंगको बुलवाये मेरे प्रवस्थितिक प्रति अनुवित ही होता। स्वॉकि वृद्धियाहवैकि मानोंने अस्तर वहबही ही वाली है। में इस सम्बद्ध भी उत्सेख करना चाहता हूँ कि रण्डमें वहीती कर वी मई है हालांकि ये मामसे वभी बच्चित पहलेबात धामध्यें जेते ही हैं।

स्वायापोधने १ पीट जुनाने या शास दिनकी तस्त चेरको सना दी। हर मानकेने मांभपुन्तांने जेत जाना स्वीकार किया :

[बंदेवीन [ . राम्यदास बीडफ २८-३-१९ ८

# २४५ हरिलाल गांधी तथा अन्य छोगोंका मुकदमा

[जोहानिस्थर्य जुसाई २८ १९ ८]

सक (जुकार १८को) की पी की वाक्सप्रोंचके सामने की अवाक्सपों का और नार तीय चेरीकाके पेस हुए। उत्पर वर्षानेके किना केरी कमानेका अधियोग समाया गया । इससे फरवी, सायबु और हुरिसाक वांची भी खानिक के। भी मामब पिछली कम्मदारों भी गांत्रीके तान नेक मध्ये थे। उन्हें किना परवागा चेरी कांगलें कारक पिछले त्याह मसस्वारकों मी ४ दिनकी करवी का हुई थी। हुरिसाक चांची की मी क जांचीने वांचे महिला हैं। बुध दिन चुले उन्हें [वंबीयन न करानेके कारण] जीन्यरास्त्र पिएत्वार किमा नया वा और क्षित्रीरिपार्ग हास्त्रिक होकर पंकीयन मसावनकों किम्म परवास्त्र करानेके वेदानकों मी महैं थी। इसके वार मुना चांची बोहानिसकां पर्य बीर कहाँने दुरुका हो कराँकी चेरी समाना क्रम परवारा परि सोकेशर के पिरस्कार कर किसे यहाँ वहांचे हुरुका हो कराँकी चेरी समाना

थी धनर सरकारी वजीत वे और क्वाव पक्षकी पैरबी भी पांतीने की।

पहुला व्यक्ति किस्तर अनियोग क्याया पत्या हीरा नारीको मानक एक जारतीय था। अविश्वपुत्तके नगरपालिका केनमें निना परणामा कोरी क्यानेके सम्बन्धमें रामी बनाही दी याँ। अधिमुक्तने अपराज स्वीकार कर क्रिया और उसे एक पींक कुनाने या सात दिनकी सक्त कंपको पत्रा से नही। इसके बात (थी मो क प्राचिन पून) हरिकाल मोहनरात पांची, सम्बन्धित के पींचनवानी क्रम्यानानीको कर्माची प्रपत्तिक क्या यथा। उन समीको भारतीय के पींचनके क्याया कथा। उन्होंने अपराज स्वीकार क्याय।

पुलिसके एक बाजेंडने नवान दिया कि उत्तने इक अधिपुक्तोंकी विरक्तार किया वा। ये

ईस्ट वैकम्पूर्ने विना प्रशासके क्लॉकी खेरी सथा रहे थे।

सी नीनीने कहा कि म पनाह नहीं बुकाना नाहता, केकिन कुक कहाना साहता हैं। इस दोने बनामें नृद्धिक विषद्ध सापति करणेकी कमानोरी पिताई नी, परानु इस बार केकने कैदियों साम मेरा कमाना नार्तानार हुआ है और मुकते कमीरतार वस्त्रकी मारे करणेका अनुरोध किया नया है। मीरमुक्तीने नो-कुक किया है यह साम-मुकाबर किया है। नामानुकी निया परान्त पेरी स्थानक कारक बार निनानी केबडी सामा हुई की और ने पिछने सराहा कुकी रहे हैं।

<sup>ं</sup> नसह, विरुद्ध तो होता वारी होता वारीनी (हिकास क्षोचित्रकार्य "वानाये तथा है), इन्स्तारी, क्रिके चीर पानकः । इतियम क्षोधितिकारी तह वार्ती वित्तविद्या यी तक्क्षा है, क्षिन्तर क्षी अधनुद्धा निज्ञीन करना तथा वार्ती रहता होती है।

३. २८-७-१९ ८व दुरस्यवाक क्रीकार्ग का नामक क्रमेब है कि वर्षमांना परिमार्ग एकेक्का निवा य कि नमक क्रा क्रिक्टियार्ग शंकीत अध्यानसम्बंद निवाद स्वताब्द करनेक स्थला मही है। यह एवं मन्त्रभा मही हैं।

६ ऐकिए <sup>ल</sup> एमस्त्रमी तथा अन्य कोरोंक्ड ब्रुक्सा<sup>ल</sup> एक १९९-४०० ।

छन्त्रे गांची बातमब

Y٦ मिक्स्ट्रेट: शायक्की पहले भी सजा हो चुकी है।

थी नामी इस काननके बन्तवस इससे पहले दी बार सजा या पूज है एक बार बिता परकाताके फेरी कवातके कारण।

भी पांचीने आये बहा कि जन्म दोनों स्पक्तियोंने भी मक्षते कठोर इच्छ मौननेको कहा है। मगर इसकी सजा भी पई तो जैसे ही वे वाहर आयेंगे उनका हरावा किर वही काम बुहरानेका है। उन्हें बन्दी सवा देनेसे समयकी बचत होगी और उनके स्वास्थ्यके किए भी क्यातार कार्या

क्षेत्र बच्छी होती।

नामबुको २ पाँव जुर्मान या १४ दिनकी सक्त केंद्रकी सजा वी वई और (हरिस्तक) पांची तथा कृत्यस्थामीको एक-एक पीड कर्पाने या बरकेमें सात-सात दिनकी सकत केरकी सचा हुई।

इसके बाद सन्य वो विविध घारतीयोंकर जिनके नाग सिमाप्या रंपानामी फिल्के तथा

सुप बीरस्वाभी नावकर हैं बनियौय खमाया पया। क्लॉने अपराय स्वीकार किया और उन्हें १--१ पाँठ वृत्तीये या शाल-राल दिनकी संस्त करकी एका दी नहीं।

प्रत्येक अविगुक्तने क्षेत्र जाना पश्चन्य किया।

[बंबेजीसे [

इल्लबाल कीवर, २९-७**-१**९ ८

# २४६ बोहानिसबगकी चिट्ठी

#### थेड बावेगडॉका चम्मान

इसाम सम्बद्ध कादिर बावजीर तथा जग अन्य सत्याप्रद्वियोगें से जि हैं चार दिनकी बेक्की सवा मिन्नी की कुछ युक्तारको और क्षेत्र सनिवारको कृट कर वा गये है। यो सक्रमारको करकर बाबे वे उस दिल नहीं क्षरेपे इस नकर्ने कीई सन्तें कने नहीं सवा।

बब समिनारका क्टनेवाकोको कर्ने पर्य तब मानून हवा कि यद्यपि उन्हें नियमके मुदाबिक ९ वर्ने दिहा किया चाना वा वं७ वर्ण और दिये गये थे। संखा यह वा कि इनसे मिकनके किए जबस न आसे। किन्तु भी कुनाविसा<sup>न</sup> कारी जेककी तरुठ बसरे निकल पढ़े ने इसकिए जेक्स करें हुए कोग उन्हें शिक गये। उन्होंने उनका स्वायत किया और वे उन्हें फिरसे बेसकी तरफ के समे। तनतक अन्य भारतीय श्री जा पहेंचे जिनमें भी ईसप मिनी मीकवी मुव्यियार साहब की जरनान शहमद एकेदी भी वैकनवैक भी पीछक भी दीक वर्नेरह वे। इमान साहब तथा अन्य श्रीमॉने फुसके हारोंसे उनका त्यावत किया और बारमें सब कोब भी ईसप नियांके यहाँ नये। वहाँ भी ईसप नियांने सबको बाय-बिस्ट्रटका मास्ता

र ज़रूनरे १५८ १९ ४ ।

६ हमीदिना स्टब्सिना बंद्रमानीः क्लेशनिक कोसामा ।

कराना। बबाईल मायन भी हुए। इसाम साइन तथा येक्सो कोट हुए वस्य कोतीने चवावमें कहा कि पार रिनकी केंद्र कोई चीव नहीं थी। पूछरी बार ने सब सम्दी सर्वापके किए वेज वारोको तैयार हैं।

### रविवारको अधिक सम्मान

बेबसे डोट हुए बोमोंके स्वायदमें रविवारको हुनीदिया मस्विवके हामने एक वड़ी सार्ववनिक सभा हुई। सहसे उनका बीर सम्मान किया गया तथा बहुतन्से मामचे हुए बीर करेक भोनोने वरन पत्नीवन प्रमाणपण समको सीप विने। स्वन मस्युर स्टाइह फकट किया।

इसके बाद कुछ हिल्लुबॉने निककर बच्चान बाँर पाननका बामीजन किया वेकसे छूटे इस सोम तथा निम्मित सब्बन बसमें गये। स्थमत ५० व्यक्तियोके किस मन्तें सनाई गई मी। उनमें बीती सबके बम्मस्त भी थे। भी ईसर मिनती प्रमुख स्थान प्रकृष किया। उनकी एक बीर इमान साइक मीर इसी बोर भी स्थिन थे। यी इसर मिनती मामण करते हुए कहा कि सेने सामीबमारी हिन्दु-मुसकमानोके बीच आईचारा बढ़ता है। बच्चानमें तराई-सद्वके हुरे मेने केक मेनुक बोनी चिन्ना और बास आदि प्यावें परीक्ष परी थे थे।

#### गरवारको सार्वधनिक सभा

सब सार्वविभिक्त समाजीका पार गहीं है। इमाम साहब बुबबारको जेक यमे बीर मुद-बारको सार्वविभक्त समा हुई। असरा विस्त्र आफिकामें सब आरतीय दूकार्ने तथा स्थापार बन्द रखनेक किए तार किये गये। सब वमहींसे तार जाये कि दूकार्ने बन्द रहेंगी।

ही अधनते छे खर निर्धा है कि वहाँ भी खोटा भी बीन तथा भी बबूनियाँ कमस्तीनने निर्धेक्तोंनें भी जब बंदिने कीर कूनवेडोंनेंनें बहुवेरे प्राच्छीय व्यापाध्यिते समझी बाद नहीं भागी। किन्त देव रोबिएसासे सैक्सिकरों तकनें समान सहस्वके सम्मानमें कहारों कर खी।

यह सम्मान की वावबीरका नहीं या उनके पतका था। हुपीरिया इस्क्रामिया बेजूमनके प्रमुख कीर निकारक किए उसावका एक गर्दकी भी करने हुकके किए तेक कामा बहुत सही रात कही वाचें की वाबोरी। वाबोरीन कृती कामून लीकार किया है उनमें से भी बहुतने कोर्योने हुकामें बन्द रही थी। इससे समावता कामा वास्तरिक लोह प्रकट होता है।

उसी दिन एक वही सार्वजनिक संभा हुई। प्रसमें जोसीके मायण हुए।

## *१क्षितका मत्पाचा*र

त्रिय दिन क्षोप्तक्षीको जेक हुएँ उस पित पुरिवान कामानार विमाधा । यह मामधा सभी पक्ष ही पहा था कि बरानी साहको तरिक क्षोपीको पाकियों दी और प्रकासा। इसमी कार्कतिक समयों कृष कार्कोचना की पहें। यह साराधीय हिम्सव वीचे रहें दो यह सप्ट है कि पुनिवान चूक्य दिव्ह गही सक्सा।

- र गोरिक्ति जालक किर देकिर "असन्। बोहानिसर्गको समेविक समर्थे " इह १९६-१०।
- र पर छर्पनीयर एका मुक्ते १३ १९ ८ को झी श्रीकर "जनन छर्पनीयर एकमी" प्रव १८६-५ । १ देकेर "नामकः छर्पनीयर एकामे" एक १८८ ।

### सभूम गांबी बारमव

### फिरसे घर-पक्क

विनिवास्त्रों भी रामस्वामी भी क्की मिनी भी मोर मिनी वांचा कानजी मोरार पक्षे गये है। इस वसकी कार-वास शिक्षी केवली बना मिली है। स्थानाभीको कुछ उप-मान भी प्रकट किमा। इसके लोग हारे नहीं विक्ति और जस्ताहित हुए हैं। में देश स्त्रोग स्वीत में

#### नहें गिरपवारियों

छोमबारको बहुत-से भारतीय एकने बालेकी साबाते टोकरियाँ केकर निकस पने थे। उनमें से बहुतको बादा व्यर्थ हुई। किसीने उन्हें नहीं एकड़ा। चीनो [संब]के अम्पस तवा सम्य कुछ चीनी भी निक्के थे। उन्हें किसीने नहीं एकड़ा।

भी बनी नापक नो कह (क्वान क्वान क्वान क्वान क्वान क्वान में प्रकार क्वान क्वान क्वान क्वान क्वान क्वान क्वान क् मही पक्वा दो वे हुस्सी क्वाह मेरे। अकार रे नीककी हुपैपर गिरकार हो मरे। गिरकार कोनोंने वे स्वयं नार्की टिलकी बोधवानी नामब् कुम्नुत पित्के तथा हरिकाक नोत्री है। इस दनने बनासदार कुटलेक इनकार कर विसा है।

#### वेषके शुक्रवान

इसाम धाइन इत्याधिन नेक्के वो हाजवाज जुनाये ने वानने योग्य है। यनको पहनतेके ध्या वण्यत तथा यमें भोगे निम्छे हैं। वो ज्यों और वो सूर्यों कूर्य स्वव्ये हैं। एकवी बीमनेके किया तीन कम्मण तथा चिंतनेके किया अन्यविक्य तथा निक्का है। इत्यर पंते क्योंके निक्ये तीने हैं है इत्यं उपयो निक्यु नहीं क्योंकी। बानेके किए दोनद्दर्श वायत्त बाहको तेम और नाम और इस्तेमें तीन नार पूप्त। धेनेर तथा पूप्त दो नाती है। प्रार्थीय पूप्त स्वव्यं नहीं करते इतांक्य केले व्योध्य विक्या विक्यं से हैं और बाह्य मां का सकती है कि कुछ ही विनोंने बूराकका प्रवन्ध तीन हो व्यवेग। चेक्से को रहे हो पूर्व मोने नहीं निक्ये हाजिय कुछ वेटी तक वर्षीमें पांच कुछ व्यवापात्र वा वारे रह कारल

१ देखिर "रामलामी क्या चन कोनेंद्रा सुकारा।" इत १९९४ ।

देखिर "शस्त्रीर, नामद्व तथा चन्त्र कीर्योका सुकारा । इक्र १८०-८९ ।

रे. पेटा कर पूर्ण हम्परोत्ती हुन। या । रेकिय "राज्यामी तथा क्षेत्र कोर्मीका कुम्बरा। वृद्ध १९९ ४ । ४ रेकिय वर्ग के विरोक्तानी "व्यः १९९ ।

हमाम साह्य वर्षराके पाँच पूल्य पड़ यसे थे। इसके सिवाय और सब बाराम था। वावध अपने ही हार्यों प्रकास बाता था और यह काम भी गायह करते थे। स्पैर-मेम कुछ विश्वय नहीं था। एक व्यवहर्त उठाकर दूसरी व्यवहर्तक से बाते का काम सींगा बाता है। इसकिए कोगों में उसाह बना हुआ है और वे खेकको कुछ नहीं मिनते। मेरी बपनी दो सबते दो कि सपनी दो सालते हैं। उसने वपना कर्यु मानते हैं उसने दमाकी मावस मोनना विक्रम क्षेत्र के सिक्स के उसने प्रकार करते मातते हैं। वसने वपना कर्यु मानते हैं उसने दमाकी मोब मोनना विक्रम बाता मेरी क्षा मिलते करते मारती पाँगे इसने इसने सी करते करते मारती पाँगे इसने इसने सी विकार करते हैं।

#### चोरावबीची स्थिति

चेंबर्स कोंटनेताले समाचार कार्ये थे कि भी सोरावणी पहुंचे दो-पार दिन बरा उचार रहे। किन्तु संसन्धान निक बानेके बाद बड़ वे प्रसन्न हैं। उनमें उत्साह है। यी सोरावणीकी क्वोंमें बटन कमानका काम सीपा यथा है।

सारे कैदियोंपर जेलके निरीकक तथा हैथ काँडेंन काफी ममता रखते हैं।

#### गोरोंकी सहामभूति

भी बिटनन बाउनने पहुंचे भी सारतीयोंको है पाँडकी सबस की थी। इस बार फिरसे सभी तरह यहानुमूरिका पन बिबकर उन्होंने हैं। निनीका केक संवर्षने मनव करनने क्यांक से भेवा है और हमारी जीतकी कामणा की है। हमें ऐसे नौरोंका बाजार मानना काहिए। संवर्षी बीरसे उनके नाम बाजारक गया है। भी कियन बाउन की तिस्वर्य में एक गोरे स्थानरी है। मारतीय कीम उनकी विजयों प्रसंस करे. उतनी चोबी है।

नेरीनिम्तितं २५ पाँच शहीं वाही समावकी तरुखे ९ पाँच १ विशिष्ट नार्यास बाजारकी रुख्ये ७ पाँच १५ विशिष्ट और क्योपूर्टिय ५ पाँच सिके हैं। इस समय पैसेकी बहुद करूप है और बाधा है कि सभी वालांसि संबक्ती सहायता पिनेसी।

#### कॉक्यी रामककी सभा

गार पितारको सार्वजनिक समाके पहले कॉकबी समावकी दी समा हुई वी। उसमें बहुत-से कॉकबी बन्यू उपनिकत थे। भी बब्धूक मनी बच्यूक थे। सन्ते बड़ा चीप प्रकट किया। बहुतसे कोकबी माई स्पर्धि किए निक्कनेको सेवार हुए और परवाने दवा पैसे इस्ट्रा करनेका निक्लम हुवा।

कारमिया कीमनं भी अपने समायको समा करके बहुत जस्ताह विश्वाया है।

### वर्षे दुःसकी पात

में किय पूका पा कि बोक्सबनेके यो बादस मुखा श्रेक गमें हैं। फिन्यू बादमें बदर मिखी कि उक्त सादें साहबने जूनीना दे दिया है। वर्षीत् यह भी (ब) मंगकविहकी अभीमें बा परे। ऐसे मारतीय हो समावके दुस्मन हैं। यदि पहलेसे ही कह दिया बाये कि हमें श्रेक मही जाना है हो यह सहा जा सकता है किन्यू जानेकी बात कहकर न बाना हो बहुत दुग है।

१–६ रेकिर " गेंद्रानिसर्गदी चिद्वी "े वह १८५ ।

### रावजी बस्तका मामछा

खानबी सस्य नामक एक भारतीय कड़का है। वह अपने पापाके शाम आमा। उसके पिताके पास अनुसतिपत्र या किन्तु वह मुर्खेया इसकिए मोम्बासामें रूक प्रया। स्तन्यी बकेला राखिस दुसा। वह पकड़ा गया और उसे सथा हुई। वर्षीकर्में बहासस्तने फैसका दिया कि रतनजीको जो सदा वी पहें सो ठीक थी। निवित्तत हुना कि सहका बापके साम ही मा सक्ता है। इसके वृतिरिक्त मामसेके अन्य तच्योपर व्यान बेना इस समय आवश्यक नहीं है। किया उत्परके मामसेका यह वर्ष इक्षा कि वापकी गैरहाजिरीमें बहका अरेका नही सा सकता।

## कमर्चेडॉर्पके मास्तीय

यहाँके समाचारपर्वोमें सबर है कि क्यर्सडॉर्पमें फेरीवाओंने बस्तीमें समा की। उसमें मह प्रस्तान किया पता कि चरकार जो करें हो लोकार किया बाते। यह नहें हु बकी बाठ है कि हमाबके ऐंडे दुक्त भी पत्रे हुए हैं। भी कुकेंबी देखांदी मुझे जो पत्र किया है उपने बान पत्रता है कि ऐता कहनेसके मार्जीन विधिक नहीं हैं तीत-पार स्पेक्ट ही है। मुझे भी मह बाधा है कि ऐती नाहमक्षीका वर्जीक करनेसके मार्जीन कहीं भी अविक नदी होंगे :

#### अब क्या होगा !

इस प्रश्नका उत्तर कठिन है। फिन्तु यह वो श्रद्धा का सकता है कि इसका उत्तर इमारे ही हाबमें है। यदि हमारी खब्ति कम ही तो सबर्प कम्बा पक सकता है। इतना चिन्ताकी कोई बात नहीं है। किन्तु यह बात ऐसा ही म्यन्ति सोच सकता है जो सरा क्षरताचारके मुकाबसेमी बड़ा होनेके किए तसार हो सवा कानुनका विरोध करनके सिए सैमार n X

यदि सरकार क्रयर किये अनुसार बरताय करे, तो उसके मनमें यह बात भी होगी चाहिए कि बाइरमें सरकार्यी आपने ही नहीं भीर वो भनमतिपत्रवाके बाहर है, वे आनेके बाद भूगी कानून स्वीकार कर सेंग्रे।

### इसकी केंगी

इसकी हुंबी इसारे पास है। फेरीबाबॉको और युकानवारींको विना परवानीके काम बनाना भारिए। परवान पूछे जानपर न दिलाये वार्षे। यदि सरकार कोई ऐसा कानुस सामु करे. जो इमें पमन्द नहीं भाता तो प्रमानपत्र भीर परवाने पुरस्त पसाये जायें भीर (१) जिनके पान कब कासक उपने नामध अनुसतियत गीनुब हैं (२) वो इस बातक मनवूर प्रमाद ब मक्त हैं कि ब मुद्रक पहलेश ट्राल्यवालके निराणी हैं और (३) जिन्होंने अच्छी तरह जेवेंगी

र इतिर "सः इतियम ओदिनियमको" प्राः १९१९२ ।

धिया प्राप्त की है के शव एकपर ट्राप्तमालमें वाधिक हो भागे। यदि इस वरह शी-पचार बादमी बाधिक हों दो शरकारको उन्हें नक मनना ही पहेणा और हम बानते हैं कि दतने सोगोंको जेल नेबता कठिन है। उपर्युक्त उपाय श्रव श्रमम ही काममें शाना चौहिए वर्ष सरकारका इरावा निवश्व क्यारे मालूम हो भागे। इस बीच शिक्षित और अस्य भारतीयोंको बानोध बैठ पतना चाहिए।

इसी खबरे कोई भी भारतीय ट्रास्थनाकमें साविक होते समय अंगुड़ेनी झाप न दे बस्कि सांक दनकार कर दे। हमनें दतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इस कानूनको टूटा हुआ ही समयें। असर पिन नामांका उत्केष हैं, उनमें भी बांधी सियों तथा भी काननी मोरारके पास

जरानिय मानाका उसका हु ज्या चा च्या गरा या चा चा कराना गरिया पर परवाने ये फिर भी डन्होंने परकाने नहीं विकास और वेख समें। सह सच्चा साहस कहकानेंगा

गंगलकार [जुलाई २८ १९ ८]

### भीर भी मुख्यमे

भी बानी तावनू इत्याधिक नाम करार के ही चुका हूँ। उनके बाद भी होरा मावनी नामक व्यक्ति भी विरक्तार ही मये हैं। बाज इन स्वयर मुकस्या चढ़ा। भी गांधीने स्वयं इन सबसे किए अधिकरी-अधिक चेककी चला गांधी। किन्तु त्यासाचीकार्य भी बानी नामकुके सिवा पर समीको केवल के दिनकी कड़ी कैवकी चला ही। भी नायबु पिछले हरते ही सप-राम करनके कारच लेक सोमकर आने हैं इसकिए उन्हें १४ दिनकी स्वया दी मही।

#### यम्बी नापब्

भी नन्नी नायहुंकी बहाजुरीको बरावरी बहुत थोड़े ही घारधीय कर सकते हैं। वे रीज कमाकर लाते हैं एंसे गरीबीकी हाक्तमें हैं। उनकी रालीको बायककम है। बच्चा होने बाना है। वे रूप स्व बार्साकी परमाह न करते हुंग जैसे ही जेक्से रिक्को सेंस ही सिर बही गुड़ेंग गरे हैं। उनका बेक्के भीतरका स्ववहार भी हत्या बच्चा है कि उससे सारे स्वीकारी बुध हो गये हैं। किन्तु वे किसीकी बुधामस नहीं करते। घरना देनेवालोंमें मुक्की हैंसिनस्ट उन्होंन जो काम किया बहु भी बहुत सामानीसे किया। कामना करता है कि माराबीय समावने ऐसे बहुत-स स्वास्त्र पेस हैं।

### **इ.डीपूर्व**

क्षीपुर्टमें भी फकीर क्या थिरस्तार हुए हैं। उनका मुकरमा कक (बुभवारका) होता। भी बीचक उन्हें अंक पहुँचार वार्मेंने।

### माधी अनुमतिपत्र

प्रिटोरियामें एक स्मूखियन नामक यहुवीपर जाशी अनुमतिपत्र छापनक बारेनें मुक्तमा पक रहा है। यह अपमक्षके मुक्तमेश सिकता-पुस्ता है।

पहीं बाह्या साधाक करा मुक्तमा वस यहा है बीर पुलिसका बहुता है कि बहु सूठे पर्वामनपत्रके स्तपर शांतिल हुए हैं। उनके पास इस बासका प्रमाण है कि पंजीयनपत्र १४

- रे इंडिंग इरिकास धांनी तथा मान्य कार्योद्धा सुबद्दारा' शह ४ १-०२ ।
- २. वेबेर भक्तता काकाका श्रव्यामा " प्रश्न ४ १ १ १ ।

४ ४ सन्तर्भे वॉनी वाकसभ

पींड देकर किया क्या है। फिकड़ाक सी यह पुरुषमा प्रिटीरियार्में वायेका और उसके बाद किरसे स्थायार्थीसके पास बावेदा ऐसा बान पहला है।

नुषनार [भूकार २९ १९ ८]

सनीपूर्टमें को स्पन्तित निरस्तार हुना था जसे सात विसकी साथी केरकी सका हुई है। यह भेल चम्रा गना है। भी पीकक उसकी पैरबी करने वर्ष थे।

### *पूर्व्य* संस्

समाचार है कि कुमर्वकॉर्पें बाच एक मारतीय विरक्तार हुवा है। भी पोकक परे जैक मेवनेके किए कार्येके।

#### गेपक्वी

भी पारवी बीएनकी नेटाक्से जा रहे हैं। अँनुटेकी कार न बैनेके कारण उन्हें छोल्डरस्टर्ने उदार किया पया। भी बीएनकीने अँनुटेकी कार नहीं थी नह हिम्मतका काम किया। इसके बारेने महिके बबबारोंने बाली पत्ती हुई है और उसर बच्चे टीका की नई है। भी बीएक्सी इस्पनाकों नहें पुराने निवासी हैं पहुर्णित कुर भी उनकी इस्वय कराये है। ये सी बार्चे प्रकाशित होई है। भी बीएनकीको बच्चे टाल्याक बानेकी पंचरी है सी नई !

#### सम्य चारङ गारतीय

बारह सन्य मारतीयोंको सेंपुरेकी कार न देनके कारण पकड़ा पमा है। ये भारतीय स्तुत गरीब सेरीबाके हें फिल्हु बान पहला है कि बहादुर हैं। सुना स्था है कि बदाक्टमें कनपर मुक्तमा चक्रमा। कोई सविकृत समाचार नहीं मिला।

#### चेतावर्गी

सार एवं कि नेटाक्से दुल्यमाक जानेनाके कियाँ भी माध्यीमको हरिन संपूर्वको कर नहीं देनी है। यह एवं है कि ऐहा निरोध कराने उन नाध्यीसोंको येक बाना पहेगा। दिन्तु सह कराना बानस्पक है। तथी एक्या क्टकारा मिलेगा।

#### ं बोक्षी सेक्ष' में स्वंतव-चित्र

रेड बेधी मेल में एक थिया प्रकाशित हुवा है। जनरख बोचाने कैनवाने प्रवानमंत्रीकें नाम जो पत्र किया है। अनरक पीको तरका केंद्र तकता क्या है। अनरक पीको तरका केंद्र तकता क्या है। अनरक पीको तिस्ता है कि राज्य जमानेके वो रास्ते हैं। एक वो प्रवास है हुए राज्य प्रवास राज्य जाते हैं। विश्व में अपनेति शिक्ष-पुक्तर राज्य जाते हैं। विश्व में के पिकार पीका केंद्र यह वा कि वे वो कोपीति शिक्ष-पुक्तर राज्य जाते हैं। विश्व में के पिकार तीन किया नाम केंद्र या जीने केरार, भी पांची और पुक्ति पीनों अपनी हुए सारकार वीन किया वास केंद्र है। वर जीने केरार, भी पांची और पुक्ति पीनों अपनी हुए सारकार वीन किया वास केरार है। वर जीने केरार हा किया वास केरार है। वर्ष है कि क्या जनरख बोचा उनकी सरकार तीन

र पारती दौरानों; क्यू १८८१ में कम्पसम्मी गांत्रकों काम शासी; क्रांत्रेस्की क्लेस हातक और हुम्मी बोमी; सानर कुछ हिनोंडी क्युक्तितीय कार सानिक्रमी नास्त्र को सन्त्र का व्यू केल्याकों ग्रामीत कर सानेकों कहा वार तो क्यूंनी १९ को सानिक्रम २ क करावेच मौजूबित किया होते क्रायर कर दिए। १ इट सम्प्रामीय नाह क्यान्याके क्युक्ता क्यूंनी काल्य कि सूत्रम साहत्वे क्रायन काम्ये उद्यक्ति साम ती केया नाम किंता क्या वर, काम की सान क्यां प्रीकारीति किंत्र कार्य होता व्यक्ति स्थान क्षातींपर, भारतीयोंपर बौर पुलिस्पर मिनतापुरक धासन किया है? तीमीके मुकके मारका मतसन मही स्पता है कि बोमा स्थित मुक्त हैं करते फुल हैं। उनका कार्य तो देशक बरपार्शास्त्रे हो रक्क रहा है।

#### नायसंत्रमें गिरपतारी

अपी-सभी समाचार मिका है कि परवाना न होनके कारण वाएसेंसमें तीन सारतीय गिरस्तार किसे समे हैं।

[ पुजरातीये ] इंडियन जोपिनियम १--८-१९ ८

## २४७ बाह्या लासाका मुकदमा

[बोझानिस्तर्य स्रोमबार-बुववाद, जुलाई २७-२९, १९ ८]

क्क हो " अहात्स्त्रमें यो बार्डनके सामने बाहुत साधा नामक एक भारतीसके नुकरनेकों पेसी हुई। उस्पर एक कार्को पंदीपन प्रमाणक सेकर उपलिक्षेश्र नेवेश करनेका अधियोग ध्यामा यदा का। इस मुकरमेके सिकासिकेने सन् १९ ७ के बहुवाँकर सर्वित्तपन २ का भी उस्तेष हुआ हार्कोंक इस बार यह हुतरे वर्षक बोजवारीके सन्तिमोगक प्रयोग्य या जिसका सेमृत्तिमोंके निकान के सम्बन्धी समापनक कारासित प्रतिक सम्बन्ध वहां।

थी धुरमानने सरकारी पत्तकी बोरसे और थी पांचीने मिनपुत्तकी बोरसे पैरबी की। सुर्विदेवेंद्र के की वरनानने बवाड़ी देते हुए कहा कि १९ ७ के अधिनियम २ के मातर्गत नुसे समुग्रितपर्गोका निरोक्षण करनेका जनिकार है। गेने जनियुश्तको २ जुसाईको मी गांचीके कार्यातमके सामने मिरक्तार किया जा। मेने उससे १९ ७ के महिनियम २ के मन्त-र्यंत मपना पंजीपन प्रमानपत्र विकालेको कहा और अभियुक्तने उत्तर विद्या कि वह भी यांगीके पास है। म भी गांभीके कार्याक्रयमें तथा और वहां धने भी पांचीक एक कर्मचारी मी नॉक्स्सपरको देखा। नेने भी नेक्सियरको अधिनक्तको बात क्ताई और प्रमाणपत्र वेषानेको सामा। भी मेकियायरले एक तियोरी छोती एक प्रमानपत्र निकासा और मुझे विश्व सामा। मेंने प्रमाणपत्र केनेते इनकार कर दिया और कहा "यह जिल आदमोका हैं, प्रसे बीजिए।" मैक्टियायरणे ममाचवल अभियुक्तको वै विया और उत्तर्थ भेरे हावर्गे दिया। मेर्ने वर्ष नेवा कि वह कापन बासी है और नेने अभियुक्तको विरक्तार कर लिया । में अभि-पुष्तको बन्बोपर विठाकर उसके प्रकार १६८, बाउँट स्वतेयर के यथा । प्रकारकी समाधी को . मर्ड और हिन्दुस्तानीमें लिम्बे बहुत-से पत्र पत्रावें गयें। कार्य सॉफिसकी स्रोर के जाते समय समियुक्तने कहा " वने वह कायज (असका ह्याचा प्रवास्त्रको सोर वा) अस्मकते १४ पीडम छरीरा था। भने ७ वींड डवनमें दियें वे और ७ वींड यहाँ पहुँबनके बाद। मेने यह कामज बांपीको कक दिया था। अभियक्तपर तब बार्जक स्केमरमें अभियोग सपाया गया।

छन्ने यंत्री शासमा ٧ŧ इस चपद्भ पवादुने १९ ७ के श्रविनियम २ के बारेमें वारी की वानेवाली जनेक सरकारी उड़

बोववार्से मौर नोडिसे पेस की। गवाहने जाने बतावा कि २९ वन और २ वसाकि वीव में बराबर जी बांबीके कार्यातसमें बाता रहा और मुझे या पुतिसके किसी क्रम आवमीको किसी बाली प्रमान्यवने विवयमें बुक्त नहीं बताया गया।

भी गांभी आरंप यह स्वीकार करेंने कि यह साफ जालसानी है?

विरनोंत: है यह बहुत साफ वाकताबी है। वो सोन भी चैमलेके इस्ताकर नहीं पहचानते इसे सही मान लेंगे।

एक्रियाहर्गेषि पंचीयक भी चेमनेने कक्षा कि में अभियुक्तको नहीं यहकानता। पंजीयन-प्रमाणनगर जो इस्ताकर वा बढ़ गेरा नहीं वा वरिक बाकी वा। तरकार हारा जारी होनेवाके पंजीयनप्रमाज्यज्ञकी तुक्रमार्ने [वह] काली कावज क्र्याईमें नाजरमें और आकारमें वोड़ा भिन्न ना। मुझे भी गांदीसे ऐती कोई तुवना नहीं निजी कि अभियक्तके पास एक बाकी प्रमानपत्र है। मैने बाली प्रमानपत्रके अस्तित्वकी सचना पुलिसको ही। सब पंजीवन प्रमान-पर्वोपर केवल में ही हल्लाकर करता हैं। जनमहित्य वेनेका विश्वार नेटालमें किसीको नहीं है।

भी गाभी क्या बाबी कारच सरकारी कावसंबी काफी बच्छी नक्क है?

[बैमने ] निश्चत ही यह कामज बहुत अच्छी नकत है। मेरे हुस्ताकरकी नकत अच्छी नहीं है।

सुपॉरडेंडेंट करनॉनने [किरहुके किए] पूना बुकाने वानेपर नदावा कि वार्च ऑफितमें विनियक्तको तकाची केलेपर मुझे १९ ३ के प्रवाती-प्रतिकत्तक विधिनयम संस्था १३ के अन्तर्गत चारी किया गया एक अधिवास-मभाक्तत और व्यक्ति-करकी कई रसीवें जी निर्ती । अधिवास-समायपत्रपर वो सँगुडा-निम्नान ने और प्रमाचपत्र बाह्या सामान्द्रे नामपर ना। असि युक्तके घरकी तकाबीके समय पुलिसका सिपाही हेनरी उपस्थित वा और [उसने] कायबात

शरास्त्र करते देखा था। थी भूरमारले गुक्रमंके निजित्त गाँव की कि श्रीवम्ब्यकी श्रेष्ट्रियों कितान सिन्ने बाने

शाहिए। उन्होंने कहा कि इस मानकेमें मुझे किरोबश साबी बुकाना होगा।

भी मांचीने बहा कि में कोई आपक्ति नहीं उठाडेंगा और मुकल्मा स्विमत कर रिमा

mut 11 मिनक्रभार चुकाई २८ १९ ८]

मंगसवारको विशिवम जेम्स मेकिवायरने । बाह्या खासाके स्थवित कर विदे वर्षे मक-दमेरी बताया कि में यी पाँगीके यहाँ मुनीमकी हैतियतों नौकर हैं। अध्यक्त की विरस्तारी बासे दिन तीतरे पहर नुवारदेवेंद्र बरनॉन थी धांबीक कार्यात्मवर्षे बावे वे और उन्होंने अनि-

पस्तका पंजीपन-प्रमाणपत्र गाँवा था। नैने कार्यासमसी तिजोरी सोसी जीर प्रमाणपत्र उत्तके

र परके दिनको तुक्तरनेको रिपोर्ट बुक्कपाना सीवरसे और क्षेत्र दो दिनीन तुक्तरनको रिपोर इंडियम जीपिनियमत वी भी है ।

भीतर पाया। मेने प्रशासपत्र सक्षिमुस्तको दे विधा और भेरा विश्वास है कि उत्तने वह पुर-फ्टिंडेंट सरमोनके सुपूर्व कर विधा।

जिरह करलेपर [ उन्होंने कहा कि ] तिवोशी गेरी वेक्परेकमें है। एक बामी मेरे पास है भीर एक भी पोतकके पास। भी पोकक एक जबनों हैं और भी गांगीके यहाँ बहैसिम्स

क्कार्केका काम करते हैं।

इसके बार यो गांधीको सरकारी बक्काको गवाही वेगेके किए बुकाया। उन्होंने बताया कि पिरस्तारीसे एक विण पहुंचे सीतरे पहुर करीब ५ वसे अधिगुक्त घेरे कार्याक्रममें आया और बोता कि मेरे अनुमत्त्रमको कारण पुक्त कोच घेरे गीछे पहे हुए हूं। मेने उससे अनुमतियक असेनो कहा और उसे बांकाके बास फोरल ही कहा यह तो बाखी है। मेने अधिगुक्तको भी पह बताया और वह आकार्यकाल असीत हुआ। यमे अध्यापन तिकारीमें रक्षणके किए भी गोकको है बिना और व्यवस्थित उसीत हुआ। यमे अध्यानके कहारीमें रक्षणके हिए भी गोकको है बिना और व्यवस्थात कहा कि उसे अपनिवेद अमेनेची करता नहीं है। उस समस देर हो याँ की और में कार्याक्रम कोड़नेवाका या और अस्ती पुन्ह स्थितिया वा रहा था। [मेने वहा कि] जीटनेवर में पुक्तिस व्यवस्थितिस्था सामानित सक्ती।

डब्सू एक वासमेनने बताया कि में बुधिया विवासमें रेकड क्लाई हूं और मैंने पुर्विटिंडेंट बरनॉन हारा क्रिये समें बेंचुकिसोंके इन निवासोंडी परीक्षा की है, जो अभियुक्तके कतास गर्मे हैं।

नेने इसमें अंकित शाहिने मेंगुठेके निवासको नेटास अधिकाती प्रसावपत्र और तथा-कवित बासी प्रमावपत्रपर अंकित मेंगुठा-निवासीय सिकाया है और पुरुष्टें एक बीता पाधा है।

एक एक बेडकोटेने कताया कि में एक वरीजाबीन नीतिबिया जानुत हूँ। मेने कन मुख्ह सन्दुस्तको मेंयुक्तिके निज्ञान किये के। ये बही है किएहें पेक किया समा है। इसके साम सरकारी पत्की बाल समान हो गई।

श्री पांचाने [अदालका) पुणित क्या कि समाई बावमें श्री बावची। इस्तर मुक्तमेको समझे रिन मुख्य तकके क्रिय् स्थानित कर दिवा यथा ताकि अधिपुन्तको श्रीचवारिक क्यसे ववादियाँ पद्गार नुमाई वार्ये।

[बुमनाए, जुलाई २९ १९ ८]

युपनारको भी वॉर्डनने फेलका दिया कि शाह्या कालाके मुक्तमेको लक्क्टीलनार पुनवाई की वाम। बमानतको रकम ९ थींड ही रक्क्टे वी शई।

[अंग्रेजीसे ]

इल्प्स्वाल लीकर, १८-७-१९ ८ इवियन सोचिनियन ८-८-१९ ८

१ शुरूप्यक्षाक कीवरमें नव नाम "वासमोर विश्वा गया है। १- भी चेंबनकी वी मध्यक्रमें देनिवासी सुक्रमंत्री कार्यवासी स्वरूप्य नहीं है।

### २४८ इमाम अम्बुस काविर वात्रजीर

इस नंकने वास [परिविध्यने कपरों ] हुन इनाम साहबको तस्वीर छार पहे हैं। इसम धाहको किए रिक्षण बारिका मरने दुकाने क्या हुई "इससे धारे भारतीय समाजका गौरत का है। यह मान भी बाननीरका गही है मिक हुनीक्या इस्कामिया संनुमाने काम्यको मरीका है हमीक्या मरिक्यके पेक-समायका है। इसीक्षिता बंद्यमाने को कोमती देवाएँ की है ने मिद्र है और भी बावजीरने उसमें बो काम किया है उसे मी धव जानते हैं। मंद्रमाने कम्पनाती गही भी बावजीरको हायमें खराबहुको बखती कमाई दूक हुई एव मंद्रा उसे उन्होंने किराने किलाइसी प्रकार संमाजक है हमें बही समझ पत्रमा है बियाने कमाई बाती है। एक्किए सी बावजीरको जो मान मिला है उसके हे हरफ हमिटने कासक है। ने मानी दिए येक बानोका विचार रखते हैं। हम कामना करते हैं कि उनकी गह एक्क मूरी हो। इस यह नहीं मानते कि बोक बातोकी हम्मता करते हैं ह उनकी गह एक्क पूरी हो। इस यह नहीं मानते विचेतीया रखते हैं। इस

भी नावनीर अरबके एक प्रतिष्ठित परिवारके हैं। उनके पिता अरब कोड़कर करेक वर्षों हिन्दुस्तातमें रह खे हैं। वे बन्धारें जुना प्रतिवरके पेयन्तान हैं। भी मानवीरकी मां कॉन्सी हैं। भी मानवीर कहें पश्चित शाक्तिकारों हैं। उनहोंने जनता निवाह भी इसी देवमें किया है। हम जुराश प्राचना जरते हैं कि उनका मन हमेका वेय-मेनकी प्रावनाये रेसा रहे जीर वे हमेका देख और कीमकी प्रतिकाल किय परिचम करते रहें।

[गुजरातीसे]

इंडियन बोपिनियम १-८-१ ८

### २४९ महाम तिलक्को समा

देवमत्त्व भी तिल्लको यो छवा वी गई है वह बहुत कर पहुँचानेवाजी है। इस ६ परिके देव-तिकालको विचार करते हैं यो उसके सामने नात्यवालके मारतीवींका कुछ दिन वेड मोनकर परे बाता कुछ भी नहीं जान पहला।

पह संभा चित्रती कुछ पह नहीं चार्च पहुंचार्नभाक्षी है चत्रती बारचर्वचनक नहीं। सदसे दुन्ती मी

नहीं होना चाहिए।

हुम विश राज्यका मुकाबका करना चाहते हैं वह हमारे ऊपर अस्ताचार करे तो इसमें निषित्र कुछ मी नहीं है। भी सिक्क ऐसे महान पुत्रव हैं इसमें विहान हैं कि उनके कार्यके बारमें इस देखने हमारा कुछ किवना भृष्टता मानी वामगी । उन्हाने देखके किए जो कुछ उठाया है उसके किए ने पूजने गोम्प हैं। उनकी सांवर्ग बड़ी जनस्वत है। उनकी विद्वताका प्रकास मुरोपमें भी बिक रहा है।

फिर भी हम बिन्हें बढ़ा मानते हैं उनका पक्ष हमें बॉब बन्व करके नहीं बना है। यी विश्वनके केकोंने कटुवा नहीं भी एसा कहना सनवा ऐसा बचाव पेस करना विश्वकर्क क्षपर कर्लक संयाने जैसा है। तीले कड़ने बीर मर्मेसेवी केल क्षिकता उनका उद्देश था। अंग्रेजी राज्यके बिलाफ मारतीयोंको उकसाना जनकी सीख थी। उसे बॉकना भी दिसकती महानवामें वृटि विकाने वैसी बाव है।

ऐसे सेक क्रिस्तवालेको राज्यकर्तासमा वें यदि यह उनकी दृष्टिसे देखा माने ठी ठीक जान पहला है। यदि हम राज्य करनेवाओंके स्थानपर होते तो अध्यमा न करते। इसे ज्यानमें रखते इए राज्यकर्ताबीक क्यर कोव करनेकी कोई बाट नहीं बचती।

भी विकल मुनारकवानके योग्य हैं। उन्होंने खनरवस्त कष्ट उठाकर समरतन पासा 🖡

और मास्तको स्वतन्त्रताको भीव अधी है।

थी दिक्कको स्वासं प्रचा निराध होलेक वरके बरनके वरले यदि बानन्य मानकर बहादुरीसं रहेगी तो सबा कामकारी होगी। हर्ने दतना ही विचार करना बाकी है कि भी विकन्न भीर उनके पक्षके विकार पारतीयींने छिए मान्य करने मोन्य हैं अवना नहीं। हुन बहुत विकारपूर्वक छिक्क रहे हैं कि यो विख्यके विकार सान्य करने योग्य नहीं हैं।

वेहेजी राज्यको उचाइनेमें ही मार्ग्यामीका मचा नहीं है। बचेनी राज्यको उचाइनेमें प्रसिद्धका जपमीम करता हिंखा करमा नुककामनेह है और बनाबक्षक है। हिंचाचे मिळी हुई मुन्ति टिक्नवाधी नहीं और मूरोपकी प्रवा उससे को नुकसान स्टारी है, वह हुनें भी स्टाना पहेना। कोच एक युक्तामीमें से इसपी नुकामीमें क्या जारेंगे। परिकास होना काम किसीको नहीं भीर नुकसान सबको।

हमाचै भाग्यता है कि अंग्रेवी चन्यको भच्छा बनानंका सहच चस्ता सत्पापह है। बौर यदि वह राज्य मत्याचारी वन वाये तो सत्यावहका मुकावका करनेमें एकरम नष्ट हो बायगा। वित्र मुद्र पर नारामा जाना जान का उपायकार हुए। हुमाना कर दिया है से ही मस्तूर यदि वित्र मस्त्रुपिते भी डिक्का हवा ही लोग काम सन्त्र कर दिया है से ही मस्तूर यदि छत्पापही सन नार्ये दी उत्तर हो लोग सरकारके अधित संबंध को नीमें भिन्न सन्तर है।

इस स्थितिमें हमारा करतान भैसा होना भाहिए? श्री विकंक और ऐसे अन्य महान भारतीयोंको करनेसे बक्तम विचारकै हीनेके बावजूब हुमें हीरा मानमा चाहिए और उनक कर्ट सहन करनेकी पश्चिका अनुकरण करना चाहिए । वे देखसनत है ऐसा समझकर उन्हें जितना मान हिमा बार्च उठना पांछा है यह भी भानना चाहिए और उछके अनुसार आवरण करना चाहिए। उनका बीर हमारा हेतु एक ही है जह यह कि वेसकी तना करें वेसकी लुदाहान बनाये । ऐसा करनके किए वे जी कुछ करत हैं उससे निष्णान करनपर हमारा काथ तनक भी मुस्किक नहीं है। फिन्तु हमारे कामका परिवास उसस हजार वर्जे बहकर है यह हजारा वृद्ध निश्वस है।

[ नुवस्तिको |

### २५० फेपके भारतीयों में सगड़े'

कंपमें से मध्यक हैं। वे जायसमें झमहते खुदे हैं। उनके इन झमहोंकी बजर समय-समयपर हम जीवी नवकारोंने मी बेबते हैं। हुन इन बीनों अध्यक्ति मह पुत्रना देना गाई है कि इस वेचमें जायसमें कहनके किए हमारे पास समय मही है। हम ऐस ही करते पूरे भी कोई दीसरा हमें बा बायेना और हमारी हास्त्र ज्यारा बीन-हीन हो जायसी। सगईंका कारण सामय विकड़्त ही छीटा होगा। सारी आरतीय कीमके मेटा कई बानके बजाय कीमके समक कुने जानको ही इस्कार करें थी दस दिलसिये नहुत पुत्रार ही सकता है। वेचक मिकारिका बावह नहीं करता उसका आगत दो अपने कर्तव्यापर ही होता है। उसके हम भी भारतीय समावके देवक होकर बणना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। यो असित कंपक बमना कर्तव्य करते खुना चाहता है उसका किसीके साम सामय ही समझ हमने पुरन्त प्रसार दो आरों। मानको बनेबा किसे बिना दोनों अध्यक्तिकों सीनको सेना करनेका निरम्म कर केना चाहिए।

[मुजयतीसे] इंडियम ओपिनियम १-८-१९ ८

## २५१ दुकिस्तान और ससद

वाबतारोमें बार्यर देखनेको निमती है कि पुनिस्तानके मुक्क एक (मंग पार्टी)ने राज्यमें सनेक पुनार किसे हैं। एक तारने कहा गया है कि महामहिम पुस्तान हारा राज्य विध्वानके नियम बनाये जानदे प्रमा प्रकात हुई है और ज्यान-बनाइ स्वयन हो रहू हैं। तारमें सु कहा मारा है कि हुक ही स्वयममें गुनिस्तानमें हैक्किकी स्वयक्ती तरह संतर वन सामेगी

यरि यह स्टर एक हो तो हुछ बहुत ही बड़ी क्वर मानना वाहिए। यरि कुर्दीनें संसर कन जाने तो बहुते हुँछे अम्लिस कीर कमराव हैं कि तुक्तितान पूरेपके वहें राज्योंकी अभीमें आ जानेगा बीर उसका नाम संसारमें रोकन होगा। तुक्तितान बाब ऐसी जबह स्वित है कि वह स्वीतरि कन सम्बता है।

समारक प्रचेक हिस्तेमें स्वराज्यका नारा बुनाई पहला पहला है। नारा स्वानेश प्राप्त हैं। उनसते हैं कि सम्मा स्वराज्य क्या है। हास्त्रकाल संपर्धेम प्राप्तीपोक्त दिवानी प्रम्मान क्यानितिह के जाना है। गुक्तिस्तात्व में है। यह प्रप्त क्यान प्रदेश कि स्वप्त क्यान है। इसमें सहस्वान क्या हिन्दुक्षका भी क्ष्यक्ष है। इसमें सहस्वान क्या हिन्दुक्षका भी क्ष्यक्ष है। इसमें सहस्वान क्यान है। एक स्वानित्रकाल क्यान क्यान है। एक है। स्वप्तानवित्रकाल एक स्वान है। प्रदार्श क्यान है। प्रदेश क्यान है।

[यूजरातीतं] इंडियन मोनिनियन १-८-१९ ८

१ रिज्य "बरङ व्यक्तीरोंको शूक्ता" छ। १९८ ।

## २५२ पत्र एख० एस० पौलको

भोहानिसम्प कामतः ४ १९ ८

प्रिय भी पॉल

आपका कर ६० वारीयका पत्र पिका । अने वातकको २० पाँडो नने हैं। और अपिक जना करना या और अनना मरे किए सम्बन्ध नहीं है। अब एक-एक पैसेकी संवर्षक किए आकारकार है।

धनक प्रति भावर सहित

भापका हुरवर्ग मो० क० गांधी

टाइप की कर्र सक जबनी प्रति (शी कमय ४५४९) सा शीवाम दी ने पॉला।

# २५३ मूलबोभाई जी० पटेलका मुक्तदमा -- १

[मयसमाद, मयस्त ४ १९ ८]

होनवारको वोधरे यहर थी जूनजीवाई निरमरासान परेल जो बिडिस भारतीज वयकी स्तितिक सदस्य हु ड्रालवासने पंत्रीयन समावपके वर्षर होंगड कारच विरस्तार किसे स्थे। उनते १ पीडको जमानत मांनी गई परम्नु जमानवपर कूटना स्वर्शने सम्बीकार कर दिसा और उन्हें हुसानक्षय रात-भर कच रक्षा वया।

संपरमारको तीवरे पहुर के अवासता वी "में भी एक एक आंदरक दासरे सबसे पर्ये और उनकार १९ ७ क अधितियम १ के दानके ८ उत्तकक १ के अन्तर्पत मुक्तमा काम्या पत्रा। उन्होंने अवास्य व्यक्तिस किया। भी गांधीने काको देखों को और भी कंमरने प्राचित्र सबसा।

पृम्मवासक पृश्मिस अपीकक बर्जानने बेयान विद्या कि उनकी निवृद्धि पंजीवन आदि निषयक अस्तर्यन पृथ्यिकार्योते उनके पंजीवन प्रमावपक मौतनक किए निरोक्तक परदर हुँ हैं। अभिपुराने उनके अपने बेयानमें वहां वा कि उसके पास कोई प्रमावपन नहीं है, उसके मधन उसने पंजीवन न करायक लिए वहां वा उसने इन अविनियनक अन्तर्यत पंजीवन करानते हमकार किया वा और आये भी एसा ही करता रहेगा। उसने गालिन-रशा ज्यानीयका एक अनुवित्यन और एक पंजीवन प्रयावपन यो उसने साँव विकारको तताहरी निरा पा विद्याल।

र दिन तस स्व एक देवदात १४ राज ब्हेट ३६ ।

t tarture 3, se sto c

समूर्व यंत्री शहस्य

¥\$4

बिर्म् (प्रवीसक वरणीवने कहा) इस गिरक्तारीको संजाम देनेके थिए मुसे वृद्द स्पतिवारको द्विसको मानो की इस अधिमुक्तको तरह दुल्वासको जहुन के कोच हैं को इव अधिमानक भागार्थन पंजीकृत वहीं हैं — कासे-कम २ होंचे। मूसे आधा है कि इनके बारेंसे मुझे बीजाविद्योग द्विसकों रिक्तेंसी।

शकार्रमें विभिन्नताने क्यान दिया कि में एक शामान्य बाहतिया हूं और दुल्यत्वम्में करीन मौ वर्गति रह रहा हूँ। मेने व्यवसा अनुमतियक और पंत्रीयन प्रमानपत्र १९ १ में क्रिया वा। यह वर्ष मेने पारत्वकी यात्रा की और यह १५ पहुँकी में दुल्यत्वक्त वास्त आधा। पंत्रीयन प्रविभिन्नमके अन्यति मेने पंत्रीयक प्रमानपत्रके क्रिए प्रार्थनायन नहीं मेना और न मेरी एंडी कोई इच्छा है। मेरे ऐशा करनेका कारण यह है कि यह कननरीके समझतिने अनुसार यह कानून रह हो वानेकाला है। में स्वेषक्रया पंत्रीयनका प्रमानपत्र बूँगा। परन्तु व्यवसार्य पंत्रीयनका कहीं नहीं।

जिरहर्ने [उपने बहा] क्यातिकी छतिक शारेने मुझे इंडियन बोचिनियन के स्तन्नीएं भागवारी हुई। में डिकिस बारतीय संबक्त एक स्वरूप हूँ। अभिनक्तके विकट भी कैमरने किया परवानेके जेरी क्यानेके करण खाते से कई एक

सवाका उल्लेख किया । यह स्वीकार किया गया ।

सराक्तको तम्बोधित करते हुए थी योगीने कहा कि सरतवर्ष मुझे हवके दिना पुछ समिक नहीं कहना है कि नृत्ये थम है करतक क्षेत्र सरास्त न हो जानेना तस्तक में वार्ते जारी पर्देगी। समिवृत्तको सामा हुई है कि वह बात दिनके सन्तर पर है से कोड़ है। यह हम बाताको सामनेते हनकार करेगा।

[बंबेबीये] इंडियन शोपनियन ८-८-१९ ८

## २५४ वारह फेरीवालींका मुकरमा

[बोहानिवर्यं जगस्य ४ १९८]

अशास्त्र "दी में शीसरे पहुर भी एक एक हॉपिक्शके सबस १२ विदास भारतीय करीतामींपर विदा वरकाना व्याचार करने या असके बहसेचें अपनी व्याचारिक परियोगर अपना साम १ किन्द्रतानेक कारण अधियोग कराया करा।

भी प्रांते मधियोत क्याया । भी वांचीने मधियुक्तींकी नोरखे परबी की ।

स्तपन तभी अभियुक्तीने बयान दिया कि अशूनि परकारक सियु प्रार्थनाय दिये वे परम्यु उनके प्रार्थनायम अस्वीकार कर दिये गये क्योंकि से अपने अनुस्रोके नियान देनेकी राजी नहीं थे।

पांचे मुक्तमेंमें भी गांचीने परवाना निरीक्षक भी बरेटसे पूछा कि तमा समस्य भागने इस सम्पूर कोई ब्यान दिया या कि केरीकाले अपनी क्यापारिक वेटिमॉपर अपना नाम नहीं देते।

यबाहने क्रतर विधा जसने स्थान नहीं विधा। उसने कहा कि समियकाने उत्तरे कहा

वा कि उत्तका परवाना भी गांधीके पात है।

भी भी उसने यह नहीं बताया कि उसने अपना परवाना भी गाँगीको अपनी 'अन मितिसे दिया किरायेवर दिया या क्यार दिया ना? "

विरेव : विशेव

एकको क्रोडकर बाकी समस्य अधिमन्तींको सात दिनकी सक्त करके विकल्पके साव र पौचरके बर्मानको सबा को गई। इस व्यक्तिके मानकेमें की गांधीने कहा कि जीवगण्यको इससे पत्रके दी बार सका दी जा बड़ी है।

भी धाँने छहा कि यह समियुक्त जनमें से एक है जिन्हें वत नासमें बिना परवानेके फेरी सामनेके किए है पाँडके अर्मानेकी, या चार विनकी बेसकी सबस समा दी गई दी।

भी पांचीने बजा कि सभियक्तको पत अनवरीमें भी समा दी वई वी परस्त सन्मातिके कारच उसे फ्रोड दिया वया या।

इस अपराचीको १४ दिनकी कंदक विकासके साम २ गाँउ मुगानिकी सना दी गई। विषेत्री है |

दानसवास सीहर, ४-८-१९ ८

## २५५ जोहानिसबगकी चिटठी

#### नायबुद्धाः भारमस्याग

सोनवार वियस्त ३ १९ ८1

मुझे यह किन्नते हुए अल्पन्त रुन्त होता है कि यी धम्बी नायहकी प्रतीका प्रमणत ही यथा और जान बज्बेकी बक्रना दिया गया है। भी बस्बी नायहको यह हास मुद्दी मानम है किस धनावके ऊपर उनका उपकार काला था रहा है। वे कठिन समयमें पत्नीको छोड़कर जान-बुलकर समानके लिए जेल यसे और न्सी बीच यह घटमा हुई। थी नामक कभी जेकतें हैं।

रम घटनाका कारक थी नायबका जब जाना हो सकता है। भी नायब जिस दिन जम गर भ भीमठी नायहत मैं उसी दिन मिला था। श्री डीक्टने वैसा किया जनकी हामत वैमी ही कश्याननक बी। ऐसी साहमी स्थियों बहुत कम होती है जा समानार दो-वो बार सपने पतिको चेक बाते हुए देनें बौर फिर भी हिम्मत बताये रत सकें। फिर मीमती नायहकी स्वितिमें तो इसकी कमाना ही नहीं की जा सकती।

इमर्ने सम्बह नहीं कि इत हत्याकी जिम्मेदारी ड्रान्सकाल सरकारके करर ही है। उसके

क्यापके कारफ बनावड व्यक्तियोंको ऐसे कप्ट उठाने यह रहे हैं।

सम्पूर्ण यांची शासमञ

¥12 गायक्के साधी बाहर निको

यी नायकके साम जो पाँच भारतीय जेक मये वे और जिनक माम में पहस है पूका हैं व बाज छटकर का यय हैं। उन्हें सेनके किए भी स्थिप मियाँ वर्गरा बहुत-से नेता पहुँचे में। बादम यी ईसर मिसकि वर बाम सबा विस्कृटसे उनका स्वागत किया गया। उसी समय प्रक वासाने केने-सन्तरे अब । थी ईसप नियाँ मौसवी साहव इमान साहब इत्यादिके भागम हए।

### विस्कृत कटम्बसे सहानमति

धाजकी सभागं भी विकास बदम्बको धडानमतिका तार ग्रेजनेका प्रस्ताव पास किया संबद्ध ।

#### रिचका परिधान

मी रिच विकासतमें परियम कर रहे हैं। तार भाग है कि आई कुके साव सिप्ट मन्द्रसकी मुखाकात हुई। यह भी जान पढ़ता है कि इस मुखाकातसे जी रिक्को सन्तीप हवा अवदि वह विकासतमें काम वक निक्रमा है ऐसा विकार यह रहा है।

#### क्रॉब्रे सेन्कोर्नका जायक

काँड सेस्बोर्नन वेरीनिर्मियमें मापन किया । उसमें उन्होंने कहा कि जिन एशियाइयोंको दान्सवासमें रहनेका हक है उन्हें सक्कीफ नहीं होनी चाडिए बीट उनके बिपकारोकी रखाक किए इन्स्त्रको सरकारको बीच-वचाव भी करना चाहिए। बाबी नये कोनोको जाने वें या मडी यह उपनिवेशके अधिकारको बात है। इससे यह बान पहता है कि सिसिट मौनोके व्यविकारकी रखा करने में मुस्किलें बरपेस हाँगी। इसका उपाय सिक्रितोक हाथमें है। यह स्था है इसपर उस समय विचार करने जब केवल गाही प्रस्त शामने रहेगा !

## सन्त क्य होगा !

परन्तु यह सवाक बठा ही करता है कि संवर्षका अन्त कब होगा? बहाँकी लीउसभा वारीन २१ को उठ जामेगी। माना था सकता है कि यदि वदवक संवर्ष बरन न हुआ वी फिर आगामी जनवरी तक उसका सन्त न होगा। बाहे जो हो इसमें हमें बाँउस कुछ योना मही पहेवा ऐसा कह शकते हैं।

#### धीयक्षीका सलेका

भी सोरावबी जेसमें मुखी हैं। जो इत्य जाता है उस दे कीमकी खादिर सहदे हैं। माज जैसन जो देरी निकल हैं जनकी भारफत जन्मोंने कहकवाया है कि वकस निकलनके बार व फिर जेल आयेंने अफिन टाम्सवाअ नहीं छोड़ने।

मगलबार [ बबस्त ४ १५ ४]

#### मुखबी भाई गिरभरकाल पटेक

भी पटेलको यक्क लिया यना है। जनकी निरस्तारी क्रम हुई वी । विरस्तारीका भारत वह है कि उन्होंने बाकावदा पत्रीयन नहीं कराया। भी मसदीआई समी-मंगी

र शक्ति "स्थान किन्छते समा" १४ ४१६ १३ । र. रेडिल "बोद्रानिकारेडी निरी" पत्र ४ प

[परवाने विमा ] फ़ेरी करमेके जपरामर्थे चार विनकी संजा भागकर थाये है और अब फिरसे क्षेत्र जानका जवसर उपस्थित है। थी पटेक्न्ने जमानत बेगेसे इनकार कर दिमा इसकिए चन्हें बाब एक रात हवासातमें ही रहना पहा। भी पटेसका मुक्बमा पेस होनेपर उन्हें सात दिनके मीतर उपनिवेख छोड़नको हिवासत सिकी है।

#### पोसक फीक्सरस्टमें

फोलररस्टमें जो मारतीय बाध हैं उनकी भवद करनेके किए तथा जिनपर बेंगूठोंकी क्काप म देनके कारण मुक्त्यमा यस रहा है, जनकी शरफते पैरमीके किए थी पीलक फील्परस्ट बमें है और वहीं खेंथे। में बाधा करता हैं कि अनुमतिपण्यासे बहत-स भारतीय फौक्सस्ट बायरों और वहां वेंमुठेकी छाप बैनेस इनकार करके जस धार्येये। छोत्तसरस्टमें थी पीतकका पता होता - द्वारा भी ईशप सुख्यान बॉस्स ४५। जिल्हें कुछ पूछना ही वे उन्हें मंग्रेवीमें पत्र किसी। श्री पीक्षकके नहीं वो इप्लेखे अधिक रहनेकी सम्यावना नहीं है।

### वार्वकी भारतीय समितिकी बोरसे

बुमबार [भगस्त ५, १९०८]

भी एस उत्मान बीर अन्य भाग्नीय सुचित करते हैं

बिस तप्त आप एव महास्योगे पहने हायम किये हुए कामका एकतास सम्पन्न किया उसी तरह इस समय मी एकवाकी बड़ी वकरत है। सरमायहके समयमें सत्यकी ही विजय होती है। यदि पहुंचके जवाहरणोंसे वेचा जाये दो बाजतक सदा सत्य हो विजयी होता जाया है। असकत हरिक्चल और इमान सरीचे सरवगाहियोके नामका इस बाब भी समर गानते हैं। इसकिए यह समझकर कि वक्षिण बाक्रिकाको सरकारने हमें भी कीर्ति अभित करनेका यह अवसर दिया है अपने देखमाइमेंकि किए किसी प्रामाणिक स्वयमें भाग केते हुए किस बु ख होगा। इससिए मुख्य बावस्थकता संगठित होतेची है। जब हम एक ही जायेंचे सरकार हमारे क्रश्यको पुरा होने देवी और स्वयं ही दरवाना सोक वेनी। इसकिए हमारी शमिति विकारित करती है कि बीरवर्ष धाय क्ष्य्ट सक्रम करत हुए सस्यकी वातिर वह रहा।

भी उत्सान बादिने को निष्ठा न्यनत की है वह सराहतीय है। वे हिस्यत बैंबाते हैं वह ठीम है। गरा जनते यह कहना है कि उनके किए सच्या बखा प्रकट करनेका यह साने है कि वे सबकी पैसेसे नवब करें। संबंधमें उसकी बावस्थकता है और बाहरक सोग कमसे-कम रतना वो कर हो सकते है।

#### ककी ' धाक्यका उपयोग

यहाँकी बंसबके सबस्य भी नेसरने भाषण करते हुए मारतीयोंके किए कुनी "सम्बका उपनोत्त किया इसपर यी पीक्काने उनक नाम अमश्रमाया प्रकट करते हुए पत्र लिखा।

१. देखिन <sup>त्र</sup>नामजीर, मानद्व तथा अन्य मोनॉका मुख्यमा <sup>ल</sup> प्रष्ट १८००८२ ।

२. देखिर "सूक्क्पीमार्थं नी प्रेकका सुद्धारमा — रू " एक ८१५-१९ ।

के केम शास्त्रके विकास पढ स्थान ।

a थी नेसरन उत्तरमें किया है कि कुली सम्बक्त उपयोग करनेसे उनका विचार अपमान

करनका नहीं था। साधारणवा उसका व्यवहार मारतीयोंके किए होता है, इसकिए उन्होंने क्या ।

### भारधीयींकी क्या करना चाहिए!

भी सरक्रद नार्कर नामक ग्रहकि एक कारे क्कीक हैं। उन्होंने आफिकन संबक्षी मामक माधिक पविकासे हमारे नियसमें कुछ किया है। उससे वे कहते है कि भारतीयोंकी वस्तियोंन यथा जाये और उनका स्थापार भी बड़ी छो। वस्तियोंके बाहर उन्हें जमीन न वी पाये और सारे दक्षिण माधिकार्ने उनका पंजीयन कराया जाये। बार्कर साहब कहते हैं कि मन्त्रतीयत्वा ऐसा हीनेवर ही भारतीय इस देखने निर्मूख हीने।

ये धव गौर्यके निरवेश प्रयत्न हैं। सार वश्चिम आफ्रिकामें इस हव तक वार्त नही होती। किन्तु फिर मी इमें इससे यह सीख बेनी है कि जिस प्रकार बोरे किसी कामको हावमें कंकर उसमें कमें पहले हैं जसी प्रकार हमें अपने सम्मान बीर स्थितकी रक्षा करनके किए

**भटे राहना चाहिए** ।

#### सा<del>वास स्टेंबर्टन</del> !

स्टैंडर्टनसं भी सी एक परेक भी इस्पाइक मुहम्मद दीनदार, बीर भी इस्पाइल भागाके पकड़े जातकी क्षत्रर मिछी है। जनपर विना परवार्नेक प्रकान चनानका जारीप ना। भी पासक उनकी पैरवीके लिए बढ़ी जा पहुँचे के 1 उन कीपोंको ६ पाँड जुर्माना और १४ दिनको सक्त सेंदको सना दो नई है। जन्दीने जुर्गाना न देकर जेख बाना पसन्य किया है। मी अन्तुस हरूने टिनिफोनस खबर हो कि बादमें १ और पारवीयोंको एक्यनका हुस्स भाषा। में बारतीय भी बेल चल नये।

स्टेंडर्डनके लागाने कमास्र किया। व कसीटीपर घरे उत्तरे। येरे लूनवर्मे आया पा कि स्टेबर्टन परिकारम और समान्तंडोर्पको कमबोर मामना चाहिए। उन्हें निने निना समर्प नमाना पड़मा । अन स्टेडर्टनने इस धनग्को जुरा सिख कर दिना है दितना ही नहीं बस्कि पंबरदाल हिम्मत दिपाई है। मैं भानता है कि धमय बानेपर इसी प्रकार समासंबोर्च और पॉक्स्टरम भी सपना बीहर रिपार्वेके। इस सक्योंने मेरा यह बनुवन हुवा है कि किसीको पहलेन कमबार मानकर छोड़ना और सबस मानकर किसीवर करीसा करना ठीक नहीं है। इस काममें इसनी नवीनकाएँ भरी हुई हैं कि किसीका मन कार्में नहीं उत्ता। मनवान निवाह श्वरवर्षे बैठकर हिम्मन बहाये नहीं बहादुरी विधा खक्ता है।

इब सबका एमी प्रार्वना करनी चाहिए कि समीमें स्टेस्ट्रेंग-वैसी हिम्मत बावे।

### वीन छुटै

भी पार्थित बंधर भी करनू पता शवा थी पीड़क देवा विद्यन हुन्ते मनावड़ बिए तवा अपने किए जैन वर्ष था। व बाज धूर गर्थ। उनके स्थाननके किए थी इनाम ताहर महान प्राहित बाजरीर, थी बार्या तवा दूनरे माहै नवे थे। वे अपने बचनके अनुसार किर जन जान है निय वैपार है।

र "धरीनेद नगरर चलतीय" पा ४९५ भी देखिए ।

### फिलके परवाने भीच 🗗?

कुछ मारतीय यहाँ रिक्ता रखते हैं। अयभव उत्तर रिक्ते मारतीयिक पात होंग। नगरवाधिकार्न ऐसे मारतीयोके थिए वैंगुटेकी छाप देश सनिवार्य किया वा हासिए सनके नाम पिक्रक रिकारको नीटिस पिया यथा कि माहियोंका परवाना अन्येका परवाना नहीं कहा था सकता और इसकिए वह चुनी कानूनके अन्तमत नहीं जाता। इसिंक्ए महि संपरपालिका दिना अँगुठेकी छाप सांगे रिक्सा आविके परवाने म वे तो नमरपालिकाको प्रयाना देता पढ़ेगा। मेंने आण मूना है कि शवरपालिकाने उपर्युक्त पिकामत स्थीकार करक बती कानुनकी पर्तीको पाछे बिना रिक्या साविके किए परवान तेना तय किया है। इस प्रकार बिन्हें परवाना निक सकता हो वे परवाना से से किन्तु बंस धानका कोई इसरा उपाव शोचें। फिसराम तो जिला परबाला किये केरी करना इसका सपाय है।

शेक्ष्में अचक

संबर्ग पद क्षिणा था कि मायागिकों नेकमें पुत्रकी नवह कोई दूसरी क्याक वो नामें है उसका अमीतक उत्तर नहीं मामा है। इससे कमेह होता है कि सरकार हमें कायर मनाना भाइती है। सम्मन है सरकारको सक्तजब्दमी हाँ वाथे कि सूचकर्षे परिवर्तन न हुना ती हुन वेस नहीं बार्वेने। किन्तु मुझे मरोजा है कि बीध्वाके लिए कटिवढ़ माखीन लुशकके करसे कुछ पीछे हम्मेदाके नहीं है। मूच प्यान उपयो पराची गह जाती कुछ बहुन करना जकरों है। एक रहा मंत्रने कह पहाँ है। उसमें चीनके किए चूकको देन अबदा बातेके किए व्यंत्रनोंकी बाता नहीं करना कहिए। अबुधे मेहफानी कैसी? उसकी नारानी हमें हितकारक साननी है।

#### नीरावजी सदासानिया

भी सीरावनीको नवाई क्षेत्रेके किए बहुठ-के क्षेत्र बातूर बात्र एक्ट है हिस्सिन् व उनका वेबका पता प्रोपने हैं। पठा को जोहातिस्वर्ण फोर्ट है किन्तु उन्हें पत्र अनवा कोई हुस्सी वस्तु विकेती नहीं। उनके क्टनक बाद यदि कोई कुछ घनना चाहे तो बॉक्स संस्था ६५२२ के परेचर मन राष्ट्रमा है। मेरी छनाह है कि छमी उनके शास्त्रीचरिक नाम मुदारकवारक यत्र नेर्ने। उनकी पर्ताका गांच केंगरवाई शीखनती है। उनके शाहका नाम है भी कानस्त्री बापुरनी और नहनका नाम है शायकवाई बापुरजी। पता है, की पालनहीं एवसवी व्यावस्था मकान खेतनाडी छठी नहीं बस्बई।

#### भीदापम स्टार'नं व्यंग्य-चित्र

यहाँच स्पोर्टिंग स्टार्प मामक भाष्त्राहिक यह प्रकाधित होता है। उसमें संघर्षसे सम्बन्धित एक वित्र दिया गया है। एक कोतमें लिखा हुआ है कि 'ते वी का जेस मुख्य स्वास्थ्यत्र उपाहारमृहः । उसके नीचे कुछ भारतीयाँक चित्र हैं। वक्ता दरवाबा बताया है और उसके मीच जिला है कि थी गांबीने मंत्रिस्ट्रस्य कैदियोंकी समुस्त्वांक स्थानन अभिक्रम-अधिक काराबातकी वाचना की ।

[पुरराजीय] इंडियम भ्रोपिनियम ८-८-१९ ८

- १ इतिर "दर केश-विदेशकां" १४ १९२ । २ देविर "इतिशक संधी तथा जन्म कोलीका श्रद्धांगा" १४ ४ १-०९ ।

[बोहानिसवरें] वयस्त ५, १९ ८

प्रिम थी हॉस्केन

वास स्टेड्टनर्से १३ मारतीय विशा परवानेके व्यापार करनेके अपराक्षमें विरस्तार कर थिये गये। उन सबको ३-३ पाँव बुर्माने गा १४ दिनके सपरिकास कारावासकी सजा वी नई। समीने जेस जाना परान्द किया । वे सभी द्वानसवासके प्रामाणिक अधिवासी हैं और मेरा विस्वास है कि उनके पास यह ३ जन तल के परवाने हैं। परवानोंको नया करनके किए प्रार्थनाएन देनेपर उन्हें एरियाई अधिनियमके अन्तर्वत वेंयुठेंकि निमान देनके किए बड़ा गया किन्तु उन्होंने वैसा करनेसे इनकार कर दिया। इसीस्टिए उन्होंने दिना परवानके व्यापार किया और इसीस्टि जनपर मुक्तरमे भी चलाये मधे । प्रवतिवादी दक्ष कुछ भी वयों न करना चाहे वया श्राप्त यह नहीं सोच्ये कि एक स्वटान सरस्यकी हैरियतसं आपको विवानसमानें बनरक स्मट्ससे प्रस्त पूछना चाहिए। एक बात और है। बाप जानते ही है कि भारतीय कैंदिगोंकी बदिक मानवीपित साहार देनके सम्बन्तमें बिटिख मारतीय संबने जेल-निवेचकसे निवेदन किया है। यूरोपीयोंको उनके उपमन्त भोवन मिस्ता है केम ब्यायवको गरीपीय खाना मिस्ता है और वर्तनियोंको क्कीका राष्ट्रीय मोजन दिया जाता है। यारवीयोंको क्वनियोकी थेवीमें रखा यया है, बीर इसमिए उनकी सर्वमा उपेक्षा की बाती है। सिर्फ एक समयके मोजनमें उन्हें बोड़े परिमायमें चावल और चर्वी मिकती है। इसकिए क्लेबा करनेके समवसे नारतीयांको मुखे ही रह जाना पटता है, स्वीकि उनते मक्कि विभाग नहीं जाया बाता। मुखे बाधंका है कि समिकाएँ-वर्ष यसे केवल बदकंकी जावनाते ही क्वीं न ही आरतीय विश्वपेकि भोवनकी नामामें केर फार नहीं करेंने। मेरे विचारते मेरे वैधवासी इस बाक्यमें भी वृह रहेने जीर इस बिट रिक्त वर्वरताको वर्षास्त कर मेंने। किन्तु त्या भाग सदनमें प्रस्त नहीं पूछ एक्टी अववा किसी बुसरी तरहत इस मामकेमें तकिय करन उठाकर बलित मुकार नहीं करा सकते ? उनरस स्मानने उस समय जब कि वे भारतीयोसे सककुछ हासित कर खेना काहते वे मूझसे मुसकपाठे हुए कहा वा कि वे ट्रान्सवास क्षेत्रमें भारतीयाँकी बास कठिनाइयकि वारेमें मेरी बाठ स्थानसे मुनेंचे । ये दिन बब बीत यमें हैं सेकिन बाधा है ने दिन सभी नहीं बीते हैं जबकि माफ वैभे व्यक्ति इस बातपर जोर क्ते रहेंने कि बिप्तता बस्ती वानी चाहिए या कमसे-कम टाम्सवाकती जननाके नामपर का बर्वरता हो रही है उससे क्यनेको सक्षण रखे रहेंने।

आपदा सम्ब

धी डब्स्यू हॉस्केन नदस्य विवानतमा विधानसमा-मधन प्रिकोरिया

हाइस की हुई बचारी अग्रेत्री प्रतिकी फोटी-सहस्त्र (एस. एन. ४८५४)स ।

१ ऐक्टिर "बोदारी-अन्तरी निदी" कु ४२ और "खेंडरेंगड खासुर मारतील" द्वा ४२५ । १. रेक्टिल "क्क केक-विद्यस्त्रों कु १९२ ।

# २५७ पत्र ए० काटराइटको

[बोहानिसवर्ष ] बगस्त ५, १९ ८

प्रिय भी कार्दशस्य

बापका भूरवये

बाइप को हुई वपतारी सबनी प्रतिकी फोटी-नकक (एस एन ४८५५)से।

# २५८ शिक्षितोंका कर्तव्य

चित्रित बार्यीय वयवा जो जारतीय अपनेको विश्वित यानते हैं दुग्यवासर्थे शांबिक होन्दर भी गीरावर्षीक प्राथ नेक भीकाके किए बागुर हैं। इसस उनकी स्वदेशनीय प्रवक्त होते हैं। वेदन उनकी स्वदेशनीय प्रवक्त होते हैं। वेदन हमा बार्ग है क्या क्ष्मान क्ष्मानुवार प्रविक्त करना धानक नहीं होता नह स्वक्षी भीका नहीं को मुख्य है। बहु स्थिति प्रविद्य प्राराणीयों की स्वत्य है। बहु स्थिति प्रविद्य प्राराणीयों की स्वत्य है। बहु स्थान पुर्वे के बाहर पहना है। वहा करान हमें है। बहु स्थिति प्रविद्य प्राराणीयों के स्वत्य के बाहर पहना है। वहा बीच नटाक और दूसरी व्यवस्थित की खिद्यत भार शीम है उन्हें स्थान पहन कमा चाहिए। सर्वे क्ष्मान स्थान विक्र स्थान करान की बाहिए। हम्पनाम्य मान करान करान करान स्थान हमा स्थान स्थान करान स्थान स्थान स्थान करान करान स्थान 
र बर रत्र हुछ बर-बर करा है और ब्यूर्ड-वर्ड यहा नहीं बाता ह

६ वर्षे काम का है। वर "का कान् ग्रेंकानको" विकास क्षेत्र होता ।

र नारने वर्गणिकंत सार दुरूबसायक कीशरक समाप्तर (काँग्रास्त्र)को ग्रह वर किया । स्त्र वरस्य स्थी जिन यह कमारकीय केवा भी मकावित हमा । हेरिक एक ४२० वरस्तिस्त्री २ ।

समने यांची वास्थव XXX इक है वे सोम हैं उथ-काशीन तीन पींडी पंत्रीयनवाके जपंत्रीहत किन्तु वो यूडके पहले

तम्बी संबंधि तक ट्रान्तवासमें रह चुके हैं। तथा ने सोग जिनके पास गुरुके बादक बनुमतिपत्र भीर पंजीयनपत्र हों। ये सारे भारतीय प्रामाणिक होने चाडिए --- वाकी कोगोंका काम नही है। मदि बासी कोगोंको तैयार किया जायेगा तो हम क्षार वार्येते। येसे भारतीबोंको बौर

उनमें से मन्तिम वर्गवाक्ष मचाँत कवाईके वादके कन्मतिपत्र व पंजीयनपत्र प्राप्त सोगोंको

ट्रांग्वनाममें राविख होनेके किए तैयार किया जाये। उमरी फहा जाये कि टाम्सनासकी हरमें

राविम होते हुए उनसे बेंगुठकि निधान या हत्तासर गाँवे वायेने। वे उन्हें बैनेसे इनकार

करें। इनकार करनेपुर के शतार क्रिये जामेंगे। स्तर वार्ये। जमानत न कें। और इवाकातमें प्टें। मुक्यमा पने तब उपस्थित हों। भूगीना अथवा श्रेक्की सुवा होनी। भूगीना न वें

किन्तु हैंसरे-ईंसरे बेक बार्ये। प्रवेशके हकशार मारतीयोंको इस तरह समझाया बाये। जी मार्ग्यीय में काम करनेको तैयार हों वे बिटिश मारतीय संबक्तो अपने नाम नेवें। इकदार मास्तीय [टाम्पराक्के लिए] रेक्टर सवार हो तब संबक्ते कवर ही वासे।

विक्रित देवनका भारतीय रेक्साडियोंमें प्रकास करें। उनमें कीन-से मारतीय का खें हैं धी देवें और उन्हें उपर्यंक्त कार्तोंकी पूरी बानकारी वें तथा सबको बहर दें। सारे भारतीयोंको श्रा सम्बन्धा चाडिए कि टान्सवासकी कवाईमें समस्त विका वाफिकाके भारतीयोंका हिए हैं। ड्राम्यवाकके भारतीय हार पर्य तो हुस्सी वगहके भारतीयोंकी हार निरिचत होती। जावतक ड्राम्यवाकमें यो हुजा है पूनिवाके किसी बन्य भारते पारतीयोंने मैसा नहीं किया। मारतार्ने जी ऐसा संप्रान नहीं हुना है। ट्रान्सनाककी कहाई बस्पन्त सन्ती बार परित्र है। उसमें श्रासक-गम तथा तथा योगोके द्वितका समावैध है।

संबर्धका राजस्य यह है कि छोटे-वह समस्त पारतीय क्यारी संख्यी स्वतन्तताको समझे युक्तामीसे सूरनेकी इच्छा रखें बीर जेसके सचवा इसरे पुक्ति न हरें। यदि इतना ही वार्य ्रात्ता करूपाण रूपा का पास पास पास पास पास कर पास है। वेश पास है। वो उदका यह बन्दे होगा कि ऐंडे आद्योजने किए साम है। व्याप्त है। वे साम है। स्वाप्त है। इदका परिचान बादन यह होना कि कानून रह हो आदेंने गौरे समिक मान देने समेगे और पत्ती बादिमें बाना करन हो जामेगा। ये विचार समझ-मुस्कर हरयंगम करने

जो भारतको तेवा करना चाहते हों उन्हें चाहिए कि वे अपना व्यक्तिगत स्वार्च

योध्य हैं।

साबनका विचार एकदम और वें। [बनरातीसे]

इंडियन कोपिनियन ८-८-१९ ८

# २५९ स्टबर्टनके बहायुर भारतीय

स्रेड्टेनके १३ व्यापारी वाणी प्रतिष्ठा जपनी प्रतिक्षा और जपने समानके जिए १४ दिनोक्षी सक्त प्रचा प्रशान वेक जये । इसके किए इस वर्ण्ड बचाई देते हैं। स्टैड टर्मक प्राप्तीयिक किए यह पौरवकी बात है। यह मामका वनतक जो मामके हुए, तरेड टर्मक पर्यक्रा है। यह स्वया भी ज्यादा सक्त प्राप्ती वार्यभी। इस दितीय सम्पर्ने एक साम १३ व्यक्तियकि पकड़ जानका यह उदाहरक स्टैडटेनमें ही देवा यया है। स्टैडटेनमें जैया बोर दिवासा है जैवा ही जोर यदि समी माप्तीय दिवासों हो इसकार होने में कदा नहीं क्याया। प्रत्येक माप्तीयको यात रवाना भादिए कि ऐसे तमाम कोर्योको बीक मजनक बाद यदि प्राप्तीय सम्प्राप्तीय वेक्षण जैवा प्रे क्याया स्वर्णा प्रतिकृति करें प्रस्ता कोर्योको स्रोप्त माप्तीयको प्राप्तीय समानक वार प्रतिकृति समानक स्वर्ण स्वर्ण के प्रस्ता करें प्रस्ता स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण करें स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्

[मृजयतीसं] इंडियन मोपिनियम ८--८--१९ ८

# २६० नेटालका सघष

मेटावका परवाना कानून मर्गकर है। आध्यीय धमावको हथ धाना-भर्मे तुरुत्व उपाय करना सहुत नकरी है। यह माननका कोई कारण नहीं है कि इंग्लेकको सरकार उच कानूनका न्यूर कर सेनो किय मी स्थल नर कहा मुखी हथ कहावरके बनुवार यदि पूर्वी रहना है तो हमें बाबसे एचेव हो जाना चाहिए। उस्तव है हव बार कानून पाव न हो किर मी बक्का ममाब एवं वावेगा। थी लेकरने कहा है कि यदि विषयेक एक बार सरसीक्त में बक्का ममाब एवं वावेगा। थी लेकरने कहा है कि यदि विषयेक एक बार सरसीक्त यह प्रक्रिया नार्ये पूर्वी। गरी परिमित्ति एंथी हो तो उसका एक ही हताब है भौर वह है बस्तायहम पूर्व। प्रतिकर्ष परवानीक सक्ता कीनो चल्का पात्र है। हताब है भौर वह है बस्तायहम पूर्व। प्रतिकर्ष परवानीक सक्ता कीनो मुख्य नहीं एवं एकड़ी। इस्तवको स्वरक्तारको में हु सकते। इस्तवको एक ही परवान में हताकते हुए बैठ रहना काकी नहीं है। इस्तवका सरसारको से एक्सालमा एक ही पासा है यह है सरवाम्ब । इसके बाद प्रार्थनगर मादि हो छकता है। मात्रीयोगें इतनी हम्माल है मा नहीं यह दे देतनका समय कह मा एहा है। हुन सामा करते हैं कि

[मुअरातीस]

इंडियन मोपिनियम ८-८-१९ ८

र राविष "बोहानित्रकाँको विनी" वृह्व ४२ ।

ऐकिर "नेप्रका विशवा" और "नेप्रका की कानून" प्रा २२६ और २३०-३१।

### २६१ पत्र 'इंडियन ओपिनियन'को'

सम्भारक इंडियन बोपिनियन

महोदय

कुछ स्थानींसे यह पूछा यया है कि अपने पुत्र हरिकासको लोक भेजनेमें मेरा स्त्रा है5 या। देहा विषयमें कुक स्पष्टीकरण नीचे थे खानूँ

(१) मैंने नारतीय समाबके सभी सोयोंको खेरी करनेकी सकाइ सी है। मेरा बयाब है कि बराबदकी समर्थ कारण में उसने मान नहीं के सकता। इसकिए मने विचार किया कि गिर में बमने कहकेको खरी स्थानेकी समाह मूँ हो ठीक होता। में बो-कुछ नहीं कर करता हुएएंसे उसे करनेके किए कहते हुए हिचकता हूँ। में ऐसा मानता हूँ कि मिर मेरा कड़का मेरी नवींसे हुछ करे, हो बहु मेरे करनेके बराबर दिना बा सकता है।

(२) इरिलासको थी शिक्षा क्षेत्री पाछिए उपका एक भाग है, बपने देखके किए जेल

नाना । यह उस सिक्षाका एक योग्य श्रवसर माना जा सकता है।

(1) में हमेचा यह कहता बाया हूँ कि को खराबहुको ठीक करने धमक एकता है उनके किए एसपाइट बाधान है। में निरप्तार खोगोंकी उपपढ़े की वकाबक करने बाता हूँ मेंद्र गात्त्वमें वचाव नहीं है में दो नहीं उपित्यत पढ़कर करने बेक मेचा करता है। मंद्रि किटीमें स्वयं धन्त्री हिम्मत हो तो मुझे बराक्य बाना हो न पड़े। अपने कालेके करर ही एड बाइडा बहुका प्रमोन करणा मुझे ठीक खगा। इस्टीब्यू क्रेम्सरस्पने उचके किए कोई प्रस्तक नहीं दिना बोर उने उसकी हिम्मत्यर हो को इस पारी बहुनिव्यन्ति में बहु हुएरे डोमोके धाम वा इस्तिय में बहुनिव्यं मेंसा। किन्तु उसके तथा उसके सार्विशेष्ट किए मने बरिक्ड-व्यक्ति हिमों के अंक मानी। उन्हें अधिक सवा नहीं मिनी यह उनकी

(४) मेंने कई बार एकाह यो है कि किसीको भी फोल्सरस्ट सहैंचकर मेंपूटेकी छाप नहीं देनी चाहिए। लोग उस एकाहके अनुसार लही क्षेत्र। मेंने बोर नहीं दिना किन्तु अब बीर देनेका स्थम जा मदा है। जब फोल्सरस्टमें लूनी कानूनके अनुसार जेंपूटीके निमान मोने चा रहे हैं स्थाम्प मेंपूनोके निमान नहीं देने चाहिए। मुखे ऐसा बमा कि या कमा की

पह से स्थालप अपूर्ण निश्चान नहां या चार्डिए। नूस एका कमा १७ मह नाम इरिलालकी मारफ्ट सहव ही ही सकता है।

में चाहता हूं कि बुरिकाबने जैशा किया है जेशा ही सब भारतीय करें। इरिमाण बाहक कहा जा सकता है। उसे तो अपने पिताकी सकाह माध्य करनके किए जी कारफे मुताबिक करना चाहिए। इसी प्रकार हरएक भारतीयको बचनी ही हिस्मतारे ऐसा करना

१ नद्र इंडियन ऑफिनिक्यमें "बयने पुरती मेंचे केश नदों नेवा: वी बांधीका सर्पाद्रण" बीर्नेस्टे स्वादिक रूपा पा।

५. देखिल "इरिकाल कोषी तथा सम्ब कोषीचा सुरुद्धाः पुत्र ४ १००६

थाहिए। वे ऐसा करें ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसा करनेमें ही सखायहकी पूर्ण विजय

समानी चाहिए । में किर कहता हूँ कि

(१) जो मेळ वानेके किए तैयार हाँ उन्हें ककील लवना मेरे उत्पर निमंद न रहकर येल
बाना पाहिए। इसका वर्ष महानही है कि मने कानूनके सबर्पमें मिरलतार माजीय
सरवादहियोंके पुरत बचाव करनेकी जो बात मिली पी उसे में बापस से रहा हूँ। नहीं
सेरा वकरत महसूस होगी में नहीं गहुँचूँगा। किन्तु कच्चा तो यह है कि दिमा वकीकके
सवा हो और कोन उसे मोगनेके सिए सीचे जेल आगें।

(२) डोटे-वहे मारवीयोंको विचा किसी अपनादके देशके किए जेळ जाना चाहिए।

(१) ट्राप्सवालमें प्रवेश करते हुए कोई भी सार्ध्याय मेंपूछ अथवा मेंपूकियोंके निमान न ये। इसके किए उन्हें केल जाना पढ़ेया। जेल मांग में किन्तु कामूतके मूदारिक मेंपूछ अववा मेंपिकपोंके निमान कवना इत्तालर जैंडी कोई चीव न यी जासे।

> में है सरगमही मोक्षमदास करमचन्द गांभी

[यूबरावाँचे] इंडियन मोरिनियन ८-८-१९ ८

२६२ पत्र 'हान्सवास सीडर'को'

[बोहानिसंबग] बनस्त ८ १९ ८

[सम्पादक दान्सवाक कीवर ]

महोदय स्था में बापके स्तुम्मों हारा एडियाई प्रस्का एक पहुंच बापके उन पाठकोंके सामने रख

एकड़ा हूँ वो द्वात्यवासके प्रमत्त्र तिनासियोके प्रति त्याम किये वातमें रिक्वपंसी एकड़े हूँ ? मेरे सामके बावके पत्रमें प्रकाशित बाकी प्रमाण्यकीय सम्बन्धित हो मारदीम माममीका कवित प्रविद्या विदर्श पहा है। उनसेये एक स्मित एउड़ायी नवाह बनकर बनती मुनित पा प्रमा। विश्वे निष्कृत वह एउड़ायी गयाह बना वा वह बायभी भी कूट गया है। कोम बानदी

१ व्ह १५-८-१९०८ के इंकियब जोपिनियममें "शुक्ताक्ष्में अध्योगीक संग्रे सौकेसे स्तुत दिशा क्या था।

2. तर पम्पर दुम्बनाम बीवाने का मात्र अनावानि विजयी हो भी " कक्ष यह प्रदेशी भी विजय प्रमाण कर्मा में त्यां मिकारिकींच विका विकार मार्च विकास विवास मार्च विकास मार्च कर्मा मार्च मिकारिक में में स्थाप कर मार्च करना मार्

समुनै खंगी गक्षमव 🕻 कि दनमें हे एक स्वयं अपने कवनानुसार किस हरतक वासी कारसावीमें फेंसा हुना वा। समाचारपर्वोके मुदाबिक बुसरेके विकास गणाही निस्सल्वेह इदनी कमजोर मी कि उसे सका

नहीं थी जा सकी। इस तरह को कोन नाक्सानीसे सम्मन्तित है ने स्नक्कल चून रहे हैं। एक्सियाई कानून संसोधन अधिमियम गतो उन्हें क्या है और न उसने क्या। उसके अन्तर्गत उनपर बारोप जी नहीं क्षमाया गया वा और में स्पष्ट क्यथं स्वीकार करता हूँ कि कीर्र एक्षियाई अविनिवस ऐसे मासकोंसे संस्थवहार नहीं कर सकता। बहाँ कहीं भी स्पन्तिकार स्नतत्त्रतापर रोक अनवी है वहाँ ऐसे जोग मिक बायेंने वो ऐसे प्रतिक्रवांसे वचनेके किए वर्ष तरहके चपायोंको बखानेके किए काफी तलार रक्ते हैं। यह ब्यान देने योग्य है कि

भाष्टीय ही छेदस ऐसे कोव नहीं हैं को इस कारसाबीसे सम्बन्ध रहते हैं। यूरोपीबीने बारेने नी उससे सम्बन्धित रहनेका आरोप समाया चाता है। वब बापके पाठक तस्वीरका बुसरा क्ल देखें। वो मारतीय उपनिवेधमें सुस्कानसूच्या

124

कार्य हैं विन्होने करना मुख-पूर्व निवास सिद्ध कर दिया है औ हमेसा कानूमके मुतानिक वसे हैं और बिक्होंने हासमें ऐसे कीवोंकी पूरी तरह विनाक्त करके सरकारको सहायता पहुँचाई है और बिस सबने माना है उन्हें जॉर्ड मिछनरके ऐतिहासिक सब्दॉमें चारीं बोरस कोषा का एहा है और तंग किया का एहा है। निवॉच भारतीय — बहुत-से उवाहरकोमें ऐसे भारतीय जो धपने समाजके सर्वोच्य तबकेसे सम्बन्ध रखते हैं - केरमें शक्ते था यह है इसमिए नहीं कि उन्होंने कोई बवन्य अपराव किया है वस्कि इसमिए कि उनकी वात्मा उस कानुनको स्वीकार नहीं करती विसे वे कोबोत्पारक बीर बंपमानवनक मानते हैं। बाब स्टेंबर्टन बपने प्रमुख नारतीय दुकानवारीते क्यमय विश्वीत है क्योंकि वे १४ दिनाँका कठोर काराबास भूमत खेडी।

नानी इतनी परेक्षानी कान्नी नहीं थी इसकिए इस मारतीय कैरियोंको बमीवक भोजनके विषयम कोई एवड नहीं हो नहें है। यूरोपीय कैरियोंको वहीं मोक्न निकता है विषये ने दायारमद नाही होते हैं केप स्थानन यूरोपीय बोजन पाते हैं प्रतियोंको नहीं मोजन निक्या है विषयों वन्हें बाहत है आयतीय कैरियोंको स्थानन मुतनियोंका मोजन निक रहा है और इसकिए के बाचे जूसे रहते हैं। उन्हें हर रोज पास्तेमें नकर्षका समिया निक्या है और इस्तेमें बीन बार सामके श्रीकर्णों भी मकर्षका दक्षिया दिया पासी

रिया बता किसी करों नारत है और जो करों हैसा बाह्य है को दे का करीं उसते । दे कीन राजवीतिक बेरी हैं। यदि इन्हें एस्ट रोहनत की वाटी है जा क्यों जेकदा एक व्यवसा बटा है हो वह समाप है। वह मिन्दर्गन स्पर्ध कन्यन है वह अराब्द्रेड वहेंगे बन्नेड तान वैशा न्यवहर दिया बद्धा है वेश दि वी दांचे स्परंत है । इस स्परकों ने कि जो केन्न जनको सामने वालको सन्ता है कनोंने उत्तीतनका नना कर प्रियो है । इस कार्क भारतार प्रतीत होते हैं । विकास की केवक स्थापना वाविकारी कैपिलींक कींच वार्ता जी कार्की विस्तानी करते हैं जो दे का सकते हैं। का आवन नविज्ञादिनोंकी विद्यार्थीक चकन दिना नाता है। क्वेंद्रि के विधाने समानित अलेक मालिका, जान्तिक-समीते केहर नीचेक समक्ष कर्मचारिते हक, वह कर्मम है है काल सकत बर । स्ता श्तारम व्यक्तिरीय विकरीची क्षेत्रा की वाती है। देही वात करों है. स्टारेकी दर्ज क्षीतारमें हों । बोर्ड मोस्न क्षत्रों एएकाहे नहीं देशर दिना या एका किया कि कार्य ।

नदि भी गोर्चनेक महोत सम्बर्ध पुनियाएए हैं तो इस सो हुछ कर रहे हैं यह दुस्सीक किसी मानत्व किस भी अस्तानस्य है. विदेश समाजीय राजींदी तो तथ की कर है !

है। में बानता हूँ कि मुक्कि दक्षिया जनके लिए बहुत सच्छी चीज है जिन्हें इसकी मारत है अबवा जा बहुत रिनीतक उस लाकर उसकी बाबत बाक सकत हैं। पुनीन्मवस भरे बसवासी मक्दीका दक्षिया नहीं वाते। फल यह है कि दान्सवालकी बनामें उन्हें बहुत हद तक भूतों मरना पहला है। अधिकारियोंसे राहतक किए कहा गया है। किन्तु क्षित्रतके समय एक कोई उत्तर नहीं मिस्रा है। यह अनुचित मक ही हो किन्तु और वेद्यवाची इसका मही अर्थ निकासते है कि भारतीय हैरान होकर शुरू जायें इस क्यामन राहत नहीं थी जा उही है। यदि ऐसा हो वा उन्हें [अधिकारियोको | समेत हो जाना माहिए कि न कही सरकार और उसके कानुगांके जिसाब भारतीयोका कहेंगे-कहा निरोध करनके किए न महका हैं।

एसिएाई इक्टरनामेच बारेमें अपना फर्न बहा कर चुकते के बाद जब यह की बिस कर गड़े हैं कि जनरम समदंश अपना कर्ज बंदा करें। ट्रान्सवाक शीवर के अनुसार इसकी वर्धान सार्वजनिक रूपम इस तरहस योगित किया वा जन्होंने उनसे (एसिनाइयासे) कहा मा कि बनवक क्यानें एक भी एखिमाई ऐसा क्या जिसने अपना पंजीवन न करामा ही सपदाक कानून रह नहीं किया जायमा। " और फिए, जबतक क्यका प्रत्यक्र भारतीय पंजीकृत नहीं ही जाता कानम रद नहीं किया चार्येया। यह स्वीकार कर किया गया है कि जिन एमिपाइपीको स्वेण्यसा प्रजीयनके सिए प्रार्थनापत्र बेनेका अवसर मिसा व वैसा कर चुक है। सब एक्तिगाई पूछले हैं फिर कानून बमीतक रद नवां नहीं किया यसा? और विसर्क असम्मन परिस्थितियों में अभिनियमको एर करनेकी बाद क्यों कड़ी गई की ?

धारका आहि मो• रू० गांधी

[मंदगीस ] ड्राम्बदास सीडर १०~८~१९ ८

# २६३ हरिसाल गांधीका मुकरमा - २°

बोहानिसबर्ग

थपस्त १ १९८]

तीतरे चहुर "बी" महासंतर्वे भारतीयोंकी असाधारण भीड़ थी हरिकास मोहनदास यांगीक मामतेको नुनमक लिए एकम हुई थी। थी हरिसास थी थी क यांगीके पुत्र हैं अवस्था बीम बचे है और उन्हें विश्वाची बताया गया है, तथा पंजीदनका प्रवास्थ्य नहीं होनक कारब प्रश्हें थी एक एव जॉडेनक सबक्ष बृक्षियाई संशोधन अधिनियवका उत्साधन करन के अपरापने पैदा किया गया था।

र रेजिर "का क्षेत्र निश्चक्को" वृश्च १६२ ।

२. स्टब्स न्त इ. १९ ८ को रिकारन हिंद यन नकी पानगर्ने लेना क्या वा देखिर परिवित्त है। राज्य चर्ड दरिशा गांबीमर मुख्यें २८ १९ ८ की मुख्यामा कारा गा। एदिए "दरिकार देवे क्रा कर अंद्रेश सहस्रा<sup>ल</sup> १४ ४ १०३ ।

सम्पूर्ण गांधी वासमव

XI

समियुक्तने सपरावको स्थीकार किया और उनके पिताने उनकी पैरवी की। सी चैनर सनियोक्ता थे। "सी विभागके अधीकक बरतनिने विरस्तारीका संबूत पैस करते हुए क्ताया कि

वा । वनागक अवाकक वरशनिन । धरपतारीका संबूत पेश करते हुए बताया कि जन्होंने मिम्युन्तते अपने पंचीयनका प्रमावपन दिवालेके किए कहा। परन्त उसने ऐसा नहीं

किया और कहा कि उसके पास वह नहीं है।

भी पांचीने अभिवृत्ताची तरफोर कहा कि वह उपनिवेश छोड़कर जाना नहीं चहुता। परनु फिर भी उनको हच्छा है कि अवस्ति २४ पंदेंने अन्यर उपनिवेश छोड़कर को नारोड़ी सामा उन्हें दें। वन्होंने यह प्राचेना इसिन्ध्य की कि किन में भारतीयोंकी सीमाद इर्ड कानुनने मारहत बुनवारको छायाना हुए है है बोल बाला चाहिं। भी पांचीन आधा है। कि स्मामावीय स्टोरण हुती मार्यको कुछ करेंचे कांकि क्रियानको प्राचीन उपनि हो।

भी वॉर्डमन हुनम शुनाया कि अधियुक्त साल दिनके अन्वर उपनिवेश कोडकर चका

वामे। [अग्रेजीसे]

इत्सवास बीटर ११-८-१९ ८

### २६४ भाषण सार्वजनिक सभामें

[बोद्यानिसवर्य वमस्त १ १९८]

हुरिकाल पांचीपर उपनिवेकार्य पंकीयक-सनाव्यवके विका होनेके स्वराज-सन्तरमा मुक्तमीके प्रकरम बाद ही च्छ [जम्मत १ १९ ८को] स्वराज्यको हमाराके राज एक बुले पंत्रमाने पाराचीनोंकी सार्वाकांक स्था हिं। यो यो क पांचीने अधिकारों सवस्य दिवा और कहा कि देशिनित्माले अभीना है। वा सांची क पांचीने अधिकारों सवस्य दिवा और कहा कि देशिनित्माले अभीना है। वा बातमाना तर स्थित है कि ब्राह्मित सार्वाच हुए विकास है। विकास सार्वाच हुए स्वराज्य के सिला प्रवादानिक केरी क्यांते सा व्याप्त करते हुए विरक्तार किये पत्रे में पालाईटरें वारावासका विकास नहीं दिया विकास सार्वाच्य है। किया है किया पत्रमान मीताना नित्मा । उन्हें रूप पंत्रीम वृत्ताम वेशा अवस्था सरक्याच्ये पर्धी माने सार्वाच्य हों किया है। इस हो हिक्स प्रवाद केरी स्थापन हों पाय है किया पुत्र हाने वोई स्थापन विकास हो। पार्च है किया प्रवाद केरी स्थापन कार्यों केरी स्थापन कार्यों केरी हिरायत नहीं हिन्द हाने पह स्थापन हिन्द सिक्ता है। किया है किया सार्वाच स्थापन कार्यों कार्या है कि ब्राह्मित क्यां कार्यों कार

करा लेंगे तब वे अधिनियम रह कर होंगे। इस मामकेमें उन्होंने (यो पांचीने) एक परमाका उन्लेख करणा चाहा। [जन्होंने सताया कि ] यब में थी डोकके यही बीमार पड़ा हुआ चा तब एधियाई एक्टीयक मेरे पास आया या और उसने कहा कि एता लाग पहता है कि चीनी और कुछ भारतीय तरकराकी सराध्यासाके प्रति सचिष्य हैं और इस्किए वे आये नहीं बहुये। वे बारेखी पूर्वियमें कुछ कि बिता वात बाहुते हैं। तब बहुर्ग ज्यों समय एक पूंचराका मतिबार कराया यथा कि प्रति प्रतियाह समुदाय अपने समस्तिकों प्रति पूरी करेगा तो अमके समस् अधिनियम रह कर दिया बायेगा। यह गुचना सभी आयतीय भारताओं और जीनी भारामां भी प्रतिक्त को जानीका थी।

#### " सीमाग्यक्स "

दुर्यायदाय — नहीं स क्ष्रुंगा होनायवाय कार्योक सब हुम यह कानते है कि हम किनते पिरद रहें है। तो शोधाम्यवा सबके दिन थी चेमने यह समाचार नामें कि सभी एशियाई [पंजीयन करानके सिय] तथार हे और चीनियाँने अच्छी सार्वाद्यां वाचस से तो हैं। उन्होंने बिनारक सम्हलनें दुक्ता कि दवा थे (भी वांची) अब भी उच्छ गोधितको प्रकाशित कराना करों समझता हैं। वस स्त्रुंग हमा की बाद प्रदेश स्थाय सा शीध मेननेकी देशानारियर रुपेंद्र करनेका कोई वाचल नहीं वा और [इसीलय] यने बबाब दिया कि नोसिस प्रकाशित करनेको कोई वस्त्रु नहीं है। में सिर्फ इतना ही क्ष्रूंया कि अब भी स्महलने रिकारको बस्त परी होगी, किसका निक भी क्षेमनने मुसले किया और खड़ी कारण था कि उन्होंने उस्त स्थाविक्ष स्थाय वा। आज हम देखते ह कि सा और खड़ी कारण था कि उन्होंने उस्त स्थाविक्ष दिया वा। आज हम देखते ह कि सा सहित करनीयर में सीरायम रद करनेका सत्ताद किया है किन्हों हम स्थीकार नहीं कर सकते। थे ऐसी सार्ते हैं की हमपर यस समन मही चोपी गई की बड़ हमा स्थायर पंतायन करने। थे ऐसी सार्ते हैं की हमपर यस समन मही चोपी गई की बड़ हमा स्थायर पंतायन असाज्यक केमा स्थीकार किया पा।

### शुक्र प्रसावन भीर सामाज्यकी सान्ति

१ देशिय परिकार ।

६ कर्ति कि देशिए "अवाशिक्षणको विगी" एव 1 ८ ।

सव हमें एक एते कानुनके खण्डके सन्तर्गत के आया थया है विसका निर्माण असावारण भराभवेसि किया थया है।

## कुर्मामा हैमेरी इपकार क्वीबिए

मुख्न जाता है कि मेरे वेसमाहयोंमें इक्की त्याय-भावता है कि वे जुमाँता देतेते इतकार कर वे और अपनी अधिकि सामने ही जपना सामान दिक जाने हैं। मुखे तिक की तम्बें मही है कि जब पूरोपीय सीव वेखेंगे कि जिकिस मारतीय इसे भी वर्षास्त कर सकते हैं तब बुद वे ही थीन जनरफ सम्बुलते करोंगे कि की जपने हाल रोकें और अपने नावे पूरे करें और जो क्ये तम वी जी जब स्वतीयर अधिक्यमको एव करें। हमें क्य सेमना है ताकि करास्त सम्बुलते हमारे साथ को एक करार किया है जबको पूरी तयु बनावहारिक कम दिया जा सक। विधिक बारतीय वंधके अध्यक्षकी नाक इतिश्वर तीह दी गई स्वतीय क्यांगें सरकारके साथ अपने एक करायको पूरा करानेने सरकारका साथ विधा था। वी स्वती हमें तो सरकारणे उन्हें इसका पुरस्कार वक्त-मंद्र, विकास सम्बुलते सम्बत्तिक क्यां दिया। में कहीं भी किया हिक्क पढ़ बात दूसरा सकता है कि जनरक समझको सम्बत्तिक क्यां दिया। में कहीं भी किया हिक्क पढ़ बात केनक वह अधिनायन रव गहीं किया बया बीक खंकरने राष्ट्र-तरहके स्केक्सान

#### रक्षिण भागिकार्थ साम्री

उन्होंन कहा, यह देख जिलना पोरोंका है जनना ही विशिव भारतीयोंका भी है। में दोनों ही सालेदार हैं। मोरे अधिक सक्तिसाओं वासेदार हैं किन्तु हैं दोनों सासेदार ही। भारतीय केवल स्थाय और ईमानवारीका व्यवहार चाहते हैं और वदि ये चीजें बड़ी निकर्ती हो दारों दिखा देना चाडिए कि वे क्रम शेसनेको तैयार हैं। मेरी राम है कि को बादमी सम्लेको बारसाह एउवरंकी प्रका बहुता है उसे अपने अविकारींका क्षीना जाना वर्रास्त नहीं करना काहिए। इसके विपरीत, जनकी रक्षाके किए उत्ते कव्द सेवना चाहिए। चूँकि हमारी चनकी रंगदार है इसलिए इस देशमें हमें कुछ नहीं समला जाता हवारी अनुमूर्तियोंकी उपेक्षा होती है, हमारी भावनाओंकी अवसानना होती है और इनारी अन्तरप्रमाका तिरस्कार होता है। हमें दिश्वा देना काहिए कि हममें इंतनी त्यायकी मायना है कि अपनी सम्पतिका करत होता वर्रास्त कर सकें और इस तरह शरकारको समयुर करें कि बिस समझौतेकी पश्चिपाइपोने सम्मानजनक बंगले पुरा किया है उसका अपना हिस्सा सरकार भी पूर्ण करे। भी नामह आज ही बोकते आये हैं। में बहते जी कह चुका हैं कि जिस चीनीने अप्रयास कर किया था उसकी मृत्युके किए भी स्मदल जिम्मेराए हैं। भी स्मद्ध उसके सिए तो जिम्मेरार हूँ ही अब वै जिसू नायहुकी हत्यांके सिए भी जिम्मेरार है। जब भी नायह जेल गये उत बनय भीनती नायब अतब-बीहामें थीं और बीनती भागबूने एक मृत बालहको जन्म विया। इसक लिए यदि थी स्पर्त जिन्मवार नहीं हो फिर कीन है? मेरा परका विश्वात है कि इन तब तक्लोओंकी चैक्यित साम नहीं तो कल देनी होगी।

भी स्मत्स ईसाई हैं और हम सर्वोंकी तरह ही परलोकमें विश्वास करते हैं और जिस प्रकार हमें मपत कर्मोकी कक्षियत हेनी होगी। उसी शरह उन्हें भी उस सम पार्टोंकी क्रफियत देनी होगी। भी यांचीने भारत समान्त करते हुए विदिश भारतीयोंते एक बार फिर मंगीन की कि जिन भोजोंको वे सती और स्वाप्योणित समसते हैं जनके सिए हुए क्या धर्मे । इसके बाव बन्होंने पुजरातीनें भावन' सक किया।

विवयीस वि द्राम्यवास सीवर, ११-८-१९ ८

# २६५ तीन फेरीवाओंका मकदमा

(बोहानिसवर्ष मयस्त ११ १९ ८]

कक [११ सपस्त १९ ८] मुबह "बी" बरासतमें भी एष० एक हॉपफिलाके सामने तीन भारतीय खेरीशासींपर जिना परवालोंके खेरी लगाने या परवाने माँगनपर न दिखा संस्तेका समियोग स्थामा गर्मा। सरकारी पक्षकी नौरक्षे भी धाँने और बचाव पखळी ओरसे भी मांबीने पंरको भी।

एक मामतेमें प्राप्ती वेत समय भयरपारिकाके परवाना निरीक्षक भी फेंक्ने कहा कि श्रीध्यान्तोंने से पक्षने जाते बताया था कि उतका परवाना भी गांगीक पास है। सवाह भी शांधोंके रपटरमें थवा और बहाँ उसे बताया गया कि उनक पास परवाना नहीं है।

भी गांबी यवाहीक कडमरेमें यमें और उन्होंन कहा कि उस मिन्यूक्तने कपित कमते को-इक बहा है जसक सम्बाधनें यह कहना है कि मेरे वात बहुत-सं परवाने सायद बो-दीन

धी तथा कोई एक हजार वंजीयन प्रमाध्यम भी है। ये परवाने तथा प्रमाध्यत्र मेरे पास धन विविध भारतीरोंने जना किये हैं जिन्होंने जनका इस्तेनाल व करनेका निरुपय कर सिया था। मेने यह जाननके सिए अपने कायबातकी छानवीन नहीं की कि मेरे पास यह परवाना-विश्वय मा या नहीं। कारण निरोधको नृतते ऐसा करनेको नहीं कहा था।

मिंगफरोंमें स क्षेत्रे कहा कि अनुहोंने परवाने नहीं किये हूँ नवीकि उन्हें परवाना इनहीं

पहले अँगुडक नियान 🙀 वहते।

मित्रस्टको जवाव देते हुए भी धाँने कहा कि इस जुर्मको सबसे कहा सबा २० भीव पूर्वाना या दीन महोतको केंद्र है।

सभी जॉननुक्त बोबी बहराये वय और उन्हें १--१ श्रींड मुर्थाने या हात-बात दिनकी सका केंद्रकी सना दी गई।

इन सबने जल जाना पतन्य किया।

[ अपर्यान ]

राम्सवाम मोहर, १२-८-१९ ८

र. यज्ञाते नतन्त्रा रित्तो सरका नहीं है ह

# २६६ कासी हसन और अन्य स्रोगोंका मुकदमा

[बोह्यानिसवर्ग अवस्त ११ १९ ८]

बोरपुरफे बावते "सी" जवाजतारें भी काँचके सम्मुख ५ अस्य पारतीसोंदर परवानोके विना भारी जवाने या पुढे बानेपर अपने परवाने न विकालके बारोपमें एवं ब्यापार करनेके अपने बोकरों या पार्वोपर अपने को नाम न कवानेपर भी नुकदमा चढाया प्रया:

थी पांधीने समियु**क्तॉकी सो**रसे पैर**की की**।

सबसे पहले काली इसनकी पैसी हुई। उन्होंने क्यने आपको निर्दोध क्याया और सहा कि उन्होंने नपना प्रमाणनक निरीक्षकको विका दिया था।

ममरपारिकाले परवाना निरीक्षक सी खेंचने पशाहीमें कहा कि बाहुँने अधिमुक्को विकाले किए मात कमाये हुए देखा । उन्होंने बाद करते करना परवाना रिकानेके किए कहा ही उन्होंने परवाना नहीं दिखाया। बावमें वार्क कॉर्थियमें उन्होंने अरुना परवाना दिखाया।

सी पार्वीने कहा कि में सब समय समा कि श्राविश्वकाने करने आपको निर्माण को स्तापा है। उनके पास परकाना का किन्तु कह निरोक्तकने उनसे कहा तो उन्होंने दूसरीके साम-साथ परकाना विकासित इनकार कर दिया।

मजिल्देद मझे संतीय है कि उन्होंने बच्चा परवाना विका विधा है।

मिंबाचुंदने उनको पहले वी आरोपोंनें निर्वोच पाया किन्तु अपनी दोकरीमर अपना कमा नाम न कमलेके सम्बन्धमें बोली स्वृत्यवा। बनको बेसाकनी दें वी वई और वरी कर विद्यालया।

उसके बाद अङ्ग्ला ईतपकी पेसी हुई। उन्होंने नांचे वालेपर अपना परवाना न क्रिकार-सम्बन्धी अपना दीम स्थीकार किया।

भी पांचीने बहा कि प्रत्यक्ष है कि विश्वपुत्तका परवाना किन्हीं अच्छे हार्नोर्ने है। प्रतिस्तृतः भी पांची नगा वे हान जानके हैं?

भी माची मुझे डर तो ऐसा ही है, बीमन् !

अभिनुस्तको देवीं जुमनिकी या सात विकती कड़ी कैरकी सका दे दी गई।

इसके बाद फनीरी गामक एक खेरीवालेकी पेको हुई बीर असको भी १ पींड वृत्तनिकी या सात दिलकी कड़ी चेंचकी सवा दो गई।

सबसे पीक्षे इबाहीन माराजिन और इस्माहक अहनव पैक किये ध्ये।

नवरपालिकाके परमाना निरोक्तक वी वेरेकने बवाही देते हुए कहा कि में यह विक करना बाहुता हूँ कि की गांबीके बात खेरीवालॉके बी-तीन तो परवाले हूँ।

भी काभी मेने नह बाद काज प्रातः सवाहीमें बक्षा दी भी।<sup>६</sup>

१ देखिए फिल्म बोर्गेक ।

पराहर कहा कि बन घेरीवालोंको अपने परवाने विवाननेके किए कहा गया ठी उन्होंने बताया कि उनके परवाने भी गाँवीक अधिकारमें हैं।

मजिस्देट यदि वे अपने परवाने भी गांचीको दे वेते हैं तो इसके किए भी गांचीको

बोप नहीं दिया का सकता।

भी पांचीने कहा कि फेरीबालीने अपने परवाने हमस्त्र वे विसे हैं कि उनका प्रमाध है कि उनहें एवं परवानों के अयोगका कोई अविकार नहीं है जो बुतारोंको नहीं मिल सकते। जब सरवारने परवाने देनके सन्त्रज्ञान पूर्ण निर्मेश निकार से वे परवानेवारोंके पास के और बृंधि हुएते आपरोपी एक एक मुन्ति हुएते आपरोपी परवाने महीं मिल लक्षे इतिस्य जिन कोमोंके पास से से उन्होंन उनकी विदेश अपनोपी समझी सीच विषा।

अधियक्तॉपर १-१ वीड अवांना किया वया और जुर्मामा न देनेपर विकासके क्यामें

सात-सात दिनकी सकत केदकी सजा रखी गई।

उन्होंने वस जाना पतन्त्र किया। [अंग्रेजीस]

द्रान्सवास सीडर १२-८-१९ ८

### २६७ मुलबीभाई जीव पटेलका मुक्तवमा-२

(बाह्यतिसमय भगस्त १२ १९ ८)

कत [१२ संपात १९ ८ को] भी एक एक बोर्डनक सम्मुख "बी" स्यातास्पर्म एक भारतीय मुख्यी विरद्धारमान पढेळवर इस आरोपने मुख्यमा कताया यया क्रि से स्थापासच इंग्रा उत्पनिक्षत्रे कामकी भावा देगार्थ उत्पनिक्षत्रे नृती गर्ध। अधिवृद्धार दृशी स्थापासच्या सम्भय एक तप्ताद पृष्टी पंतीचन प्रधावत्रक न विधानक आरोपने मुक्यमा कामचा गर्धा या और उनको तात रिस्के भीतर उपनिकाल क्षेत्र अस्तिक भारता हो गाई थी।

भी फेमर अभियोशता-वसके बढील के और थी वाणी बचाव वसके। अभियक्तने अवने

भाषको निर्दोप कताया।

अधीमक बरतांतर्ने पदाहीनों कहा कि उन्होंने मध्यपुरतको हुक्त नेत्रपर भी उपनिवससे न जाने भीर पंजीधन न कपनके सारोपने करा जाता ६ बजकर १ जिनस्वर पिरवतार किया था। भी पांचीक प्राजका जाता नेते हुए स्वाहते कहा कि स्वितासकते व्यक्तियों उत्तर्भा

भी पापीक प्रश्नका उत्तर देते हुए मनाहने कहा कि सभियुक्तको उपनिकासे स्कृतका कोई अधिकार नहीं है।

भी मार्ग आप गहत है कि उनको उपनिवसम रहनका को अधिकार नहीं है। बचा एसी बार है?

[बरनोच ] हो।

[यापीत्री ] बरा उनके पास चाल्डिन्छा अध्यादेशक भनावत अनुमतितम नहीं है?

र रिपर "शुक्तीनारे वी प्रोक्ता पुरत्या--१" प्रवासित ।

# २६६ काजी हसन और अन्य छोगोंका मुकदमा

्षिक्शितसम्बर्ग समस्त ११ १९ ८]

बोपहरके बादते "वी" अवालदार्य थी करिये सम्मुख ५ अन्य धारतीयोंचर परवानके किना चेरी बनाने या पूछे जानगर अपने परवाने न विकानके आरोपमें एवं ब्याचार करनेके अपने टीकरों या पानींचर अपन कमें नाम न क्यानेपर भी मुक्तमा समाया प्रया

मी यांबोले अभिगक्तोंकी ओरसे पैरवी की।

सबसे पहुंचे काकी हसनकी पेत्री हुईं। उन्होंने सपने आपको निर्दोध कतामा और कहा

कि उन्होंने मपना मनानपत्र निरोक्षकको विका दिया या।

नपरपानिकाके परवाना निरोधक थी खेवने कार्योमें बहा कि उन्होंने अधिमृत्तनो विक्रोके निर्म नाम नकाने हुए वेका। चाहाँने बाद उनके सपना परवाना विक्रानेके किए कहा वी प्रकृति परवाना नहीं विकासा। बाहाँ बार्क मॉर्फिसरों उन्होंने सरवा। परवाना विकास।

सी पांचीने कहा कि ये जब सक्ता प्रधा कि सम्बद्धनाने अपने-बारको निर्दोष को स्त्राता है। उनके पास परवाना वा किन्तु वब निरोक्तनो उनसे कहा तो उन्होंने प्रधरीके साथ-ताब परवाना विकानसे इनकार कर विधा।

मिक्स्टेड मझे संदोध है कि उन्होंने अपना परवाना दिखा दिया है।

मजिल्हें हम के पहुंचे वो आरोगोंने निवास पास, किन्तु अपनी डोकरीयर अपना क्या नाम न कमानेके छानान्त्रमें बोली उब्दास्था ३ वनको बेवाननी है वी यह और वरी कर विद्या पर्या ।

दसके बाद अञ्चयद इंतरको पेती हुई। उन्होंने नांचे बालेयर अपना परवाना न दिकाल-सम्बन्धी अपना तीन स्थीकार किया।

सी पांचीले कहा कि प्रापक है कि जीमगुक्तका परवाना किन्हीं सच्छे हावींनें है।

मिस्ट्रेट भी नांनी नया ने हान मापके हैं?

भी गांधी मुझे वर तो ऐसा ही है, श्रीमन्! ज्ञामिनुस्तको १ पींड जुन्मिनेको या ताल विश्वकी कड़ी कैंगकी सका वे दी गई।

इसके बाद फकीरी गामक एक केरीकाकेकी पेकी हुई और धसको भी १ पींड कुर्मावेकी या सारा निमको कड़ी केंगको सजा वी गई।

सक्ते पीड़ों इत्राहीय गारावित और इस्ताहड़ सह्यह पैस किये परे।

नगरपाकिकाके परमाना निरोधक भी वैरेकने प्रवाही वेते हुए कहा कि ने यह किस करना बाहुता हूँ कि की पांचीके पास चेरीवार्कीक वी-तीन सो परवाने हैं।

मी भोगी भैने यह बात बाव प्रायः गनाही में बता दी दी ।

र देशिक विकास समित ।

### हरिखाक गांधीका मामका

भी इरिकास गांची बाज क्येटमें या वर्ग है। पुतिकार उन्हें द्वारावार्ज विता पंजीवनके स्तृतके सररायमें पढ़क निया। र जर्ज मुख्या। हुआ। प्रे उपनिषेध कोइनके किए साभारणता । रितकी मोहकत भी बाती है। थी गांचीने उसके बच्छे रूप बंटकी मोहकत मीनी क्योंकि उन्हें कोई मी काम नहीं करता वा और वे तीने के जाना चाहते वे किन्तु मिनसुटने साथ दिनकी गोहकत थी। मूसे उन्मीब है कि यह सात दिन बाद वे जरूमें एक एका काटते हुए वेच पहिंग भी चुंडियूनिक इस तरह वेच जाते हैं वे बासत्वमें सितात हैं। हुटवरनेसे हैं करने दक्की के इस्तिवमें सितात हैं।

#### व्यक्ति गाँउफे

जिन थी गौडक महायाने समी-सभी वकाकरका सन्या एक किया है उन्होंन धनायके मुक्तमेकी पैरली मुक्त करनेकी योजका की है। यह कश्य बहुत प्रस्तनीय है और कहा का सकता है कि उन्होंन अपनी विश्वाका सन्या उपनोग किया है।

### हॉस्केनकी टीका

भी हॉस्केनने खबर थी है कि आविवाधी वह [दिम्याई] कानून रह करनेका निरोध करेगा। बह एए इसापारंत कीई भी घवरावता नहीं। वनवरीमें उत्तर वस्त उत्तर सम्य उत्तर इसार दिव्य में 'फिट जी हम कह और जीते। देशा ही मान्य मी हो दो छुक नेदे बात नहीं होनी। जब भारतीय अपने वास्ताधिक करमें प्रकट होंचे वब बार विरोधी फीके पढ़ चारेंचे। दिन प्रकार पूराक उन्नाकेने कम्पकार करत होकर एक कोनमें था खुरता है, उत्तरी प्रकार मारतीय सप्त-स्या दूरकके उनाकेने कम्पकार करत होकर एक कोनमें था खुरता है, उत्तरी प्रकार विमटकर रह जानमा। मारतीयोंका चल्ल निव्यन्ता माहिए।

#### स्टंडका भागम

भी स्टेंट प्रगतिवारी बनके हैं और प्रिनेश्यि स्पूण के सम्पादक हैं उन्होंने प्रिटोरियार्से निम्निविद यापण विद्या है

न्तरक स्मद्रको पश्चिमाई मलस्यर उपनिषेषका ब्रामान किया है। एपिमाई कानून सम्पापन है। उन्होंने उन्हें सांकिक किया। उपनिष्यके छोत्र साहे इन्हें मानें या न मानें किर भी हाना तो वकर कहा करेंगे कि प्रमूर्गि उप कानूनके असकों स्कृतनी नूमें की है। एक मोग उन्होंने गोपीको मारतीपाठ विच्छ उक्तमाया दूसरी भार उन्होंने आरतीयीक वाच स्पन्नतिकों सात्वीयत वकाई। एक सोर उन्हानें भारतीयाको पत्रकों से सौग सुसर्ग और भारतीयाकों सार्ग पर्ट स्पेत्र कर हो। सब दे भी गायीके विरोध से कह रहे हैं। उन्होंने पूछ नये साधार विकास है। उनमें भी र इन्होंने। एपियाई का शिव्यत प्रनिरोध ही नहीं करेग व स्वाप में। करिये

्रे प्रेटिंग इतिकार वर्गतिक शुक्रमा — २ " क्षा प्रदर्भ । . करती तत रोजावी श्रीकार वृद्धि अर्थावतारी दश्य स्था विवर्षिण "मोद्रानिकार द्वी चित्रे " (क्षा २०) में दिशा का स्थानिकार काम्बाहरिक स्थाने । क्षण्य का क्षण व्यक्तिका निवर्षे द्व या दि "मोद्रानी का कार्य किस्त मोद्रि"। ४३६ छन्नै गांनी बाज्यद

[क्रतोतः] है। [नोपीनी ] क्यावस बनुमस्तिमक क्षेत्रेसे किसीको वेसमें प्रवेस करने और स्तुनका

मिषकार नहीं निक्रता? [बरनीन:] मिसला है, किन्तु धारित-एका अध्यादेख सब रद कर दिया गया है।

[गार्पानी ] क्या आपका तासर्व यह है कि भ्राप्ति-रक्षा सम्पादेशके रह होनेते उसके मन्तर्पत जारी किये गये अनुभविषक रख हो वसे है

[बरमॉन ] हो। [गाबीनी ] तर बना बाग यह मानते हैं कि सान्ति-रखा बच्चावेसके उन्तर्गत दिने गरे कर अवस्थान सर्वेण को जाते हैं?

सब अनुमतिषय अर्थन हो पये हैं। [अरुलौन:] इरि:

[गाबीबी ] मुझे भय है कि ध्यायाच्य जापके तर्वको स्वीकार न करेवा !

मिमपुरुतको एक मासकी अपूर्व केवकी सवा दे दी धई।

समियुन्त ट्रान्यराक्ये स्थापम १ वर्षचे एक्टे हैं और खिक्षित व्यक्ति है यहाँ उनकां साधा स्थार है — मुख्यत सन्तर्कि हिन्दुसीके एक वर्षमें । अनके पास साधित रक्षा सम्पादेकों सम्पर्धत नारी किया यना प्रमास्थन है यो कोई निकन्तरके साथ सम्प्रा समझीते से समुदार दिया गया था। ।

[संबंधीये] दालसमास सीवर, १३—८-१९ ८

# २६८ जोहानिसवर्गकी चिटठी

सोमवार [बयस्त १ १९८]

नापब् सूटे

साथ उमेरे ९ वने भी बानी नामहु खेलते कूट यमें। उन्हें कने के किए भी ईएन निर्मा भी एमाम समुख्य कारित बातवीर, थी बुनाईया भी कुनले हुक मीनी बीर भी मानी जारि यमें में। भी नामहुका बटीट करनारे ही गया है। केंकिन उनका साइस पूना हो समा है भीर में मीनी बार खेळ बातेकी फिक्सों हैं।

भीमधी नामकृते नुरन्त मिळना चाहिए यह रोचकर भी नामकृ बीर जनकी अनवानी करनेते किए साथे सभी भारतीय जनके कर यथे। वहाँ भी हैसर सियाँ दया कम्म सन्धन कुछ बोके और भी नामकृते जनक दिया। उसके बाद बैठक समान्त ही वहाँ।

पुष्ट का कार भा तानकृत करावा रचना। उठक वाद करक समान्य हूं नहां भीनती नासकृत हाकत ठील है। बीचमें यो दिन उन्हें एवर वा प्रसा था। बार्ष समझे दिनक समावकी कोरहे भी नामकृत सम्मान करनेकी यो होनेदाओं है। उनका सर्वविनिक समान करनेकी यो कोष्टिस की या खी है।

 १ इंडियम जोशिविक्त (१५-८-१९ ८)में अव्यक्ति रिवोर्टेन क्या का है: "प्रेक्नेकी क्रिकेंट २०० से मंत्रिय पराजीय है, वो शुम्लाको कुवसे व्यक्ति विवासी है बौद विवेद वस अञ्चलित गौद देनीको प्रमालक हैं।"

#### हरिलाछ गोंधीपत्र मामधा

भी हरिलास मापी मान सपेटमें ना नवे हैं। पूष्टियन उन्हें द्रास्वतासमें दिना पंजीवनके स्टूनक अपरापमें पकड़ निया। २ वजे मुक्तमा हुआ। उपितियेस छोड़नके सिए सामारमया ७ दिनकों मोहस्त्व वो बाती है। थी गांचीने उसके नक्त २० घंटकी माहस्त्व जांची कार्यिक उन्हें कोई मी काम सही करना पा और व सीचे जस जाना चाहते थे किन्तु मंजिल्प्टने सात दिनकों मोहस्त्व दी। मूर्ग उप्मीव है कि यम सात दिन बात वे नममें एकत स्वा कारत हुए दौर पहेंचे। मूर्ग उप्मीव है कि यम तात दिन बात वे नममें एकत स्वा कारत हुए दौर पहेंचे। मा बृद्धिमुक्त इस तरह कक्त जाते है के बात्यकर्म मिसित है। एटपनते ही भारत बच्चोंको हुल सहल करनकी मिसा बना बन्ना विद्याण है।

### बॉर्ज गॉबफे

दिन भी गाँउके बहीच्यन बनी-कामे बकास्त्रका पत्था तुक किया है उन्होंने समानक मुक्तवको पैरतो पूपन करनेकी योधको को है। यह कहम बहुछ प्रधमनीय है और कहा भा सकता है कि उन्होंने बरली पिछाका संघना उपयोग किया है।

#### डॉस्पनपी टीका

ती ह्रॉन्टमने पवर थे है कि प्रगतिवाधी एक [प्रमियाई] कानून रद करनका दिरोध करणा। सब इंग ज्याचारण कोई थी घरतावा नहीं। वनवरीलें उन्हा दक तथा क्रम्य समें इसारे बिक्स से किर ती हम कह और तीता। वैद्या ही घान भी हां तो कुछ महें बात नहीं होगा। तर भागीय अपने बालाविक करणें प्रकट हांग वर्ष वार दिरोधी खीक पढ़ वार्येप। निम प्रकार मुरवक उज्ञामक सम्बद्धार वन्छ होकर एक कान्ये वा पुरता है जमी प्रकार सार्याय मादभ्या मुग्बक तामन स्मण्डाचे पोयापादी बीर प्रपतिवासी दनका पिरोध सी विमस्टकर कु सारमा। मान्यीयोद्धा स्वय निपरना पाहिए।

#### स्टंटपा भाषण

 में स्टर वर्षातवाडी रेखके हैं और ब्रिटीरियां स्पूत्र के खल्हादक हैं उन्हान ब्रिटीरियामें निम्नीनीरित भाषप दिया है

बनाल स्वरूपने गविवारि प्रस्तार उत्तिनेवाका ब्रामान किया है। गूर्मियार्ट कान्न अस्पारम् है। गहान अन सारित्त किया। उत्तिवत्तक साम पार्ट गुन माने या न माने किर यो दनना गी जक्क न्यून करेंग्र कि उद्दान उन्न सानुस्य क्रमाया दूपर्य बहुत्तमा भूने की है। एक और उन्द्रांन गायका मान्तीयाद क्रिक्ट उत्तमाया दूपर्य और ग्रामान मार्गीयोक्त आप सम्बद्धांकी बारणीत प्रमाद एक नीर उद्दान प्रामाणको प्रमाद से नी दूसर्य तो मार्गीयांक्षी मार्ग पर्य मांनार कर मी। अन वर्ष में गायोक विशेषन ला रहे हैं। उन्होंन दूष्ण नव मारार निकार है।

भव व भी भाषाक विरापन नह रहे हैं। उन्होंने वृद्ध मेर भारार निवाह है। उनव भी व हारेंग : एमिर्गा गां निर्मित प्रतिरोध ही नहीं करेंग व भाग भी यहन

t Butter Vin inn-in min i i

र. इन <sup>क</sup>र का सेन्द्रमा क्षेत्रमा क्षेत्रमा क्षेत्र का अग्री रेक्ट क्षष्ठ कार्यक्षर " "प्राण्य कारिया" (१७ १८ म्) में रिशा मा व्यक्तियत सम्भवत्रमा त्यांत्र । प्राणु - स एमा क्ष्यों कर्त्र कार्यक्र महिल्ला कारणा सह भी है"। भीर गोरीके बराबर हुक मर्थिये। उन्हें वे अभिकार दिये दिना हुमारा मुरुकारा नहीं है। आप उन्हें हुकबार धार्ने या न माने किन्तु हुमें वे हुक अपनी कमनोरीके कारण केने पर्वते।

भी स्टरका यह भाषण अच्छी तरह समझा जाने योग्य है। भी स्टेंट समस्त्रे हैं किं भी समस्त्रने क्या किया है। उनका एक अञ्चल है भीर भारतीयांका सन्त्र। अस्त्रम सदा सलके सामने कमजोर पहला है। वस भारतीय समझा यदि सस्वर रह रहे तो विजय निविश्व है।

मगक्क्यार [अमस्य ११ १९ ८]

# नापबूका सम्मान

तिभिन्न धनावने पार्केट स्ट्रीलमें थी बाबी नावकुड़े राम्मानमें इन्न शामको ६ वर्षे एमा की वी। उसमें भी ईरन निर्मा की शाम अच्छुक कारिए, जी कुनादिया जाढ़ि उपकर उपक्षित के। भी नायकुकी बहुन्दुरियर अलेक प्रायम हुए। थी नायकुकी जब पुराहार पह-नाम यसा तब कीपीने शास्त्रमी कार्या कार्या स्वयं तक कीशी खरी।

#### रोपीवाले पश्ची गये

भी बहुनव रेंद्रम भी वाले हुंचन भी कारा बोधव भी बहाहीम मारिनवा भी हरनाइक बहुनव भी जीवन मीबा तथा भी मुख्यान मूदा —— में मार्त्याय दिना पराणा स्वाराद कराने कारण निरस्ताद किये तथे । इनके भी बाले हुंचलक बाद पराणा वा तो भी बहानी पराणा गहीं विश्वादा । बावर्गें छात्रित हुंबा कि उनके पात पराणा है व्हानिय उन्हें छोड़ दिवा नया । बाकी तथी छोड़की एक-एक पीक जुन्याने नेक्सा शतक्यात दिना नेकसी क्या हूं। जन सीमोर्त क्या मुन्दू को तीन कृष्योना गहीं दिया । इन कुक्योंने बेक्की उन्हें पर मुक्कियों पिछी अर यह वा कि कहीं ऐसे नक्यार समानाकों पैछर नक्यर स्वक्रप्त नेरोनियाके समान केवळ बुनीना हुँ। न कर दिया जारी । किन्तु जिनके विवयमें ऐसा किया बामको कार्यका वो भी गालीरी नक्यार प्रकार गढ़के गढ़के ही उनकी बमानत वाराय के बीपी।

#### A.

इससे साववान हो जाना जाहिए कि कोई जमानत ने दे। यदि जमानत नेरी ही पड़े यो यह दूपरेके नामकी होनी जाहिए। पुष्किस कररतस्त्री जमानत नहीं और सकती। जिनकी जैवमें रीया हो सन्ते भी हिम्मलेक कार्य जमानतरे आफ कनकार करना जाहिए।

### परेख सचा भागक

भी पटेस तथा भी पी के भावत् किसी [जान उपनिषेश कोड़ देनेका ∫सात दिगका भोटिस विका क्रम किसी भी किस पक्षते का सकते हैं।

#### चो धपभी

भी लोराक्ष्यी वामागी बुववार सारीक १८ को कूटेंगे। मुझे बाखा है कि उस समय सैकर्ने भारतीय उन्हें केले बावेसे। भी सीरावणीका सीव्य सम्मान करनेकी सैवारियों ही रही हैं।

२ कामी रहती देखिए "कामी तस्म जीए लग्न कोर्नेका हुकारा। यह ४१४ ३५ १ २. देखिए "बोक्सिक्सेकी विद्री - यह ४२४ ३९ ।

बुनवार [अमस्त १२ १९ ८]

### मुखचीभाई परेख

भी पटेकको साम सबेरे ६ वजे पकड़ किया गया। १ नजे उत्पर मुक्तमा कहा। । भी मांची उपस्थित थे। भी पटेकने कोई प्रमाण नहीं दिया उक्टे निष्हुक वक्त भी वस्तीनक साम सहप हो गई। भी पटेकको एक महीनकी सकर समाची गई। भी पटेक वह उत्पादमें हैं। वे बहुत हो प्रसास थे। जितने मिक्क ऐत क्यक्ति जैस नाते हैं प्रास्तीय समाजकी विस्मेदारी उत्पीत मिक्क वढ़ती जाती है। ऐसे छोशांको जेस जीवनके बाद समाज पीछे नहीं हट सकता।

#### को फेरीवासे

धी भीवन भीवा तनाथी एवं विविधनम् विकेशर [विनायरनाना] स्वापार करनका मुक्तमा बना। कर्न्दे एक पीव चुर्मान सबना सात विच चक्की सबा दी सर्थ। जुमीना न देकर दोनों बहादुर नारतीय चेक चक्के पये।

### बार्निस्टनर्ग

नाना नामक एक भारतीय था। उत्तर मुक्तमा चका। वह [तिहिच्छ समयपर] क्षराचनमें उपस्थित नहीं हुवा और उसकी चमानत चन्छ हो गई। थी गाँउछे उसकी पैरची करनके निम् पानवाक ने। इस अकारके व्यक्तियाँचि समावका बहुत वहा नुक्चान होता है।

# *क्छाक्सं हॉर्पर्म*

अध्युष्ठ मृहस्मय भागक एक आरतीयके क्रमर त्री ऐसा ही मुक्तमा था। उसने साहधके साथ अपनी पैरबी की। उनक मनाही बेठ हुए कहा कि वह कवाणि अँगुठकी छाप नहीं दया। बसे चार दिनकी जेल अधका एक गीकका जुर्माना किया पथा। वे पार्रसाहब जल तो चक्क त्रमें किन्तु हुनने दिन जुर्माना वे रिया। बहाके समाचारपबर्ये यह सामका देनतका मिका नहीं तो खबर भी भूडी पहली।

### र्धवर्ष कित तरह करना चाहिए!

भी हनाम समुम काहिर वावजीर, भी फेमी भी हवाहीम हुवाहिया भी उपरची वाले भी दिस्तार को भी अहमर मुनाबी त्या भी मीहनकाक गीमकिया — हतने भारतीय तान भार्मटाउन रवाना हुए हैं। उस्त वाजन शास्त्रटावनन वायब भार्में । व श्रेपुठेकी छात्र नहीं देने रकीत्रम प्रमायपन नहीं दिखारीने और जक्ष आरंग।

# [नुबरातीम]

इंडियन मोपिलियन १५-८-१९ ८

[पोहानिसवर्ग बगस्त १२ १९८]

[सम्पादक स्टार ] महौदय

में साथा करता हूँ कि बाप मुझे धिमित प्रार्थीमीन प्रकार सम्बन्ध में विश्व एथियाएँ संवर्षण सिवा प्रपत्न करूने साथ मुझे सिवा क्या की सिवा स्वार्थ के प्रमाद सिवा के स्वार्थ के प्रकार में सिवा के स्वार्थ के प्रमाद सिवा के स्वार्थ के सिवा के

अगर एका कोशने प्राप्तम होते हैं कि अधिनियमको रह करनेकी सीगये एतियाहमींका संदा यह है कि एदियमहै असिनियम किसी भी कपरों बाकी न रहे। यह बात सर्कारित हरनी पूर है कि अधिनियमको रह करनेकी पृष्टिकं प्रवासी विधेयकका जो मधिना तैयार हुआ रा सौर उपनित्रेष-प्राप्त हारा मुझे किसाम स्था मा उसमें एरियमिंक हारा मुझे किसाम स्था मा उसमें एरियमिंक सिनियमके एरि विधान सो पहलेन ही वे विधे यथे प्रमाणवर्षों मा ऐसी ही हुमरी बीजीकी सम्मक औषके किस जकरी है बही दि ही दिये यथे में एसियमिंक क्षेत्र निर्माण करने हैं वहीं दे ही दिये यथे में एसियमिंक क्षेत्र निर्माण करने हैं की साक्षाप्रों के सारोपोंपर सावारित है और दिवसों कोक कोक स्थापितनक पारार्ग साविस हैं।

उस्त समितियमको एवं करनको बचनको बात से ता बायकी रिपोर्टन वनुसार विकली फारनरीको जनरस समद्रमने यह नहां चा कि उन्होंने एपिमाइपीस कह दिया है कि में समितियमको तनतक एवं नहीं करेंग्रे जनतक कि इस्एक एपिमाई अपना प्रयोगन नहीं करा सेता।" में उनके इस कबनको उनके उस बचनका शांवितक पुट्टीकरण मानता हैं करोंने मुखे के जनसरीको दिया वा और विश्व उन्होंने पिछको के प्रवासक दूरिया या। सबि उनकी एवं मोरायाज कोई दुषरा वर्ष होता हो यो में स्वीकार करता है कि बद

मेरी समझके बाहर है।

सापने मेरे हारा जगरक स्वदृष्टपर सी नायमूके बण्येकी हृत्याका दोव क्याने जाने जीर केरियान में हाकि मंक्टिन्टने वपराधी भारतीयांपर किये गये जुरसाराके करियेने उनका साक-विवाद कर करनका जो सारेग रिया है उनके सामन्यत्वे कानुक्त स्वर्धने उनका साक-विवाद कर करनका जो सारेग रिया है उनके सामन्यत्वे कानुक्त स्वर्धने हाका प्रस्तेका उपयोग किये जानेपर उपयोग किये सारेग करने करिये में भी मंत्र उपयोग किये नहीं विवाद करने करिये जो परना परी वह में स्वर्धन में सिर्व की में में उने पुत्र नहीं उनका पर किया है। में उने पुत्र नहीं उनका पर करने महारेग करियों की मामून रहके दिना और किये में सुत्र किया है। सारक में स्वर्धन करियों में सुत्र किया किया है। सारक में स्वर्धन करियों में सुत्र किया किया है। सारक में स्वर्धन करियों में सुत्र किया है। सारक में सुत्र करियों में सुत्र किया करियों में सुत्र किया करियों में सुत्र की स्वर्धन करियों में सुत्र की सुत्र में सुत्र की सुत्र की सुत्र में सुत्र की सुत्र में सुत्र की सुत्र में सुत्र की सुत्र में स

[जापका धारि मो० क० गाँगो]

[अपनीय] इंडियन मोपिनियम २२-८-१९ ८

र स्टिम "नाम सार्वेत्रीक सन्तम" पुत्र ८३१ ।

# २७० मेंट 'द्रान्सवाल लीडर'को

[कोहानिसमर्व अगस्य १२, १९ ८]

कम (अनस्त १२ १९ ८ को) कुम्पवास्त्रके समेक प्रमुख मारसीयोंने' मार्क्स प्राचन किया। उपका इरसा विकासका सन्तर सियं वर्षय दुरावसकारी सिमामें प्रदेश करके हैं। उनमें सभी दुरावसकार नमारी निवासी है और एक्के अकावा सभीके पार स्वेच्छ्यम पंजीवन प्रमाणकार किया है। ये अपने पंजीवन प्रमाणका विकासि इरकार करने की प्रविद्या किन्तुनके सनुसार उनसे अवक्य मोर्च कार्य के विकास प्रमाणकार किया कि प्रविद्या किन्तुनके सनुसार उनसे अवक्य मोर्च कार्य कर स्वेच के प्रविद्या किन्तुनके सक्त्य मोर्च कार्य कर स्वेच के प्रविद्या किन्तुनके सक्त्य स्वाचे कार्य कर स्वेच के स्वाचे के प्रविद्या कार्य कर स्वाचे कर स्वाचे कार्य कार्य कर स्वाचे कार्य कार्य के प्रविद्या कार्य कार्

हुए सन्य भारतीय भी जो प्रवादी प्रतिकृत्यक सविनियमके अन्तर्गत दुल्यवासमें प्रवेश करनेके अविकारी है परन्त पृथिदाई संसोधन सविनियमके अन्तर्गत नहीं सामय अपने हुए

विनॉमें द्वान्सवासमें प्रवेश करनेकी कोशिस करेंगे।

भी नांबीलें कहा कि इस कार्यनसे एक्कियाई तमुशब्दोंको तत्त्वोद नहीं होया, क्योंकि प्रतका निवार है कि जनरछ स्मद्ताने समजीतेके समय को शादे किये के उनकी सर्वोक्तो यह भंग करता है और यह एक ही वर्षके कोबंकि किए दी प्रकारके विवास प्रस्तत करता है। यह विमेपक उन प्रियाद्वींको संरक्षक प्रदान नहीं करता जो उनके विचारते वेकमें प्रवेशने नहिं-कारी हैं और स्वेच्छ्यापंत्रीयनके लिए नियत की पाँ तीच महीनेकी नविच वीत नामेके वाद देसमें जाने हैं और न इन एक्सियाहर्योंकी ही चंरसण प्रदान करता है को समझीरोकी वारीबको द्रान्धराक्रमें जीवृद वे परन्तु उन्होंने स्वेच्क्या पंचीयन प्रमाचमव नहीं किये। नमें विवेयकके अनुसार इन एक्सियाइयाँका एक्सियाई कावूनके बन्तर्यंत पंचीयन होता है। कुछ मामकॉर्ने इतका परिकास एक्सियाइयोंके किए अबीच होता। ऐसे मानके वी है जिनमें केटीके त्वेच्छमा पंजीयन प्रमाचपन किये हैं और पितालॉने को तीन सहीवेकी सवविमें प्रपतिवेकमें न्यों ने ऐसा नहीं किया है। इसक्रिए उन्हें नुराने कल्नुनके अन्तर्गत पंत्रीयन करानेको नहीं कामेगा। एक्टियाई धमाक्षोंका विकार है कि यह कानून उन एक्टियाइयोंकी जिन्होंने स्वेच्छमा पंजीयन करा किया है कानुनकी व्यवस्थाओंसे नानगावकी ही वरी करता है। एशियाइपॉका क्रमा है कि समझौतेके अनुसार सरकारको वो क्रतें पूरी करनी है। एक क्षेत्रे यह कि वर्ग स्वपर, किन्तुनि स्वेजक्रमा पंजीयन करा क्रिया है कानून नहीं कायू होता बाहिए। हुसरी यह कि विन्तुनि तनसंतिको व्यवस्थाके जनसार हात्तवाकमें प्रवेश किया हो स्तपर सी रचेन्द्रया पंत्रीयनका ठरीका ही जापू होना चाहिए। वे कहते हैं कि इस दोनों ही झर्तीका म्यान नहीं रखा पना और फिर मुख-पूर्वके एकियाई विवासियोंके लिए, को अधीरक दूरण-वाल बारत नहीं सम्ये हैं कोई जी व्यवस्था नहीं रखी धई। ऐसे पूराने निवाली यदि पूराना

र नामोंक किर देविए "नोशानिस्तर्यको किशी" वह ४३९ ।

एजियाई कानून सामना पराण करें तो स्विधिक सामाणी भाराके कालगैत पंजीयन प्रमाणनक से छडते हूं। चृत्रि एसे प्रथियाई पुराने कानूनके स्थक्तरी सहसत न होंचे वे प्रवेत्तरी बन्ति। किये वारियो वार्षित सामाणिक स

[अंग्रेजीसे]

बालावाक सीवय, ११-८-१९ ८

# २७१ प्रार्थनापत्र टान्सवाल विधानसभाको

सेवार्में माननीय बच्चक महोबय कीर ट्रान्सवासको माननीय विचानसभाके सबस्यनक प्रिटोरिया

बोहानिसमर्थ भगस्त १३ १९ ८

ब्रिटिच ब्रारतीय समके कम्मक्की हैसिमतसे ईसप जिमाँ कीर उसके वर्षतनिक मन्त्रीकी हैसिमतसे मो क गाणीका प्रार्थनापत्र

समितय मिनेदन है कि

१ बिटिय भारतीय जब शास्त्रवाकके बिटिय भारतीय निवासियोका प्रतिनिभित्त करता है। १ वपके सदस्य सरकारी अबट में प्रकाशित कर निवासको पड़कर बहुद बिनिटत हुए हैं विचका मधा न प्रीयाशवाके स्वेचकार पंजीयनको वैच बनाना है जो १९ ७ के एप्रियाई कानून संपीचन समिनियमको बागनांका पाका नहीं कर सके हैं।

कार्न पंपासन वास्त्रावसका वास्त्रवाहत पहल हुए। इ. व.च. विटंड माराविधोने लेक्कमा पंजीयन कराना स्वीकार किया या तब १९ ७ के एमियाई कान्त यंक्षोत्रन व्यक्तित्रयको मास्य करणका उनका कोई इरावा नहीं या।

४ तद्यपि प्रत्याननीय राजनके सामने वो विश्लेषक है वह वेसलेमें विटिख भारतीयोको उन्त बिनित्याके पाकनपुर पास्य नहीं करता किन्यु सक्यान उन्तर विश्लयक करनाय क्षेत्र क्लि बाननामें स्वेक्कमा प्रवीयन और एप्रियाई अधिनियमके क्लागेंत किये वालेकाक पंजीयनमें कोई मेर नहीं है।

र नह २२-५८-१९ ८ के इंडियम ऑपिसिंगमध्ये संस्कृति मात्र प्राचेत्रस्य " धीरूको सम्बाधि सम्बाधि हुमा था। १. रास्त्रीके प्रामेत्यस्य ह्या तारीको सिक्या पत्ता था। तिस्त्रा करे १४ व्यक्तको पत्त्र प्रेपित किया यह। मा। देखिल, कर्यका दोर्कित एक १०१७ । ५ माननीय उपनिवेश-संविव और बिटिस भारतीय सबके अवैदानिक मन्त्री तथा बम्प सह-हस्तासरकर्जाभीके बीच को पत्र-स्पवहार हुआ। वा उत्तर्भे समझौतेकी कर्ते से सी

- (क) समझौतेके समय उपनिवेखमें रहनेवाले सभी एखियाई निवासी समझौतेकी दिविसे मों कहिए कि ३ महीनेके भीतर स्थेण्डमा पंजीयन प्रमाणपत्र से सें।
  - (च) १६ सामसे कम उसके वच्चे हर प्रकारके पंजीयनसे वरी रहेने।
- (य) पंजीयमको यह पत्रति उनपर सागु होनी जिन्हें ट्रान्सवासमें प्रवेश करनेका अधिकार है किना को समझौतेके समय टान्सवासमें उपस्थित नहीं थे।
- (व) विन्होंने स्वेच्छ्या पंजीयन करा छिया जनपर १९ ७ का विविनियम २ स्नाप् नहीं किया कायेगा।
- (ङ) सरकार जो बच्य पढि उपित समझेगी स्वेच्छ्या पंजीयन उसके मुताबिक वैष
- बनाया चा सकता है। विटिश्व मारतीय संबक्ते जवैतिक मन्त्रीको माननीय उपनिवेश-स्थिवने मेंट करनेके वो
- भवसर दिने वे उन वदसरॉपर हुई वातचीतमें अन्य वातॉकी भी पूर्ति हो गई थी। इन अवसरॉपर वैम करनेकी पढालिक प्रकापर चर्चा हुई थी और माननीय सपनिवेध-सचिवने निरिचत रचन दिया का कि सदि टान्सवासके शारे एसियाई खेळाया पंजीयन करा में तो उनत अधिनियम रद कर दिया जायेगा।

८. माननीय उपनिवेध-सभिवने समझौतेके तुरन्त बाद रिचमवर्में दिवे यथे अपने व्यावदानोंमें से

- एकमें उक्त क्वनका उस्क्रेस किया गाः ९ प्राचीनम सम्माननीय सरक्का ज्यान इस स्थ्यकी बीर बार्कावर करते हैं कि जिन एषियाइयोंको स्वेच्छ्या पंजीयन करानेका जनसर मिला उन्होते पंजीयन करा किया है और
- इसरे भी पंजीवन करानेके किए सवा तैवार रहे हैं किना ९ गईके बाद स्वेशक्त्या पंजीयन स्वीकार नहीं किया गवा है।
- मत' इस सम्माननीय सबनके सामने जो विश्वेषक है वह निम्निविश्वित करों में समधीयेके विमाद 🛊
  - (क) १ ७ के समितियम २ को वह रद नहीं कच्छा।
  - (व) संघपि वह वाहिरमें एक बचन उपासका अवसम्बन सेकर स्वेच्छ्या प्रवीसनको वैष रूप देता है किन्तु स्वेण्डया पंजीयन करानेवासोंको वह उक्त जविनियमके नियन्त्रमसे निश्चित और जनविश्व अपमें बरी नहीं करता।
  - (ग) वह स्वेच्छ्या पंजीयन प्रमानपत्र प्राप्त कोगोंके १६ वर्षने क्रम उसके वक्षोंको भी पंजीयनसे बरी नहीं करता।
  - (व) इसके अनुष्योद ५ के एए-अनुष्यक (ग) में उनिकासित एक्षियाइयोके क्रिए स्वेष्यवा पंजीयनकी यंत्राहस इस विवेयकमें नहीं है।
- ११ "समिए प्राची संबन्धी नम रायमें यह विशंवक जन सर्वोंको तौहता है जिनका पावन सरकार द्वारा किया जाना था।

र देशिय "का व्यक्तिक-श्रविषक्ती का ३६ ४१ ।

L HAR WILLIE & I

१२ प्राची सब जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है, उस समाजका उन स्वेच्छ्या पंजीयन प्रमान्यत्राये काम उठातका काहे इरावा नहीं है जो सब्भावके साव खिमे गर्ने है।

१६ प्राची तक सम्माननीय सबस्का स्थान विनामतापूर्वक इस तस्मकी मोर माकपित करता है कि भारतीय समावके प्रमुख सबस्मीने समझतिके वानी बसका पायन बहुत वहे स्मीक्तपत

रवाग करके बोर जानको पाणियाँ उठाकर भी किया है। १४ प्रार्थी संबद्धी बावना है कि सम्माननीय स्वरावे सामने प्रस्तुत विषेत्रक समझीतेक सदर्भर्मे

संब हारा उपनिषेकड़ी सरकारको वी गई निश्चित मुस्यवान सङ्ग्याकी उपना करता है। १५ स्वसित् जारके प्रार्थानको नस्न प्रार्थना है कि सन्माननीय स्थन विषयकको रह कर दे अवका बन्त कोई जीवत और साम्य राहत दे। इस न्याय और हपाके किए इस्पादि इस्पादि ।

ईसप इस्माइल मियाँ

सम्बद्ध मो० क० गांधी सर्वतिक असी

[अंबनीस]

प्रिटोरिया विधानसभाक मार्काहरूवस सवा उपनिवेस कार्याक्रमक कार्यपाद २९१/१३२ सं मी।

२७२ पत्र जनरस स्मदसको

[पोद्यातिसमा] समस्य १४-१९-८

न्निय महोद्यय

वो बान्यंक्न प्राटिमिक किए कभी समाय न हालेबाबा स्वयं बनता दील पहता है बसके प्राप्त होनके पहले आपस कुछ निवदन करना में बपना कच्च समझता हूँ। बोहानिस-वर्ष पतने एस समस करीय सात बार्याय करोर कारावासका बच्च मान रहे हूँ। बदले स्वयं नमें दिरेस पुरु हुआ है उनसे हैं। स मी बीचक व्यक्ति कारावासका वच्च मोमकर सूर चुछे हैं। इस समस १३ मारसीय व्यापारी स्टबर्टन मेकमें सना कार रहा है।

रिषताको हुए प्रतीमन प्रमाणपत्रोको जकानके किए एका होने। इस प्रमक क्रिक्ट सम्पन्त काम हुए प्रमाणपत्रोको सक्या कानना है। वे बन यो जाटे वा रहे हैं। बहुट सम्प्र है कि हमारे पास रिवेशक नकी सक्या कार्यक्रम है। तक हो जारे। में मही चाना कि वे सभी कोण सम्बे है बाविष्टक कहते होंग तेरे वर तरहने किनाई सिंह होंगे हैं। सही प्रमाण के स्वाप्त क

र वर्षी सार्व्य हेश विश्वीषर भाजमानो है। हेलिक "यरा स्थासन" पृत्त ९०-९८ - बोह्यविस्तुर्वेद्धी विद्रों पृत्र २८२ वर्षेर "हेश सिमों" पृत्त २५९।

र. बर रत्र कम-कम है और कतिरत स्वामीपर जरात है ।

१ रेड मन्ता । रहते १४ समानारों हो जनामंत्रे ठारीन रविवार १२ सुराई निरिष्ठ हुई बी, पटनु बारहारस मुझारत मनुदार वां स्थित वर शिश वर्षा था। देखिर "वत व बारहारस्त्रे स्था स्थानस्य । कन्त्रेन व मानारत ११ वनावर्ष छात्रेस्त्रिक स्थाने ब्याने स्था

४ गरी पद धन्य काल है।

सम्पूर्ण मांबी गाडमन

AX. नदाज भारतीय कांग्रेस मेटाल मारतीय कार्यसके जगाम्यक तथा नेटाल मारतीय कांग्रेसके संयुक्त मंत्री। जिनमें से प्रत्येक

मारतके किसी-न-किसी मित्र सन्प्रदाय या जाविका प्रविनिधित्व करते हैं कुछ निर्धानिध्या मार्जीमोंको तया कुछ उन मारजीमोंको जो वह बाबा करते हैं कि वे युद्धते पूर्वके विवासी है सकर साथ सीमापर भागे हैं भीर ने या दो गिरफ्तार हो आर्थेंगे या विना किसी चुनौतीक प्रवेद्य पा आरायंगे।

मेरे विचारमें से शब्स एक्सियाई अधिनियमके विकाफ प्रवक्त राज्या तथा अवस्य निरीत प्रकट करते हैं और मेरा यह चयास करना उचित है कि साप उन लोगांचे साथ भी टान्स-बाजर्मे खनकं बविकारी है बन्याय नहीं करना चाहते। सरकारके प्रतिनिविकी हैसियतसे आपके त्या किटिस मारतीयोके बीच बहुत बोड़ा मतमेर है। इसकिए में आपस एक बार फिर भपीस करता हूँ कि उस प्रवासी प्रतिबन्धक विषयकके मसुविदेको को मुझे विश्वामा गर्मा वा नापस केकर मेरे विये नये पुछावाँका स्वीकार कर में और फिलिट भारतीयोंके प्रस्तको त्रतक के किए कुका कोड़ वें कब तक कि बाप स्वयं बविनियममें ऐसा स्वीवन नहीं करते निससं कि एसं सिक्षित मारतीयोक किए, जो सिक्षितोंक बन्चे करते हैं या विस्वविद्यासम्मे पिता प्राप्त कर चुके हैं धरवाजा चाजा रहे। भें बापसे मिनेदन करता हैं कि बाप उस प्रार्वना पत्रको जो कि सदरके नाम किया गया है, औरसं पहें और स्वयं देखें कि त्या प्रकाशित किया समा विभेगक प्रायः समझौतेकी हर बातको नहीं तोवता। में बापसे प्रार्थना करता है कि तब बाप उन मुख्यकार्तीका स्थरण करें जो कि स्वेष्ट्रमा पंजीयन प्रारम्य होनेसे पहले हमारे बीच हुई वी और देखें कि उन बदसरॉयर आपने क्या कहा वा। मैं आपसे मह प्रामेंना नी करता है कि बाप मेरे इस बादवासनको स्वीकार कर के कि गयी वा मास्तीय धमानके नवाबोंकी इससे अधिक कराई कीई बच्छा नहीं है कि उन कीमीके साथ जो इस देसके नास्त्रनिक अभिनासी हैं न्यायका व्यवहार हो।

मदि आपको मेरे छपर्युन्त पुछान स्वीनार न हों तो में यह सकाह देनेका साहस करता है कि साप कुछ भारतीय गेताबॉसे मिछकर ऐसी स्वीकार्य व्यवस्था निश्चित करें विससे समझौदेके मर्मका पाळन हो जाये और वो इस कप्टबायक स्वितिको समाप्त करे। यदि आप दौर्ना बाठोंमें से एक भी नहीं कर सकते तो मझे वर है रविवारके दिन सार्वजनिक समार्ने प्रमायपन बस्तानेके संकारको निविच्छ क्यस पुरा किया जानेपा। यह समाह देनेकी बिम्में वारी पर्वे क्यसे मेरे क्यर है।

आपका विस्वस्त

पनरक जे सी स्मटस <u> प्रिटोरिया</u>

टाइए की हुई बक्तरी अंग्रेणी प्रति (एए एन ४८५७) से 1

र साम्य सावनार

२. बास्त्र शांबी ध्रम सहस्मार

च्याची स्कामश्री

४ वन ही भौनकिया

we have from able t

# २७३ जाज फरारक नाम पत्रका साराधा

जगस्त १४ १९०८

एड हुनरे बहुत भीवण सपबंड प्रारम्भ होनते पहले भी यांपी सर बाँव फेरारको निस्तते हैं क्योंकि विरोधी रक्षक नताक समान स्थितिको सम्भारताको रचना वधोकरण विभायकके प्रति जननी जातीक सुद्रांको रहाना और उनवर विभार करनडी प्रार्थना करना ये अपना करोज समाने हैं।

[जपनीत]

इंडिया ऑडिन प्रवृत्तियान ऐंड परिनक रेडव्स ३०२२/ ८

# २७४ माल कुक किया जाय ता?

हर्रातीयह भारतायाका जलकी सना नहीं हुँ गिढे जूपनि हुआ है। यदि च जूर्मना न ता सरिस्प्टन गमा हुनस दिला है कि उत्तरा यास वचकर जूर्मनी चतुन दिला ना सामा १) तराजनान्त्रम को पेपी पांग नहीं है किन्दु एक अप्य चानुनक द्वारा मनिष्टर हा यह मत्ता जान है।

भा रूप हुना उसमें गुर्गाही बात यह है कि एस हुनवन भारतीय चौक नहीं है प्रत्यन

मधन मंद्र है कि यह स्वाम अच्छा हुना है।

चन बार होता है कि सबनी अमेरी मर्रावीय ही है। हास्य परीव नोज अन्हास्त दिनाह दिना है न कर यह है जो हर नक माहनार ना नह महन नवाहिय हान है। हम मर्रावीत तिक आर्थन करों है। ही हि उन्हार नुमीना तन चन्हार कर चित्र है। हम मर्रावीत तिक आर्थन करों हो। है। हम चन नवाह कर चित्र वाच चन्न हम हम हमें नुस्तान नहीं च्या। हुए मोमाना मान नाह दिक सरगा। नित्त एवा भी मो नहीं नहीं ना नहीं हि तन अपने वैद्या कार्र नवात नहीं हात। हमेंन्द्र पीद उजना ही नुस्तान सरह नुस्तान कम्म हात है ता चन्नों करों कार्र वाच नहीं है। नष्ट ना हर है। दिन नाह मेहाान जन्म नी। गमा जा महता और नार महत्ता पति हो। ना ना हर है। विज्ञ नाह मेहाान जन्म नी। गमा जा महता और नार महत्ता हो। वाच भा नहीं नता कहता। गरहार करों पत्र है।

नद पिता करेगा राज ना जातार कुछ शहर नहीं वर गता। कार्र ना आरर्गय केराबद कि जाना मान बर्चनका तथ्य नहीं के जिल्हा मार्च नता हा सरकार उन्त तद हिटा भर ने के किन्न नेता करी-कार सह यह बावती नी करीया है दिना विसी

र का राज्यां कर पेंड के इस सामार्थ की दिन्ने वर्ष नेतृ क्षा कर सह है। है। इस कार कोट के जा का का का है।

**एभूर्व धांची वाक्ष्मव** 

XXC.

परवानक पूरी सावारी हो वृत्त-फिर एकेंगे। बसोकि धरफारकी हास्ता केने पई पूत बौर घो बाद बचन वेटी हो वालेगी। माल केनेकी कोशवारी बहु कोशोंको जेल सेजनेका मीका बी बो देनो और भारतीय ज्यादा वृह हो जायिंगे। दश्किए किसी भी भारतीयको उरलेका की कारज नहीं है। फिर, जिस समस्य सरकार समसीता करेगी उस समस्य मार्थ भारतीयों हिम्मत ही दो वे दिसका माल वेचा स्था हो उसके एकसानकी मरासाईकी मार्ग मो कर स्करी हैं।

यह ट्रान्यवाक्यों कहाई वार्त्यापिके किए विराध्य उपयोगी है। नेटाक्याकोंको हरूपर क्यान देता आहिए। नटाक्योंक कानूनके ब्यानुवार परावार्तिक मामकें वेकको उवाका विवाद तो है ही नहीं। सन्त ही बेचा वा धकरा है। वह ट्रान्यवाकके उदाहरफले नेटाक्ये पार्टीक स्वत्त इस्त कहाई तो क्यांचा वाक्या है। उद्योगिक परावार्तिक का व्याप्त क्यानिक कि प्रकार द्वारा व्याप्तारियांका याल वेचनकी वह कहाई तो क्यांचा वाक्या है। उद्योगिक स्वत्त्व क्यांचा वेच उद्याप्त कर क्यांचा क्यांचा वाक्याने व्याप्त क्यांचा क्यांचा व्याप्त क्याप्त क्यांचा व्याप्त क्यांचा व्याप्त क्याप्त

[बुबधवीस]

इंडियन ओपिनियन १५--८--१९ ८

२७५ मया विषेयक

ट्रल्यवायके सरकारी शबट के तारी का ११ जनस्तक वजमें नीचे दिया था पहा विवेदक प्रकाशित हुआ है

१९ ७ के एक्कियाई कानूनक अनुसार जिन परिवाहयोंने पंजीवन नहीं करांवा पर बाहमें स्वेच्छ्या पंजीयम कराया उनके उस

पंजीयनके वैभीकरणका जिवेसक

🕻 प्रत्यक स्वक्टि

 (क) जो १९ ७ क एक्कियाई कानून संजोबन विधिनयम [२] क बनुसार प्रिवाह माना जा सक्दा है

(य) तथा जिसले परमारे १ [१९ ८]में १ मई तक एथियाई पनीयको नवता निर्धि पूरक तिनुका किसी मुसरे अनिकारोको क्रवर कई अनुसार स्वष्ट्रमा पंजीयपके स्थि मनी हो होगी

 (व) यस विश्व दश कानुनक नियमोंके अनुसार पंत्रीयकने प्रभावस्य दे (त्या होता बहु इस प्रभावसम्बंध करूपर इस उपित्यार्वे प्रथस करन तथा रहनका विषकां

याना आपया।

के अभिनित्यको पहणी थाएमी बॉबल अध्येक एथियाहिको औ इस उपनिवेदानी अनेस करें
या उद्दर्श पहणा हो पूक्तिक या उपनिधेय-सांचिक कार्य मुक्तिर किया आधिकारी पर भी
सोने तर्या असावा असावाल येख करना चाहिए तथा उपनिवेदा-शिवर कार्या नवट में अक्षानिक निवासक बनामार उसकी पद्मानक मा असाव भीने जानों के कबाल भी उन पेस करने

[पाहिए। नो इत प्रमाणपतको] गत नहीं करेला उसे १९०७ के कामून (२) -- गूनी



r (S. J. Randena Mr. M. C. Anglia Mr. H. I. Jishi Parace Rustomjce Mr. Dawad Maham J. Mr. Adam H. G. Maha (C. L. L.)

e of the I aline Indians who have proceeded to Johannesburg to assert their right.

Journal Climate with allowings feet maters.

(र्रावर कुछ ८८६)

पी एक व दिश्वित के एक में वोगी पत्र वा विश्वित के प्रति । भी पा पी ॥ वस्त्री ची दशहर महाम ची नादम एक की महामद (वपदादन)

In und in in fagte and aften tet fiet were fem artifere er un fent !



कानन — की पारा ८ के मनुसार क्वड दिया जामेगा । जो अपनी पहचानके [निवास्ति] प्रमाण पेस नहीं कर सकेया जसे १ पीड कर्मातंत्री सजा वी जायेगी और यह बह जर्माना नहीं भरेता हो उसे १४ दिन हरूकी भासान अथवा सक्त कैवकी सवा दी आयेगी।

 जिसका प्रमानपत्र को गया हो उस प्रवीमकको निर्धारित वियमोके बनसार अपनी प्रचानके प्रमाण देकर पंजीयनके नये प्रमाणपणके किए भर्जी देनी चाहिए। कीमा हमा प्रमाणपण जिसे मिले उसे महि बह प्रमाणपत्र ससका न ही वो उस प्रमाणपत्रको तुरस्त ही एशियाई-पंजीयकको सीप देना [या मेल देना] चाहिए। यदि गढ़ी भेजना हो उसे ५ पींड तक जुननिकी स्वा दी जायेनी बीट [जुर्माना न देनेपर] एक माहकी साथै सवका सकत कैवडी सजा दी बानेनी। ४ १९ ५ के प्रश्वामा-कानुनके अनुसार व्यापारिक परवाना उन्हें ही विस्न सकेगा विनक पास

१ ७ के एक्सियाई [कानून] एक्सेक्स विधिनियम या इस कानूनकी पहली भाराके अनुसार प्रमानपत्र होने और को उपनिवेख-सचिव हारा माँगी गई बानकारी वे सकेंगे। १ फरवरी १९ ८ हे सेकर इस कानुनके समसमं जानवन को परवाने निकाले भाषये ने कानुन-सम्मत माने जायंत्रे।

एसियाई [हातून] संजीमन समिनियमणै १३ वीं वारा रव की बाती है। ५ इस कानूनके परिधिष्टमें विये गये प्रथमके बनुवार वो जुला प्रमाणपत्र बनायेगा या बनामेका प्रमान करेगा अववा ऐसे व्यक्तिकी अवह करेगा उसे ५ औड तक की जुर्मानेकी संजा अभवा अर्माना न दे तो दो वर्ष तक की खादी या चंक्त कैंदकी छवा अपना दोनां ही छवाएँ दी बा महेंगी ।

६ इस कानुसका साथ एकियाई स्वेच्छ्या पंजीयन वैधीकरण विधिनयम होता और तबतक समसमें नहीं सायेगा अवतक कि सम्राट उसे स्वीकार नहीं कर केते और उनको यह स्वीकृति गबट में प्रकासित नहीं हो जाती।

इस कानुनके बनुसार पनीयन प्रमाचपनमे निम्नकिश्वत जानकारी मानी यह है। नाम प्रवाति वर्षे पत्तीका ताम निवास-स्वात वाहिते बेगूठेकी छाप पंत्रीमन-बाविकारीके वरतक्षा तारीक और प्रमावपत केनेबाकेका वस्तकत तवा १६ वर्षत कम उसके सहके मा सङ्की या रक्षितके मामसेने उसका नाम उस पता और अभिभावकरो उसका सम्बन्ध।

[मनरातीस]

वेतियम श्रीविक्यात १५-८-१९ ८

१ जेवेची बारक अनुसार पश्चिक्तई विश्विकन संग्रीतन बानव ।

२. " पदिवर्ष क्षेत्रका वंजीवन वंधीकरण विशेषक्ष" -- मी स्वर्यमे सम्बद्ध प्रस्ताहर वर किया और शंकराक विवास समान्ये अवर संधितिको सिकारिकसं सत्त्व निकारक क्याने वह व्यावस्था संधिताई पंजीवन केंद्रोक्त विरेक्ट अस्तर किया ।

# २७६ भाषम सार्वजनिक समार्थे

बोहानिधवर्य अमस्त १६, १९ ८]

गल रक्तिरार [१६ अपस्त १९ ८] को बीयहरके शमय ऐसी बढना वेकनेमें माई बेसी माधा है, इस देक्से वदित होनेकी आवश्यकता कवाचित कमी म हीमी । कोई तीन हचार विविध मारतीय पृष्ठ कास उद्देश्यते केवड [पंजीवन प्रमानपर्वोको ] बानको अपूर्वीन प्रोक्तका इरासा केकर इक्ट्रे हर थे। जो स्थान फोर्सकर्य गरिवरते परिवपको ओर बाहके मीतर रिखता है क्ट्र भारतीय सभावके तकस्योति चरा हुआ था। इतने आल्यार्थकरक राष्ट्रीय एकता — ऐसी एकता जितपर मानुकृति उचित वर्ष कर सकती है — प्रकट होती थी।

मंदर बांग्रेसके नेता राज्यवानके बनेक प्रमुख बारतीय बीली संबेके प्रकास भी क्रिजंद स्थित और भी पांची नीवद वे। इस विश्वास समाधी अस्पन्नता रेक्ट इस्साइल मिर्याने की। सम्बादकलामॉकी मेक्से आये क्रयर वर्डे हुए और प्रतीका करते इए असंस्य बेहरे ने जिल्लर बुढ़ता और क्यूचलूने प्रसद्भवा पहरी बंकित थी। सबसे अनती विश्वाम एक वर्षन प्रतिनिधि चीनी नेता कठोर मुख-मुद्दा बनाये बैठे थे और उस सहस्व पूर्व सक्की मदीसा कर रहे थे। पहले जन्मकने गुकरातीमें संकिता नामण दिया और तब की प्रश्न प्र कामाकी मार्फेन समा करनेके कारवॉपर बंबत जागामें प्रकास हाता। किए औं बांबीने भाराम दिया। उसके बाद स्वेचकमा पंचीयन प्रमाणपत्र एक वहें कहाउमें बाड़े बये: अन्तें मिडीके तेकसे तर किया गया और भी ईत्तर निर्माने तमाबके नामपर जनमें भाग क्या दी। यी एस हेकूने किन्होंने यह स्मरण होया, अधिनियमके अन्तर्यंत पंजीयन करामा का अपना पुतालीका पहा कुछ आम बतामा और क्यूडॉपर देश पंडेसा । धी ग्रांधीका मावक

बाज में अपने सरपर एक अध्यक्त प्रस्तीर विम्मेनारी के रहा है। में इस सम्बंध अपने देसआइपाँको को सकाइ देशा एका है उसके किए मेरे मित्र मसे मसा-करा कह रहे हैं। और जो क्यानेको मेरा निम नहीं मानते ने मेरी हुँसी एका खे हूँ। इसके बावनूब पूरी द्वार विकार

र बद्ध रिरोर्ड १७-८-१९ ८ के बुक्सबाक कीसरमें क्या रिरोर्टेश मिका की वर्ष है और कार्ने को बासदारी वरिषद भी पद कामें मीह दी जो हैं। का सम्बामें बात किने पने मनतालींके किए देखिए परिश्चित ए।

 द्रमध्यपाक बीडरले कार्रकांक वट थागका क्लेट वट मकार फिला है "टन पढ वटे रियाने कर्रकों रंशीक प्रमाणक वी कुछ हु । के क्लाम होने और भागारिक शराने जिनको छूला कारान ५ होगी, मर दिने को । फिर करार मिट्टीया केव अनेवा का बीर का मानवारी को ब्रह्मान्ति वाह बन्दा हो को । का स्मर वर्तम बसाव रहा दिना पना । यीक्ने नवा वर्त-वर्ति वी। विकाल-विकाल कोर्योद को देह तो । क्षेत्र स्थाने क्षेत्र कीर कीरेनी बचारी करें । एक काराधिकों यो प्रमुख निरीधी बारावा करता या अंबस कास्स बपना मनाबाद हानमें कींक उद्याद्धर एकं बकावा । उसके बाद बीजी संबद्धर बावे और उन्होंने दूसरे कीर्रीक प्रशासकों के बाद करने प्रशासक की बातके सकते कर तीने ... ! "

और, कहना चाहिए, प्रार्वना करनके बाद भी में बापके सम्मूख बाज फिर उसी सकाहको बुहराने जा रहा हूँ। और यह सम्राह यह है, जैसा कि भाग मानते हैं कि हमारी जनाईस सम्बन्धित पटनामोंका वस शवस थया है, हमें अपने प्रभावपत्रोंको जान वेता चाहिए ! [हपम्मति] स्वत्राच्या परताशाका रख वरण पथा हु, हुन वरण ज्यावणाच्याच्या करण रणा वाहुए। हुवस्थानी मूसन कहा जाता है कि अपने देवपाइसीकी मने वो सकाइ दी है उसर, मिंड उपहोन उपरार अपने किया दो में उन्हें अवर्णनीय कर्यों वाक्यान समझ कर एकता है। में यह अपने तरह बातता है। परन्तु में यह भी यामता है कि जबर आप प्रमावण्योंको जकानेत अवर्ण नीय कर्योंने यह जायेंगे तो इन प्रमावण्योंको स्वात्त और एशियाई कानूमको मा वैशीकरण दिन्दरहरी जिल्हा कल पूत्राय नामन होन जा रहा है, माननसे मर बेसमाक्षी सबमनीय वसम्मान निमिन्द करने। इसिंग् मेरी बाजीमे जितना यी बक्त है वह सारा बंक स्नाकर म ऑपस कह देता पाहता हूँ कि इस बसम्मानको निमन्तित करनेक बनाम मरे देखवासियाके किए जनवर कर बना बाहरा है। के देव जवनामात्र गायान्य । यो कब्द आयों उन्हें यह कना बहुत बचिक वच्छा होगा। छिए, यहाँ ट्राम्बवाकमें मेरे दय माहयाने यह धरम छ की है कि व एपियाई कानुनको नहीं मानेने। इस सप्यक्ते केनस पत्राका नहीं उसकी बारवाका पासन उर्दे करता है। अगर में आपको यह बुरी सकाह र या बन्य कोई है कि जान संबक्ष्या नजीवन प्रमाधनन वैशीकरण विवेयककी स्वीकार कर सकत हैं और यह जातहर चुछ हो सकते हैं कि आप एसियाई कानूनस मुक्त हो पन हैं तो में बरते आपको अपने संप्रतासियांक प्रति देतरफ प्रति और बपनी संप्रक प्रति बोहा कटूँया। में आपको देवी समाह कथी नहीं देवा फिर घछ ही इन प्रमाणपणिक जसानंपर सापपर हिन्तने ही कट नयों न सायें। परम्यु एक बात बाद रविष्रः। इन प्रमाणपणाक जमा दनके क्तित हुं। क्ष्य नया न नाया । परन्तु एक बात बाद एकए। इन प्रमायपनाक बना रुक्त बाद बनतक इस नारमें सरकारक साथ ज्यायपुक्त और सम्मानुष्यं समझौता नहीं हा जाता सनतक प्रापको कभी इन प्रमायपनीये साथ नहीं उतानां है। साथ निम प्रमायपनाकों मान सन्ना रहे हैं कम पौत्र सिक्तिय सुक्त देकर उनकी हुंस्टी प्रति आपको दस्तरेस मिक सक्ती है। में कहता हूं कि सरकार आपको इनकी नकती मुक्त भी वे बेगी। क्योंकि सभी वह विध् यक कानून नहीं ननां है। परन्तु अवर इस नियास अन-समुदायमें कोई एसा भारतीय हो जो निए नहीं जापेंचे दो में कहुँया कि आपने बहुत अच्छा किया है। ब्रिटिय मारदीय संपन्धी सभामें इसने अब यह निवस्त किया उसस पहल भाग कियने ही मार्श्वायोंकी जान अन सुके ये। भी शोराबजांकी बाद कीजिए। बन्ध हैं ने कि आपकी सहाई बहुनक सिए चास्तैदाजनस बाप। (इप-व्यक्ति)। इसमें में कितने ही गरीब माई अपनी कीमकी शवाके किए बीर इस वहेंस्पर नोहानिस्थन फाट[जल] में नये कि उनके कस्टांको इंगकर सरकार हरित हो एवं हम उत्तरिक्यच भारवसन्यान और प्रतिष्ठाक त्राप रह सकें। क्या स्वेच्छवा पंजीयन प्रमामपत्राको सम्मान कर बैढे रहना भीर अपन अपेक्षात्रस गरीज स्पर्शासपाको अपना प्रमत्ते वो तीन महीवकी अवधिके बाद इस दसमें प्रवस करें, जसमें पाने दना था जनस यह भागा करना कि न प्रियाई कानूनक जाने लिए सुका वें हुमें बीधा दला है? में नारके बार बद्दा हूँ नहीं "। म मानी संवाकी अवधि पूर्व होनस बहुत जनमें जो कप्ट वे

छनूर्व वांची बाद्यव 143 वनस सूटनके बयाक्से बाहर नहीं बाबा — मुझस पुष्टिए तो बड़ी मुझे कोई रूप्ट महीं बाहर जान और वपने देवामाइयोंको अपमानित होते देवतीको मपेक्षा में सारा जीवन जेवन बिताना पसन्द कर्सेंगा और बड़ी संखोप मार्नुया। नहीं बाइयी आज आपके सामने जो सेवक बाड़ा है वह उस पिछीका बता नहीं है। इसीकिए में बापस कहता हूँ कि आप बपनी धपपको तोहनकी अपेक्षा जो भी मुसीबर्धे सहनी बरूपी हो उन सबको सह से। बूकि में सपने राहवातियोग काछा करता हूँ कि वे किनेपत बपने प्रमुख प्रति तता सच्चे रहें इसीकिए आज में जापने कहता हूँ कि जाप अपने प्रमाणपर्वोको जला हैं। ( हम इन्हें प्रसानेको तैयार हैं --की वावावे)। मूछछ कहा गया है कि इस उपनिवेधमें भारतीमाँकी स्वितिके बारेमें मैंने बमी शालमें बो-कुछ कहा वा उसका गलत वर्ष छवामा गमा है। मैंने अपने कमनके बारेमें कुछ कोगाँकी टिप्पचियाँ पड़ी है और नेस कबन वह है में ना कारण करावें कार देवा किया उन्हें को स्थान करावें हैं। इस करावें हैं कि यह देवा किया है कि यह ने किया उन्हें को है। इस है को किया करावें की है। इस है किया किया है। इस्तु मेरे इस साहेवा वर्ष हमा है है उन्हें देवा कारण करावें एक्सियाएं की वेरीक-टोक जाने देनेकी इस्तु ने इस हमा हमा है है कि इसें एक्सियाएं की वेरीक-टोक जाने देनेकी इस्तु तमा हमा है। इस इसमें एक्सियाएं निवाधी मालता है। इस इसमें रीने अपने जीवनका काफी करना किस्सा विवास है। इसकिए नगर सह देस चाइया है अबौर यदि इस देखका कस्थान इस बातने है कि इसमें एवियाइयाँका प्रवास बेरीक आधी नहीं रहे तो में यह कहनेवाला पहला बावनी होक्रेग कि ही ऐंदा ही किया वाने। अवर इस देखें अविकास निवासी यह माँग करें कि एवियादनोका बाववन क्य कर देना चाहिए — प्यान होक्षिप कि में बाहजन सम्बंधर और रेता हैं - जगर ने कहें कि एक्षिमाहमीने बाहजनपर सुब्धवस्थित निमन्त्रण हो तो मैं कहता हूँ कि मैं इसे भी मंजूर कर लौता। परन्तु बह भूतर कर क्रेनेके बाद में दाना करूँगा कि मह देश विश्व प्रकार बूचरे उपनिवेशियोंका है स्वूर कर क्रेनेक वाद में दाना करूँगा कि मह देश विश्व प्रकार बूचरे उपनिवेशियोंका है इसी प्रकार नेटा मी है। मीर इसी क्योंने मेंने अपने देशनाइयोंकी तरफत यह दाना पेस किया है बौर मैं यह भी भक्ता हूँ कि उपनिवेधियोंको चाहिए कि वे इस मंजूर कर सें। चपनिवेषियोंको इसमें कोई काम नहीं कि वे ऐसे बिटिश मारतीयोंको ट्रान्सवासमें रखें की मनुष्य नहीं हैं विकि जिनसे ऐसा व्यवहार किया जा सकता है मानो ने पण हों। इसमें न तो उपनिवेधियाँका सका है और न मास्तीयाँका हो। अवर उपनिवेखके उपनिवेसी या विदिश्व मारतीय यह स्थिति वहन करते हैं तो भारतीयकि क्रिए इस उपनिवेशमें ब्रह्मन्त बपमान अनक स्वितिमें पहुनसे यो यहाँ बच्छा है कि वे उपनिवेशसे श्रेष्ट विमे बाव और मास्त भेज दिने जान ठाकि ने अपने दुखड़ीकी क्या अपने देखमें से बाग । जब में यह कहता हूँ कि सह रंख विश प्रकार मूरीपीयोंका है उसी प्रकार गरा मी है तो गरा मतक्क यही होता है। और माबिर स्ट क्याईका वर्ष तथा है जिसे हम बढ़ रहे हैं ? इसका तथा महत्त्व है ? मेर बयावमें इसका महत्त्व तबसे नहीं सुक होता जबसे हमने एक्टियाई बानूनके पर किने

वानेको सौय जबी और न वह उस कानूनके रव होनपर समाप्त ही बाछा है। में चून बानता हैं कि भरकार इस कानूनको बाब ही रव कर सकती है और हमारी बॉर्बॉर्में पुरु सौंक सकती है और फौरन इससे कहीं विभिन्न सक्त तथा विभिन्न वरमानवनक कानूनका मूल आज प्रकृत है जार आरत क्षेत्र क्षेत्र कर कर पर पर पर पर प्रकृति में एक प्रकृत केता चाहुत हैं महिद्दा बताइट पेश कर सकरी है। परन्तु इस कहाईस में एक प्रकृत केता चाहुत हूँ और चाहुता हूँ कि मेरे देखमाई भी वह स्वकृतीचें। वह यह है कि मसपि हुमारा मता-विकार स्रोत सिमा मता है, और मसपि दुस्सवस्के सास्तर्में हुमें काई प्रतिनिधित्व प्रान्त ाकार कान कान का का कार प्रधान प्रत्यक्षात्र प्राच्याक साधान हुए काह प्राचानावार प्राच्य नहीं है तबापि हमारे किए एक बगर नताबिकार प्राप्त कर केनेका रास्ता सूका है और वह यह है कि हम सपनी मनुष्यताको धनार्से और यह समर्थे कि हम उस समूर्य विश्वक एक समित्र जंब है और यह कि हम सबका काई एक चिरवनहार है जो सम्पूर्ण मानव वातिका समित्र संब हूँ बीर यह कि हम सबका काहै एक सिरकानहार है जो समूर्य मानव वारिका माम्य-विवास और सारकाकरी है। पूर्णापर सासक करनेवाल हाइ-सांग्रेफ कर राज्योंकी स्पेत्रा हुए सारकाकर स्वास करने एवाओंकी स्पेत्रा हुए सारकाकर स्वास करने एवाओंकी स्पेत्रा हुए सारकाकर स्वास करने एक स्वास कर से से में कहता हूँ कि हमार्थ करवाना कर के वो भी कानून बनना हो जनता रहे। हम उनकी विल्ला नहीं करेंच। सगर वह हमार्थ स्थाप सीर अन्यायकी वारणांक प्रतिकृति होगा अबर वह हमार्थ विवेदक होंगा अबर वह हमार्थ विवेदक होंगा का स्वास कर कह उनकी है कि ऐसे कानूनक साम त्यायकर समार पर नहीं मुकार्य । हम राधिक करका प्रमोग मार्थ करेंग किन्तु कानूनमें सिये पर प्रतिकृत्यक मार्निय हम हमार्थ हमार्थ कर स्वास कर हमार्थ हमार स्वास कर हमार स्वास कर स्वास कडूना। एक नितृत्यकों स्वयु, नानच-जातक एक ध्यस्यक स्थ्यू, वा व्यय-वाश्यः। ध्ययू क पूर्व्य सम्मता है इसे में एक छम्पूर्व शावरपुत्त वृत्ति मानवा है। योर विधिय थारतीय इस स्वककों ठीक तर्म्युक सीवों हमीसिय हमारी कीनके सारे पृक्तिगोंने एकक हीकर सह तित्वय किमा कि हम बनने देखनाइनीक सामने इस तर्मुकी समझ सामक्री यह स्वयुक्त स्वत्यकों क्या स्वयुक्त राज्ये। फिसी प्रकारकी हानि ही सकती है जो कहाई में प्राय के रहे हैं। यह तो केवल उनको फिसी प्रकारकी होनि ही सकती है नो कहारिन प्राप्त के रहे हैं। यह तो केसक उनको स्वारिक कार्रीटोपर कहाती है। वे कपर सम्मे है दो उनकी और निरिक्त है। विन्तु समय के सम्मे नहीं है ता जिल स्वारक के हीने बेमा उन्हें उस्क सिक्यमा। में एक बात और कह है किए में मापने इसावन मीमूंसा कि आएक समापति भी हैतर मिम्री भाषके प्रमापनमोंकी साम कमामें मा नहीं। में में बात कह खा था बहु सह है कि अमेरिक मेंन हिन्ती के समित्र कर होने हों है। सम्मे सामे प्रकार के सामे कर स्वारी सामे कर मापने सामे कर सामे सम्मे कार्य प्रकार में सामेश नहीं किया है। ही रामगुन्दरके मुक्तमके सामे प्रकार में सामेश नहीं किया है। ही रामगुन्दरके मुक्तमके सामे प्रकार में सामेश नहीं सामे सामे सामेश सामे सामे सामेश सामे सामेश सामे सामेश सामेश सामे सामे सामेश बात कह देना बचना परस करोच्य समसना हूँ। वह यह कि जबतक पंत्रीयन विभासमें औ चैननेका राज सर्वोगिर पत्ता गरेवा तत्तक क्ष्मन्तम यशियादर्वोको तो चैन क्यों नर्वात नहीं हो सक्यों। मूले उनसे काफी बारवा पड़ा है। अन्त में उन्हें सूब बारवा हूँ। दुर्गानिस् मने कहा है कि वे बारवार सर्वोग्य और सरन कामने जनसिक है यह बात मने पहले

र देखिए बाज ७ इत १५९

<sup>्</sup> प्रकार कर र प्रकार प्रकार के स्वार्थ के

राज्ये वांची पानका

\*\*\* साफ-साफ कह थी है भीर माज गहाँ उसे फिर बोइस रहा हूँ। जब में उनके कामकी सुकता

केंग्टन हैमिस्टन प्रावसकें कामधे करता हैं तो में केवल इतना ही कह सकता है कि इनके भीर उनके बीच बड़ा अन्तर है। यगर कैप्टन हैमिस्टन पाउसके हाबॉर्में सत्ता होती यो बाय जिन मुसीबरोंका सामना हमें करना पहला है अववा सरकारको भी करना पढ़ रहा है वे कड़ी ही नहीं होतीं। जैसा कि मैंने कई बार कहा है भी चैमने बैसे काफी अच्छे आवमी है। यनपर कोई सक करतेको कहीं युंजाइस नहीं है। परन्तु एक महक्त्रेके प्रधानके किए इतना ही काफी नहीं है। उसे संपन्ने कामकी पूरी-पूरी जानकारी होगी चाहिए। जिस कानुनका बमल यह करना बाहता है या विश्वका बगक करनेकी विग्मेनारी उसके विरार है उसका भी उसे मण्डा जात होता वकरी है। फिर उसे क्पना दिमाग रुप्डा रहता चाडिए, और भपने कर्तम्याँका पासन योग्यतापूर्वक करनेकी धमता उसके अन्दर होगी चाहिए। सी वैमनकी नाजगाइस हो पूजी है जीर ने इसमें अयोग्य पाये वने। जनरात स्मट्सके दिसमें उनके प्रति मझे ही किनुना ही प्रेम हो परस्तु उनके महस्त्रमेके कामके बारेमें आसन्त निकटकी बानकारीके बाद में उनकर यह बारोप कमा थहा है। इस मौकेपर सपने बारोपको सिद्ध करनेने किर में कोई उताहरूक नहीं येख करना चाहता। हतना चकर कहना चाहता हूँ कि बंबरक ने इस महक्रमेठे हटाये नहीं वार्यये— ये नहीं चाहरा कि क्रियोकी रोटी किन बाये - परस्तु क्षमधे-कम अवतक इक यहक्येथे उनको हटा नहीं दिया वायेगा किसीको चान्ति नचीड होनेवाजी नहीं। इतना ही नहीं भी चैनने एक ऐसी बात कर गये जिसमें उन्होने बपतेको साधारम जनव्यकाचे भी विदा दिया। न्यायाबीचके समक्ष उन्होंने एक ऐसे इक्स-नामेपर अपने इस्ताखर कर दिये जिसमें लिखा था कि ३ फरवरीकी मसाकातके समय दे भी हाकिए से और यह कि बनरक स्मद्रक्ते कभी वह क्षण नहीं दिया कि वे उस कानमको रह कर देंगे। में कहता हूँ कि नह हरूफ़नामा सरावर जुठा है। वकरूक स्मृद्धने यह यह बचन दिया तब उसे क्लूमि व्यावपूर्वक मुना। यही नहीं मेरे शामने उसे फिरसे उन्होंने कह सनाया । उन्होंने इस वचनका अनेन्य मेरे सामने एक बार नहीं बारह बार किया और हर बार कहा कि बनरल स्मद्रस इस वयनको पूछ करके बतायेंने और वे काननको रह करानेवाले हैं। एक बक्छरपर नेरा समाज है एक वैश्वनाई मी नेरे साम ने। और उन्होंने कहा था परन्तु वाद कीबिए, बनरत स्मद्दलने यह भी कहा वा कि वक्तक उपनिवेचमें एक भी ऐसा एधियाई होगा विसने स्वेष्ट्या पंजीयनके किए बरक्वास्त नहीं दो है तबतक उसके सिलाफ कानुनका बमक बकर होया। बाज स्विति यह है कि बहुतिक मधे पता है इस स्वितिकेशमें एक मी ऐसा उल्लेखनीय पृथ्विमाई नहीं है जिसने स्वेच्च्या पंजीयनके लिए अर्जी नहीं ही हो। अब में माँग कर रहा हूँ कि यह बचन पूरा किया आये। और अधर भी चैमनेने वह हचकिया बमान विना है और एकमूच उन्होंने दिना ही है तो मैंने उनकी को मोध्यताएँ पिनाई उनमें एक और वड़ जाती है। इसकिए में फिर कहता हूँ कि वबतक भी जैमनेको उस महकसेसे नहीं इटामा जाता तबतक अपनिवेदामें कियो प्रकार सान्ति नहीं हो सकती। [तासियाँ।] [बंबेजीसे]

वैजियम मोपिनियम २२-८-१९ ८

शत्मे पंत्रीचीने सम्पर्ने प्रकारतीने माक्य विद्या । आ श्राक्यका पाठ करकथ वहीं है ।

र भारतान्त्रविद्यारी ।

# २७७. जोहानिसवर्गकी चिटठी

व्यवार [अयस्त १९, १९०८]

#### धमझीवैफे वारेमं बातचीय

इस बार पाठक मुझे सक्षिप्त चिट्ठी सिखनके किए माफ करेंगे। कियाना तो बहुत ज्यादा है किन्तु मेरे पास एक एकका भी समय नहीं है इसकिए आधिए सबर पहले दे रहा हैं।

भी प्रांपाको सोमबारकी रावको ११ वने खबर मिली कि भनरक स्पर्धका बुखाना है। स्विक्त के बहुर प्राक्त प्राप्त प्रमुख्य गये। भी कार्टरास्ट तथा भी विकासो भी बुखाना मना पा। तीन क्टीक जनरक बीचा जनरक स्पर्द स्व र पर्धी किंद्रकीष्ट्रक सर अर्थि क्रेस्सर, भी किंद्र भी हॉक्सन तथा भी चैपिकनके साथ बातबीत हुई। बताने सरकारन भीच किंद्र अनुसार करना स्वीकार किंद्रा —

(१) तुकी मुससमानापर वह कानून विख्कुक छागू नहीं होया।

(१) जुला पुरानामार बहु असूर स्वयुक्त कर्यू स्वरूप स्वरूप कर्या स्वरूप स्वरू

(३) १६ वर्षके मीतरके अवकॉका पंजीयन न कराया आये।

- (४) पतीयन कराते समय यमि इस्ताक्षर सबे हुए हीं तो इस्ताक्षर, नहीं दो बेंबूटकी छाप दी जायनी।
- (५) मनिस्टेटके सामन [एगियाइसॅकि पॅनीयकके फैसके निक्य] बरीक की ना सङ्घी

है और उसक बाद चर्नोच्च न्यायांक्यके सामन। (६) धराद सम्बन्धी सन्द्रं निकास दिया थायया।

(२) पुत्त कातून बीरवारिक काश परेगा किलु तिक्ति स्वच्छ्या पंजीवन कराया है तथा जी अनुन बीरवारिक काश परेगा किलु तिक्ति स्वच्छ्या पंजीवन कराया है तथा जी अब बादमें पर्जावन करायेंने वह उत्तरर स्ना न द्वीता।

(८) २१ वी घारामें जो नृष्टि रह गई है उसमें परिवर्तन किया जायमा।

(६) जिन्होंने गूरी कानूनक युनादिक पर्यापन कराया है उन्हें नया पत्रीयन करानकी छूट ही जायें।

इन बारांगर विचार करनके किए संयतनारकी रावको समा हुई। वरतन्त स्यक्ति इर्रास्तिन सः। उत्तरमें उत्तराम हुना कि पुचनरका और क्षेत्रोंका निमन्तिन करक किर मना की जाने।

र चरिवर्त चन्त्र भदावन मधिन्यदा प्रमा १७ (४) इक्किर कुछ ७ इह ४८१ ।

३. ५६ में महाय भागहरी परे-होराजी एन्हेंडरी मोर है किएड स्पर्ध भी रव रच एक रोक्ट व। पीयाई अन्त्र भागिक मॉर्टिसस्या या तक मारेट परिवर्षित वह मंदिर होते हैं हि दा मोताने बना कर नम्प्रीयत्व डाग नाती हैटल क उन्हेंन्य हे बसस्ये मानव हुने या मौत माने माने नेताने वना कर्माण्य स्वर्तिक हिता होते एकरोड़ी है एक्टा है। प्रियर वर्ष कर्म कुछ में हैं होने ।

१ एत सन्दर्भ स्त्रे विश्वण ग्राम नहीं है जान्द्र हर्विद कावस हरित ।

भ्यः सम्पूर्णनाशा वाळ्यव

### स्टेंडर्टनके बहादुर

वे बाब सबेरे बेचने कुट कर बा बने हैं। उनसे मिकनेचे किए यहाँसे सैनर मिनां भी बावबीर बनेरा माने थे। उनके सूटनके बाद समा हुई। उसमें हुए कट उठाकर कहाईके बनतक सेवक करनेका प्रस्ताव पास हुबा। इस समामें बहुतनो पंजीवन प्रमायपक बमा करके बका बाकनेके किए दियों एमे हूं। हुएहरेकवर्ग बेरीनिर्मिय कूमसंबर्ध सादि स्वानोके नठाजोन भी समामें मान किया।

[नुवराधीचे]

इंडियन बोचिनियन २२-८-१९ ८

२७८ पत्र ई० एफ० सी० सेनकी

निजी

जोक्शनिसवर्ग अस्तरुक १९८

प्रियक्षी लेल

प्रमा का कर भी कार्टराइटने मुझसे कहा है कि भीने बावकी समाके निर्मयके वारेमें उनहें बोन्कुक बताना है सी में मानको किसा वै बोर साथ ही तससम्बन्धी बपने विचार भी स्पन्त कर वै।

र वह रह २९-८-१९-८ के इंडियन जोशिनिययमें जिन्मिक्क महानयके हान अधिक किया मा "र्मुम्पानक व्यक्तिक प्रकार कर किया जाता स्था करनेत वह उदा दिना कि निवास दानेत एएक्कि माने वह तक देशा हो जब कि मानांत क्यांगों प्रकारित मानांत्र स्था तिर्फेट किया निर्ण कीर वेदानयों जेती हैं। इंडिय जी गांगीने दिन्ने एक्सिएसो काने प्रकारी एप्टियनियेनिये हुए। उदा स्थाना। कारल स्वाह्य दारा दिवानांत्रीय का अस्त्रामेंत्र प्रमाण वह जी नी प्रोगीन किस एक मानिस्ट संद्र महास्थित हो ही चुक है कहा हुए। एक है थे हैं। "

होंने १५ को नार लोगा नेक्स सर अनावर विकास हुए वांचीयों कार्यात, सावद एस व्यक्त १५ क्षावर १६ वर्ग कार्यात है। क्षावर आद्यक्तों किसे (वह ४४० ४६) व्यक्त किस कर को जीए १६ व्यवस्था होता होता (वह ४४० ४५) के गाँच का विकास की । स्वयस्थानी हाता होता होता होता होता है। स्वयस्थानी कार्यात की अपनी विकास की

या तरात काराया स्वारंत का व्यवनात प्राव्यक्त हैं प्राव्यक्त पूर्ण मान पूर्ण ।

" इंडियम मोरिवियम से अवस्थित हैं सार्वादिक मानोंदे किए तैया हो । इसिम "क्षेत्रानिवस्त्री दिन्न"

द वर्षी किना पता है हो से मानवाद कारोब किए तैया हो । इसिम "क्षेत्रानिवस्त्री दिन्न"

द वर्षा "रिकार (क्षूत्रानी हैं। इस्त ) को पत हार्ष्यविद्य स्वार्थ मानेत । " " वर्षानिवस्त्री किन्त कारोब माने हमान की माना है । स्वार्थ मानक हो नहीं कार्यक्रम स्वार्थ हर कारायी प्राप्तिक हुना मानिवस्त कार्यक्रम ही स्वरंत कार्यक्रम क्षेत्री माने ।" विशेषका स्वार्थित हर कारायी प्राप्तिक हुना देश मानेत हर हिंदी हुना कार्यक्रम हिंदी हुना कार्यक्रम क्ष्मिक कार्योविष्ठ हो । कार्यक हमानेत कारायी हुना कार्यक्रम हमानेत कारायी हिंदी हुना हमाने कार्यक्रम हमानेत कारायी हिंदी हुना हमानेत कार्यक्रम हमानेत हमा मैंने मात्र दौसरी बार समार्क सामने व सदे रखी जिनके वारेमें मन उन्हें बतामा कि सरकार उन्हें देनार दौसार है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मदि उच्च प्रिकार माराप्तियों तका पोरावनीकी बहासीके किए कीर्य व्यवस्था करमें कर वी जाये हो में दी एक स्वीताय कि माराप्तियों तका पोरावनीकी बहासीके किए कीर्य व्यवस्था करमें कर वी जाये हो में दी एक स्वीताय समार्थक अविनित्यकी सामान्य बाराके क्ष्मतंत्र उच्च विकार माराप्ति के माराप्ति के माराप्ति क्षार करी है। में उन्हें अधिक से अधिक माराप्ति के माराप्ति का स्वीताय करी है। में उन्हें अधिक से अधिक माराप्ति के सिमार्थ करी बारा के स्वीताय करीकार स्वीतार नहीं होगी विश्वक कारण के क्ष्म करी का स्वीताय के स्वीताय करी होगी विश्वक कारण के क्ष्म कर सहिताय माराप्ति की कारण कर प्रवितियों को प्राप्तिक रचनके प्रयास कर सहिताय करी सिमार्थ का स्वीतियों के सिमार्थ कर सहिताय करी सिमार्थ के स्वीताय करी है। में स्वीतियों को प्राप्ति का स्वीतियों के सामने प्रतिकार करी के स्वीतियों के सामने का स्वीतियों के सिमार्थ कर सिमार्थ के सिमार्थ के सिमार्थ कर सिमार्थ के सिमार्थ कर सिमार्थ के 
केतनती " व व्यविवादरींका निवेद्य " क्या था (श्रह ४६५) । इंडियन कोविविधनमें राज्यक नियन-समानं अनरक रुप्यक्रक २१ अगस्यक मानवकी को रिपोर्ट प्रकाशित की भी नवलें "अधिरनंदान" सन्द वहीं माना है । वेकिन क्योंने एक एक्सा व्यक्ता दिना और शताबा कि उत्तीय वारण सम्बद्धिकी वनकी स्तरी मामान्य राजी फिर तमा । मान्याक संविद्या पाठक निष्य देखिल वरिविद्य १ । यह क्षम्बका अनीम इंडिक्स कोपिवियममें, ६ जनर्ग, १९ ८ को व्यक्तिक स्थितक वाग किस देश निर्वीच वन (देखिए पुत्र ३३४ ३७) व प्रतिकेश कराने, और शहरों २ कारतक हार करात करेन कराका किया में दिवा करा वा रो स्ट कक्दो मन्द्रिय प्यतिही को माना गमा उसका यह बारण वह वा कि कार्य कारक किय निर्देश कार्य है से की नातन्त्र पुण्यते नहीं तिमी तथा १८३३ ४७ कराच करा वा १६ इसर काश्या छन्। क्रान्य कार्या पर राज्य प्रधान प्रधान प् भी। [त दी १४ मफ्टिके कर प्रसाद (१६ ४८% १६) मिले प्रषेत्री "बाहिज पुर्वेदी " राज्ये हैं, मीर ते शी २. मफ्टिक करा प्रसाद में हैं डिक्स ऑपिसियार्य महिला पुण्येती क्या है है" दीनेस्टर महास्टिक स्थाप स्थाप क्यास्थ्य किय प्रोहे स्थित्य व्यपि दो गई है। वहा स्वस्थादिकी बोर्ड और वर्षर किया या स्विट्स क्या नहीं क्या है।] जिस दिन विशवह विश्वन-संक्रक (वेजिसकेना) में पास होनेशका था अधिस्तामका स्तर क्ही दिन समान्त होनेको था । [विश्वकसमाने विक्रमा संस्थान वैनीयन वैश्वदर्श विसेक (विद्यासिस वर्णात्। र्राज्येसम् वैक्तियन मिक्र)का प्रका वापन १३ कालातो होस्ताका था । इतियम सापिनियमके मतारार का विभेक्ष बादमें स्थानित कर शिया गया और शामिसकार विवाल-परिकाने एक नवा विशेषक क्रियों परिवारणीयो कुछ चौर मी विवारणें भी वर्ष भी २२ वामकाची वास विका है। विकास वर्षणीयो समाधिक चोर्स की भी बाद अमान-पत्र <del>पाक्रो</del>का यह बाम काला करमक किय समा कुकर्ण गई । हिंद बॉर २३ कासर. रे९ ४ की दोनों जाम सन्याकोंने वंबीचन प्रमाण वत्र बकावे को । इस बोच समस्वासम्बद्ध सवरे ही पूर्वेच स्त्रे वे कीर इसने दार क्षारा सरकारते क्यान प्राप्त करनेकी व्यवस्था मी कर की थी। सभा बोहानिस्तर्यक हर्गादिक मरिकाह भोगमां (अवक १६, १९ ८को) ४ वने की वर्षः । यह स्वत्वेषक सरकारकी बोस्तो पढ तार केवर पहुचा जिसमें उसने. अपने रवेंबेग कोई धरिकाल करवेन वसमन्ता आहीर की थी।

र सर समाधी कोई समाचारणांल रिपोर्ट करकान नहीं है । हो समाधा है कि कारण स्वास्त्रकों किये पन समाधा कर हर समाधा कार्रवाही करकारण नहीं गरी हो ।

२. शहर शहरतर, पारती क्लामही और यह जी *जीतविकत* ।

- भी सौरावनीको अभिवासके पूज सिक्कारोंके साथ बहाल किया जाने।
   भूमी विषयोंको रिक्का कर विभा जाने।
- पश्चिमार्श्वनितिसम रथकर दिया आसे।
- ४ विश्वित गाळीयोके सम्बन्धमें कठित बाँचके निवेकाविकारसे संयुक्त एक सामान्य पैकाविक परीका हो।
- ५ नये विवेदकर्षे आवश्यक परिवर्तन करके सर पर्शीकी टिप्पनियोंके बनुसार सर्थे
- र पर प्रवासन जानस्यक सरवादा करक वर नवाना गठनानमान महुदार वय द्यापिक की वार्षे ।
- ६ वहाये हुए प्रमाणपत्र विशा किसी सूत्कके दिरसे वे दिये जायें।
- एडियाई व्यविनियमणी मुक्त-पुक्त भारानीको उत्त हस्तक नमें विकेयकमें फिरसे रख किया बार्य वित्त हस्तक ने एसियाई बनाईक्यापर उपित नियनका क्याने तथा बोडाधमीको रोक्तको क्रिया बावकाक हों।
- रीकारे किए बावस्थक हों। ८. विधेयकका महरिया तकतीक सम्बन्धी सुधायोंके क्षिए संबन्धी समितिको विचाया जाये।
- स्पष्ट है कि यर वर्तीको िण्यामियों हारा पूर्णिय करोंमें इस लियेनरेट कोई बड़ा प्रोवस्क गर्दी होंगा। संदर उसा बेकको यह विकारियें पूर्व कीई किलाई नहीं बैंक पड़ती कि प्रीवस्ति स्पितियमको रह करना एक ऐसे योगलीय कार्यक विशिक्त कीर कुछ नहीं है निसर्वे उपनियमके एक प्रतितिशिक्त्वीन सम्बावको उसरर विकारवालका निकारण कियों में प्रकार सीमा किस बिना समावान प्राप्त होगा। सोरावशिक मामको सोलांका उत्तराह बरण योगलक पर्वेचा विशा हरके कारण बहुता विकास सर्वा की साव केता प्रकार का कुछ निकारण वस्ति करात परिस्तितियों में निकार काने बालको बाल योगला पत्र कुछ निकारण वस्ति की स्वार्ग विशा हरके कारण बहुता विकास वस्ति केता केता कि विश्व कानुनके रह किये वानेका स्वार्ग किया वा कुछ वह यह निश्चित त्रवन केता है कि विश्व कानुनके रह किये वानेका साव किया वा कुछ वह यह निश्चित त्रवन केता है कि विश्व कानुनके रह किये वानेका साव किया वा कुछ वह निकार रिकार है के स्वार्ग किया क्या केता किया का साव की सेतिय रहे पूर्व राद किये निजी प्रीवस्ति निजी हा किया विश्व हो योग वा कि निज मोनेकी साव करते हुए गूर्गी होता है कि वे रते गुननेके किय तैयार नही हुए। मौर उन्होंने कहा कि वे वहींक की मुसीक्टे वहनको तैयार है। एसिल्प में बाधा कराता है कि सरकार वस्तु कर एसी के स्तोत करने है यो नहांत स्वार्गी केता के एस सियारको स्वार्ग कर होगे। यह परकार है सी सरकार करने है थी नहांत करायी केता के स्वार्ग का स्वार्ग कर होगे। यह परकार होगा करने है सी स्वार्गी के सोहार किया है कि वे रते गुननेके किय तैयार नहीं हुए। मौर उन्होंने कहा कि

मही उठाउँमा।
पर बात भीर एक बकता उठ गया हुआ और बोला कि इन पटोंमें भी चैपनेको हुँदा
रिव तानको मान भी जोड़ ही जाये अहिल उन्ने प्रदोंमें श्रीम्मीकत नहीं हिया गया। तथारि
से माना प्र्यूप मानिमार्थ विद्या वहीं एक एकना हिं भी चेनने जनभिक्त भीर निराम्य भयोग्य
है। यह ये प्रमुख जानिमार्थ हिंहसी एटिनो कहता है। मेरा उनव कोई मानिभाव हिंस नहीं है। मेरे प्रीप्त के भी नहीं चारिमार्थ से हिंदी हिल्मु में बहुन कीशिय करक में। उन्हें
उठ परके मिट दिनगर व मान करते हैं जोम्य पानकों मुक्त हों है मेरी निर्मित प्रारम्भ

र. पर पर्वे विद्युपेरिक।

है कि व पही जर बाद क्या जिनम सेंगे थी थु" यो नहीं जानते। सीर स्वन्यया पंतीपनक स्वयंक प्रारम्भिक दौरसे विकास विनायक कारण उनकी हुममून निश्च का उनक सिंद्यक पूर्व निरुद होंगे से शहरे जनक प्रशाहरण व सक्या है। किन्तु में दश बादरफ नहीं समस्ता। मेरे रिचार्स हों में शहरे जानक प्रशाहरण व सक्या है। किन्तु में दश बादरफ नहीं समस्ता। मेरे रिचार्स में का बादरफ नहीं समस्ता। मेरे रिचार्स में का बादरफ नहीं सम्बाद होंगे साम का बादर स्वाप्त होंगे स्वाप्त है कि किया नाता थी केंग्र प्रमास हो किया नाता थी केंग्र प्रमास है। विवार मेरे किया नाता थी केंग्र प्रमास है। विवार मेरे किया नाता थी क्या प्रमास है। विवार मेरे मेरे विवार मेरे मेरे विवार मेरे विवार मेरे विवार मेरे विवार मेरे विवार मेरे विवार मेरे मेरे विवार मेरे मेरे विवार मेरे विवार मेरे विवार मेरे विवार मेरे मेरे विवार मेरे विवार मेरे विवार मेरे मेरे विवार मेरे विवार मेरे मेरे

में दलको नदर्वे वर्षाद्वराची रखह नवामांका भव रहा है।

नामा ध्या

भी जर्नेस्त एक मी हेन बनाम म्बद्धक निजी ग्रमिक जानिक्य कार्योज्य जिल्लाम

इंडियन बोरिशियन २९-८-१९०८

हालांबात लीवर में प्रकाशित हुए स

दाहर का हुई रक्तरी अवना प्रतिकी कीदी-नक्त (तुल पून ४८५९) व भी।

# २७९ भाषण धनिष्ठतर ऐश्व समाजमें

[ बार्जानसम्बद्ध

वानिकार एवत समाब (प्राविधान वसीवर योजाय घोलाहरी) को पर्सा वहक कर राग (२ सामक १९ ८०) वा व्हार-निवत कावियान वर्ष हॉन्स्ने हुई। भी एकडर्ड महार सम्माना था। विकारनीय निवत वा "वांत्रकार एकडक् क्रमंपने पृथ्विधाई समावा"। विकार विकारन बावार भी अपनेट बावारक व निवास में जो यह सोववार और मेयनवारको

जब भी वाचेर जनका निकल वह बुके तब भी वाघेल बहा कि विरो पानचे विधाय आजिकाक वृश्मीय और एोगार्जी कोनी ही इस प्राप्तपर एकनत है कि एपियाई जवानियोदर धानमत किरोपन या व्यव्यावन होता साहिए, और वह नियम्बिट है भी। वह कीनोता और नाम्ब्र इस वायम्ब्रा एक वायून है और प्राप्तवानों भी वरवाने वह है। एशियान प्राप्ति व व्यव्यावन वायून है और उनके विचायक धाव विविध्न कियों एक एपियारी व वीत्रम बायून और व्यव्यावन किए जनकावन है। वारी व्यवस्था राज्य व्यवस्था की वायून प्राप्ति व /द समृत्यं योगी नाराज्य कर निया है। उसके कमस्यक्य समस्याका बायरा तत्वतः काकी क्रीवा हो यथा है और सब

कर क्षिमा है। उसके कानस्वक्ष्य समस्याका बायरी तस्ताः काका क्षावा हा यथा है आर क्ष हमें धनिष्टतर एकतापर पृक्षियाहर्योक्षे निवासके प्रभावपर विकार करना है, न कि पृक्षियाई प्रवासियोंके आन्तरनके प्रधावपर।

प्रवासी कानून

केप और नेडालके प्रकारी कानुनके संधीन उन एक्षियाइयोंको प्रवेश करनेकी सनुमति है को संसनिक योध्यताको उसी करीयीवर करे उसर सकें को देखनें प्रवेश करनेवाने किसी मन्य चारितके लीगॉपर कानु है। उस कानुनका भुक्य जहाँस्य बड़ी संक्यामें एकिमाइमेंकि प्रवेजको रोजना है। सन् १८९६ वें स्वर्गीय जी एस्कम्बनें पहुळी बार भी चैम्बरकेनसें एप्रियाई विकारण विवेदक पास करनेकी जनमंति गाँगी की और भी चेम्बरकेनने सभी उपनिवेशोंके मार्थ-निर्देशनके थिए यह नीति निर्धारित की थी कि विभेदका शाबार रंव नहीं वरिक सिक्ता या ऐसी ही इक योग्यता होनी चाहिए। एस नीतिका अवतक अनुसरम किया गया है। प्रवासमन्द्रियोंके सम्बोधनार्थे और बैस्वएलेमने उत्तर मत धनके तामने स्वीकृतिके किए रका वा। प्रैमिक बोध्यताके नियमके जनसार यदि बहुत बोड़ते ही एकियाई नेटालमें प्रवेम कर सके ने तो उत्तका कारन यह नहीं का कि भारतमें बड़ी करपानें सिवित भारतीय महाँ ने बान्ति यह या की एक्तियाहमाँको सपनी योजकानोंकि अपयोक्त किए भारत चीन बीर जापानमें पर्याप्त अबसर सुक्रम ने। केकिन पुछ ऐसे [फिलित एफियाई] भी मे जिसका व्यापारियों चेरीवालों और इसरे तकके पृथियाइयोंके पीछे-पीछे बाना निरसमेड भारत्यक था। यदि उन्हें दक्षिण आधिकामें नहीं अले दिया जाता और यदि प्रमके प्रवेद्यपर भी तक्तीते रोक कया वी बाती है तो ऐसी बचार्ये समस्याका हम अपेद्यास्त समित्र कठिन होया। यदि यह स्तीकार कर किना आने कि उन एसिमाइयोंकी जो दक्तिन भाष्टिकांके बनिवासी एते हैं दक्षिण साधिकार्णे पूना चाहिए, और उनके साम न्यामोजित ध्यवहार होना बाहिए, तो यह स्वामानिक ही है कि एसे कोपॉको भी जानेको अनुमति होती चाहिए, को उनका नेतृत्व और विविध जातियोंके बीच पुत्राविषका कान कर सकें। दन एप्रियाइमॉडी सारे क्या स्थिति होगी जिन्हें बीरिय आफिकार्ये वसे खनेकी अनुमति थी? रहिल आफिआर्ने दस जानवाले कोगोने कुछ छतें निर्वारित की वी विवक्ते अनुसार इस राध्यकी को अब मर्तकप पहच करने वा छा है छाना होगा। ऐसी स्थितिने क्या किसीके किए यह तम्बद है कि वह एशियाई अधिवासियोंकी समस्याको अपने मनसे मिटा है? प्रवक्त परिभीतन बहुत ही विनवस्य और शिक्षाप्रव है। किन्तु यह बात मेरी समार्गे नहीं आही कि बक्तिय आफ्रिकाको अपना घर बना केनवाते जितने नौगोंके केया नैने पढ़े है जनमें से विजीने इस बातपर विकार नहीं किया कि पश्चिमाहणों अवका स्वयं बतनी सोगोंकी भाव-नाएँ रूपा है। प्रनादी स्वीकृतिक किए शक्षाये वसे निवानोंकि सम्बन्धमें वे क्या कारना चारेंचे? रमा अभिनाम यह है कि एजियाई या रंगवार जातियाँ अपने जीत होनेवाले व्यवहारका वही निवान स्वीकार करनेको विवय हैं जिले क्याया प्रक्तिमाली जाति - पूरीपीय जाति

र भीर के विकास समा र ता तरु और ४१८ ।

<sup>1</sup> feet 2 to 165

— निर्मित करें ? में कहनेका साहुत करता हूँ कि यदि उन्होंने कभी भी बेती नीति करनाई दो नह निरिचद कमसे विद्युक होगी। उस प्रकारकी नीति एक, दो या तीन चय तक कमना सायर सम्मद हो; किन्तु केरा निरिचत मत है कि [आये कमकर] वे देखेंगे कि पृथियाई और बतनी वाटिक छोय, दोनों हैं। मीत वेंचिक साहुत क्रांति साहुत क्रांति हो। दीन साहुत क्रांति करी। यह बर्गास करेंगी क्रियोग साहित उनके साम बीता बाहुत साहुत क्रांति करी।

## गिरमिटिया मस्कृर

भी बाक्टरने [अपने निकन्यमें] सबसे पहले गिर्मातिका समृहरीकी समस्यापर वर्षा की वी। जबके सम्बन्धमें भी सोबीने कहा

इस प्रस्तरर हम दोनॉन वृषं मरोजन है। जब भी मूध बस्यर निष्ण है, मने सर्वेव कहा है कि निस्तनेह निर्धिनिया मबहुरोंका नेटाक के कारत परिवाद-सक्य ही विशेष प्राप्तिकार परिवाद-सक्य हो कारत एकिया प्रस्ता निर्मे के नाम के निर्मे के नि

#### भागान-माक्रिकांकै हितार्थ

बहुतर मौति तो यह होगी कि निर्दामितमा मना विक्रकुत्त समाप्त कर दी जाये और जो सबसे यह हो नह थीन वर्षको हो। यदि म नेटाकका निर्देशको समाप्त होता ता में दौन वर्षको समाप्त कर वेदा। उन मदाकि समित मोना समन्तार नेटाकमें समाप्त कर देदा। उन मदाकि मनुत्तर नेटाकमें समन्तार नेटाकमें सम्बद्धीयां को कि सोम हस मनुत्तर नेटाकमें समन्दाको नारशीयांका को है सोम हस मनुत्तर नेटाकमें समन्तार नेटाकमें समन्तार नेटाकमें समन्तार नेटाकमें समन्तार नेटाकमें समन्तार नेटाकमें सम्बद्धीयां साम पहुँचा है के किना उनका काम प्रवासिकों की साम पहुँचा है के किना उनका काम प्रवासिकों की साम पहुँचा है के किना उनका काम प्रवासिकों की साम पहुँचा है के स्वासिक सर्वोक्ष

४६१ छनूर्वं यांची बास्तम

धाह्म करता हूँ। यदि यह उपनिषेध उस नीतिगर यहा रहा दो में बनरक स्पर्धकी या सम्य विधीकों मी सम्बन्ध बेनतां कामये कामें (हुँगी) और नेटाकको विर्मितिटमा प्रवा विक करनपर मनदूर करोके किए सम्यक्ता करेंगा। यह एक स्थानहारिक स्पन्नितिक स्थान है मानदाका स्थाक है और ऐसा स्थाक है विस्तुर साथ न केक मूरोनीयिक सौच नतेंगर पानेचे बील्ड बाएको सूब माय्योनित यो हुए सम्मद सहायता विकेती। उन व्यापातिकों समस्या वो परिल बारिकामों वहे हुए हैं और उसोनीं काम करनेवाल जायतिकों समस्या वो परिल बारिकामों वहे हुए हैं और उसोनीं काम करनेवाल विकास समस्या हुए हो सकरी है। एविवाह प्रमावका होता वस दिरोहित हो मारोबात।

सी परिवार साथे सो वालेरके इस पुतालका विक किया कि एडिमाई स्वामार्टिसिकों बाजारिक स्वयर ही सीमित किया जाना चाहिए, और बहुत कि मेरी राजमें इतसे समस्या इस नहीं होगी। यदि एडिमाई अपनी जंगारिक विद्यिपियों हुए अच्छार सीमित किये जानेरर राजी नहीं हुए तो जी वालेर क्या निवान पुतालों ? नुवे दिस्तास है कि इक्षिय साकिक्सनों क्याची इक्जा विदिश्व मार्ट्योगिक साथ ऐसा स्ववहार करनेत्रों दिक्कुक नहीं है, मानो है नमुस्तत क्या वर्जेंक आची हों। करहें पार्ट्यामॉन्सर विद्यास करना चाहिए। बहुतिक मताविकारका प्रश्न ही बहुता होंगी तमाने वह समस्याक हुछ हुए तस्योदि मिहित है कि पार्ट्योगिकों तमके पूर्वक होंगी गीरी तमानते कर समस्याक हुछ हुए तस्योदि मिहित है कि पार्ट्योगिकों तमके पूर्वक होंगी मार्ट्या करना बाहिए कि उन कोर्योकों क्या क्याच स्वता बारें। पूर्योगोंकों क्या करना क्यांच मानना चाहिए कि उन कोर्योकों करार कार्यो न कि नीचे निरामें। (कराक-मार्ट्या )। इसिन जानिकाकों केये सीमक आधिका मानना विकास महि है। एक होता राम्कुके पार्टिक परिविधियोंकी नुषक करने सा महिता करने कार्योग करने हो नहीं करने स्वामार्ट्या होता वाहिए, वेटा स्वतहार एडिमा स्विक्त करने हो। स्वर्ध कर निरामें के स्वस्ता स्वामार्ट्या होता वाहिए, वेटा स्वतहार एडिमा स्वर्ध कार्योग कर हो। स्वर्ध कर समस्य स्वाम्लावी

[समस्याका] एकनात्र हक वही है, जिसे नैने शुलाया है।

इसके बाद कम्य बक्तामंकि भावन हुए।

[बग्नेगीस]

. इम्बबास जोडर, २१–८–१९ ८

रे वर्धी स्त्रारा दूरम्यताल कीवार्ग स्थापित का संस्थिताती और है, जिसे का स्वयमें पृष्ट ३२ और एक्ट्रेंक स्थापन बन्नव दिन्त तथा है ।

# २८० भेंड 'ट्रान्सवाल मोडर'को

[बोहानिसनय अभस्त २१ १९ ८ के पूर्व]

चिक्षित मार्ग्यायोंके प्रवेशके प्रकारर भारतीयोंकी स्थितिके वारेमें बहुत भारी गम्नतप्रक्मी है। हमारा बाका है कि प्रवासी प्रतिवन्त्रक अधिनियम -- वैसा कि वह सभी है -- विश्वित मारतीमाँको देखन भावसे भना नहीं करता। परन्तु यदि कोई वह कहे कि सैकड़ों मारतीय युवकोजा इस देखरों जान देना चाहिए तो यह भारतीयोका कहना नहीं है। हम तो केवल स्तना ही चाहरों हैं कि चमडीक रंगकों स्कायटका बाधार नहीं बनाया जाये। और यह मी कि विभिन्नेक्टि बन्द करनेवास पृष्टे भारतीयोंको भी इस देसमें बान दिया जाये जिनके बानस समाजके सबौनीन निकासम मधर निकरी हो। इससे सावब सार वर्धमें एकका भी हिसाब न बैठेगा। क्यांकि ऐसे माहमिमोकी बहापर वड़ी संस्थानें गुवाइस ही नही है। स्थापारमें तो वे होड़ कर ही नहीं सकते। बीर अन्तरोशला एवियाई संशक बहुत हुछ न्यापारका ही सवाब है। परन्तु इस सिससिकेन एक बाद मुला या जाती है। वह यह है कि सिकाके प्रकाको भारतीयोने नहीं जनरक स्पद्धने बढावा है। वे बाइत है कि कानुनक उनके इस समकी मारतीय स्वीकार कर से। भारतीयाँका अपमान करनेवाका कोई कानून अब वे बनाना आहते ह तब उन्हें इस बातको परबाह नहीं होती कि बारतीयोंकी शकाह से कें। परन्तु वर्ष समझीतके सरकारसे सम्बन्ध रखनेवाळ कियी अंसक पाळनका प्रका उपस्थित होता है तब ने इस तरहकी कोई बात कहत हैं कि संगर साथ सिसित गारतीयोक सामनको रीकनक सम्बन्धमें -- बाहे उनकी प्रैश्वनिक योग्यता त्रुष्ट भी क्यों न हो -- हमाई बालेशासी यह नई बन्धिय स्वीकार कर से तो में समझीरेका बरावर पालन कर बूंगा। वे बाई दा कानूनको रह करनेके अपने वचनको पूरा कर वें जीर साव ही इमारी मावनाओंका निरावर करके भारतीयोके प्रवेशपर भी नई रीशिवक वन्तिसे और सर्वे समा है। तब हम उस प्रश्नके स्वतन्त्र वन-दोगोंको सेकर उस प्रश्नपर भी उनसे छड़ कींगे। वर्षमान विश्वमकते बारेमें भी उन्होंने इससे कभी सकाह नहीं सी है। मैं मानवा हूँ कि इस विशेषकम सरकारको तरफते समझौतेको सग किया जा रहा है। फिर मी ने उस कानूनको रह करनेवाले विजेवकको भंजूर करनसं वनकार कर रहे हैं जिसका मश्रविदा चून उन्होंने रीमाए किया है। और इसका कारण नमा है? यहाँ कि उसके एक बाक्यारापर हमारी जापति है जिसमें दूसरी शातेंकि साथ साथ विसित मारतीयोके प्रवेदवर रोक है।

[बदेगीसे]

इक्रियन मोदिनियन २२-८-१९ ८

र कीक्स्प्रों का सेंग्र किएका सूच कहा गाह नहीं है और वो बुवियम कॉर्पिनियम ११-८-१९ ८ से इस मार्मिक हमा वा निवस हो " वेटा सुम्यायाक कीक्स" हो (११ वस्ता १९०८) पूर ४१५-५० से साथ बारा नारित, वो इंडियन कॉर्पिनियमणे १९ ८-१९०८ हो पुष्ट अध्यक्तित हुना था।

#### २८१ मेंट 'स्टार'को'

्वोद्यानिसम् स्टब्स्टर १९८

इत्सर्वाक्रका एक्सियाई तमान कर्नल सीकी हारा प्रस्तुत किया गया स्थेशक्रमा वंशीय<sup>ह</sup>

सम्बन्धी विशेषक स्वीकार शही करेगा। बतः अनाकासक संघर्ष जारी रहना अनिवार्ष है। इत मीतिका निर्वारण समायके प्रवस्ता थी जो क यांत्रीने सहब स्टार के प्रतिनिधिते सेंटेके बीरान विये यथे स्वर्ण एक बस्तस्थसे किया।

#### एक मुक्स श्रम

दण्य-धिया प्रान्त जारतीयोंके प्रवधका प्रस्त भी ह्यारे किए अस्पत्त नाहुरका है हिन्तु बहुंदक में रेस सम्पत्त हैं वृद्धियोग्य किए वहार कोई सहूर नहीं है। मुक्ता पृष्टी माहिए कि मुद्रों पहल किए सहिए हिन्दु महिरा माहिए कि मुद्रों पहल किए महिरा है। मुक्त माहिए कि मुद्रों पहल किए महिरा माहिए तमा माहिए के महिरा माहिए तमा महिरा म

१. स्ट मेंट इंडियन अमिपिनकन (बंगमी) में "मी लॉकर" श्रीरेम्से श्रम्भित द्वां सी ।

निश्चय ही यदि हमने स्वयं यह धीमा जपने क्रयर समाई है कि केवस उच्च-विधा प्राच्य भारतीय प्रवेस करें यह उस हालकार्य यह दो प्र होंगे वो कुछ स्थाप कर रहें होंगे न कि किशान-प्रस्कत जो हुँ गें एक गई सुविवा प्रस्ता करेगा। वता यह कहान स्वरंग है कि हम एक नई मौन जठा रहे हैं। इसरा प्रका विशे एवियावरोंकी स्रत्यित पेदावनीं कहा गया है और विशे म एवियादमाँका निवेदन कहूँगा बस्तुता प्रसासनिक कार्य है कानूनी मससे नहीं। सरकारको मान बाना वाहिए बा। अन्य प्रका इतने पुष्य है कि उनकी वर्षों कर्यों में से दो यह बनुस्य करता हूँ कि इन सीट-सोर्ट मस्त्रतीय कार्य एक विययक वो सम्प्रमा प्रस्त्रतीय है यहाँक में समस्त्रता हूँ कप्ट हो बायेगा। सेदे देखवादी नये विययककी भारामाँक साम स्वरंगि है यहाँक में समस्त्रता हूँ कप्ट हो बायेगा। सेदे देखवादी नये विययककी भारामाँक साम स्वरंगि में साह सी कारण हुमीन्यवय सनाजानक संवर्ष बारी रखना होगा। मूसे सकाह सी है कि सनाकानक संवर्ष-क्यों सक्टका नेतृत्व न कर्क किन्तु में एक एवं व्यविदक्त नार्दे यो हट चीनके मुकाबके अपने क्या स्वरंगिका देशा है या वेशा प्रसाद करता है, सन्यवर यह समाह स्वीकार नहीं कर सकता परिकास पाई को हो।

[बंदगीसे]

इंडियन सोपिमियन २९-८-१९ ८

# २८२ मेंट 'दान्सवास शीवर'को

[जोहानिसवर्ग बयस्त २१ १९ ८]

नमें विशेषक के विषयमों कता [२१ असरता] अब की वांची से मेंड की मई और उनकी राय प्राप्ती नहीं हो उनमोंने कहा

में स्वीकार करता हूँ कि यह विशेषक उस विशेषककी शुक्तामें बहुत पुष्प हुना है विजय उद्देश स्वयम् प्रमीयन करनेवालिक पेत्रीपत्तको कातुनकी स्वीकृति देता था। इह विशेषक वा ति स्वयह तमाधिकी प्राय सारी सर्वीका उत्तक्षम होता। स्टार प्रतमें इस नये विश्वयक्त तो संवयक्त द्वारा स्टार प्रतमें इस नये विश्वयक्त तो साम होता है कि उसमें उत्त न्यूराका समावक हुना है जिनकी वर्षों प्रयक्तिवादी नेताओं और हैटफोककी समाव साथ हुने बेटले हुने बी। अधिन पूर्व कर है कि वह नय विश्वयक भी एपियाई स्वाम कर हार प्रत्मीकित सर्वोक्ते पुरा नहीं करता। सम्माननने सी पौर्वाकी मांच की बी—एपियाई स्वामक्त हारा प्रत्मीकित सर्वोक्ते पुरा कर हिन्स करने उत्तक विद्या स्वाम कर हिन्स स्वाम कर हिन्स स्वाम कर हिन्स कर हिन्स स्वाम कर हिन्स स्वाम कर हिन्स स्वाम स्वाम कर हिन्स स्वाम है। से इस्त स्वाम है। से स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम की स्वाम की स्वाम स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम स्वाम की स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम स्वाम की स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम स्वाम की स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम की स्वाम स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम की स्वाम स्वाम स्वाम है। स्वाम स्वाम से स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम से स्वाम स्वाम हों से स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम की स्वाम स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम की स्वाम स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम स्वाम हो स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम से स्वाम स्वाम स्वाम हों से स्वाम स्वाम स्वाम है। से इस्त स्वाम से स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम से स्वाम 
र रिक्ट "एवं अन्यत्व स्वरहातो वृष्ट ४४%-४६; "दश्य है एड० ही केन्द्री वृष्ट ४५६-५५ भीर वृष्ट ४५६ वर पारक्षिणनी १। a

था कि १९ ७ के एशियाई कानूनके साथ मीजूदा विश्वसक केवछ एक नि मत्व कानूनके रूपमें यता एकं सकित मेरे वेखनानी इस अटिल गरकी नहीं समझ सकता बनक किए काई भी कानन मृत-कानन नहीं है। बहस्पतिशास्क दिन सम्मेसनमें इस सबावपर व जिस जीमस बीसे उपर मेरे बिए इस विमेयकक सम्बन्धमें उनकी भागनाकी गृहराई स्पष्ट हा गई। इसस्पिए पर हुम इस बातम अपनी स्वेच्छात सम्मति प्रगट करते हैं कि एसियाई कानून सरोधन अभिनियमकी न सारमूत भाराएँ, जहाँतक ने एधियाई भागावीपर नियन्त्रन रखनक किए आवश्यक हैं दुवारा रेची जा राक्टी हैं तब पूनवर्धी कानूनको रह करनको मोगका स्वीकार न करनका मूत कोई कारण दिखाई नहीं बेता। यह सही है कि पुंकि इस अधिनियमपर इतना ज्यादा निवाद हो चुका है इसकिए उपनिवंसी कानुनकी पुस्तकमें उसके कायम रखे बानकी माँग चतुने ही जोरन कर सकते हैं जितने जोरन मेर देशशासी उसके रद किए जानकी माँग करते हैं। वेकिन व्यापीय उपनिविधियोक प्रतिनिधि इतने समसवार है कि व सह बात जासानीस देल सकते हैं कि यदि उपनिवसके प्रवोधन अधिनियमको एवं करनस उतनी ही अच्छी ठाउँ सिद्ध होते हों तो उसके रव किये बालपर उन्हें कीई बापति न हो।

उन्द भिक्षा पान हुए भारतीयांके विश्वकारोंकी मान्यताका सुवास भी उतना ही सरह है। विश्वित मास्तीयोक भी अभियोजन प्रवसकी कोई माँच नहीं है। ब्रिटिस मास्तीय मानने है कि ब्रिजियमका पालन करानके सम्बन्धमें उपनिवध-धाविनको सपने विवेदका उपनीम करनेकी पूरी सता दी जानी चाहिए किन्तु वे कहते हैं और मेरा समास है कि उनका कहना सर्वना न्यामीचित है, कि उच्च योग्यतायॉनाचे स्रोपीमा और श्वियाहमार्ने कोई भी मेद न किया जाये।

इत छोटे मुद्रांक कारण एक जन्मणा अच्छे निषंत्रकको निष्यत कर देशा और एधिमा इमोंके बसन्तोपको कामम रखना नहें अपसोधकी नात होगी।

इसरी बातें सब प्रस्त बाने तो सात तफसीककी है वे विवेयकको सती भी नहीं हैं। मरी राममें भरे देववासिनोसे यह बाका करना कि वे भी सीराववीका जिन्होंने देशके किए इतना कट पड़ा है, बस्म्बान कर वें बहुत वन्यायको बाद होगी। लेकिन सरकारने इसे बादको कि भी धोरावनीले कानुमनो भंग करके प्रवेस किया है इसकिए उन्हें सवा होनी ही थाहिए, विद्वालका सवाक बता क्षिमा है। तम्हें एक माहका कारावाचका रच्छ दिवा थया था और इस तरह उन्होंने सका मुख्य ही ही है। फिन्यू-पदि निर्वासनकी निर्वि पूरी की यह -- बंदि शौरानजीको देसशे इसकिए निर्वाशित कर दिया गया कि उनपर निष्कासनका जादेस जारी था तथ तो यह आदेस मुसपर और दूसरे कई माय्यीवॉपर मी बारी वा। मेकिन चरकारने इसे न सूना ठीक समझा है।

मीने एक इस बास्यका बन्धान्य देखा है कि इस कीन अपनी मौगोंमें दिन-प्रतिदित क्यादा बीठ होते ना रहे हैं। मो नात सरमके निपरीत है उसपर जोर वेनेका यह एक अच्छा तरीका है। समितियमको रव करनेकी माँग उत्तरी ही पूरागी है जित्तना कि स्वय समितियम और यदि में स्वय अपन वेश्ववासियोंके समक्ष इस धर्तपर कि अधिनिवस निभाव माना जायेगा समें विजयककी बात रक्तक किए नैयार हो गया तो इसे किठाई नहीं कहा जा सकता। कारण भरे देखनातिनां हारा एंसे किसी सी प्रस्तानको अस्तीकृत करनका बाधम यह वा कि ने हमेशा मनिनियमको एवं करानेके किए अहते रहे हैं। सामान्य विकासी करोटी प्रवासी



#### २८४ भाषण सामजनिक सभामें

्रिजाहातिसमर्गे बगस्य २३ १९ ८]

पुनीयारी यत रिधनारको [२३ बगस्त] जेता कि संघक अध्यक्षने दुःशक साथ कहा एक वही सार्वजनिक निरोधवाना करनेकी आवश्यकता हुई। सर्वजन्दक प्रांगममें यत सन्ताह मीड़ इक्टर्स हुँ हैं यो साथ रक्ता को भी च्यात कोर मीजून के। जनरक सम्मुपने अपना मना विचेवक प्रस्तुन कर रिया है किन्तु चूँकि उससे एसिंग हो स्वित्त कर रिया है किन्तु चूँकि उससे एसिंग सिंग सिंग हिन्द में इस्ति मान प्रताह सम्मुपने अपना निर्माण प्रताह प्रताह निर्माण स्वत्त निर्माण स्वत्त स्वत्त का स्वत्त निर्माण स्वत्त स्वत्त स्वत्त का स्वत्त स्वत

#### सी गोबीका भागव<sup>8</sup>

१ सम्बा प्रशासिक साथ (वो बन्द को बासमे दिया गया है) इंग्लिक्य और्प्रियमचे २६-४-१९ ८ के बंदर्स किया गया है, बौर पर्वचीका स्थान ११-५-१९ ८ के बंदर्स किया गया है।

म्य मानन २४-८-१९ ८ व यून्यानाक कीवरने माजित संगीधीक मानवाी रिनोर्स मिना

४ केन मिर्गी।

वापको बता दिया है कि इसने कोई नई सौंगनहीं पेस की है। हमने कमी अपनी बाद नहीं छोड़ी है। वरिक हमार थी एक्के आय एक मुनीवर्त डाई जा खी है वे हमें प्रवस्तु कर खी है कि दिन पालीको इसने जीवस्थवद पहुस दरपूजर कर दिया मा पीरे-पीरे और कमार उनार पुज आकड़ हो जायें। हमें २ स अधिक आरमियोंको जसक कट होसनके लिए नजना पड़ा तब जाकर जनरस समद्वते यह स्वीकार किया कि उनका कानून गरोप और अध्यवहार्य है और उस विधि-विहितार्में व निकासना पड़ना। इसी प्रकार क्यनंग १ दूसरे मार्थमिनों हो पुनः जेस पाना पड़ा तब बाकर हमें वह भीज प्राप्त हो सकी जो वैपीहरण विषयहक क्यामें भा नहीं है। मुझ यह स्वीकार करनमें कोई संकोच नहीं है कि यह नवा विशेषक पुरान एशियाई कानूनस कही अच्छा है। उसके अन्दर जी पिड़ पैरा इन्तरानी धानाएँ वी अनमें व बहुतनी हुटा वी गर्द है। वह पबन्दरान पानिस् आपति हुट गर्द हमारी घरपपको रखा हो गर्दी। हुटा के क्या परकारको बचाई है अगिर बार्ती इसको बचाई है। बन बड में बपने चलमाइपील कह बच्चा हूँ कि समर उन्हें किया यात विदालके किए नहीं सहता है बरिक उनकी रूप्या वंकारको यह दियानेकी रही है कि ये केवल रमांसए छह रहे हैं कि अपने सम्बीर कर्मक्यको निमा सकें और इमिलिए नहीं कि इस देखमें अपने सर्वेको कायम रख खड़ें वो म जनको सुनी समाह है सन्ता हूँ कि वे इस वैद्योहरण कानूनको मान की परन्तु सगर वनकी हम्स यह हो— वैमी कि मुसे सरा साधा रही है — कि हमन यह लड़ाई कियाँ व्यक्तियन मानके स्मिर् नहीं प्रक्ति एहं स्थवा प्रकृत मिदान्सीके लिए छेड़ी है तो में सात वैद्यसारमीन मिर्मकीय नहींग हि दे और नी मधिक कट सहन करें। परानु वे सब निषकर बाहें थी ऐसा करें ना न करें। जनर अधिकास एथियाई चाहें कि संस्कारने -- वैसा कि वह कहती है -- वदाखा-पूर्वत भी निया है व जवका नाम जठा में तो वे अवस्य एवा करनके निर् स्वतन हैं। परनु उत्तक में इस बंधमें हैं म सरकारके इन कानूनोंका विरोध उस समय तक करना पाइता हैं यहतक इमें यह अन्याय-गरियोध नहीं मिक बाता विस्के हम अधिकारी हैं वहतक प्रतास सर्वन गरियाई कानूनको समाधित सन्याधित उस वश्नकों जो मैं यद भी कहता हैं कि बरहोंन िया का पूरा नहीं करते और जनतक अंबी विशा पाने हुए एश्विनाइयोके विधिकार मन्दा नीररर स्वापित नहीं कर दिये पात । हमारी ये तीचे नई नहीं हैं। वयनिवसी या सरकार है। हैंद करक हमें बीडा-सा दकर व्यानिवसियोंका यह विश्वास कराना पार्टा है मानी यह हैया विसरों द रही है जिनका देनकी दा आत्रस्वकता नहीं थी। परन्तु में इस स्थितिका रिरहुत सीहार गही करता। भेरा क्य यही है जा स्वातिका है। य दा सीने पूरी हानी गर्भा पत पान होना जो हमारा अधिकार ना या जी हमारा जाना होना चाहिए था। एक और गाकी तरक म जापका ध्यान दिलामा चाहता हूँ । गु॰ जनरम समद्वने सर इता और मनारम गण है कि "जिन जाकिकाक वर्षानयांके- जून और बस्टू सीवाक साब भी रैना ही स्ववसार किया जाता है जैना पूरीपीयोंके साथ किया जाता है, बरार्न कि व जी पूर्वेगीयों ही पर मूर्जिज हों। परम् नरीव बार्श्वय और गरीव पीनी इस स्वरताक पात्र नर्से श्रा नहीं ( पर्ने पन की जातानें!)। अनर दक्षिण नाकिकारे वानियोक विकत रव-बर नहीं है को वह बिटिंग मार्गाय या पीनीक विश्व वर्षी होता पाहिए? उनक निश्व यह देश करी लामू किया जाना पाल्यि और उन्हें इस रंग-सम्बन्धी निर्वोच्दराक अन्तमन करीं

कप्ट पाना पाहिए? बिटिख भारतसे मास्तीयोंका प्रवाह पूरी तरह बना करना हमने मंतूर कर किया दतना बहुत काफी है। परन्तु इस प्रवाहके बन्द करनका अर्थ यह शही है -- कनी वा मी नहीं - कि विक्षित भारतीयोंके किए भी इस देखके दरवाने जल्द कर विसे नार्येने मा ने केवल गवर्नरकी इजानत शिलनेपर ही जा सकते हैं और उसको देना या न देना पूर्वत उनकी जुदीपर मिश्रर है। हम इतने दिनोसे बनी स्वितिके क्रिए नहीं कर घो है और मनर हम बचान कहवाना चाहते हैं तो इस स्थितिको इम कमी स्थीकार नहीं कर तकते। भव हम यह रवेपा वपनाते हैं तो यह कोई चुनौतीका रवेपा नहीं होता बौर वरवंतर मुझे यह रेवकर संस्थल बुख होता है कि सर पर्योको इनकी बोर, बहुत सुकताते ही सही सकत करना बांबनीय प्रतीत हुआ कि आगे-पीछे इस उपनिवेशमें अन्तर्वातीय संघर्ष ही सकता है। बादीय संबर्ष तो बभी हो रहा है। बादीय संबर्ष होनेका और अर्थ क्या हो सकता है, वह में गहीं बानता। परन्तु म इतना ती बानता ही हूं कि अवर उतके अन्तगत छापैरिक हिंछा ना नाती है तो में यहाँ अपन देशभादयोंके इस समुदायके शामने खड़ा होकर कहता हूँ कि माप इस तरहके साधिरिक बहारोंको भी सह छैं। मेरे सामने मेरे वे देसभाई -- ये तमिक धरनत - है। उनकी बायक पीठें मैंने देशी हैं। बाककी बोरियाँ उन्होंने कमी नहीं होई। परम्तु फिर भी जेवके नियमोंके बन्तगत उन्होंने यह कारीरिक करट छहा है। जनरब सम्दर्श चन कमबोर कौनोंसे जिनकी कोई जावाज नहीं सबनेमें जेस अधिकारियोंको यह वाजा देनकी इया गहीं की कि वे इन वेदियोंसे सकत मेहनत न में वा उत्तरी हो सकत मेहनत में बिसे वे सह सकें। परन्तु नहीं हमें क्योंका यह प्याचा पुरा ही पीना हीया। में अपने देसमाहसींधे कहवा है कि सनर उन्हें किसी सिकालके किए करना है दो ने इस व्यक्तियों में नामें। में चोपना करता हूँ कि हमारी ब्याई— मेरी खगाई— एवा विवालकी बमाई पही है बौर -वह विवालकी हो पोती थी। बगरब स्मरण बहुने बमें हैं कि इस शावेदारी चाहते हैं।' इस सामेदारी वकर चाहते हैं। में उसका बाबा अब भी करता हूँ परस्तु एक कोटे माईकी हैिएयत्वं। उनका ईसाई बन उन्हें सिनाता है कि इर मनुष्य माई है। ब्रिटिय हैविमान हमें यह विकाता है जब मैं निराबच्या ही वा तब उसने मुखे विकास या कि प्रत्येक विदेख प्रवासन कानुनकी निगाइसें धमान भाना आयेषा और मैं दान्तवाखर्में भी कानुनकी निवाहमें उसी पंचानताकी मांग करवा हूँ। वस्तक दुल्दाक्कर विद्या क्षेत्र प्रकार कराय है और वस्तक मुझे दुल्दातमें खुते दिया बाता है तकतक मेरा यह आलोकन वर्गवर वार्ग खेना और वनतक कारी रहेवा बनतक बिटिल भारतीयोंको कानुनकी बृध्दिमें वह समानवा प्राप्त नहीं हो जाती। श्वास केवस समयका है परन्तु वह समानता तो मिक्रेपी हो। संस्मव है हमें बहु त भी मिके तक सायह हम इस देखते बाहर निकाल विये जायेंचे और मुझे उससे पूरा क्लोप होता। समर बिटिश सरकारका यह सक हैं और द्वारावाल सरकारका भी यही सक है वो मैं उस स्पिठिको स्वीकार करनके किए विस्कृत तैयार हूँ वो संसदने पहल को है अर्जात् मह कि नोरे उपनिवेशी — सराय — न्यासीका स्थान के के वर्षीक हम आमित है और क्यों के संभवनें हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। में इस स्वितिको सबर करता है। परन्त न्यासीका कर्जम्म इसके धिका और क्या हो शक्ता है कि वह अपने आधितको उन सब कार्योके

मोम्प बना दे जिन्हें वह उसके किए करता है। क्या सरकार शमको ---अपने आधिवाँको --

र कारण मारक्षेद्र भारकोद्र किर देखिल परिशिक्ष र ।

पूर्व नागरिकताक माध्य बना रही है ? क्या वह हमें इसकी कोई आधा भी दिस्रा सक्ती है ? बगर बढ़ दिना संकर्ता है था दल्यी नाराजगी बया है और बब जनरक स्मट्स सामदार्धकी बातकी बिस्सी उहाते हैं सब सरनमें इस तरह बेर तक कारतन-स्वति करा होती है ? हो हमें जरूर साम्रहारी पाहत है। ब्रिटिश शहक नीच इस मा अन्य किसी दर्शमें ब्रिटिय भारतीय मुसाम बनकर नहीं रहेंगे। वे इस रेसमें और विटिंग साझाज्यक अलगैत अन्य किसी नी देसमें मनुष्यको हैसियतस ही सहनकी मौग करेंग। अपर हुन यह मौग नहीं करत ही मरा खबान है कि हम ब्रिटिय नागरिक कहकानेकी पात्रता ही गड़ी रखते। और इस भाराकी ध्यानमें रखत हुए में सबद्यक्तियान प्रमुख हार्दिक प्राथका करता है कि मर वधनाई पूमत' ब्रिटिश मागरिकके करमें रहें और अबतक हम जान सापका ब्रिटिम नागरिकोंके अविकार नहीं दिला कर सबलक हमें काम करने बाना है। (करलक स्वति)।

को पर सबमुख एक निजी पर या उसको जनरक स्महतने "अस्तिम धुनौती" कहा है। (हेंसी।) मह मूचतापूर्व है। येसा कोई इराहा नहीं है। सरकार और उपनिवेशी हमारी विज्ञास करें वे यह विश्वास करें कि हम ईमानशारीसे बर्खोंने और भारतीय समाजकी काननको एक करने और उपन-धिला प्राप्त भारतीयोंके इवेंको कायन रखनको बहुत ही प्रवित मांगोंको के मान्य करें। वे उन्हें कृषित प्रतिकत्वका स्वीकार करनके लिए न कहें। मेरी चिरवास है कि सौरापनीको प्रवासी प्रतिकापक अधिनियमक अन्तवस वेदाने रहनका अधिकार है क्योंकि इस मुद्देको अभीतक कुनीती नहीं वी गई है। बी सीच देशमें रहें और जी पीछें अम्ब चनले मन्य्योकान्ता व्यवहार किया जाये कुलॉकान्ता नहीं।

[बदर्जाम] इंडियन मोपिनियन २९-८-१९ ८ 27-7-28

द्राम्बदाल तीहर, २४-८-१९ ८

## २८५ पग्न उपनिवेश-मचिवको ध

नोहानिसस्य जगन्त २४ १ ८

उर्याच गान्सविक विटारिया

271-2

कत को माध्यतिक कर्ता हु<sup>द</sup> उमरा दिख्य और उपने जो प्रस्ताब पाम हुए। उनकी ाम पदम गाउँ पापन कर रूप हैं। धुनामें चीन हजारने अधिक नारतीय उत्तरियत प्र। बर्गतुर में अमत महा 🗲 जो गाँव उन समामें उपस्थित य उनकी भारता सनिदियत है।

। श्रद्ध बारण बनुभार वो इंडियब बारिनिययने न्यूरिनिका राम्मासक ठीएस क्या का है।

वर "वॉन्डम माध्या" बॅलस्टन प्रसादित हुवा का और बनुवासका एवं गोर्पिम विका का ।

1 भारत 1 १९ दधी भें स विक्रम कार्रेड । मधार्थींड स्टि वृद्धित वार्धांडर ११ ।

सन्त्रम योगी नाक्मन

में यह तिबेदन करतको क्टांता करता है कि छनाओं इस वर्षाय नम्म प्रार्थनामें कोई नई बात नहीं है। इसके मितिएस्त समाजी प्रार्थना तर्कसंख्य है और मिहम्ममें निष्ट संबंधके प्रमानक होनकी सम्मात्वना है उनके पहुंचे में एक बार समा हारा सीवित्र राहुतकी मीन करता है। में परकारको विश्वना साहुता हूँ कि शास्त्रीय स्थानकी तररको सरकारको नाम-समस्य परेपाल करने या सर्वे आपको वेधके काननीय परे करनेवी कीई कच्चा नहीं है।

पूर्वा रिप्ता करना स्वरंग वाराव का का गुराव पर रुपाक वाह रुपा है। हिंदीक्ष्य नेटा स्वरंग नावापूर्वक निकास करता है कि बनो भी उत्तरिक्ष एनगीविक बृद्धिनदारस करिटाईस बाहर निकानका कोई रास्त्रा निकासेगी और उस संपंका समाख करेगा जो समाब से संपंति चक्र खा है और विश्वक कारण मेरे संब हाए समाबको हर महारकों मारी हानि उठानी पढ़ी है।

> [बाएका भावाकारी वेदक इसप इस्माइस मियाँ अध्यक्ष विदेश भारतीय स्वर्

[बंब्रेजीसे] इंडियन सोपिनियन २९--८-१९ ८

२८६ पत्र 'रैंड डेली मेल को '

[बौद्यानिसवर्ष] जनस्य २५, १९ ८

सम्मादक [रीड ४मी जेख ] महोदय

YOU

यह तमनमें नहीं बाजा कि विदिश भारतीयांकी प्रारंक नांकको पकत क्यों उसना बाजा है। मेरे रेसावांची स्वानांच नक्षमं जनी-क्यों क्योंक क्यों क्या है। मेरे रेसावांची स्वानांच नक्षमं जनी-क्यों क्योंकि क्यों क्योंकि क्यांकि क्योंकि क्योंकि क्यांकि 

र का इंडियन मीपिनियनमें "भी संधी और सेक " बीपीछे अध्यक्ति हुआ हो। २. पीन्सी पंजीवर स्थापन सिकार।

केपके विकता अधिनियमपर थी सावरके विचार और प्रवासी अधिनियमकी सर्वसामारन यसमिक करीटीकी जापने पुछना की है जिसका असर विटिश उपनिवेशमें एशिमाइसोंकी ममगीक्षित बाइको रोक्तनेका काम करेगा। म समरण दिखा वूँ कि भी सावरका वास्ता विद्वारी स्मन्तियोंने धनी एक नाटकीय वर्षाक-भवाकतश पढ़ा था। में मी उन्ही माननीय श्वरूपसं सहमत हूँ और जो कुछ उन्होंने किया है यदि अपनर्थे से एकको परवाना दनके संपाद्धपर पिचार करनेके लिए सहयोगी व्यापारी ही अपीक्त-भवावत बने हुए हों को उस परिस्थितिमें में भी भाननीय महस्यसं सहसत होताँगा इतना ही नहीं चनसे भी आगे बाजेगा। वह न केशस वस्म और कपर है बक्ति स्पन्ध कपसे बन्याय है। फिर भी में ऐसे प्रवासी समिनियममें कोई दोप नहीं देखना को जातीय और एंच मेदपर वाचारित न होकर, ग्रैसमिन गोम्पतापर बामारित है और फिसी वर्षके क्षेगोंके मनमान रूपमें बानेका विरोध करता है। मेरे देख बासियोंकी माँग यदि केवल सन्वोंका ही सगका हो तो नि'सन्देश उपनिवेशकी विभानसमाकी एक शाब्दिक सगदा मान्य करनेकी उदारता दिका एकना चाहिए। तथ्य यह है कि वह कोई शान्त्रिक सगड़ा नहीं है। उपनिश्व एक नये विजान्तको प्रतिपिट्य करना पाइया है और एक तीच रंगभेरकी रेका खींचना चातला है। बम्बेजीय दक्षिणमें रहनेराख समस्त सम्य सोयोके किए स्वर्गीय थी रोडसने समानाधिकारका वो सुन दिया वा यह उसका उस्तवन करना चाहता है और यह बिटिय-नीविमें मौबिक परिनर्वन भी करना पाहता है। यदि सन्यान यो वर्षोत्रः रूप्ट सह सेनके बाद ब्रिटिस परन्यस्थीमें वर्षास्त परिवर्तनको हम वृपचाप स्वीकार कर में तो इस आदमीने कुछ कम उहरीं। यदापि नये विभयक्के बन्तर्यंत हमारी परिस्थिति पढ़िसे कुछ अधिक सही बनाई जा सकती है, किन्तु जिर भी गरि इस इस नई पबभाष्टताका सफनतापूर्वक मुकाबका न कर सकें तो भी हम उससे निसनेवाले लामोंको मस्बीकृत कर वेंगे।

कशाचित् माप नोचने है कि प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमकी ब्याक्याक क्यामें श्री मोधानतीका देवनिकासा बनितम धस्त है। ऐसा है या नहीं सी बन्धिय बतायना। उत्तरक म बापको याद दिजाना साहका हुँ कि भी मोहानती निषिद्ध प्रवासीकी संदर्ध प्रवासी प्रतिबन्धक जिमित्रमके अन्ययन विकास नहीं किये गया वा विकार एथियाई अविनियमके अन्तर्गत अपनीक्त भारतीय होनेके कारण विकास किय सबे के। व उस प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमकी निर्मोग्यताके मलार्गन भा गये जो लियार्ग अभिनियमने जनपर साद दी भी भार जिल घोरान्जी किसी मी हानाम स्वीकार नहीं कर सकत थे।

[आपका आवि मो० क० गांपी]

[अप्रजीस] रेंड डेसी मण २६-८-१९ ८

१ और १. स्व राज्यंक अंग्रेजी वर्षावींका वरदीय भी सावराने कव विधान-सन्धान दिया था । 1 पर "नीप्रकारी प्रापुर बोडा मुख्यमा —२" पुत्र ३५ और "सीप्रकारी स्वयुर बाडा मुख्यम् —1 1 1000t I

#### २८७ पत्र छगनसास गांधीको

बौद्यानिसंदर्ग अमस्त २५, १९ ८

#### चि सगनसास)

तुम्हारा पत्र मिला। सिक्षित मारतीयोके सम्बन्धमें नहीं स्था हो रहा है इसका मूलपर मसर नहीं पहला। मधे बासा है, मैं बुजराती स्तम्मोंमें इसपर विचार कहेंगा।

भी कॉटसर् मुझे किया है कि तुन्हें अपना काम बनसे और जादी निपटाना नहीं माता । उन्हाने मह इसका कोई ठोस उदाहरण नहीं दिया है इसकिए म नहीं जानता कि

पनक निष्कर्षका जाकार क्या है। फिर भी तुन उनसे बात करी। उनकी बात स्थानसे सुनी नीर बैसा न नुष्टायें ठीक वैसा ही करो। तुन्हें चाहिए कि तुम जनकी मरसक मदद करी विकि ने सपने नर्तमान परको मधीमोर्ति मिमा सकें। ने नहुत व्यवस्था-कुएक ह मौर हो सकता है कि दम्हें उनस बहत-इक्ट सीयनका निषे।

कुछ माध्यीयाने कछ हरिकालको देवा वा। उन्होंन युक्ते बताया कि नह विसकुत स्तरम दिखाई पड़ा और उसके क्ष्म मजबतीये पढ़ रहे थे। उन्हें देखकर वह बनेब बार मुस्करामा विसंधे मालम पढता है कि उसका बत्साह कम नहीं हवा है।

बापुके आधीर्वार

#### [बंग्रेबीसे]

टाइप की हुई वनतरी अंग्रेजी प्रतिकी छोटी-नक्क (एस यून ४८९४) से।

# २८८: श्रीकाभाई बयासजी मसियाका मुकदमा

बोहानिसका अपस्त २६ १९ ८

क्स ब्रवारको जीहानिसर्वाकी "वी" जवाकतमें भी एक एक वॉर्डनके इवसासके भी भीकामाई ही विकास करण एक मासका बायर हुआ। असियोग यह वा कि सम १९ w के लंबीकित पश्चिमाई कान्य २ के सब्द ८, अप-सब्द ३ के मातहरा के पंजीयनका प्रमायपत्र विकारिके किए कहनेपर नहीं विका सके। जी गांधी जनकी तरफरे पैरणी कर स्ट्रे वे। अवीक्षक भी वरनाँगने विश्वतारीके बारैमें शवत वेस करते इय कहा कि मेने पर

र. देविन " बीक्सिएकोडी विद्वी - प्रक brog 1

४ मा इंडियन जीपिनियनमें यह नेप्रता शुक्रमा" इंकिसे हवा वा ।

र बागन प्रस्त होनेश तर तक्ष पानेसकेस नाम प्यत्त है। चूँकि वहने प्रीतिसदारी वहीं है बदकिए मत्त्रान है कि यह अन्तरक धोतीही किया गया होता ।

इ यह काँव विनोद्यंपिक, मो फीन्सरबी एक्कालमंड क्ललास्ड हे । वे सहत बाले वे और सेमधामाँ परिर्मित साथ दो ने । वहीं १९६ में बनबी क्या की ।

पिरस्तारी हिनावर्तिक अनुसार की है। में जानता हूँ कि बाज कीझानिसवर्पने ऐसे बहुतन्से भारतीय हूँ विनके पास अनुमतिएक और पंजीयनपत्रके पुराने प्रमाणका हूँ। परन्तु उनके विकास कार्रपाई करलेक बारमें मुखे हिनामस नहीं मिली। अभिमुक्तने अपनी सरफसे सन्दर्भ के हुए कहा कि में दुस्सवासका प्राणा निकासी हूँ और मेरे बास सामित्सा सम्पा-केस अस्तिहत कारी किया गया अनुमतिएक हैं इसी प्रकार सन् १८८५ के कानून रु के माराह्य पंजीयनका ममाचपत्र भी है। ये वोचों बस्तावेज असाम्बन्ते पेस किये यमे।

अरास्त्रको तथ्योधित करते हुए थी गांचीने इस कार्यवाहीकी विविज्ञताको तरफ उपका प्रमान दिसाया। उन्होंने कहा कि अभिगुल्त एक एवे आवती है जिनको एतिथगहै कानूनके पातहर पिरफ्तार किया पता है और सबा भी वे वे गई है, यक्षित अभी स्थोहरत हुए सर्व कानूनके अनुसार करहें किसी नकार भी तहीं छेड़ा जाना चाहिए था। या तो तरकारको स्वन्ने अनुसार करहें किसी नकार भी तहीं छेड़ा जाना चाहिए था। या तो तरकारको स्वन्ने अनुसार करहे किसी नकार भी छेड़ा कान्य चाहिए था। यह हैना चाहिए का यह एसा गई। करेगी। इस बमय उपनिवेक्षके अन्वर पारस्थितक सम्बन्ध कांग्रे वाकुक हाक्समें है उनको वेक्षते हुए थी गांधीने बास तीरपर समझ ही कि अपके सोमचार सक इस मामनेको येस नहीं किया चारी। और अमियोस्ता इस बातके किए तैयार भी वे। परम्नु प्रिवोधियाने हिसायत आई कि नै नामकेको आने कहागें। इससे स्थाब कवके बास होता है कि प्रियोधियाने सामन

[बंग्रेबीस]

इंडियन मोपिनियन २९-८-१९ ८

# २८९ चोहामिसबर्गको चिटठी

बुजनार [बगस्त २६ १९ ८]

#### पये विवेषकते क्या मिला!

इस बार भी मुने अनित्य बात पहल करी पड़ी। नमा विश्वयक २४ पंटोंसे दोनों स्टलोंसे पात होजर निकल सामा है। इससे प्रकट होना है कि अमीतक व हमारी नावनाकी ओर पर्याच ज्यान नहीं देने।

इस विकासकों एक नाथ [हमारे मनको ] बहुत-सी बाठें या जाती है। मृत्र विस्तारने स्टब्स करनेका समय नहीं है। किन्तु उसने गुकी मुसस्मानोंसे सम्बन्धित जाएंकि दूर हो जाती है। स्वेषका प्रधीयन बुती कान्तुक अपनंति नहीं माता इसक बाद जा पंजीदत हो। स्वेष्ट मी इसके अन्तर्यक नहीं आता । इसके समावके आध्यक्ष त्रेष्ठ में जाती है। किन्तु उसने से बार्योका महाविध मात्रोक्ष मही होता। मृत्री कानून कममन एक होकर भी औरवारिक कमन बना एकता है। उसका विशेष करना भारतीय समावक आध्यक्ष है। भी समुनने कपन

र व्यक्तिर पंत्रीवन संजीवन क्षत्रपुर, १६ ८ ।

श्रेष प्रमंदारीको रिपोर्ड उपक्रमा नहीं है । देखिन सम्बद्ध प्रोचेप ।

ावमा है । कर्नु उत्तर मा बावक सहरक्का बात ता यह है । के उत्तर स्वाध्यक्ता वचाव महा होता भौर सगता है कि इस प्रस्तको सेकर बहुत खड़वा पड़ेबा। यह समर्प खेड़वा मार्स्टार समावका कराव्य है।

# श्चिमित भीन 🕻 !

हम बेबते हैं कि रह नियमार बहुत चर्चा की जा रही है। मारशीय समानकी मोग रह है कि यह बिजियों को कानुनवी शबरमें समानाविकार मिकना चाहिए। महिर प्रय है कि सी बिजियों को कानुनवी शबरमें समानाविकार मिकना चाहिए। महिर प्रय है कि मी उच्छा अपन हम उन्ह होता है कि मारतीमोंकी परीका सकत और मोराफी हर होती है। मेटाव और केवन भी ऐसा ही होता है। बारशीमोंकी परीका सकत होती है। हमस्याममें उन्हों भी सकत परीका होती है। हम यह कह देना पाहते हैं कि समें हमें मेरी बारित नहीं है। इसका नतीना यह होता है कि बेरिस्टर आदि ही मा स्वेते | हम स्वेते मिर हार एकरन अपन नहीं होना चाहिए। यदि कम पही किसे कीन परेने सम्मान मार्ग बिरा हार एकरन अपन नहीं होना चाहिए। यदि कम पही किसे कीन परेने सम्मान मार्ग हों। स्विभिद्ध समिक्ष किए सनुनशिक्य केवर सानेकी बनुनाति है।

# एक भागचि

इस विश्वेतकों एक सङ्गत विलाई पहती है। यो इसके बाद ट्रान्सवाकों आयेंसे और जितके पास बनुमित्तिक न होना उन्हें यह सिद्ध करना होना कि ने मुक्के पहले है साक प्र पूके हैं। यह बाद उनकर भी कार्नू होती है जी इस समय द्रान्सवाकों हैं। यह देश अनदा है कि इसका बीई दालता निकल सकता है। यदि समझीता हुना सो जान पहला है कि बाद बन सकती।

#### नेटाच निवासी

भी राउद गृहमान वी पारवी स्वाननी वी एव ही वीमन्त्रिया हवा भी दिये मूनदंबीर पविभाइन वा समावीवरिव रावत वा नहें है। उन्हर सम्मानंत्र एसी स्वानीयर स्वान हुए हो। उन्हर सम्मानंत्र एसी स्वानीयर सावत हुया की एसी एसी एसी हिस्सी हुया है किए। उन्हरें सुधि है है। वह की हिस्सी हुया की किए। उन्हरें सुधि है। वह की हिस्सी हुया है किए। उन्हरें सुधि है। वह की हिस्सी हुया है किए। उन्हरें सुधि है। की कामाने परमें उन्हरें हैं। मारवीय प्रमान इन धर्मी एस्टमोंना बामारी है।

कोस्सरस्ट रुवा कार्सटाउनमें यो ईएन मुक्तेमान रुवा भी मूल्या प्रमानका कोग्न एवं भी है। उनके यहाँ बहुठ-के भारतीय एकं हैं। विवयर भी ने दिस्मत नहीं हारते नीर मदद कर पो हैं। इन सर बार्तोंने प्रकट होता है कि भारतकों स्थिति कच्छी है।

भी बेक्ट प्रिटोरियास प्रमानपन कार्ने हैं। नहीं यी जोसी भी गेड़ कना भी बीकानामा [प्रमानपन १३८०८ करनेके किया] बीरा कर रहे हैं।

र दर्गीरश सम्पन्निया बहुयनक वर्षेत्रविक गानी ।

# भी भीजामाई मिश्रमा

वाज भी भीक्माई बमासबी मिल्याका मुक्बमा चसा। उनके पास मनुमतिपत्र पा फिर भी नमें कानुनके बन्तगत नहीं वा इसकिए उन्हें सात दिनका नोडिस मिसा। इस मुक्तमेसे पाडिर होता है कि बनी कानुनके रह होनंकी करूरत अवस्य है।

थी इबाहीन तथा भी हसन मियाँ बोर्ना मोस-विकता परवानोंके विना व्यापार करमके सपराधमें मंगलवारको ८ विनके किए जेक गर्वे।

ती श्रद्रमंद्र ग्रोजारा को सत्याग्रहमें तीन बार जेस का कर है जान (बघवारकी) छट यसे हैं। उनकी बहादरीका सबको सनुकरण करना चाहिए।

पीटरेंबर्गमें भी दैयब मसा मेमन बेच मये हैं।

प्रिटोरियामें इत्रत्वे भारतीय बैंख गये हैं ! बाधा है, उनके नाम बाहमें हे सकेते । इन सबबो बन्धवाद देना चाहिए। तार मिला है कि उनमें से एकका पुल्सिन कवारीमें भारा। इसके बारेम बांच हो रही है। माँच मार मी बामी पड़े तो वैदाक किए उसे स्वीकार करना चाहिए १

थी नाहिर बाह कामान पिछकी समामें भागन दिया था इसकिए स्तकी नौसरी बानेका मन है। उन्होंने इस बातकी परबाह नहीं की है। वे समावके लिए सहसेको

वैयार हो यमें हैं।

भी सोरावकी सापरको अञ्चलनिया टान्सवासमें फिर वाखिल होनेकी वैदारी कर रहे

है। संब द्वारा रोके जानंपर हो वे मंगीतक वाश्विस नहीं हए। ियमों | जुराकके बारेमें बसन्धापबनक उत्तर सामा है। उसके सम्बन्धमें और औ

उपाम किमें का रहे हैं।

बहर से क्षेण बानक किए सरार है। इसकिए मुझ कहना चाहिए कि जिनके सनुमतिएक क्षेत्र हो फिलहार को केवल उन्हें ही जाना चाहिए। इसरे कोनोंको नहीं जाना चाहिए। इस काममें बताबसी नहीं की जा सकती।

चीनी सबने हवेनके सरवनींकी कम पान (भगखबार) को बामनित किया। उनका बपना एक बहुत अच्छा करून है। भारतीय समानके काई क्ष्म गड़ी है। पीनी केवल हुआर होंगे हम हजारों है जिर ती हमारे पास वैसा कोई क्वन नहीं है। यह घरमानेकी बाद है।

विभायतमें [ वहाँ मधिकारियों और बनताको हम टान्सवासवास्थितिकी तकतीकींस वाधिक रधनकं लिए ] यी रिच वड़ी मेहनत कर रहे हैं। वी सीरावजीको देश-निकाला दिया मया है, उसके प्रति विरोध वाहिर करनके किए कलनमें भारतीयोंकी एक नही समा बलाई गई है।

[नुजरावीश]

इंडियन बोपिनियम २९-८-१९ ८

१ पित्रक इंग्लिक्से " गोका अर्थ," बीर वर्ड " गीजू यां " है। विश्वय ही वे दोनों एक ही व्यक्ति है।

र. देशिय विकास सीर्वेक त

# २९० पत्र महान्यायवादीको

| बोहानिसंबर्ग अवस्त २८ १९ ८)

माननीम महास्यायकारी प्रिटोस्या

महोदय मेरे रामको मुचना निजी है कि गोराल किया नामक एक भारतीयपर बिना परवानाके न्यापार करनेका जो मुक्कमा चलाया गया वा उसकी शुनवाईके समय २५ तारीवकी जब उसके निरुद्ध सना सुनाई नई तब उसके तुरन्त बाद ही ५ अम्बरका सिपाड़ी उसे बमपुबक कठवरसे बसीट से बंधा । मेरे सबको पहा पढ़ा है कि इस बटनाको कई बिटिश माट्टीयोने देखा का

मेरा संघ करता होना यहि बाप क्यापबंद इस मामनेदी जांच करेवे और ऐसे क्यम

वसमें में बिटिस मास्तीय कैरियोंको क्य-प्रयोवने बचानेके किए बानस्यक हो।

आपका आजाकारी क्षेत्रक ईसप इस्माइक नियाँ

[सबेबीसे] वंक्रियन कोविनियन १२-९-१९ ८ विक्रिय यास्तीय संब

२९१ यत्र जेल-निवेशकको

विद्यानिसम्बं बनस्त २८ १९ ८1

बोक-निवेशक प्रिटोरिया

मञ्जोदन

टान्धवाक्की बेलोंने बिटिस भारतीय कैदियोंके किए निवारित बुरावकी ताक्किक क्षारेमें भाषका २४ ठाएँ खका पत्र मिला।

भेरा सम निवेदन करना चाह्या है कि ब्राक-शामिकार्थे परिवर्तनकी भीग दसकिए मही की गई है कि को मोजन विमा का रहा है वह विकित्सा-सारवंक अनुसार अनुवित है बहिन इसकिए कि यह बिटिस जास्तीय कैंबिसॉकी जावताके बनुकर नहीं है। इसकिए मेरा सब यह निवेदन करनेका साहस करता है कि वह विकित्सकती संस्मितिका गड़ी बांकि

मोबनके बारेनें बिटिया भारतीयाँकी जाश्ताँका पता कमानेका प्रश्न है। र भीर २. राज्यकः सम्बाससमिदा जीवीची ब्रांश तैवार विमा समा था ।

मेरा संघ स्वीकार करता है कि अकईका बीध्या गैदाककी वेकीमें भारतीय कैरियोंकी मोजन जीकिकाका वंग है। परन्तु इसत तिकाल गय इस निष्कृत्य कि मक्केंका दिमिया मारतीय कैरियोंके किए सन्कृत्य है। से साथ सहस्य नहीं है। वीधायत्य कर बीध्य सारिकामें बहुत कर मारतीय देंद हुए हैं जीर इसलिए मोजन-तालिकाके अलगर स्वतंक मारतीय सावविक्त संक्षायत्य देंद हुए हैं जीर इसलिए मोजन-तालिकाके अलगर स्वतंक मारतीय सावविक्त संक्षायत्य स्वतंक मारतीय सावविक्त संक्षायत्य है। स्वतं स्वतं मारतीय सावविक्त स्वतं मारतीय सावविक्त संक्षायत्य स्वतं मारतीय है। स्वतं स्वतं मारतीय सावविक्त संक्षायत्य स्वतं मारतीय सावविक्त संक्षायत्य स्वतं मारतीय सावविक्त संक्षायत्य स्वतं मारतीय सावविक्त संक्षायत्य स्वतं 
य यापये यह भी निवेदन कर देना बाहता हूँ कि आप यह बताना भूम गये हैं कि मेटाककी ताकिताने बही नककि दिक्ताको विदिश्य भारतीयांकी ब्रायक्क अमके कम्में देवा गया है, बही उसने रोगेकी भी व्यवस्था है। इस प्रकार भारतीयांकी कमके कम से बीद रादीका बहारा मिक्त बाता है। में बह भी बताना बाहता हैं कि मेटाककी ताक्किक कहारा जिन कियोंकी पर दिनम अपकी एवा बातनी होती है उनकी मोजक-पातामें मक्कि विध्याके अतिरिक्त मूह भी धार्मिक कर दिया जाता है और दुस्तिक किए दुस्त्याककी ताकिकाको अपका कही स्वीक्त उसारता बरती बाती है। एवकिए में एव क्ष विश्वन आपता करता है

कि इस मामकेपर पूनः विधार किया वायंगा।

नापका आजाकारी देवक ईसप इस्माइल मियाँ सम्पद्ध विदेश भारतीय सम

[अंग्रेजीसे] इंडियन भौपिनियत्र १२--९--१९ ८

# २९२ ट्रान्सवाल भारतीय संघर्षपर टिप्पणियाँ

[बगस्त २९ १९८]

ट्राम्सवास सीसर

गनतियाँ छीपंक एक लेखने लीडर कहता है कि उपनिवेध-स्विक बहुत क्यारा बापकान होनक कारच धायद यह नहीं चानते होगे कि एपियाइयाके क्वर कानूनका समक्ष किन गढ़ किया जा रहा है। एक आरतीय हुएक हक्षाक्रम होनके कारफ वस्ता स्वेक्ट्रया पनीपन नहीं करा सका था। वह पिछक बुवबारकों मिलागा कर किया परा। उनने सार्थी कार्या कियो प्रकारका कोई मी हिस्सा नहीं किया था। उसे विवयक्रम प्रेम प्राथ्यीयोंके राजको पूरी स्वक्षा की नहीं है किर भी उन पक्क किया थया। इसने स्वस्ट हो बादा है कि मूनी कानून अभी थी रहा है। यह साथ कासानीम समग्री वर सकती है कि अरह

र बाहर प्रकारण तथा कारण्य पुत्र करा पहार्ता २० नगरूकी विकास किने हमें व । स्व विकास रिस्ट्रेस स्वर्ता है कि हमार दुम्म्बनक क्रीप्रती २८ नगरूकी बीहा ही वर्षी । वागक पंतीको हम्मेख का पक्ष्मा है कि हमार उस्त राम्बन्दिनों हो पित्रोक्के प्रवीच छहा किना कहा का वहारीय दुम्म्बयान कारकी होना स्वर्यस्त होनी अनन पुरस्य कार ही देतार क्षिया करा वा ।

और शासनम्र दवा अन्य कोगाको यह समझानमें कि पूराना कानून मृतप्राय' हो भगा है भौर बचे निर्मिपूर्वक रव करनकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भटनाओंस कितनी मुस्स्मि पैरा होती है। यह एक वही गम्बीर मनवी है। कम्र हुछ अपनी मुख्छमानोंका जिस स्थानसे पकड़ा थया है वह अबड़ [इस्लामिया अनुमन] उनक किए मामिल महत्व रखती है। सरकार चन्हें पकड़ेनी इसके बारेमें जनक मनमें कोई चौदी नहीं थी। तुकिस्तानमें घट दही पटनामीत विकास मुख्यमानामे वाजकस काफी उत्तयना फंसी हुई है। बंदनी राज्यमें मुख्यमानाँकी बासी बड़ी माबादी है। हिस्क और उनके वैधे दूसरे कान ऐसी घटनाओंका उपमीय करके वपनी जगरक नयेज धासकाके काममें कठिनावयाँ पैदा कर सकते हैं और हिन्दु-मुस्कमानीको एक्स्टीमिस्ट पार्टी (बरम इछ ) य बीच छे सकते हैं।

# पिद्योरिया स्पूज

प्रिटारिया स्यूच अपने २५ वाधिक सम्यावकीयमे कहता है कि इसने विसं विस् बनरक स्मर्ख्य धमहारोकी घताँका पाछन करनेके किए कहा वा बसी तरह अब हम एकिया इयाचे कहते हैं कि जिन पृथियाइयोंने अभीतक पंबीयन नहीं कराया है वे अपना पंजीयन करा है। बरकारने जो बचन दिया वा उसका उसने पूर्व-पूर्व पाकन किया है और जब प्रविधादमंकी भी उसका पूर्व-पूर्व पाकन करना चाहिए। बायचनके स्वाक्यर बादमें विचार करना अनुचित नहीं कहा भागमा।

इसी केबड़े नीचे आवजन वीर्पंड एक बुक्टरे केबमें वह किवाता है कि बावजनके सम्बन्धमें एसिवाइमेंकि साथ बहुत बुर्म्यवहार किया जा रहा है और उसके किए इस उनके हो हमें सब प्रवेद्याविमोने किए समान रूपसे आमू हो ऐसी कठिन परीक्षा रखनी चाहिए। प्रवासी-विमानके विविकारियोंके हायम पर्याप्त सत्ता होता चाहिए और उन्हें जेंचे विचार नीर उच्च कोटियी विवेक्त-वृद्धि रखनेवाले होगा चाहिए। उन्हें काफी बच्छा वेषन निक्ता बाहिए विद्युत कि वे रिक्तवके कावचमें ग पढ़ें। और उन्हें धावशानीके दाय इद बाठकी पूरी बातकारी करा वी बानी चाहिए कि उपनिवेद्यों किन कोदाको प्रवेद्य नहीं करने वेना है। सबोपर्ने हम एछियाइयाके किए को बरवाका करत है, उसके व्यापपूर्वक बन्द रखे जानेकी विफारित करते हैं। यह देख और ज्यादा एशिमाइयोंकी विच्लुक नहीं जाने दे सकता इस मातल हुन पूरी तपह सहात हैं। लेकिन हुन वो हरथं भी वागे बहु कर यह कहते हु कि इस देखमें एवं कुछ बोरे वाधिक हो रहे हैं को सम्मवद एवियाहभोंसे भी क्यारा भवकर चित्र होंने। परिवाहकोंके रहन-सहनका स्वर बहुत भीचा है इसकिए वे ब्यायारमें सार्व करते हैं। फिन्दु ने देवमें होतेनाके नपरानींकी संस्थामें कोई नृति नहीं करते। छेकिन अपर अस्किकित गोरे परवेशी इस वेसमें साक्षर रोटीके किए वहाँ-तहाँ भटकते हैं। हाजमें ऐसे निर्मोंकी प्रकार संवामारण पृथि हुई है। जनके बानेये वीने बीर हैरिका तत्कर स्थापर का है, बचवकी दुरुगाको उत्तेजन गिवा है, पताओं और मुख्योरिका बन्दा स्थापर पर निरूचा है बीर स्थी एएके दूसरे कई अप्रथम को है। एवियाहरोंके किए दूसने अपने परवादे

भनी-मांति बन्त कर विथ हैं किन्तु क्यार विधित कहा-करफटको रोकनको थिए भी हमें अपने गरवाने तुरन्त ही क्या करने पाहिए। ऐसा फरतेश यह बाएणा हुए करना सम्बन्ध होगा कि हम बगाहीक रंगक कारण काले या रीके कोगांको इस पेसमें प्रचस नहीं करने देना बाहते। यो रख देखको सन्तम्बर्भे मार्टीका थेस काना पाहते हैं वे श्लीकार करेंगे कि करर विश्वत बहा-करकटकी तुबनाम हमारे बतनी बीर काणूनका पासन करनवाने एसियाई बगाहा पसन्त करन स्वायक है। हमें हिसान बभीनते कुछ थैसा करनेवाने परियम करनेवाने सरकाने बचावान्त और इस तहा वेसकी समृद्धि बड़ानेवाने बादमी बाहिए। स्वापारी बीर स्टेशान वो इस देसमें काली हो गये हैं।

भी ग्रोभीका तत्तर

[मुजरावीसे] इंडियन मोपिनियन ५--१--१९ ८

# २९३ भाषण हमीविया मस्जिबकी सभामें

[ बोहातिस्वर्ष

बगस्त १० १९ ८]

भी गांभीने कम तीतरे पहुर कोह्ंगलपंकी पश्चिममें भारतीयोंकी एक समामें भारत्य किया। यस स्तराय उन्होंने नदाकके नेतामोंके निवासनका निवास कमले उनकेक किया। भौता-मम्मानीन आन्योत्तमको योजनाको हुरपत्ते स्वीकार किया और इस खोमणाका कि ये निवासित नेता सम्मानत उत्तीर राजको भरागी बागामी गांगामां सीता चार करेंचे बड़े बाधके साथ स्वासत किया प्रधा। भी गांभीने यह भी भौतित किया कि नेतासके पांच और भारतीय सबरे ९ वज विरस्तार होंगे और निवासित किये बायगे।

(यमजीते ) दास्तवास स्रोडक, ११-८-१९०८

र सूच मंग्रेनी पत्र बराज्य नहीं है।

6-11

#### परिशिष्ट

#### परिज्ञिष्ट १

#### प्रवासी प्रतियम्धक अधिनियम

हुम्मयाकड गत नामकी २० तसीकड सरकारी गड़ायों १२ ० क म्यासी मितनकड महिनियम स्वक्रम्यी मर्जायक पूर्व पूर्वगढ हारा यह घोषना की गत्र है "कि म्यामानित सहामुक्ती सरकार प्रदान भारतिक रवरा गार्व प्रवादी । एक दूसरी यूक्तमी बोधना की गाँद कि काजियस इसी मातजी जात्री तसीयको कागू होगा। इसकिए यह कागू हो शुका है। इस मिलन काजिय सी मारुपोर्ड चेलने मात्रास महासिन्धिकक्क कावकारी गितुक्त किम गत्र है। इस मिलन काजिय सी परिकारित कहा होने हैं जह करते हैं।

#### अधिवियमधं उद्शय

- १ काम क्रार्स प्रश्निकरणा अन्यविक्त १९ ३ रह हो ज्योग और रह विचा बद्धा है। यास्त्रा की करी है हि क्या १२ प्रत्येत पंत्रियक प्रदेश काम्य विभिन्न र १० ० वा कीई वर्षकर वा बारिक्तर कि, वो का मार्गिकरको कामिन्स करके व्यक्ति होता च्या हो, व्यविक्त वा का य होता, स्वेत का प्राप्तिक प्रत्य मन्त्रियक का मोहमीकी प्रतिक विभिन्न होंगे काम्य क्या क्या काम्य ।
- (1) कोई ब्लिट को हत जाविकारों ना नगर क्षेत्र करने एका प्राप्त वानिकारीकी योग्यर व्यक्तित विश्वोद करना (रेजनेसर ना कनाना) विद्यो गुरीतीन यायक व्यक्तिये वह कार्यक्रियों अपनेकारी पहासिक्षेत्र सर्वत्यस्य ना क्षा क्षान्य, जिंदे विकाशक किन वह व्यक्तियों के हैं व विका क्षेत्रय कीर करना रक्षाव्य व कर क्षारा व्यक्तियों जी करों है कि वह जनकालक स्वोत्यक्ती किय वीविका गुरीतीन प्राप्त करियर ही पहासी,
- खुआ, बस्पता जो करते हैं कि को भी-बस्पता मानिकार किया त्यांक प्रश्नित पास क्रांकर की सामग्री,
  (१) दों में मिन िक्या का क्षेत्रियों में में मा मोहक असने एक्स दिन एवं वर्गायों भाषीय
  कियों शाह्मकों देवी गाउरों कहा, दोती हों ना नहि जा का कांग्रीक्ष अरेक अहे हो अहा, हो कियों
  सम्मी दर्दी का प्राणिकेद मिने ही का कार्यकारी मा क्ष्में कात को दा आधिकों पितास का कार्य
  है ना पासी का स्थापन किया कर्मायों कर्मकाल ना मानिकार नामग्री कार्य कर पास्ति कर है कि का मानिकार कर पास्ति कर कार्य
  कार्यक्रिय न्यूकर कार्यक्रियों को मानिकार विद्यालय है वा क्ष्में क्ष्में के मानिकार कर स्थापन करती
  वा कार्यक्रियों नामग्री की मोनिकार वा दिया नाम है। मानिकार कार्य कार्यक्रियों कार्यक्रियों कार्यकार मानिकार कार्यक्रियों कार्यक्र कार्यक्रियों - (८) बोर्ड मानिक निवार्त्त प्रमाननी मानी वर्षिया नाचारण दिनाध करता हो दि ब्ह्र व्यक्तिकारै प्रसिद्धा राज्य द्वारा को उपनिषक्ति सामा को उपनिषक्ति का स्वारा की उपनिषक्ति का स्वाराण की कार्य का स्वराण की कार्य का स्वाराण का स्वा
  - (\*) निसी देशे व्यक्तिका की "विविध् मनशी" नहीं है, को वा क्लब्स करनक करना;

- (क) बोर्ड प्रदिश्मी, वो १९०० क व्यव्यात कान्य स्थोपन विवेतका क्रान्ति पंत्रीयन प्रमाणस्य केवा. अधिकारी है का जिस्ते पंजीवन प्रमुखरात के किया है. और वी निरिद्ध प्रवस्ती "की परिनायके बस्त्रम्द (३) (४) (५) (६) (०) या (८) की मनोवाके गीवर व्यॉ नावाः
- तक्तर स्थानस्था किसी भी विकास सामित्री व्यक्तिय वा और अने का कार्मी वा वर्तोंकी करकत. सम्भवने समझौता कर सकता है यो इस अविनिकाने बहरनों और अविमार्वोकी वृद्धिक किए मानस्सक या

week i s भू प्रमुद्ध निर्मिद्ध प्रवासी, को वस वर्गनिवेदाने मोख करता है या निकता है, क्कराकड़ा दोनी होना और

बक्तल विश्व होनेस्ट किन्न हर्कोच्छा वात होग्याः (१) अमित्रह, हो वह हो हाँको अभिद्र न होगा वा हर्माना व श्लेकर बैदका, वो क्ष्ट महीमते स्मप्रकी न

- होंगी सा अल क्यांके और केर होतोंका और (३) दिली भी समय मन्त्रोंक बस्ताकरीचे उत्तर बारा कानिवंबसे निवाने बानका और निवाने बानके समय तक कानमेंने रहाने गरे मन्त्रार हिरास्क्रमें रखे बानेक: व्यवस्था की बाकी है कि
  - (a) देता विधित प्रश्रकी वस दिरासको धिरा किया पा स्कार है पहले कि को अस्तिको सो मंबद्रकार milion ( श्री-ती चीक्टी क्यांनड कावार्क ) पिछ काव और वे क्य शावासन हैं कि का उपनिवास यह सर्वतियं स्थानं सामग्राः
  - (a) बार्ड पटे लिच्छि व्यक्तीको बैरको स्वा की बारे तो ब्रह्मको वह बैदकी सका स्वाह उपलियाने प्रिकाल कारे के साथ की सहस्राती ।

। दोई मी महिल भी

(६) इट द्वानुनद करा हालकी शारीखंड कम १९ ३ फ मनैविक्या बच्चारेखक दान्य र्शन केट वा क्योस्का ता दन दम्प्रींद दिही संशोधनेदा जलंबन प्रतिद्धा मधानी खरता है। या

(u) वरि कानिकार रहता है तो वन्त्री प्राप्त क्षण्य वापनीयर का नगरिकारों अनित व्यवस्त और अस्त स्वास्त्रक किर कारणाह स्थाता बाता है. वा

(म) दिसी बानतद अध्येश २५ शरिवेक्स को मोनेडी माता हिंदे क्षेत्रेक मा बाहाडी महौद्रा शरून बरममें बसमर्थ स्टब्स **है**: ध्य मानि मनीव स्थाताचि त्रक स्थान विकास दिया था स्थान है और वह उपनिवास नियाना का संस्ता है 👫 विद्यारे बजार देशा दह राजुन द्वारी स्तान गरे बनुसार विराज्याने स्था वा सरता है। बाहरवा हो

बर्जा है कि स्त्रा मानिक जिल्हा अनेच स्त्रह न्युन्धर (ब) में हिंदा नया है. आ उरामेश्वर तसारह नतिरेख मन्य दिशीक भारतस्य न निकाम बानवा। यह वी स्वतंत्वा की सर्वा है कि रहे निरूत्वार किया न कावक महीत्या। बर्दि गानर स्टब्से निरन्त्रारीक बाद ब्ल दिनक भीतर अगिनक्क्ष निद्धानकों नामा न हे हो, हिरास्त्रत प्राप्त रिका कार्यका ।

#### ভ বঁই দ্বিয়াৰা

रेश है या को अंदे किय कालता है हा

- वनदर सर निरीद भवतीक्षा वस प्रतिवागने प्रोद्ध बरदाने वा गदनमें स्थालका देता है का उस स्थक किए उद्भाषा है। वा
- (६) ४तरूर ६८ एक इ.३ च्छाक निवास सनदी भागा दिन को व्यक्तिका वर्धन्यक्रम स्टाम स्टामतः
- त मनाइन बहरक दिली व्यक्तिक कार सा विवित्यको बतावोंको उपकारो बंदलो लीको देनेन के करने करते करता है का एका करन करता है, न्यावा नावस करने करने होता हो, वा करते करने क्ष्म का एका इ.स. इ.म.) इनक विनास भारत करता होता हो मानी विनाहती हुई। बरनेने ब्लामन हो, सा मार क्या पर समाधे सँथा करा व की य

सम्पर्ने योशी कार सब YZY (४) "सिपिड मनाती की वरिमानाते मुक्त कोर्गीड क्योंक अनुष्यंत (१)क अन्तर्गेत दिने को स्थि प्रमान-कार अपनेत करता हो या करहा करनेत करकेश प्रकार प्रकार हो। वसरें कि वह कर प्रशासका वर सामी व हो। श (५) दोई दराव. विरुद्ध के पेरे प्रमाणका बाम क्या है, जाकी तैनार बरता है वा कादी बाली वास्ते हर भी अदोको कता III भवराक्या दीनी होत्रा और अवराव सिक्ष होनेवर अमनिका वो सी वीवस अध्यक्ष म होता वा अर्माना न सेनर बेरफ को छः म्युनिते ब्लाला न दानी ना कर अस्मिन वा कर दीनोंका बान दोना । ८ दर्भ मी निरिद्ध प्रवासी क्षा करनिक्कार्य होने व्यापार वा क्या करवेका वरवाना वाले का सहसर वा पहेंदे हरू भूमि स्वानी साने का कार्य कार्य आर्थ पान करनेका व्यविकारी न होगा और केन्द्र और मी परश्चा (वरि मान्य कर किया गया हो) या कोई कार का काम काम, निस्के द्वारा देशा सामें स्ट बनाय अर्थन कर प्राप्त दिया तथा है, एते वंशालीक क्षा विशिव्यक क्षण रोच्क कराईट राज्य होनेपर रह हो अनेपा । ९, या स्थितपार क्या वानेकाम वेसा प्रानेश व्यक्ति विकास अवित क्या रिर्मण आसी शर्मण क्षेत्र है, किसे मी व्यानानीक कान्ति-एक्स व्यानानीय प्रविध व्यव्यक्ति वा विभावक व्यक्तियों धरा

बारंक क्या निरक्तार किया जा सकता है और क्यासम्बद होता बाहासी बाहासीहरू अवस्थानों कार्यने मन्यास दर्भगादि किर देश दिना वालेगा । १ कोई भी निषेक्र अनाती क्षत्रक का कारण का अधिनियमंत्री पाराओंने सस्त न होगा वा क्युनियमें

न राते दिना क्लेप्स कि करे का कानकारी नहीं दी वर्ष थी कि का कानिकार नहीं या तकारा का का पूर्वन्ये ना चढ़ क्यान उच्छेसे कि का विधित प्रस्तानी है, या नाले दिना बना है । ११ किसी सी व्यक्तिको. जिसे वस अधिनियमी अन्तर्गत इस व्यक्तिको निवस्कीको पाद्या हैं। वर्ष हो. और दिल्ली मी भाग अध्यक्तिको. जिले का वाचिनित्रपद्धों अंग करने को वस अपनिवर्तन प्रोप्त करने वा स्वयंत्रे सहाज्ञता हो हा काले कालादेते समस्या पर साम पर्यात समाज किया का हो. यह एन वर्ष

देश होता हो विकासकीय व्यक्तिको हा काश्रिक का क्ष्य कारते विकासकेरे काला प्रदेश कीए का करेकी रक्षा होरिक्षेत्र सामने विमानके व्यवकारीका ममानक मक्क कानेजा, विकास का क्येकी किए और परी-परी रक्षा ही औ हो, वह क्वीड रेक्सर अमितको व्यक्तिको गौर्बाह सम्बन्धि प्रश्ने कर व ठाउँको करक बी बनेती को स्वॉन्स मानक्सेंड निर्मेस्ट क्यारेट रिया एवा है। बडीसे शास क्या डेरिय हमा ब्रह्मसीको है दिया बानमा और कर क्या को और इसीया को दालेश दार शब्दी एवम दश म्यविद्यों सेन हेना विस्ते

का बदल की बानेती या को उसके हारा बसको बेमेज किय निकल जिला बानेता । १३ फिरी सक्समेंने का छित्र कालेका गाए अधिकासकर रोगा कि का का कारीबोड्स दा अधिकारकी

वा विकासको संग करके प्रविद्य कर्ती क्रमा है या कर्ती तर तरा है ।

१० प्रत्येत नामाश्री न्यायाचीक्यो का अविश्यिमक वा किशी विकासके स्वयी कार्यकाँका अविश्वास रूप क्रेनेका परिवार क्षेत्रा ।

( बारेबीचे )

विका बोशिनका ४-१-१९ ८

#### परिक्रिष्ट २

# ट्रान्सबासके स्वर्ण-कानूनका मसविवा°

#### मसाचारन बारायें

गठ १ ठारीकको रूम्प्याक सरकारके गतार का यक महाचारण संख प्रकाशित हुना था। कारी मूलकान और समारण बद्धानीक समोजन और क्षात्रित सम्मित कामूर्तीय प्रवीमाल और संबोधण ठमा सरसम्भी प्राप्तिक प्रमुख्यां न्यास्त्रा स्ट्रोक किया प्रकाशित हैं। विश्वकृत सर महाविद्देश १५० द्वाचा है भीर का नास्त्र के ३३ एक्टी कार है। इस सर विश्वकृत राह्म कोली सम्बन्धित संबोधों को है। बच्च १ में बच्च शारी के सम

"रंग्यर व्यक्ति का नर्व होना कोई वाक्रिकी या प्रीत्वाई कानी या एंग्यर वसरीकी व्यक्ति इसी (माराजीक) वा फीनी (

ब्रीमे-निक्स का बने होगा का किसीय से कोई एक किसी का कारिकेस कर नार्धितका के नहस्तर फिल्यूक रोटा गया है कीर का श्रृपिक रिकाकियों सम्बाध मंदीन होगा हुन कर कार्य-विका होगा किसी पेसी सभि होगी।

" उन्होंनेक क्षेत्र में अस्ति अन्ति अन्ति किया और किया कार्यमध्य कार्य पम किया का विक निवस्त्वे कन्त्रक किया जन्दोंनिक क्षेत्रक धारा कोर्यक क्षित्र वामें वा व्यक्ते आरम्मेक व्यन्त किया कार्योक्त क्षेत्रका नाम हो आरक्ति पाना कार्यना।

करहरीया सुनि का वर्ष होया का सुनि को का विशिषकर वा रेटर के बाहून है रेश के कराये वा किसी पहलेंके करनूरिक अराविक सार्विक सिंग कर्माईक की वर्ष हुँ वर्कों कि वह सार्व्यन वस्तुरिक कराये

क्षण्ड १६ वन कोई सुधि को नजनी नजी हो या नजनी नजीका जान हो, सार्वेणनिक स्वति व्यूनोणित की बनेती ज्य तिमानिक्षित प्रतार्थ स्कुल होंगी।

(१) क्य शक्तीने प्रक्रेमाक्य प्रधान और क्योक्य क्ष्व लाक्यर क्यने बाक्यर क्या एक्या परन्तु क्यी वरहत्व क्या वरहत्व पेशा व्यक्तियर क्ष्येका और क्ष्यांक्य वाचा न बाके ।

(१) शहरींक वाले और ऐसी कांगि को अविभागक रामेखी स्वामने वाले की बर्फक लगाइट होती और सिमाधिक कामने वाली ग्री है कि अवान और आंभिना स्टोमक के किन कामक प्रामित हाती वालेगी स्थापक के कर स्थापित के लिए सिमाधिक के किन कि संस्थापन के किया करें।

(१) येठ प्रकार चीर क्श्रीविक वरेड, कार्यों चीर करूब श्रह्ममेंको पानी क्ष्मक क्षिप चनेड चक प्रश्नित प्रता वर्मना

(४) करें येदी नथी काबी गृपि होनी हो नम्मेन्स्तिक विनक्ष्यरेंकी लोक्सरें वा श्वीके सर्ववित्त स्ति स्वामित दो नानेके काल अपन और क्रीनेक्से मित्र गृपित त्यानेके में वीन्त क्लि करे हैं काने प्रमान केन्द्रकामी एसी प्रमित्त करनी ग्रामति करानी लगा अपना है।

(५) बेरी रेडी पूर्ति विद्या के नवाब वा व्यक्तिवा है हो कोई व्यक्ति को करतर पहुनुसम्बन्धि अधिकार अस्त बद्धा है नवेक्क्स है दिख्यों अपन कियाँ में व्यक्तितीं व्यक्तिता अपनित्त करता है नक्कस वालके कर का अस्त पुत्त स्वात है किया नवास क्यांति विकास करते हैं ते किया के उत्तर वा बानकों का कर मुस्कि, किसर देखा यदा-सम्बन्धी अधिकार दिया तथा है विद्यालय गाँवने यावते अधिका करें होंगे ।

र व्यद स्क्रेप धोवीजीका किया हुना है। देखाए "जीवानिस्तर्यांची पिट्टी " प्रष्ट १००:

YCL सुन्य के स्वाप्त के स्वाप्त वास्त्र कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के स्वाप्त कार्य कार्य कार्य कार्य वरिकारीक महिन्य कर किर प्रथम वाक्तीकारों हैन एक्से या वाब कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य वा मुनियर कम वरिकारीक स्वयनसमस्य प्रथा होनेकों ककार वाया कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य

वो का रक्तोंको वराज सा क्लोको किए मासके होएल रहेगा और ऐसे क्लामेंने नाम हरेगा किस्तो है पार्टिंग प्रस्ता क्लो राज्यासको सोहारि वासका होगी। सम्बन्ध है ४ - कस्ती स्टब्स्टन सहा में सा सम्बन्ध साही, यो सो प्रस्ता में से से सरहा क्लिंग

न झें वो या जरने व्यासलको कोई नव्हा भ नगरें वह हो आस्थित सम्बाध वालेनी और बढ़ाँद बारा सिन्धे पढ़-किन्सी मिट्टी और निना सन्द की झें मूननाल पहाची सुरचन बागिक मानी बव्येची । व्यास ११३ कोई ब्यसिस को बिसी शंकार व्यक्तिस केलें करनी मूननाल पढ़ा करिया. व्यक्तिस

क्या रेर्ड क्रियं वर्गन वा क्यां एकार व्यक्तिक क्यां क्यां मुक्तिन वाह्य स्वार्थित क्यां मुक्तिन वाह्य स्वार्थित क्यां मुक्तिन क्यां मुक्तिन क्यां मुक्ति क्यां क्यां क्यां मुक्ति क्यां मुक्ति क्यां क्यां क्यां मुक्ति क्यां मुक्ति क्यां मुक्ति क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां मुक्ति क्यां मुक्ति क्यां 
क्या है है है को रेक्सर व्यक्ति को होतें क्रमती शुरकात गहा केवा अस्तेय, रूपक देश मा भाग ममारे मिस्प्रमेशा ना वो करीता अस्तेय आप अरेश प्रमाद रहेता ना होते काणी ज़ुकार प्रमाद प्रमाद प्रमाद करएका गयी होग और हवा झातें वालेश केवाड़ी हमात, हो दीन वर्षित मण्डि न होनी गयी होगा, पराह हव ज़्बादी होते स्वति होते हैं प्रमाद मात्रिक्ट हमात होती हो की पेटे मणिक हमात्री होता हुना श्रीकरीका करण हुए क्यूनेने काणी जुमकान नहाडी हार-क्रमक करण हो, वो

क्षण (१५) के क्षण्यक (१) क मन्त्रके को चराने तुस्त्र हो। क्षण्य १११ जा करी क्षणार समेक्ष्मित रिजी पणित स्पर्केणी तम सरकारी मुख्य ने विवारिक स्पर्केण क्षणी प्रतिमत्री को न्यूरोडिंग पूर्विते तिको क्षर्तं, काले विशो क्षरं वा काले व्योतकों निक्त हो, क्यूरोईण बेम्बा पर्मा प्रतिकृत कर लिए।

सन्द १२७ (१) का निवित्ताने कर्णांत सन्द २४में वी व्हें व्हरशको संपद्ध, विती एंकार

भवित दारा भोई वाधितर बाँतित नहीं किया या छाता। और १८९८ में कामून १५ वा तिही उस्केंच स्वयूत्त वा सुर मिनिश्चाह भारतीन भवितार एक्टेसला जीई भवित किही एक्ट भविताओं सेने मिरिश्यक होने पत्र स्टाम्परीत नहीं होत्य सामने बाद सुरोही विश्वेषत नहीं देश या ब्लाम्बरीत किसे माने या नाने विश्वेषत विदेश मोनेको मत्त्रपत्रि नहीं होता नीर न डिसी एस्पार म्लामिको (भव्ये में बर्गोस्पक महिरिश्च किसी मीरको) केने मिनिश्यक कर्माण मत्त्र भूमिनर सप्ते वा मानिश्चार स्टोमेको मत्त्रपत्रि होता।

(१) डोर्न असेंट को क्षा कम्मका करणा का नगरणका गर्गा होग और हीन हिन्द होगर करे कुम्मिका एक दिया असेचा की ५ पॉक्स कमात्र म होगा और परि पतने कम्मका बारी रक्षा थी को कम्मका बारी राजेक दिनोंकि किन कर्माण किया शर्मणा को नशिरिक्त किन ५ पॉक्स अस्ति कर के होगा।

सरक १६८ (१) किसी रोकार नामिक्से गानारों गरिकार दासका करायों और एसे सन्य सामिक्स मित्रिका निक्क क्या क्षांने मानुका मनुपति है। वर्ष स्व में झारिक निकेस व्यक्तिक हेरोंने सम्प्रेसी सहस्रति कर्ती में कामी

स्त्रों ही व्यक्ति । (३) फिही रेमार व्यक्तिकी मो सा क्षणका कार्यका बहेच दीन फिहा हामेरर केवबी एका ही वानेदी, भी यह ब्यक्ति व्यक्तिको नहीं होगी। चीर केवा दीन दिवा होनेसर जन्मनाकुता केंद्रे रहार व्यक्तिक रहते

भी यह ब्यंकिने व्यविद्यां नहीं होगी। और देशा दौन शिक्ष होनेपर टाक्न वासुका होई (सहार व्यक्तिक रहते या उत्तर क्षेत्रकार किया नहीं गों। शिक्षी काराजी हता हता। है। 1) यह काराजी को नात कियाँ को रायार व्यक्तिकार कार्यू न होगी को विद्यों होग व्यक्तिक सैंकर होने पहले कि देन में प्राप्तीत रहता हो। यह वे कहा बते हैं।

[भंगेत्राते]

इंडियन अधिनिक्य ४-४ १९ ८

#### परिशिष्ट ३

# सस्याप्रहकी आचार-नीति पुरस्कृत विकन्ध श्री वस पश्च संविध

दे वहीय स्वापिरतेष पूर्व वाजाधिक शरिविषयि एक उन्होंनी महाब करने हंतार यह क्यान प्रस्ता पुरक्ते अभावित त्याह विस्त स्वाप्त क्यान स्वाप्त के उन्हों अभावित त्याह विस्त स्वाप्त क्यान क्यान क्यान अभावित क्यान 
बौर को वार्तिनक इस्तेन्छ हाइन्टरनक स्थीन रावेने बक्ती सन्दारकार कामान देवा अपने पीररकों इक्टरक प्रमुख्य का बानून और वाहम-कब्बा अवक्रमक शिरोन करना बनाव वर्षिकार स्थान । अन्या कार्य-न एस प्रीटर्शन वर्डरेका कार्यो करना वर्षे मा वाहमक विशेष कार्य स्थान है कि महानिविधि प्रेमीक मोक्स कार्य हैं देशका करें होता काल करने निवासक दीना कब्बा (शर्माक स्थान क्षित हारिक इस्तिक कार्य प्रोमी आत्मा करना करने बनने नैदिव बौरी कार्य क्षानी क्षानी कार्या कार्य कार कार्य का

मधीरी विभाजन बसी वींग्यं हंगांत्री मुन्ह बीचे ही महीसींव मीलर, एवं छल पुरस बस्ते ही विभिन्ने हानों स्वीत हुए। असर मूला तो, दे कराती मिला वार्योंनी वीवाय कार्य मेंगूर बार मिली इस के तमें मीर हिम्र हा करा मिरीकोंने होती सिंहमात्र कराता बालाया। वे उसे मार्य स्वारण्य वार्योंने हुए के तमें मीर हिम्र कराता कराता हुए कराता हुए के तमें मार हुए का मार्य करा समरमारस्य साथ कार्या। व्यक्तियों राव्ये वेंग्यं के वेंग्यं कार करावामी दे हार्योंने स्वार्थ मार्या हुए के मार्या कार्या हुए कराता हुए के मार्या मार्या हुए कार्या हुए के मीर पुरस हुए कराता हुए कराता हुए कराता हुए के सी कराता हुए हुए कराता हुए हुए कराता हुए हुए करात

र परिष्य प्रतम्द नियमे हंसको सूर्यापर पहालेको सम्ब समार्थ थी ।

वाने कानुर्वेकि प्रति क्लिक कानता है वे वनाकामक प्रतिरोचका स्वारा केते हैं वर्गेकि का बाहत कामाको रखाई देनेपाल स्तरे असलकारी सरकार है।

" किर समस्का भाषार का कमलेमें भी भागानता और कवाब है, बढ़े गरीबंधि इसकी नींसर मीमानोंकि समें रहे बाते हैं, बढ़ी क्ष्मा ही मिका ही नहीं परिवा मी तिरोतीत हो को है, स्मामी व्या महा वह किंद्र प्रकारका समाव है।

हमें केरके साथ विषयर ब्यूगांके वह फरनाते स्वास्त्र सोना पहला है। टॉक्क्योंव तथा बसी निरानेक पेते स्थान विश्वक है कियोंने वह बुक्य मानव समानकी गम्पीराज्य समस्मार्थेयर करना किया है। कोरिकके एक स्कूष्ट रहे नीतिक और वसूरी आँच विशिष्ठ विदार्थोंनीवियन्त के अक्टब मेरिने अन्त्रे वस विदार्योंके किन माने मार्गोकी रहि है ही, को करोति राज्यके प्रति प्रमालय स्त्रीम-भावताओं प्रेरणा और कटनाज्यांक निर्मेक्स मध्याने ने । मनुष्यक्की मानवार्त्य पक्ष पत्नी को बादे त्याता विल्हा मनुष्यात निवर्गोका निर्वाद कारोब्दी छए। हमारी पत्र सीमा होती है । किसी भी भावनित्र सामानीमें भागतिय व्यक्तिता सामान और नैकिन सराचारकी शराबाना दोड़ी है। बाब करते दोई स्कार वहीं कर सकता। वसके ने ग्रंथ किया 100 करीने हमारे शामने विभिन्न स्नॉर्ने माने हैं। क्यानका श्रीकरी ' हमें सके ही कथ-विश्वास क्ये किया करके सके वर्ष ग्रह ग्रह समझी हमारे सुपन क्योर क्रिक्टीन की समझा और सरका है। वे बालों हैं कि बहिती नालकाले नर्नेकी प्रणा है। मानी मान्य-पासके शास्त्रिक वैकित प्रकार सामितित सम्बन्धि सम्बन्धि शास वर्ग तम साम प्राप्त कर हैं वि विकारके निवसल्हार खरेक बारानीते बाक्या क्लंबार वासानी विकास किन सभी है का हमारे रिप का सम्प्रस्य सरक होना कि कठिन परिकाक करोंये, का देवनेय और परिवाकी मानना सकती होती है. का कानी करराजांके जिंदोंका विकिथ प्रतिरोध को काता है। को का कानी प्रक-धार करवेरी लाकर काता 🖫 चौर नर्गों देखक व्यक्तिय करते गौतिक विनासक किय मैतिक विनेत्रीका नामा-कर्क कृत्या राता है कि क्रां राभीके सहारक क्षेत्र प्रस्ताचिक केलेक्स अगरका गांग ही ।

राजनीतिक प्राप्त और मेरिक जिसके क्याँने अनुसामक प्रतिरोक्ता भौकित क्यंदिक है। वी मान एवा किही अन्छे ना दूरे बानूनको अन्पूर्वत कागू करनेकी बाद करती है करक लिख दारीतिक तकका उन्होंन मेरिक हरिस्ते राज्य होता । किन्तु वन बार बागूनका महिलोप स्तरिक क्रेमते नहीं निष्टम देगते करते हैं हन थ रहा अस्तित केला यह बाहिर बहना होता है कि यह बहनून कुछ कीचें है हिमें मनका और नामरंग्य होसर यो हुत कारोंस किए दारान हो सहसा है। व्यक्त महायानी भारतिय की हुई संभारों है उत्तर सका बंदाहर बोट सर्वेशक निवार एउनको बार्च भारत विका अस्थातत्व राज्योविक विदय कि स्वय स्टाप्टर का स्टीप्ट भवने हिंदी ।

प्राप्तमन्त्रक किया भी काम तक कम असित्योंक। स्तक्षिय सींगी बाती है कि है ईमानदार्गाने निर्मेत कें हुना दिया दियों नेरमाण्ड श्रामार्गेड सामन कर । एस कोनीको समा और कानन कालेका अधिकार किया का मन्त्र आही नहीं बोठा कि के विकास बोधमित है और करने करनी हैं। हो उसी हस्ती । अन्तर हीं बना होता है कि समागढ लेड व्यक्ति जिसमें इसामि अधिक मालका स्थान व्यक्तारिकता और विकार धीश्या है काले सहस्रश्रीकोंक सामक या कानून-निर्माता गर्दी होते, यदिक समझर कीगाँसे स्थापित होते रहो है। श्राव रेका ग्रम है कि सामनेशी बागारेर अविवासी अवस्थारी और अन्यानी व्यक्तियों हार्लीने होती है। यदि मनागधी अन्दर्क समझी नाने ती व जनवा सभी देखों और सभी कर्दीन जासाजीस निक सका है। अनुरक्ष किनो अवनी देशकी एक साथ निमानक सीरस्ट में इनकान करेंगे किया गाने शत कि ना उन नराक्षण प्रतित्वही कामी रत्या ही विक्री विद्या क्रिनियम स्तिक क्रिया ना ना र शहरा बाहर स्थाओं एवा प्रापुन प्रमाणी है जा विश्वती क्षेत्र हमानिवासि उत्तराहर नियन होती

१ मेन्द्रिक का कार-**क**रता ।

443

ारे हैं । सभी स्रोक्टर करेंने कि करोंकी कासन प्रति प्रवास्थक क्यानम करन कक्सैनर पहुँच चुन्ही है; बौर न्हीं राजार्गक सम्बाक नामास्पर, प्रतिमा नीर पुरिष्क सन्तर, स्वा प्रात की बाती है । इत कालन प्रमाननी नैठिक नाम और भौजित स्थ्र विकार के हैं। भौर फिर भी इम रेक्ट्रो है कि क्यों यक देखा कानून कार्य किया गता जो समानक किए विस्तारी बात परण था फिना कर स्थार असक फिना गया हो का समानक पक्ष वहें और मद्भार क्षेत्र किय कवितकर सिंब हुना और उसे सत्त परित मान्य नार्थ किया । यह की वैसे नाबाबारी को रहा है। भीर बहुतसे कानून है किहें वह बहुतीक साथ पूरी निवास संस्थार करता है। किह इत देही बारोंक कारण, निवासि वर सुपर्ने वानकारको विचक्रित किया है, वस बगैको बगा कि तसकी मास्ता क्षा नने कातृतक निरह स्थित करती है। का नने कातृतने प्रश्न कवि कोगींक मतने नर्माख धंसरे पेता कर दिया कहते जीर उत्तक जीक्शिक योगने कार्य क्रिक गई । यहा का क्लि का बायूनाको सकतेरे निम्नुक सम्बन्ध बर दिवा और परिवाससम्बर तिक्रोलको रूप स्टीकार विसे ।

करा बाह्य है कि कानम अन्यान हिताँक स्थाप और संस्थाप निम्मानाने बारे हैं। स्टामे और अस्थापार करनेके किर तहीं । बतकी रचनाके पीछं समेक विरुद्धी दक्षिके भागमध्यक्रा और भौकितमधी मानमा दोनी कारिए । करने किरोजी शरीर कर्ती वरकती कारिए । क्रिक्सार्वंड सर्वेत्रकि और विवेदकी परिषे कॉन्स्स स्वेता अनुषित है । बानुनका प्रशेष शायमानेक साथ न्यानोधित क्रांसे किया बागा वाहिए । की सीनाका है सी प्तियरको सर्वित कर दी के शिक्षाण्यका का वर्ष वर्षों है कि कानूनके कानेपर तम का। सरीर भीर प्रस्ते वर्षों भारको कानूनके नाम त्मारित कर हैं। मैं उच्च विवार रक्षनेत्रके और कानूनका शक्त करमंत्रके यह ऐसे प्रमारहार अवितको बानता हूँ जिल्लो तीन पर कानुनको धर्माकार कर दिया और मामे राज्योंको होना नहीं कादारा और दातुनहीं भवशक राष्ट्रतस्य सुर्याण देश लीदार दिशा । वेतिक रुद्धिः स्टब्स स्टब्से सन्दर्भ स्टब्स्टराखी मानाक मनुसार कानुसार अवस्थान करना सही था । अस्ते मन्तःकारणकी साम्बन्ध किम उसने धनाकामक गठिरोध किया । 4)रोक सन्तरि " यह न्यारित पाके मनुष्य और फिर किरीकी मना था । मनुष्यका कानुस्का नौंब रम्य करके राजन करनेते पहुके कराने जाने जनत-करमक कानुनका निर्देश माना । कानुनक प्रति समने अनसे बाहरकी भारत्या करता करना काना बोकनीय नहीं है जिल्ला अधिकारक मित्र । सुद्धे करण पत्र ही उक्तरप्रित माथ करनेका मधिकर है, जीर वह का कि में दिशी भी समय को पंचित समाई की करें।

कारान्त्रे नगरतान्त्र प्रांत्रोन (साकान्त्र) हैमानार नामांत्र कि प्रतित गार्च है । का सावारकाना पद्मकार्थ दरमते क्य मानद्र बामेको विदा होगा है। मीर स्थापिक मीरिक बाग्यरसर क्याना कार्य सञ्जीका गर्दी करपना वा सरना । निर्दे दिलो राजने दिली सन्दर्धकरक नगंध किय सन्दर्धकरक एक मानद्रकरण कर बाह्य 67 का संग्यात को रोजेब्द्रक शब अन्तर नहीं का एक सदस्त । इस कार्यक्रक बन्नड विद्या करती समित का मनिकारका अनेम करतेक मामनेमें, व्योगक उसक कानीदी नात है, उनका कानीद जीर जारेम का बाजा क्लाक नाविकास नेपन करने निर्माण निर्माण करने का साथ के जान के जान करने करने करने करने का स्थारिक के और उन परिपोर्जीक किया हो व हानूसी या बातूनी एक्सिने क्सी इस्तराची कांग्रे कानूसी स्वक्रमी मी नहीं है, जिसी बात मामक्सी, सलाध्य करनेका और भी नविक स्थाप है, क्सीकि वेडी इसकार कर कस्पोण किनडी उसकी रक्यमें कोई बागाव नहीं होती. व्यावक नोई या प्रतिकृत वहीं कान सरही । दिसी संस्तुतक पक बाग कार क्रिआरबोंडा हर लक्कर कारा जाना असामार होगा और वह कर उनुसमकी राजनीतिक क्रास्टर्ड किर मन्दर्भ क्यर ही सन्तर वैदा कर केया । उन हासामें तो सरकारके बांसानको उरागेतियां ही संबाधन हरू यक्ती ।

समाज्ञानी बानग-नीतिवर बोरोंने वो विचा है बसमें बड़ना जोर है कि समित्र भारतक विचने समस्य रफ्रोबाने कुछ मार्शनिक बातन में नहीं देखा हूँ ।

" न्याचिवतित कानुस विकास है । क्या हमें अवस्थ वास्त चरक समाप्त बरना वार्यिया सक्या करते संबोधन करमेका प्रसार करना वादिए और तमाक उनका पालन करना वादिए अध्यक्ष स्टब्स्टा न तिक पाते ? मन्ता त्या हमें उनका कुन्त उन्होंकर फूला माहिए। तानामकता जो अनुष्य वहीं 6रकारक मर्पान होते है मेदी है। वह (कारीफी संकुक एक) हैं, वे सेको हैं कि वह कारक क्षीका करने प्यीर करन वे समुस्तकीनों को रेस्ट्रेंक कि एसी व कर हैं | वे सीको हैं कि सिंदे किरीक दरी दें। हका मंदे मी नद्धार होत्र । शर्ज करने वल संस्त्राचा होते हैं कि क्याब मंदे मी नद्धार हो था थी को नद्धार नहारी है। प्रापतिक होते जुड़ेने करना करने तीर कारक करने करने मेदि करना करने भी जो है। करने प्रापतिक करनेक्ट्रेस मित्र के के ली की किस्ता करने ती है। करने करने के ली किस्ता करने की की है। कर्म सेकी नीर किरोन करती है। करने सामिक्षा करती है करने जाना वच्छा करने की की करते।

दिवानको वर्ष्यन क्ष्मी जीवितको गीम और क्ष्मी व्यक्तिको श्रामी और उपन्योगि करा या गाम है। वर उपका अधिकारी होता है और पूरेवार क्षिमों की गीमके केवा नहीं प्राप्ता जो गी। वर्ष म अन्त रानों और विराजेंको विभागित कराता है गरिक परिपारीका को निमाणित कर हेता है। ये या भविकार भी कहते जो देती का है अकोरी शामिक समझी जब्द करेंके, निमाणित कर हेता है। ये

सर्कार चौर विशेष हानीने श्रीनेश्व समये सहायस कारोजी क्यों वरते हुए वर्गोंने का है — सामित्यार का श्रीन एक शर कराते हामने ना वार्गी है वा मुक्ताओं मौर का वने नाई एक पी सामन करते दिना नाज है। इस्ता कामारिक कारण का की है कि ने मॉक्सिस्टा क्यों राजेश से एको है, ना कि वर बहुक्ताओं उन्तरिक वरिक कार का है। है कि वर है कि ने दार्गोरिक क्यों उन्तरे का कर होते हैं करनु कोई इस्तार स्थिमें नहम्मका बासन केश है, उस्ते प्रसासीन स्थमकर, व्योतक मानती को सम्मा एको है, मानतील मानी को सम्मा। " दिन "मोरा क्षामा है, को का की एको। "

भागस्तवा वहीं है। और विद्र, कोई बावनी को अपने स्कोडीकी मध्या नामक इसी है उपने कुएनों है हो। विद्यों कोई एक्टारेंड अनीन को विद्योंको अन्यान्त्र्य के केनी बावनी है ज्यानीक महुन्यों जिस इसी आन केन्द्रामा हो है।" महुन्येंड इस्टिन्टिनीन राज्य-बावनोंड कपूर्ण बीचेंडो क्यू किया है। ज्याह इसीन इस्टारेंड नगीन स्ट-न्यरशा प्राप्त मानतीन यह नहारा काइनोंड कर नीर इसित जान कर देनी है। का नकाइन्ने परिनिटिन्टिन

भरत्या शाह्य प्रात्मीक पढ़ बनुदार छन्नहती वर्ष गीर छन्ति जन्न वर केरी है। का महराकी परिरेचियेंचेंचा इसामान क्रारेक किर पोरी छन्ता हंगान्यार महामोदी में श्रीकावित करते हैं "बनना छन्नों पर बाकिर केला कामान्यों पर पार्नी महिंगा नाना छन्नों प्राप्त वर्षी ना

" करना छन्। यह यह कि के अगक्दा तह पूर्व का पित्र करने छन्। स्वत वास्त है के का करने प्रदा साथ । ब्लास्त त्रक्रफ प्रसिद-दिन प्रता है करह का स्थानका छन्। के तर के का है, तर का करनार मी का प्रता। स्टब्स् का वह व्यक्ति छन्। इतिको सुकालका क्रांत्र है तर केटीक हैं। यहा है।

सिंध मानाको पर कागानी वाले मुख्यक सुकार को तुम्में किसे पुढियान मीतियारी माने करें है। कार्य मिनक मामानि कांच मुत्तने का क्या दिने हैं। एक्क्ये माना करते ही मिनक का मीतियारी माने कर एक्स्में ब्राव्डिक कारान है कार को क्षेत्रक मुक्तिक का वाले मेंच पाने हैं स्वार्क्स के दिक्त प्रकार करते हैं क्षाय कारता। कार मिनकि कार्य सुकार कारता का कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य पाने के किए किसे कार्य कार्य है। हा मानादिक कार्यकर किस कार्य है। बर्चर के है। वे लेक्स कार्य क परिचित्र

सर्वायर निवाद ही पशुरुष्क समये विरोधात्मक सुकत है। "इसिंका विरोध मन दरी — यह गावरंबा देशका करन है और गुक्तान विसानक हाना वसका महिरोध बरावेत को निवा है कार्य अपने मानको दूरते समाहेत है। कोरो, एक दुसी महास्थान जुनानी विद्यालक तरकारत समय विकास मक है, प्राच पहुँची मानक निवादिकींद्वा मिनश्युषक विकास सद्धा हो योगा निवादी वामान स्टारन सर मानक प्रतिस्था की है

"एक बादमी है — एर्चकरने प्रकारमा, स्टाप्यरी बीर व्यापस्ता । देशा उर्धी को बच्च सार्विपेक्ष स्टाप्य स्टाप्य रिवार्ड देखा क्यांच हो, शिक्ष एता भी वारत्यमं वीर वंगल्याचीय स्टाप्य स्टाप्य स्थापत है। इस अस्टाप्य राम्यों नाम्यों नांचे पहिल करें के हैं। अन्य कोई व्यक्ती आणी की स्टाप्य स्टाप्य कर कि का कि का स्थापन कोई कि की का प्रसार किया को की स्टाप्य स्टाप्य की की स्टाप्य के स्टाप्य के स्टाप्य की की स्टाप्य है।

ৰক্ষা ৰংগ্ৰহণ সংগ্ৰহণ কৰিব বছৰ ক্ষাৰ কৰে বাব কৰা বাব কৰা বিৰ্দেশ্য হৈছিল। ইয়াই সামান্যৱ বিশি প্ৰসাৰী বুল নীয়াই যে সভাৱে কিছা থা। এক গাবুনিক বলস্থাপিট কৰে। সামীয়া বিশ্বেয়া ইন্তিনাক্ষায় ভাষাৰ উ

ण्य पुरा मान्यों अन्तव स्रोतारिक श्रीवशक होने हुए यी दुर्जा है। वस बच्चा मान्यों एव स्टब्स स्वादित है रह भी दिला अर्द्धि जीव होता है वर निराज नहीं, महादित है पर सन्त महीं, एक-सिन्छ है सर्ग किस्त नहीं।"

है कि बहुने दुख बात अन्यक्ष है। कोई स्पूचन किही बातही हमाईने त्यापा किहा नहीं करता अपन्य कर कर बात कि बेजा कि उसके बातने कोई सरकी किए तमार है। केस, वीच कोही के बातन वह है जो मुख्योंने किशह केश करते हैं। बीद वहि बात कर बच्चोंके हमाने हिट हुकतारे इनकार करते हैं जो महाके हमाने कोहींकी करते करते करते करते की स्वाप्त करता करता है। हमाने हमाने हमाने

कार्यर टॉक्स्टॅको स्वह क्यारे कहा कि समस्य इन्ह क्यारे प्रश्नत स्वी है ।

" परि गर करते हैं कि कोई नाममी लग्ने प्योक्तिकि क्या पक सोहानी बीट होस्ट है हो पर एक्यि कि एक्सेड मनुष्य केहे ही एक्से को है । क्या भार एक्सोड है कि ईसा बच्चे माई ठाए पर की बंबर और रोहासी जहीं एक्से को की कारक कहींने हक्का नहीं हुई की ज़ूकती झान्स्यूर्वक पत्नी हों है। "

मेरा आएक है कि मैंने जा तक कर दिया है कि जा ओरोंक मिर, जो उद्दार्कक परिवा है, उसावत उद्दार्कक प्रदा कर क्यानकुरी बात है। कोक अनेका शोक वहि वहि देशी नहीं तो क्या उसका करना है। क्या काम बदसरों जोर सामन-बहुराकी मिने तक बाँद क्यान है। मेंने का सरो सुकार और कोई, है। बीर बाहुनिक देशिकाला क्योन किया है। इस्तावकाओं चौर खेंके क्योरा हम क्यानुकारकों करने हैं। समाने सिक्ष क्याना चौर जिल्ला करियों की स्वाव कर है। क्याने सिक्ष

पहले महत्त्वींक शाम नेता ठरीका जा था कि मैं कांक वर्णोंको हुन्या था वॉर कांक माजराने किय कर्षे नेता का १ वर्ष भरा ठरीका जा है कि कांक क्योंको हुन्या हूँ वॉर कर्य प्राचरकों मोर देखा हूं जा व्यवस्था नयन है कि इस स्थल सो केंद्र कींक बना है वॉर कहा केंद्र जाँ।

में मेक्सेक बनाएं, को कान नारान्यक नीर करियरिंग है, को कारण करता है । महान स्वस्त के किया करता है। नारह करायर हारार्ग करि यहां गीरियों होना मों है किया ही होगी है। किया हो होगी है। किया कर कर किया है। किया हो होगी है किया है। होगी है। किया होगा है। है किया है किया है। है किया है किया है किया है। है किया है किया है किया है किया है। है किया है किया के कराय किया है। है किया है किया है किया है किया है। है किया है किया है किया है किया है। है किया है किय

रक्ष भारताथा। [अधे-वैधे]

प्रविचन जोपिनियन १८-४-१९०८

#### प्रविशिष्ट ४

### महास प्रशासी-विभागका विवरण

नेदानक प्रशति-विदासका १९०० का बार्षिक विश्वाप उदाव मनुस की देती विवन वास महास्ति किया गया है। जीच उन्हर्स कुछ दिस्तरा राज्य दिने कार्रे हैं ।

र प्राप्त पर्या प्रकार कर प्रमुख १९ इ.स. राजस्य १०८ पींड ४ डिमिंग ८ स्त्र मारा था । [ज्या उपने ] ब्यायर प्रवस्य शरूकामुख्य ५८ पींड परित्र हो गया था । अहि क्या निर्माणी सर्वे अपस्था स्वरूपति ज्यापी पर्या है, जानी विभाग स्वरूपति हैं।

हरकारों करती रही है, जासी विशव साक्ष्मणी है। इन समकोष्ण बांगे २०१३ हुनादित बाद, स्मेरी १९९८ विस्तृत १२६२ पाँमी और ४१०१ परतंत का निर्दिशिया प्रत्योगोंकी संवता स्थारत की असने १९१४ दुक्त १९१४ कियो और ९ ६ क्या की के इसके भूर ६ [स्पर्तेती व्यक्तिको किया हुश्रार को असने १९३ क्या कर २५५ की ने ४९९ मार्टीस् १९० कियो और १९७ अंश्वेतरक कोण का नक्षीने दुकरेशन दुक्तक व्यक्तिको । कार्कि १९ हमें ९ स्मापात कर कोर्योकी दिव मोने को हो होक्सिक स्पीकृत्त करीयों दुव्य शास्त्र कर कोर्योक्ति की स्वीत १९० स्थारीत

[गुज्यातीक वंधवी अनुस्तरो ] इंडियन जोरिपियम ११-१-१९ ८

### परिश्लिष्ट ५

### सार्वजनिष्क सभामें स्वीकत प्रस्ताव

्थिशानिश्वर्ग सम्बद्धाः १९८३

सार्वज्ञयेक समाप्त विस्थितिक अकाम वास क्रूट वे

प्रस्ताव १

यहिनाई बाहून पंतरिक्त वाधिकाको १९ व्यक्ति कि स्टब्यम का वर्ष काई है दि दूरकालमें हुदके दाकेड विश्वासी प्रतिक परिवाह करने अधिकार कोड हैं और परिवाह स्थान करना देविकार विकास मिक्स मिक्स मिक्स मिक्स मिक्स परिवाह करने हैं प्रतिक स्थान किया करना प्रतिक स्थान किया कि स्वाह मिक्स स्थान किया करना प्रतिक स्थान किया मिक्स मिक

क मका मौतनी भरतर अकार दारा देव किया का था।

प्रसाव रे

सरकारने उपक्रीलेक माने शिक्षक जानन व इरनेक्का निनेत निका है, वह बारण चाँर सा ग्रहको नामनें एक हैं पर अपनाल के विकास में मानन मिल्लास करने के नामना एंगीनकों मिल अनेवास हैते हैं, वह बार्मक्रिय स्थाप कर होने के को मानेकानकों नामने क्रिया निकास करिया है किए सार्थ हिन की हो, तमार्थ सामनों प्रार्थित मानेकान के नामने क्रिया है कि हम परिवार मिल्ला मानेकान मौना मौना वहीं होंगे वहीं पर सा मानेकार करनामा को भी क्षण योगना वहीं को सामहार मानेकी की सम्मानकान मानेकान की नामना की सामना की मानेकान की मानेक

क्द प्रदान काम अन्द्रक द्वाविर ततकीर द्वारा पेक निमा यदा या ।

#### मस्ताव है

बह शर्मनिक स्था रहिल मानिका, गैन्कें वा मार्ट्स का सर होगोंदो, किन्द्रित स्ट्रिकेंट सामिकाको भारत बाँर कार स्थाननी प्राप्त किन प्रमुक्तको निक्कि प्रार्थनी सामके संक्षित स्थान सा स्थानको सामका वी भी है मौर सान्युरि स्थान है स्थान क्यान होती है भीर माना करती है मि वे मानी स्थानको मौर सानुपुर्त्त स्थान सरम करें रही स्थान स्थानको पूर्व समय वहीं है मेरी माना

#### मस्तान ४

क छन प्रनित्त स्था निर्देश सरावीत स्थानके वन्त्रसूती वर्तिकार देवी है और बहेस करती है कि वे पूर्वेक्सी महाजीती तकने अभिनेक सन्ती और पहाट-मंत्रीके प्रश्न निकालके किय सालवीन करिनेक-स्थान और पुरुष्ठाकके कर्कर स्थोतकों नेव हैं।

का प्रकार मी मूच्यी थी प्रोक्त सारा के सा किया क्या या ।

[ बंग्रेबीहे ]

इंडियम ऑपिनियम २७-६-२९०८

### परिक्रिप्ट ६

### चैत्रलेका प्रसफनामा

[मिटोरिया बान २५,१९८]

में निर्देशियाचा में स्विति चैतने परिवारगेंदा है विक स्तर करत करता हू

- (१) मने कहा प्रभाविका धार्मनारक, जो कि परित्यारलोंक पंचायककी वैक्तिकाने शुक्र भाग नदा था। बीर सम्बाधन कर्मा किया पर वक्तकाल पर किया है।
- पति होता करियार परिचार प्राप्ता हु कि समिति वक्तकानक हु ४ %, व ० ८ %, र भौर १४ तम्बद्धारी ठवा हैना रामाण निर्मेश करी तथा समिति होता होता होता है जिल्ला है जिल्ला होता है जिल्ला - (1) प्रसंतादण्ड अनुष्यम् ७ ६ स्थलमा मेरा यह ब्हामा है कि में इ अन्तरी १९ ८ व पूर्वेक प्रक्र वात वा और स्थलित मेरे प्रावित पंत्रीयनाक किय एक कियेश प्रश्वास के किया ।
- (४) अनुस्तर ११ ज स्थलको आर्थीज करा ही भी कर्यो सरकारी कार्यस्य भी और का सरे कर्मालयक रिकारत कालक हो गई है और में उस्त तही सकता सम्मा कर सकता हूं व शहत कर सकता हैं।

अन वर्तन्त्रसम्ब साथ रिये को सुन्ते मनेकी — वार्णिनका माम्परसम्ब ब्युट्यर प्रदेश प्रमासि मनुनर्तन पर और १८८०% वातृत क्या इ क मनुनर्ता वाच करक वैत्रेका मामानासक तिसमी क्या बहु है कि मते हैं। विभावको स्थानिक साथती पूरी ही कोची परी ही कोची प्रमासिक स्थान हमें वाचे कोई भागित है से मामानासक तिसमी की है।

प्राविद्यांको संस्था करण ज्यारा है और जनक प्रश्नेशनरावेंको <del>प्रकार काँ</del>नि धेरकर निरामको <del>गरास्थ्या</del> है। एउकिर देशीविम्सक प्रश्नेशनर, जिससे मार्शका प्रार्थनात स्वित्रकेट है अर्थी एक ही से हास्य किर करें है।

(५) अनुष्या १५ के कामभी आर्थिय वेशीका स्थालरक, तथा कार्य का गामभी समंतरक दिया कहा दल ही हमार्थिक ही स्था था और कामना कार्य था (कहा मानंतरक कार बार हुई को सम्बंधि कार) के बावन कम दिन कमर किसी विनाहर व्यवकारिक क्षांत्र, जिल्लाक कार्यका करी व्यक्तिका कार्य भारत क्षेत्र की दिल्ला कार्या था

र हे महे ससाना

 भी बस्टलक इंडक्टम्या ठमुमें एक उन्नम्न नहीं है। उन्तरक्त सरीवन अस्ताव्यक्ती दिने त्वे कार प्रस्त तक कि देखिर का है । ४ ।

के देशिय प्रकार के व

र प्रीम "रच सन्तेश-छन्छते । प्राप्ति ।

च चीम " क्या निसर्वेद्य विशे" प्रष्ठ दश ।

(a) व्यक्तिक करीने बपने a: करकी १९ ८ के कमें का निवको संसादी भगवी कैस्की संसाद समा पंत्र करनेका को एक विशा है उसे परा फिया था सार है।

\*\*\*

क्रम चीत्रने १५ जून, १९ ८को जिरोरियाम सपनार्यक भरे सामन वेस निमा गया ।

ही विके का है।

र्थमनका अनुपुरक हसकतामा

में प्रिटरियम्बा मांटकोडे चैमने पश्चित्राओंका पंजीवक सकत केवर काला हैं

१ जरबन्द्र विशवक सन्वरूपने का गावकी २४ तारीकको असे वो प्रश्नीकारण वर्तनामा है करने है खारे संक्रम काम करों ने किनका करने प्रक्रमा क्षण है। व संक्रम कामन सरकारी नामकार्यको कम स्पेरे

र, जी गोर्शने जाने क्लान्सानोड बनुष्केद १ में ३ फरवरी १९ ८की किस मेंट्रा उन्हेब किस है क्रों में बारामारे करतक क्रास्तित था बौर मेंने जी वार्षे हो, लब सबी थीं ! क्रम मेंटर्स १९ ० के व्यक्तिया संस्ता १ को एक करनेका कोई नकर मार्ग विकासना था। ३ विकासिक स्टब्सावर्वेक व्यक्तार वार्च १९ ८ में, पंधीकाके किन मार्चिक व्यक्तावनक परिणामकावन्त्र-

कराजी केर्रिकिनिक-विक्त फेरीको व्यापार करतेका कामाना विचा पता था । एम भीमने प्रिवृद्धिनान्, १६ वहत १९ ८ के दिन क्षणनुषेत्र मेरे सामने के किना करा ।

वे एव एक फिरके ধানিক কৰা শ্ৰেকীয়

स्मदसका हसफनामा

[निवोरिया] **43** 32, 25 6

वे इप एक फिस्मे शान्ति-साह न्यासारीय

> [क्रिकेरिया] बन, १६, १९ ४

र्वे दिवोदिया-निवादी वॉम विशिष्यम एउन्छ, **स्वतिक-**छन्नि क्रम्प केट बाहा ह

ह मैंने १९ ८ की व कलगीको वाव करकरीको शीयो क प्रांचीको देशा बोर्ज क्या स्वार्ग किया क्षि १९०० वर मधिनेकर देख्या २ एर वर विश सामेगा ।

2. 3 कास्ती, 25 ८ के का पाने (कासी नक्का वह प्रकार) सम्मित प्रार्वेशको साथ करते औ भी है, वे सम करों की नई है किनके साम मैंने अपनी सामानि प्रबद्ध की भी ।

अभिना कि कह पत्रमें कहा गया है जह विलय एसिएनों ऐसा विकास का पता है।

चे सी स्मदत्त

प्रियोरिनान्दे १६ बहुद १९ ८ के मिन प्रपन्तुर्वेश मेरे छामने नेश किया नवा ।

वे एव एस विश्वे प्राप्ति-रक्षम समागीय

[बंधेबारी]

इंडियम जोपिनियम ११-७-१९ ८

### परिशिष्ट ७

# 'शृत्सवास सीडर'के नाम रेवरैण्ड खे० ले० डोकका पत्र

[४ अवसी १९ ८]

(स्वरहरू १म्प्रसम्बद्धीहर स्वर्भकः)

तर सम्भी स्व रहाका हार्यिक हुन्छ है कि पहिनाक्तिरे सम्भीना परिधितिर जा गए दिए विकास हो गई है। बारी का याँच मर्दान पाने समायक स्वायक इसा था तक हान्ये सम्भी मान बादा की भी कि सह सम्माधी पुनरपाति किया सा करने कामी बादी होगी। इसक बादम बादमान्य का नाम भा मौत केने का मिन्सियों से स्व गई भी में मान सम्भीन कारणी "पुनरपात नहीं" है। सर्वाद विकासीय का भी से स्वायक स्व मी मानस्व कर हो गई। इसकी पुनरपाति सम्भाव का विविध का बावनी। मोने ब्यावक मान्ना है कि कारणीय, बाद निराति तक बादमी । एन समझे माननी माननी माननी स्वायक स्वीत स्वयंक साम " स्व ब्यवकी प्रमोध सहता वार्वित । किन्दी किस्तास कारण स्वता में कि विविध गुरूत विकास हो स्वेतमी । बीद समझा स्वार्त स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वयक्ति स्वायक स्वायक स्वयक्ति स्वायक स्वयक्ति स्वय

में स्त पत्र नहीं कित या हूं — सात्री एकाने ग्रुप्त की काय है कि सा मध्य सम्मिन्त परिवार होते. सेमात हुए इस इस है, और एन संस्थार सिर्ग्यन कर दीकाम्मी सामा प्रकार करना समय हुए उसमी हो। स्वतिकाशिक मानिकार कर मध्यितका व्यवस्थित है कि या निकार मिनिकारी र स्वतिकाशिक सम्मिनकारी में हैं। मेरी एकार्य महार्म्य कामान निकार किया है कि या निकार है । उससी की सम्मिनकारी र परिवारिकार हुई वह व्यवस्था स्वीति कि नया था। और नामी मानिकार मानकारी के मानकार हुई रह सम्बद्ध पूर्ण निवार है कि प्रीकारणों से शहरी कोई एक नहीं या है निर्माणकार र किया मान सम्मिन स्वीतिकार मानकार के हैं।

संक्षेत्र है का महत्त्र है

(१) कि विविध म्यांत्रों से निरमक स्थि को महत्त्वा बणुवित देनम मामंत्री प्रतान क्षांत्र की मामंत्री का देशनार्थील कहा वहाँ वाचा यहका । अनक अस्तुन क्षा का व्यविकास्त्र की मामंत्रा का क्षांत्र का क्षांत्र का का व्यविकास का व्यविकास का क्षांत्र का व्यविकास का क्षांत्र का व्यविकास क

की है। उन्होंने शर-शर करा है। "यह बानून यहाओं बानेशकोंके किए व्यक्तित करने सभी दार हिन्दुन इन कर हहा है।" परिनाह नेवाबीन करती आसानी कभी लीकर नहीं किया कर करीने रहा की करी है हि व होी सक्तन करीर मणिनेकाको उसकी एसींग्य मानास्य द्वारा की गई मानाम्य सन स्मित्र हरिये

840

ि है जानिक्षण ने नहीं क्षिणिक हातेका न्यूनींक प्रक्षेत्र वर्धित कालेस्ट क्ष्मक ही जाने ने भी तान्य है न्यून परिचय काय न्यून के नामेन्य कीलो-कील हतीका ने जोती थी ही जानें । क्षस्ट परिचारिक मां कर है भार तार्य का नामें परिचयकों कीलाय करतेकी नामा नहीं कर करते । काने मिनिन्सका पर नमें नहीं करता है, दिने नाम के बाद रहे हैं। मेक्स करते काल करते ही सकते हैं। इस्तेन पर कर्म नहीं करता है, दिने नाम के बाद रहे हैं। मेक्स करते काल करते ही से करते हाति हो सन्यास माने

हों क्षरा का मालका जिला तन को बातेज दिना का बीचित।" वर्षा करण ध्यक्ष का नो कर के हैं, क्षमा नहें का निकाण है कि "नात नेरी जावता लोकर कर। जनना कन्द्र स नहीं किन व्यक्ति।" का सर्दे मालकेने क्षम्बदीन नात का क्षों कि जानी उस स्वयं पूर्व अर्थ कृतिनीकृत्यिकों में पूर्वपति

कर करनेतर कि मानुक विश्वीय अग्रातीस काम करीके ताम आरावी-अधिकारक वारियोक्सको वार्च थी पूरी करण है को दूर्ण क्षेत्रस्था बात्रस्था है। । (3) जिस दुर्रोसी शब को बा हाई है जाने कुछे और तीकरे हुएें भी किस्तुक को है। इसमें बेलागाँवी का कारे परिवासकों की किस्ता है। एक बात्र कुछ के किस्ता अग्राती मानोको करा जाता है। तमें ही ने स्वीता किसी की से हैं प्रीतने ६५ पोंड तब का हुएक क्या कर कुके हैं, विश्वीय अग्राती मानोको करा जाता है। तमें ही ने स्वीता की

देवने हों या देवके बारता उन्हें परिकार को इसके पाने पुरस्तकने घरने ने बोर को करता पूर्व-किरात किसी यी क्यूक्टम दिन्न इस उन्हों हैं। किन्तु को क्षेत्र क्यांत्रि छाए हो यह दोन वर्तनिकी क्योंने वर्तनिकाम कीकर वहीं बाने बोर किसके पान "बारिक-कुछा क्यूमदिका" नहीं है, विषेद नगरी गाने बानें । उन्होंकेबा वर

एक कल्लेन है। सम्बा कर भने हुगा है किन परिवासकी रीमें लिएन भीर वन बागुनने महारा परि परिवासके छाए नहीं परिचा नक्ता भीकार हह किना, कनेत्र मिकारिको समान्य पर दिशा महोता ती है के सामितिकों नार मितान दिने परिने परिने हों यो परिचाल ने को बरिने को हुए ने दि तीन मार्टिकों निर्दारिक करिने समा सैन्द्री एनमा वहीं वा नक्ता किनों का बीच कोई एक्कींग्रा हुना है कहीं कर दो भी हुने कई बारिन-स्थान नहातिकों के न होनेक नामाराद कानिकांने मोता करी बारे किना परिने । कदारिक का सकतानीका माना १ अधिकार खोगा। (१) निज्य मितान की पीच साने दुने हैं। कोंकि कान्य स्वानन दिवानकों है। कारण प्रावहाय नामां है कि है एसी परिनाम की निर्दार केन्याहर्गक परिनामके किन सानेपदार दिने हैं किन्यु निर्दार निर्माण स्थानकों

त्र बोर्ड मामने मही कि पविचार कानी नहीं कीताल्य कानून रह स्रतेष्ठे बन्तवही हुई आई पहले । स्वी चीनात विचान कारीने पह रहा है को समीमीति काल केना मानून होएा । सा "स्वी" में विरामकालये समय बन्तव है । पविचान केला कार्यान्य कारण कारण कोता होएं स्वास पहले हैं। स्वी प्रशास प्रियम्बा निर्माण के प्रति भाकीय नहीं है। वे वेदक क्षेत्र हैं कि कार्यों धावना कियें प्रशास के विकास के अपने किया है। वे वेद के कि को मान्या प्रति भावता है। वे वाद है कि को मान्या प्रति भावता के किया है। वेद के वाद है कि को मान्या प्रति भावता के विकास के विकास के विकास के कि को मान्या प्रति करार दिने को नी देश करा कि विकास के 
[भारत थारी, में में डोक]

[भीनेतीर] इक्तिपत्र जोपिनिकल ११-७-१९ ८

### परिशिष्ट ८

# रिजनकर्ने विया यमा जनरक स्मव्तका भाषण

्[क्**ल्**री ५, १९०८]

सरक्ष दरा फरनी १९ ८ के नाके क्वारांने निर्देश तथा है क्वारांकों दिने को शास्त्रकात दिने कर है। छन् १९ ६ में ना प्रत्याने (लाकिसिक नाठे कानेको नावाही) रे रिकार जीव प्रत्या ना व्यक्तिन परिचार कर निर्कार के किया का नीट ना शब्द हो गया। क्वारा कोच्या दिना हो। किये नार्टि दरनेया यहाँही इस हो, सर प्रदार कीलन करना गांवि कारने गुण्यों को उंडक्स नार्टि न देरे

[नीर] को मारोन को तुबक पहेर एर हो ने कह धनिरेश देशिया प्रधान करना था। बनी शरकरारे करा कानुस्त्रों करनी समार्थ हेन्से क्रमार कर दिया। इन्हांका पानी समार्थ हेन्से क्रमार कर दिया।

स्पर्यालक अर्थ एक हुए (विकादको) कानुस्ति के स्पर्या पहाँ है और कहें. एकाहि कि की इस कोनुस्ति की को वा वि एस्सर एक स्परी वीधिक वर है किछा स्पर्य स्टिस्स (वेस्कर)

कर कार्युप्त करा नामा वा वा सुरक्षर पढ जया वाषक कर दे जिल्हेड कर दे दिन्हें के कर्मा रीमीक कर में . चेक्से एंडन्सिके र मार्ट्यापिति करक ५ से पेपीक्स करमा । रीम जान में ज्वें सीमार्क पार निसीदित कर दिया बाने। स्वाप्ती केंक्स असे दिश बाने।

यह स्तरक कोको सम्प्रताहरा नहीं गाः करर्राचीन स्तरक गा । वसरा ज्यान गरं ना कि इन वस्तरीचीको केम्पे उस दिया बाबे : किं इरएक नेताको और सैदहाँ इसरे कोपोंको केम ग्रेमा केदिन सन्दा कोई कार नहीं इसा। कोर्गोको केन प्रक्रोकी क्रीति बनाडीकी त्यार एक अच्छी बीति भी बेबिन. में प्यारीकी देता है कि पोर्ट भी साध्या ! कोर्नों को व्यवस्थि देश्वर श्रेक्से दास सर हेसे. िशते कोर्योको केवले बाबता । असा जपाय है को ल केवक स्थक करने पश्चिक होतेन हो नाउना है क्षाँचि उपने राजनामानी योगी प्रशांक समापन और असदी प्रतिकानी कादा करेगा । १८८५ स कामन [ मी ] तिमाल हो गता वा और परिवास बार वा कि १८८५ से १८९९ तक पश्चितावर्ति व ती सवार्पीक राष्ट्र दिया चौर च बाननोंदी पाश्चा को । मैं तो नेनक्षन क्षात बाननका बहुक सिद्ध बराध पास्प्र भा । (श्राविदा) मेरे सम्बद्धा प्रस्तान रहा । मेरे कको बढ़ा कि बानन हो जिसक हो हमा अंकिन हे से प्रस् वंबीयन करा में सरकार करे स्तीकार कर केवी और स्वरावे सामा रख देखे हैं. मास्तील नेवापेटिंग या सम्बद्ध संदर्भ कर की. - सेन्यान रंबीका ही परमाप सम्बद्ध मान था। स्टर्किय मेने बता वि " हैंद है " क्वेंदि करने कादारक किए क्यादी दोई नाह नहीं ही. की सबसे ही का विश्वति कार्ना वी कि सन्तराज्यी नारदीर प्रश्लक्ष किय र अँग्रीकोंकी कारके दिया कार्यानका कोई सी वस्ता करिया नासकी है। प्राथमिक काले के कि का बीजारों है कोए बच्ची स्वीकार नहीं बच्ची । अब उन्होंने उसे उससे

सामाने गांची बाकमब

करते करता अल्ब का नहें है और हे लाक नहें हैं कि बातें होने होन नहीं है और उसने ब्याच्या है और शक्तद्र क्या तह जातें दिया कहा है ध्यापि एंटीका न करायें । जिसे कसी ब्या कि सक्तव देशमें देश यह भी बहिरदर्श है किल वंजीवन को बताना है उच्छन बानन यह नहीं दिया बान्या । मेरेर स्पाद्धार आर्यायोंको तरह [ का ] यरतीय स्मानक नेतायोंने कानन एर करनेकी याँव कोड वी है। विश्वविकास सरकार को काम कमी वर्ती कर सकी भी क्यो होनों पहाँकि हाना विश्वित, असाम-महानकी नीरिक्टा राज्य करनेकर का दिया हो गया और संस प्रकार है कि वो स्वयंतित हवा है करते दोनों क्योंके स्वयंत्रकों पहा हो है । इयते हो दालन काले हैं. यह इब सा बार्फावाँचा पंगीपन परवेडे किर को वहाँ प्राप्ताव बनाइट एरानेडे

मधिकारी के: बसरा बाक्री सहस्र क्रिय का देखात करकाश करियम क्यारे क्या कर देशेक क्रिय । भर प्रक्रियमें देशा कोई भी व्यक्तियों का देशने भाई ना सकता थी प्रश्नेत करे राज्यसम्बद्ध निराती न रह पदा हो : विरोध सरकारण हो। काली सम्मीत है हो है । 🗷 विरोध साधानमें किसी भी समय स्थाने का बानुरामि क्षारे छन्त पहिनामें बानुत है : इस बानो है कि इस एक को तमहाराहे बंद है किहते बार कारोंको बर्जन्या है और यह एक देशा तथा है जिसे हमें बची वर्ती घटना बाजिए।

[#349]

इंडियम बोरिजियम १५-५-१९ ८

### परिविष्य ९

### **बाम समामें पास हुए प्रस्ता**च

(बोहानिसमी कांक (६) १९ ८)

#### मस्तम् १

मिदिन मार्कानीची वह भाग छत्। परिवर्त केण्या वेगीका वर्गीकल विशेषका के कि का स्मर्थ इंग्लामको छेलके समस् कांकल है, विरोध सार्वी है और मिदिस मारतीय संबर्ध मोरत छमान्य विवास सरको तिरे प्रो सम्बर्कनी सुन कांनी सम्बर्ध में का सार्वी है।

स्तालक भी राज्य कुष्पम, (नक्षण भेगान मारावित कांग्म)। सम्बद्ध भी कारण त्य प्रम कुष्पम्य (तक्षण विशिष्ठ प्रशासिक कीम, क्ष्मारमा)। सञ्जयेत्व भी पारावी स्वानमी (त्याच्या नेप्राच नारावित कांग्मेश)। चौर भी पण सी भीतार, समापति स्तिन सिकारिक स्तिति (त्रीक सिरियार सीकामी)।

#### प्रसास व

तिरिध्य मारतीरोंची च्या लाग एमा निश्चेया धारतीय एमानक सह रिप्तरकी एच्या मनते पामीरतापूर्वेया चौर मानेतापूर्वेया पुत्र पूर्विक मति है कि परिवार्य वाधिकायक सामने किने पारतीय एमान को लीर कस्ती समराजात विकार मानता है, जिर न सुकाना वार्य । प्रसासक भी प्रशास क्यांक्र काहिर सामीर, (बच्चा, हार्गिक्श स्कारिमा मेंकुमन) ।

प्रकारक मो झाम चन्तुक कारिए समानेतः (चन्त्रक्षः हर्गोभिशा स्कामिना मेह्नानः)। हरूनेव भी यो नारकृत्योर गोननी बद्धार हुक्कारः, तमा प्रभुगोहक एकेरी क्षाद्रीम धनतात शिकार की है तम बक्कान्यना नार १ परिवासी (विकोरिया) ही चट्टी से कारकः प्रभा पी जेन्दी

#### अस्तिक व

प्रिटीक परधीलेंकी का नाम करवान गए है कि पूर्वीका परिवाह केन्द्रमा प्रवीक्त में निकास किया का क्यांक्रिय का क्यांक्रिय के क्यांक्रिय का क्यांक्रिय के किया का अपना मान्य कर्त्यों है कि कार्क्ति की कार्यों का कर्त्य महोते का करवान की गए प्रवेत किया किया का अपने कार्यक्रिकियों के तक्ति का क्यांक्रिय कार्यक्रिकियों के तक्ति कार्यक्रिकियों कार्यक्रियों कार्यक्रिकियों कार्यक्रिकिया कार्यक्रिकियों का

स्कारम्ब जी वण्डुक रामान — विषेकान्या स्वतंत्र्य बी है यह योक्क — वेहीनिर्वा महानेश्य स्वतंत्री भार यह चोकान्त्रिया विक्रे द्वरियोक्ट चोकी (वर्षय) जी कोटायाहे, (स्वतंत्रीये) चौर जी चयस क्रोमान बीटा (स्वतंत्रकर्स)

#### मसाक्ष ४

गिरियं सरक्तोंची वह मान सम्ब भव्यक्षको महिकार देती है कि वे दन प्रकारतेंकी बढ़क वर्षी-क्यों सेक्स चारिर वहीं-क्यों नेव वें।

[ बंदोबीसे ] इंडियम बोपिनियम २२-८-१९ ८

## परिशिष्ट १०

# विद्यानसमार्ने जनरक स्मद्सका भाषण<sup>१</sup>

[भिग्नेरिया सम्बद्ध ११ १९ ४]

माननीर उत्तरों हो बा बोचा ११ ६ वो बारी कांग्रेसियों उत्तरों नहीं नहीं के स्वार्थ पत्र विद्या पता था। किन्नु उन्ने सामानित उत्तरमधी लोक्षित प्रत्य प्रदी हो उसी थी। किर पुस्ताकों विश्वनिकासी मार्च १९ ५ में हैं पत्रि की पीर्टकेस प्री करनून। पत्र का दिशा वा बातून का क्ष्में माननी नहीं। यह बाहूनके कर्नाट का देखा परिकासीं विश्वनिकास किए। विशेष वाहीय वीरोक की मी

भक्तम सर्व रहते हुन्दे क्यान प्रमेश प्रीकारित. विश्वीतमार कि प्रार्थ नाम है दिशा है. प्रभीना स्पेती समा ५,१५८ है। क्यांने. १,००० हो में व प्रीमारी माण किया नाम है पी. क्यां विश्वीतमामार है सिर तमे हैं। १९१४ पार्थ तास सम्बद्धार प्रदा दिने को हैं। बोरे-दे प्रभीन स्पेति क्यांने को १९६ है। है पार्थ निकेत क्याँ हुना है। विश्ववित्त क्यांने होन्द्र को साम्यूर्व भव्यति वर्षी प्रार्थ को (इस्तेन्द्रित)। १९ तो साम्युर्वित क्यांत है है होने क्यूंद्रित होने स्वोत्त क्यांने स्वार्य के

र अर्थनीय-एपिन डिडीम बायनोड किम परिवार्ड पंजीवन संबोधन विकेक देश कर रहे ने र

hr 5 t

सिक्कृत दिवा है। अच्छा प्रदोत्तर, तन यह कहा चना कि कानि का शत-वनकारों निर्मित्तर एवं प्रशंक वारों को स्वार्धिया करी है, लगारी मेत्रे भी धांनी है को सुकलारों में को एवं एवं प्रशंक वारण किया था। येत्री पर असे पर पूर्ण प्रतिनात का प्रशंक वारण किया था। येत्री पर असे पर पूर्ण प्रतिनात कर वारण किया का प्रशंक कर प्रशंक क

के किन्नु को का लोक कानूनों क्रिकें कान्य का धावारावार करने वा बा उन्हर का कर हमानान्य वानान्यों के किन्नु को का क्षेत्र कानूनों क्रिकें कान्य कार्यों का का कानूनों वाहरीनिक किन्नों के क्ष्रीतिक के उन्हें के उन्हें ये हों। का उन्हें में तो की अन्तरीत एतल के विशेष कि विकादने का कान्य का का है कि निर्दे परिकाद कुद्ध दीन के कार्य के प्रकाद के की कार्यानिक कर कार्यों के वोध्य कार्यानिक कर कार्य की कार्यानिक किन्नों के कार्यानिक कर कार्य हों यो कार्यानिक किन्नों के कार्यानिक कर कार्य हों यो कार्यानिक की कार्यानिक कार्यानिक किन्नों के कार्यानिक कर कार्य हों यो कार्यानिक कार्यानिक किन्नों कार्यानिक कार्या

या नारवाल था दि न केवल पहला पुला शकि ८ तमा दे ए चेक्के शीक्य संखे हमा पाना संबोधन स्वां दे विकास में विकास केविक मां विकास की को है यह यह कि ग्रीक्य संखे हमा मानुव स्वाचित्र इंग्रीला प्रमादक केविक मानवाला मार्ग होती, विकास मान्य रिकास केविक मानुवाली रहे यह किया प्रमाद एक मीर हुए परिवार्ग वैकीवक हिंदी मार्ग्यह यह कोवर प्रमादेशिक प्रमादकों ने प्रमाद कार्यक्र कार्यक्र प्रमाद प्रमाद एक मीर हुए परिवार्ग वैकीवक हाता था दि विकास मानुवा मानिवर्शीय क्यांक्यकों निर्मान कर्म क्यांक्रिय प्रमाद केविक दे विकास केविक मानुवाल हुए यह विवार मार्ग हुए प्रमाद क्यांना प्रमाद क्यांक्रिय स्वाचित्र केविक प्रमाद की किया क्यांक्रिय हुए किया प्रमाद क्यांक्रिय क्यांक्रिय क्यांक्रिय क्यांक्रिय क्यांक्रिय प्रमाद किया प्रमाद क्यांक्रिय क्यांक्रिय क्यांक्रिय क्यांक्रिय क्यांक्रिय क्यांक्रिय क्यांक्रिय हुए क्यांक्रिय

स्तित्र कहा निवस वतना अध्ययस्य है। वरि हत्तावर जिन्नकाचा वर्षांच साम्य है हो स्प इत्यावरोंकी लोकप कर का वरि वह वर्षांच वर्षी है तो हम दुस्ते बार्वेंसे स्व वस्तक्रकाडी सर्व हर । सम्भै यांची वात्रमत मानतीत सराज देवारे का विश्वतिक का विश्वतिन वार्मिक करानी को है

परं मो परिमानियों प्रस्त्रपरिकारों हुए विकारी थी [जनके कारोजा] विशेषकों हास्त्री पहें है।
किसी बारहरकों का मार्गानिक कार्यानिवारिकों ने नाहर कर तेनेक किर कारण पाता गया है।
किसी बारहरकों का मार्ग के कि हम हिस्सित परिकारिक किर प्रमाण पाता गया है।
केरा प्राप्त नहीं हमार्ग है कि हम हिस्सित परिकारिक किर प्रमाण मार्ग केरा कारण कि किर पाता गया है।
केरा प्रस्तुत्र नहीं हमार्ग है कि कोई परिकारिक होगा मार्गिक हों है। हस्सित की किर प्रमाण मार्ग केरा कर कि किर की कार्यों कर हों हमार्ग केरा हमार्ग केरा कर हों हमार्ग केरा कर है।
पाता है मीर हस निकारों हमने कार्यों कर होगा कि पूर्ण हमारा ग्रीमुद्द था। किन्दु भी एनिकोरी

दिया पा है और स्वा निकानों इसने कान्यों क्रायों क्यांत्र व्याप्त ही कि इस हो। इस्त्रीम हिम्मी-सीवी उपहरिक्ता स्वाप्त में अपने स्वाप्त में इस हो। इस्त्री में हिम्मी-सीवी उपहरिक्ता स्वाप्त में इस हो। किन्द्र में हिम्मी-सीवी उपहरिक्ता सीवी हो। इस हो कि स्वाप्त मों हो। उपद उपहरिक्ता है। इस हो। में हो। इस 
(कोबारे) इंडिक्ट जोतिनिक्क १९-८-१९ ८

4 ¥

### परिशिष्ट ११

माम सभामें स्वीकृत प्रस्ताव

प्रकार १

[काळ २६ १९ ८]

#### BM [

नेताक सम्प्रीप कोनेत्रके क्षाव्या भी कान्य सुरम्बन्दे अकार किया कि विदेश अस्त्रीमीची वह आग सम्म सार्व अर्थना करती है कि स्वस्त्र सम्तुचेक सम्बन्धी कारण-वानित्रक

स्वित जारतिकों के साथ क्या कार उभने कराति है के एकर कार्युप्त कार्य कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्य कार्युप्त कार्य कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्य कार्य कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्युप्त कार्यूप्त कार्युप्त कार

भी रहरती स्टान्नजीने शास्त्र समर्थन फिला और अखाद रास ही यना ।

HERE &

मध्याय र भी मी समर रेक्सने प्रतान दिया दि

भी वार्ष वस्तु होतान अराम स्थाप । द्वित माराजीक्ष वर्ष भाग तम समाजुक व्याप्त कर्यों है कि वृत्ती वरकर चित्रकों स्थापना पंजीवन नेर्नाक्ष विश्वकत वर्षानी समुचारि या र अराव क्ष्मा विद्या मारा बराजीनीक्ष्म (स्वाह्मा) है सिरा औं अराव होती तरे १९ का विद्यारी कारून संबोधन समित्रका संबंध नहीं हो सरका ।

बी रन ६ कामान समर्थन दिसां और प्रधान शक्त को यस ।

[\dds]

र्वेडियन ओपिनियन २९-८-१९०८

### परिक्षिष्ट १२

# साँबें सभामें ट्रान्सवासके भारतीयोंकी स्थितिपर साँब ऐम्टहिस और साँबें कर्बनके मायण

कार्ड समार्थे क उरावरी, १९ ८ को हुई कारामें दिन गये कार्ड एंस्ट्रीकक भागमकी वस्त्रमा पत्रमें मक्रमित रिपोर्डक संग्र कीचे दिने कार्य हैं।

क्षेत्र श्याचिक क्षा कि देश शामनको निर्देश गारतीर्वेक साथ होनेपके व्यवहारके गति व्यान बॉपन बौर इस्तब्बनी ब्रायक्ष्यव प्राप्त करनेक किय नोजिस दिया या चौर मेरा क्ष्यक है कि नहकी हुई परिरेवरिजीन बाक्युर वह बांज्यीन है कि (दोनों पहोंगे) जो सम्बोता हुना है ज्यार संसमें कुछ चर्चा समाव होनी परिहर १ मुद्दे निक्रवत्र है कि यह सहन राज्यका सरकारक सकत और नीतिकास पूर्व कार्यनर को वचाई हेगा पाईका । हेरा क्रांक है कि छात्र शास्त्राच्चक मारतीरोंको सी बनाई देना बनाया, क्रोंडि करने व्यवस्थि सिप्रिक मनस्में क्योंने जो सकत राज्या और शक्ता जर्राक्षर की यह करती का विकास और संस्थाने क्या सरहारीम नहीं है को अनकी व्यंन्ति प्रतक्ति को । हा विकासी धाननारी सामगान को भी म्यप्ति वस शहने स्टेप नहीं कर सकता कि एवं विनिधार्मीक जिल्हार अस्ततीबाँकी मायकेचाँ वाकित वीं केविन में स्टारकी सरकार स रीव कराया ह कि अल्ले परिविधिको रह किताकाड दश् केड किसने दिया । हो यह स्थान हो है का का है कि किसी अवस्थित कालियक दारोगे हकारेंग करता स्थान नहीं है ! में इसकेर प्राथम का दक्यतेलका विशेष करता है, क्लंदि वसि इक्टरेप प्राथम मातन्त्र (विरोध) हारा समाज्ञक सरक कार्गरिकोंक प्रकृति प्रवास बाह्य हो तो किसी त्यवस्ति व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक एक्ट्रेर करना ही मानोपैक है जिल्ला कि जेन मानकीमें हमारा विदेशी राष्ट्रीके बारीमें स्टिप्टी करना मैंने राममी बन्दा प्रायोग बाव-राष्ट्रका विवा है वर्गांक सरकार सरकों और सम्बे सम्पेकीन पंपानिनोंकी हमके हरा (ब्रान्डिडी) किन्ना भागर समित रक्तानी शक्ताना और कार विरिवा दारोंड अनर ही प्रतिकी गानवा [आदि ] को गुर्क्सांक विद्यान माना है । व्यक्तिकी व्यक्त नामकीका अस्य ( कार्य) रुवान महारा | क्रोना क्रेंबर है, का शक्ते दाई काइर जा बाता: किन कर्ने का शार राजा स्तरीय कि वे पन पर राजानात विश्वार है और करों वाले दिलीया स्थानन की तरह तहीं करता बाजिप क्रिया रक्षे विक्लेशरीकी बादि दक्षि ।

हर्न १९ वटाज बागव इतना विकास वा कि शामक्य होतिन्द्राते वासने एवा जमे बौर व्यापनीन रितिन्द्रात तहारा है कि शामकाची मुखा बौर परिवाद किया तिवाद वामिन्द्राते हाथ, उनका रोग हुए मी है, मिनोन नागरिती-नता प्यापन ही दिशा जब । जितिन नागरिकीचा कर्मात्व मा स्वापना अर्थी होता वारित । व्हेर क्योनिक्को शामके मिनाम मात्रक शाम क्यान क्यान करा है तो है स्तारी करनी हो क उनके बी बगार क्रांने का करानी मिनानी हि वे विकास राष्ट्रीक क्षान स्वारत रहना एक स्वर्थन है।

स्पीक्य विधिय राज्यांवर्धीय यह क्षेत्र वा कि व जनक दन चलुकोंने उर्चलयांके आजने यह । यह यह विभी वर्षीने दूर ग्राम्मयोल कल्लामें, का कि यह कि वर्षीनेवर्षीके स्पायमानी मौजूर व को यह किया मां प्रोक्तियों का कका तरक के जी जागादी स्थायन यह उनके स्वत्य करायों पर विभी वर्षी कर करायों पर विभी कर किया कर करायों पर वर्षों ना यो भी यह को तर्षी यह किया के स्वत्य के जीनवीं पर्योग मध्येल हैं। वेश वरतक वनने करने एसकार करवायों में यह वीचा विश्व के व्यावनेक एसवायों करवायों तरकार करायों के स्वत्य हैं। इसकार सरकार अनुदूर वर्षी चीचारिक करी है और क्षायान एसवाये आक्रायों तरकार करवायों कर व 4 6

पी। मरलमें दिन्हें क्यूंते और ठवेनीकी क्षत्र को बाती है। रहों ल्युक्निमेंडी द्वार केनेकी प्रश्नों हो मरलमें एवं मरावस्थ्या व्यक्तिके किए ही बायमें कई बाती है। लागरही सरवारद रहेवा मरावसे क्येंबर मिरोक्स रहा और वास्त्रे क्यिकेटोंके वो वी फिला को विश्ववसूर्वक सीकार कर केनेका ।

#### कार्त क्रियंत्रके सायकंद श्रीव

यर स्टाम्प माराजे ह्यारे सामये पेताल और प्रान्धक्त होनीं के स्वन्यों, किस करने माना जरत से जाइ है। जेतन सरस्तर पर विद्यासम्बन्धिया माराजे का महर्तिक सर्वाक्त कर विद्यासम्बन्धिया माराजे का महर्तिक सर्वाक्त कर विद्यासम्बन्धिया माराजे माराजे स्वर्ण क्ष्म है स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण क्ष्म स्वर्ण स्

क्षिणित देता होती है। [प्रान्तकार व्याप्तकार व्याप्त होता है। ंगीओ प्रविकार को व्याप्त तमने विकार होता है। [प्रान्तकार व्याप्त होता होता है। [प्रान्तकार व्याप्त होता क्षार व्याप्त क्षिणी कारण व्याप्त को विकार को विकार को विकार को विकार के विकार

#### र छरकारी रिपोर्ट (क्यू हक)।

भौदिनश्चिक इक्षि-विक् विक्कृत निवा मकारका है । " में महसूस करता ह कि वक तरहरे का महारम है। अन्य (अवनिवेदों) स्वार्थों है हो ऐसा का मारम-राज्ञमक किर है। नह ऐसी विसी

400

व्यवस्थाको माक्येसे इनकार करता है जिससे बसका बीचन-स्टार सदाक किय जीचा गिर वाल और फिर का देखता है कि उसके सामने काली प्रजाते निवडनेकी वारी सगरमाके सिंग नेहर्षे रंगाने भारतीय मगरिजेंकी स्वरताते निमनेश संबर भी कास्थित होता है । एस काता है इस एक ही सामानक कमर हो निमरित प्रस्तियों एक इस्तेंब विकास काम कर रही है।

हत परिक्रिकिनोंने सरकारका करोंना क्या है ? वह दन परस्पर विरोधी कर्लो और सिकार्जीक कीन समान्तन स्थापित प्रत्मे और इस तरह काम करनेकी कोविया कर सबसी है कि बनक बीच किसी श्रवस स्था न हो । सर्पेन्सन उसे यह प्रशास करना पाहिए। कि बाहर सामाने प्रशासीको सर्पेश करती मकररी की और परि क्रमदी बापसी करेखित हो, तो जवसर वालेवर उसक औरनेदी 🚅 करित वर्त प्रान्त हों । यह रेकना सरकारका क्रांच्य है कि उसकी करनी प्रश्नाक किय कामकाद वर्त तर हों और यह पर कार हो बक्तेश का रेपाना में। उसीका क्लेंब्स है कि बारमें इन करोंने क्लावार्जीने या बाराज जिस मनिवेद कि बारम काई देशा परिकृत न दिया बावे जो प्रवासीक शिम्प शानिवर है। काँद्र अकामा सरकरको गा भी देखना पातिच कि परिवाररोजर पदि गये प्रतिवन्त काले-कम कालावी हों। किर सरकारको पत्र भी प्रदान। व्यक्तिए कि किसी भी काम असी स्वाताची किसीत न सरका हाने पासे क्लिमें वारिस्टराज प्रतिक्रित भीर विश्वित सारवीय सहप्रशीव साथ सायतम् व्यक्तिनेसा व्यवस्य विया वात्रः । और उन्हें अक्रीस कल हीन बोडि भीर फांब कोर्गोंब छात्र रहनेजर निका किया वाले। (हर्व जाने) - एक इस्पा न्याल मी हिंदा तमा है—बर यह कि सरकारों को अन्य एका यांच बकानी बोरीव करनी पाहिए को हमारे गरहीन हर-न.यरिक जांदर रह हाई और कहाँ के दन निर्जीमकाओं और प्रहितन्वीते शुक्त हों जिनक देने कहते दिक किया है । व्यानिक मेरा स्वात है, यह एना नुकाब है, बिसे में बठना अध्या नहीं सन्दरता बिडना कि स्त स्त्रामध्य प्रतिपादन कानेनाने हुछ व्यविदारी स्वयतने हैं । स्वयति हुई बादन है कि दालका व स्वयार्थ क्रिया परियम हमारी मारतीत सह प्रवाही विश्वमें हुआ है. क्विनेहाडी सरकार और साम्राह्म सरहार — इस डीमॉर्ड किंद पढ़ संपद है । उरिनायको साध्याक किए साथ बड़ है कि यह इन प्रशासिकोंक अधिकारोंकी करूता हरोड़ नहीं पत्र सक्ती. जोर समावदी करकारक त्वर यह सरक है कि विशिव साधानरक दिनी भी क्यनिवधमें

एरवेशके अंतरक बार्डा मेर्प्ट रंगक कार्यक प्रति अस्ति क्षिमहारी काली ही शही है जिल्ली कि कादी शरूरी

[ अबेक्के हैं

भारतक मोर्टेक गति है। (स्टब्स्ट्रे)। इंडियन बोपिवियम ०-३-१९८

### परिशिष्ट १३

# वक्षिण आफ्रिका बिटिश भारतीय समिति सरस्योंकी संबोधित तूची

SEALTH

**अरंद फेटरिय, दी** सी पस थाई, श्री सी **धर्म** हैं वादि

समितिके समृत्य भी करीर ककी, सी कार्ड हैं । सर यह सी केकी, के सीश्या कर्डा ही दे रेनेट, सी कर्ज

नार्ध। भी सराज्यां नोरी-दी जो के या शोक्या के दी हुआ जाक क्यानु रियह मी में पर रोप्संटर, का दी हुं में नहीं पर एएस्डोई पर दी हुइस के स्टिंग्स परिनेत, पर दी हुइस परिनेत पर दी पर्य रेड़ रिनेत्र, पर दी हुआ द पर कड़ीक पर दी हुआ है अपने मान के दी पर्य र है ह परिनेत्र के स्टिंग्स के प्रतिकृत एक रोज मेच्य के छी वह वार्य हुए सम्बन्ध निकार हिम्म दे हैं ह

कार्वकारिकी श्रामिति

सामारितः छ पंचरपी मानकारी के थी नाई है सहस्वा छोत्री क्योर कही थी नाई है। देखिक स्टेक्ट व्या मीला वे एवं मोकड, वे थी; स्टेक्टन व्या मी, द यथ क्योर, व्या हो मिलान कुछ, व्या मी; व्यान केव्यु दिव [क्योरोजी]

्राचनपारः इतिकासोपिकिकार्थन्द~१९८

# सामग्रीके साधन-सुन्न

क्षोनियक सॉफिस रेकर्स जपनिवेश-कार्याध्य सन्दनक पुस्तकाक्यमें मुरक्षित काग बात । देखिए, खण्ड १ पण्ड ३५९।

इंडिया (१८९०-१९२१) भारतीय राष्ट्रीय कांबसकी सन्वत स्थित ब्रिटिस समिति हारा प्रकासित साप्ताहिक पत्र । देखिए, खब्ह २ पुष्ठ ४१ ।

इडिया ऑफ्स क्यूडिसियल ऐंड परिसक रेकईस मृतपूर इंडिया अफ्सिक पुस्तकालयमें मर्रायत मारतीय बाबलीस सम्बन्धित व कामजात और प्रश्नव जिनका सम्मन्य भारत-मन्त्रीस WT I

इंडियन श्रोपिनियन (१९ ३-६१) सांप्लाहिइ-यन जिनका प्रकायन वनमर्ने सारम्य किया गया किन्तु जो बादमें फीनिक्स छ जावा गया। इसमें अपनी और गुजराती दा विभाग होते थे। प्रारम्भमें हिन्दी और तमिक विभाग भी व।

सीवननं परोड गुजराती पूरतक समक प्रमुदास वाथी प्रकासक नवजीवन कार्यास्य अहमदाबाद डिन्दी संस्कृतम जीवन-यमात संस्ता धाहित्य मण्डल गई दिस्मी १९५४।

बहारमा गांधीमा पत्रो सन्यादक ही एम पटेल श्रवक कार्यास्य अप्रमदाबाद **१९२१** ।

त्रिटीरिया आर्कोहरूब वितारियामें दक्षिण वाक्रिकी सरकारके कायबातका सप्रहासय। यहाँ प्रधानमध्यी और राम्सवास-गवनरक कार्यव-गवाक साथ-साथ सन्य कार्यवात श्री

संपर्दाच है। रह रही मेल जोड़ानिसबगका दैनिक।

वाबरमती संब्रहामय महमदाबाद भाषीनीक दश्तिक आफिकी काळ और १९३३ तकक भारतीय कालक कालज-पर्वाका संग्रहासम् तथा पुरवकासम् । देखिए लग्ह १ पट्ट ३६ ।

स्टार जाहानिस्त्रमका शास्त्र दैनिक।

इान्तवास सीहर जोडानिसम्बद्धा दैनिक।

सबै बाइम्स जाहानिसन्तन प्रति रनिवारको नुबहु प्रकाधित हीनेवाला साप्ताहिक-पत्र ।

# तारीसवार जीवन-वृत्तान्त

### (जनवरी-अयस्तः १९ ८)

पनवरी १ दान्सवाक प्रवासी प्रविवासक श्राधिनियम<sup>4</sup> (१९ ७ की क सं १५) कामू हुमा। ट्रान्सवाक प्रवासी प्रविवन्तक अधिनियम और ट्रान्सवाक एपियाई पंजीयन अधिनियमें (१९ ७ का कानन २) के विरोधमें फोईनवर्गकी सरती मस्जिदमें साव वनिक सना।

मनवरी १ नवाद को बौर समुख्यरकोपर ट्राम्सवाल पृथ्वियाई पंजीयन अधिनियमके शन्तर्गत मुक्टमा चलामा वा रहा वा वाबीबी उनकी पैरवी करनेके किए बोडानिसक्ये स्थामा-जनवरी ¥ द्विटिस भारतीय संपने राजस्य आवाता (रिसीयर ऑफ रेकेन्य्व)को सूचित किमा

समके समक्ष उपस्थित हए।

- कि मदि उन भारतीयोंको अनुमतिएव नहीं दिया बाला विन्होते ट्रान्स्वाक एप्रियाई पंजीयन अधिनियमचे बनार्यंत पंजीयन नहीं कराया है तो वे विना बनमतिपर्योचे व्यापार करेंने । गांबीनीत स्टार को एक पत्र किसकर मुचित किया कि ट्रान्तवाक एथियाई पंचीयन अविनियम भारतीयाँगर अवाये वये एक ऐसे आरोपपर बाबारित है, विसे सावित नहीं
  - किया गया । मेविकमें स्वदसने भागव देते हुए बढ़ा कि भारतीयोंकी उनके नेताबोने गुमराह किया भीर यह भी कोक्का की कि देखकी कोई भी चत्रत ट्रान्धकाल एविवाद पंजीयन विनियमको एद नहीं कर सकती।
- बनवरी ४ के बाद शाबीजीने अविकास भाषणके बारेमें बनरक स्मृद्धने मुखाकादकी कोशिय की फिल् जनरक स्मद्रधने मिकनेशे इमकार कर दिया।
- सन्त्रपी ६ स्टार बीर द्राल्यवाल बीडर से एक मुख्यकायमें भावीबीने मारसीयोके द्राल्यवाल प्रतिपाद पत्रीयन विविधितम् विरोती स्वका संस्थेपमें वर्षम् किया।
- बतवरी ८ रामटरको बताया कि यथि हान्तवाच एकियाई पंजीयन अविनियम मुस्तवी कर दिया जाये दी समी मास्तीन एक महीनेके बीतर पंजीयन करा बेंसे।
- बनवरी १ के पहले इडियन सोपिनियन में क्षित्रकर सारतीयोंके क्षेत्र सीर देश-निवासा सहतेके वह इरावेकी बोहराना।
- पैक्षित रेजिस्टेंस के किए गुकरातीमें सत्पायह श्रम्ब तम किया। बनवरी १ द्रान्तवाकके सारतीयोंको वृद्ध रहनेके किए विश्वास सबेस दिया।
  - 'स्टार'को बास्यासन विमा कि यदि ठाल्सवाक पश्चिमाई पंजीयन कृषित्रियमुको कृषिकार्य न एका कामे को मारतीय अपनी इच्छाते पंजीयन करा लेते। बपने मक्दभेके पहले एक स्थामें व्याख्यान दिया।
    - र इन्छनक विभागित रिस्तिका केंद्र ।
    - र. यन्त्रसम् परिवारिक एक्टिका केट ।

मुख्यमा हुआ। और २ महीनेकी सना मिकी।

'रैड डेबी मेख'को अस्तिम मेंट देते हुए बोपित किया कि अन्होंने यह संघर्ष अस्पन्त

विनम्र मानसे भगवत् मनितपूर्वक युक्त किया है।

जनको नाव जनका पान्यक कुर है। जिस बीर वानीने यह बाव तय हुई कि मिंद जनकरों २१ यो काटेपाइट जब्बों गोधीनीश मिल बीर वानीने यह बाव तय हुई कि मिंद ट्राम्यवाड एपियाई पत्नीयन अभिनित्त रव किया जाव तो वदनमें भएडीय लक्ष्यना पत्नीयन करा लेंगे। वाशीनीने एपियाई केरियोंका दी पानेवाडी पूराकच सम्बन्धने वेक्किनेटराक्को एक प्रायनापन भना।

अनवरी २७ भारतके अहमवनगर और अन्य ग्रहरीमें समाएं हुई निनमें ट्रान्सवाक एसिमाई पत्रीया समितियक विवस थेए प्रकट करते हुए साम्राय्य एरकारका प्यान साम्प्रीय

किया सवा ।

जनवरी २८ ट्राप्यसाध एधियाई कानुनगर भीकी पुरुष्क ' कन्तनमें प्रकाशित हुई। अन्दनक न्यू रिक्षोर्य कावनकी एक स्थानें सर विक्रियम बस्दनकों कहा कि साम्राज्य सरकार द्राप्यसाधको प्रतिस्तापर ३ काव पीड प्रतिवर्ध वस करती है, इसकिए उस समिता है कि बहु वर्गनिवयमें स्पतिकाम नाराहीतीक साथ साम्राज्यको परन्यस्था

बनुसार ध्यवहार किये जानका गाँव करे।

बनुवार अवहार क्रिय बानका ताव करा व सर मंत्रदा मेरासमामी मानवपीयों नेतावती थी कि यह साम्राज्य-सरकारक किए पत्र ए हैं और मुहस्मद सभी जिल्लानों कहा कि हाल्यवाकके मारतीयाके साथ वो बरमानवनक व्यवहार किया जा रहा है, उसके विरोध में सार भारतीय एक हैं। काटराहटन २१ तारीवकी बावणीवको मार्थ बहाते हुए समसीतेय सम्बन्धित एक पत्र जेवम के आकर माणीनीको त्या गढी स्वतिकार क्ष्म व अगर का नेतावत स्व त्यार हिमा था। गाणीनीने उसमें कुछ शुपार किसे और साहे बारह बने रातका क्षित जोर नामहक साथ उसपर हस्तावर किसे।

बड़ाई वर्षे रिक्को कार्टराइट समझीतेस सम्बन्धित वह पत्र केकर बनरम स्वद्धस विक्ते प्रिटेरियाक लिए रवाला हो यथे। पोच वर्षे ग्राम कार्टराइटन कोनस सबर ही कि यनरक स्वद्धन पत्रकी स्वतिको स्वीकार

कर विया है।

वनवर्ष २९ प्राप्तक बन्दई पहुर्ग्ने महाविनवं श्रामायांकी बच्चधवाने गान्तवान परिचाई पर्यायन संधितियमक विरोधने तथा हुई भीर उसमें सामान्य सरकार्य हरवाय करवाई भरीन की गई। यदि वह हरवायन न कर ता कहा नया कि मारवको परिव साविनेत्राक साथ वनार्य कारवाहिने गीतिका वदमन्तन करनेकी सुर शै वासे।

पनवर्ष १ कांपकारी सहायक उपनिवंध मध्यतने समझौतके पत्रकी स्वीतृति एक पत्र

सिंग्रंडर भनी।

र मन्द्र पुत्र थ सरकारी रिपोर्ट र

३. दुस्स क्यो दिवा बंहुतन-स्थाय कर्यंत्र करण (५-व बसर श्वास्त्र मर्दारीय) रिवांड त्य क्ये क्ये आनामें विकासीर्थ व्यवसायुक्त प्राप्त क्यान देश क्या रिवां त्रिक्त क्या रिवांत्र क्यांत्र क्या रिवां

१ दिश इतस्य ।

सम्पूर्ण गांची वास्तव 483 नाभीजी प्रिटोरिया से जाये गये। जनरस स्मद्रस्य मेंट हुई। स्वंश्लामा पंजीवन नीर उसके वर्षाकरणके बारमें समझौता हा पया। चैमनेसे मधना मिली कि एक्सियाइयों द्वारा कराये धर्य स्वेच्छ्या पंजीयनको ट्रान्सवास प्रतियार्ड पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत बैध करनका प्रस्ताव है। गाबीजीने स्मटससे इसपी मसाकातकी कोशिय की किन्तु सफस नहीं हुए। रैंड डेली मेक और ट्राम्सवाक कीवर को मेंट देते हुए समझीतेको स्पट किया। बेक्सें बपने प्रति किये वये व्यवहारके निवयम भी कुछ कहा।

सर्वशिवको एक सार्वजनिक समार्गे भाषण विद्या । सभा व्याधिका प्रस्थितके बहारेने हर्द विसमें क्यमन एक इजार थोता उपस्थित थ।

जेसरे दाकायदा मुक्त किमे यये।

विटिध मारतीय सबकी बैठकमें धमझीतेको समझाते हुए व्याक्शन दिया । रामटरको भेंट बंदे हुए कहा कि अधिवासका अधिकार-प्राप्त भारतीयोको माबी दक्षिण

कारिको राज्यका अस माना जाना जाहिए थी स्मटससे इस बातपर सहमत हुए जि नेटालमें गिरमिटिया प्रचा **बन्द कर दो भा**नी **चाहिए** ≥ कनवरी ३१ सार सत्यायती केवी कान दिये पर्ये। सकतारांके प्रतिनिधियोंसे एक मेंटर्ने द्यी स्मदसने बड़ा कि समझौतेके बेच हाने तक एकियाई बिना परवानोके ब्यापार कर सकते

है कहा कि द्वान्सवाक एथियादै पंजीयन अविनियमको एव करनेकी सांग अर्थगत है। बीर प्रारक्षीय वरावर जावबुधीक नहीं रहे हैं कि उसे रह किया ही बाये। फरवरी १ भी स्मट्सको किया कि ट्रान्सवाक एथियाई पंजीयन विवित्तमक बन्दर्गत लोकस्या पत्रीयनको वैच बनानका विचार ठीक नहीं है और यह सुधाया कि इसे ट्रान्सवास प्रवासी प्रतिकत्वक अविनियमके कन्तर्यंत वैच बना देशा चाहिए।

समाचारपत्रोके प्रतिनिधियाँको सकाकात वेते हुए इस आरोपका खम्मन किया कि ब्रिटिस कारतीय बारी-किमे प्रवेच कर धे हैं। यह बारोप ही टालवाक एशियाई पंजीयत अधिनियमका कावार वा।

करवरी २ बोहानिसवर्गमें बिटिस भारतीय सबकी समामें बोपचा की कि विव श्रेंगक्रियोंकी छाप देनेवाके व्यक्तियोगर इनका होना ही है तो में सबस पहले मेंयुक्तियोंकी छाप बुँगा। करवरी ३ बनएक स्मट्स्स निके। भी चैमनेकी उपस्थितिमें स्मट्सने अपने इस वचनकी

बोहराना कि नवि ट्राल्पनामके एथियाई स्वेच्छाये पंजीवन करा केने तो ट्राल्पनाम एक्टिबाई पंजीयन अधिनियम रह कर दिया जायेथा। भारतमें बाइसराक्की कॉसिकने की नौबक्ती कहा कि दानसवासके भारतीयोके साव अलागपूर्व और अपनानजनक व्यवहार हो रहा है और पूका कि क्या मारत सरकार उसके विक्य बनतामें स्थाप्त रीपकी गम्बीरहासे अववत है। सरकारकी औरसे इसका जनाव देते हुए भी फिडकेंगे कहा कि हमें ट्राग्यनाककी अपनी प्रजाने साम सहानुमूर्ति है हमें नावा है कि समझेतिकी जो बावजीत चक्र रही है उसके फ़क्रदनस्थ उनकी प्रवित्र विकासर्वे बर ही जार्वेगी।

१ शामेकी एक्टिका । वैशिवेशन ।

फरवरी ४ सर्वि ऐस्टहिसने बाँवें सनामें स्थानाकर्यय मस्ताम रेखा। स्वीवं कर्यन मी बीसे । फरवरी ५ सम्बनक टाइस्य ने उपनिवेध कार्यास्त्रको दीप विचा कि उसने ट्रास्पवालकी सरकारसर साम्राध्यके हिलाँकी रक्षाके किए योर नहीं माना बीर सुधनुषकी कर्म।

विवाहै। यदि नेता किया बाता तो समझीता पहुंछ मी ही सकता वा। पत्रने प्रजातियोधी सम्बन्धित प्रस्तेकि बारमें स्वयाधित उपनिवयोधि अपीछ की कि वे एक

सर्वसम्बद्धः साम्राज्यीय 🕶 अपनार्ये ।

करवरी ५-६ (?) स्मद्धने शार्वजालक मायपोर्वे और समाधारमधेको मेंट देते हुए नवन दिया कि ट्रान्तवाल एवित्याई पंजीयन अधिनियमके उम्म्यन तथा अनुनविपयों किना स्मापारके कारण निरक्तादियों नहीं की वार्वेगी। इस जीवमें कानून भी रह नहीं होया। किर दो स्वेच्छाने कराये गर्व पंजीवजोंकी बैंच बनानके किए संवयके आगामी पत्नमें कानून नना दिया जायेगा। उन्होंने नह जी धारित किया कि समझितका सबैस्स स्मानिवसमें एवियाई जावारीको कम करना है।

फरवरी ८ इंडियन जीपिनियन में स्वेच्छ्या वंबीयनकी प्रतिका स्पट करते हुए बांबीबीने पिखित सारदीयोंको सवाह थी कि वे स्वेच्छाते वंबीयन करानेके किए दिये गये अपने प्रासंनापकीयर बनाय बीगुक्तियोंको छाप देनके हस्तावर करानेके विकल्पको न सपनायें।

फरवरी १ स्वेच्च्या पंजीयन प्रारम्भ क्ष्या।

रदा १ स्वच्छना प्यापन प्रारम्भ हुवा। मीर ब्रावमको मीर वन्य च्यक्तियोंने योक्षीनीयर हम्छा किया *यो बोकके घरमें* ब्राह्म प्रस्थानें पढ़े हुए उन्होंने सरीक की कि हम्खावराकी कमा कर दिया जाये। परिचादमंदि वर्षाक की कि वे स्वेच्छ्या ब्युक्टियकि निवान में।

प्रतिवारनाय नाम् का कि न स्वयक्ता चतुरक्रवाक स्व प्रतिवार है साम्बद्धां कॉम्टर जी यू योपकी सृत्यू।

फरनरी १५ देकियन कीपिनियन में समझीते के बारेनी प्रकाशियों सीर्यक गांडी बीका केस अकारित हुना !

करवरी २२ गांकीजीने इंडियन नीपिनयन के फरवरी २२ बीर २९ के बंकोंने उन परिविन्तिपांकी पनवाते हुए मिनसे समझेता किया गया वा वारधीय पनायक कर्यव्योंको रूप्ट किया टाम्समार्के तथा और समझानोंकी स्कारण प्रोप्त सिन्त

स्पट किया द्राप्तनाकके हिन्तू और मुख्यमानीकी एकतापर फोर दिया। स्पर्शका पत्र विकासीर उपने साथ द्राप्तनाक पृथियादै पर्योगन अधिनियमके संबोधनके

स्पर्वज पत्र विकास कार उपके साथ द्राम्यवाक प्राध्याव प्रवासन कार्यानमक संस्थानक सिन्द्र विकासका असमिशा मेजा। यह सुद्धाया कि सान्ति-रखा वक्यावेच और ट्राम्यवाक प्रियादै पंजीयन अधिनियम रख कर विसे आयें।

र क्षेत्र-मश्कायीकाः।

२. **देशिन** परिश्चिक १९ ।

1 0

क्षेत्र केवीच वणीरियक विक्रिक्ष ।

५. शबंदरी रजिस्हेखन ।

र, जानी पुरुष एक्षिण आधिकाचे सायहाबुका इतिहासमें योगी-की क्षेत्रा है कि वह संगत काही पीनिसमें किया था-----वर्गाद मार्च ६ क ११८।

- NEY
- करवरी २९ जोड़ानिसर्पर्ने स्थेज्क्कवा पंजीयनक क्षित् विमे नमें प्रार्थनापत्रोंकी संस्था १४ तक पर्रेथ गई।
- मार्च ५ सार्वाणी पठानों और अन्य कार्योमें समझौतेश बारेमें फैल हुए भ्रमका हुर करनक
  - भिर्यक्रदन संये। नेटाम भारतीय कायसके श्रष्टशावधानम जननम शार्वजनिक समा हुई। वहाँ उन्धाने भागम
- दिया। पठानोंन फिरसे उनपर क्षमता करनकी कामिश्र की। मार्च ६ वर्शनमें पडानोंने मिले। पठानोंन यही कहा कि मार्थाजीने कीमकी घाषा दिया है।
- गाबीबीने मेल-मिलापके इस प्रयत्नका असफ्छ बताया। स्वास्त्र्य सामने बाद अपन कुटुम्ब स शिक्तके बिए कुछ आनन्दी व्यक्तिया के साव फीनिक्दके बिए रवाना हुए।
- भार्च १ सन्दनम सर स्पेश विफिनकी मृत्यु।
- मार्च १४ द्विटिय मारतीय सबन यन शोरींको मोज और उपहार दिय निम्हान सस्पापह सवर्षमें भवद पहुँ वाई नी। कहा जाता है कि दक्षिण बाक्किमों इस प्रकारका मह पहुंचा ही मानोबन चा।
- मार्च १७ इजकतामें सोंडे विदोने बोपवा की कि उत्तर प्रदेशमें पश्चिक बराब होनसे कोई पाँच करोड़ कार्यामधाँपर एकट था गया है। उत्तर प्रदेशमें सकावकी स्विति शिवासर १९ ७ में ही उत्पन्न हो गई थी।
- मार्च १८ जोड्डानिसंबर्यम स्थेत्र्क्कवा पंजीयन करानेवाक्षीकी सक्या ५, ९ तक पहुँच पहें। मार्च २१ | शहस्त जॉक हरिया क संवासक और सम्यादक ही वे वेनेटने जॉर्ड ऐस्टिहिस-
- को किया कि वस्वहंकी वह शार्वजनिक समा जो बागावाँकी बस्पस्रतामें हुई वी माविनिधिक की। उसमें यूरोपीय व्यापारियों और सरकारी वक्सरोंको निकाकर समी बातियाँके कोगॉन सोन स्वक्त किया था।
- मार्च २४ कैनवाम सरकारने एस एस मॉन्टईनक स पहुँचनेवाके १४६ नारदीवाँको देस-निकासका बादेख दिया वा नहाँक सर्वोच्च स्वामास्थाने उसे रद कर दिया और ने मारतीय कोइ विमे वये।
- मार्च २६ वक्षावर्जवर्जिने बोल्क्त हुए लॉर्ब संस्थानेने कहा कि पूर्व पूर्व है बॉट परिश्रम परिश्रम है और चूँकि पार्रोकी सम्बक्त कवींकी है इसकिए वे पारतीय ब्यापारिबॉस स्पर्धा नहीं कर सकते। उन्होंने मुलाव दिया कि शासाज्यके को प्रदेख समीतक साबाद नहीं हुए हैं वे एकियाइयोके वसनके किए पुरक्षित कर विवे जावें। दिटिस मार बोबर कोन अंग्रेजी साम्राज्यम बरावरीके साम्रेगर है।
- प्रार्च के के पहले जपनिवेश-समित हाँ सी ओ सेडी विकासने जोवित किया कि नटाक सरकारका इरावा गिरीमिटिया मजबूरींका साधमन और १ वर्षके बाद अर्थ स्थापा-रिसोंको परवाना देना बन्द करनके किए कानून बनानेका है।

भाषं १ जवाबारण सरकारी बजद में द्वास्थाक स्वर्ण-कानुना प्रकाशित हुवा। सर्वेत ६ एक एस एक पीतकने द्वास्थान अवोच्च न्यायाक्यमें वकास्यकी सन्दर्भा। बर्पेत १ द्वास्थान नगरपातिका संयन इस जावयका प्रस्ताव पास किया कि बतनी बीर

रंग्यार व्यक्तियांको नगरपाक्षिकान्ने जुनावने मताविकार नही विया बाना जाहिए। उन्हें बनीन रबनेका विकार भी नहीं होंगा चाहिए बीर पुत्रक वस्तियोंने रहने बीर बाजारों में कागार करनेपर बाव्य किया जाना चाहिए।

बाबार म न्यायर करनपर बाल्या क्या जाना पाहरू। वर्तक रहे के पहुके हैटफोक कांग्रेडकी बैठक हुई। उसमें कहा गया कि समी एविमाइमीको बानारों में ग्रंथ बिया जाना चाहिए। जनरक स्मद्सन आका प्रकट की कि नयर पाध्किका (एकीकरण) विश्वयकों बोरोके बीच रंगबार कोनीके खनस उक्तम समस्या हुए कर सकेगा।

सर्वेख १९ नेटाड इस्पियन (गेटाक एविकश्वरक मृत्तियन) में नारतीयोंका सायमन रोक वैनके प्रस्तावका विशोध किया। वोधित किया कि नेटाडके उद्योगोंके किए नारतीय मबहुर सीनामों हैं।

वप्रैक २१ मास्तीय तार-संवामें हक्ताचा

बर्मक २२ चर हेनची कैम्पवेछ बैनरमेनकी पृरम्।

अर्रक २. के पहुंछ जोडे ऐस्प्रिक्षण कहा कि व्यक्तिकोंनें पूर्वी देवीके कोगांके प्रवास सम्बन्धा प्रस्त्तर एक अविक खालाजीय सम्मक्तमें विचार-निवर्स होना चाहिए। अर्रक २५ के पहुंछ विधिक प्रारकीय संबने स्वद्यको पत्र विकासर ट्रास्टवास स्वर्ध-कानुनमें

संसोजनके मसनिवके प्रति विदीव प्रकट किया।

सरीक २६ के पहले प्रमारिकाणी तकके सम्मेकनमें यर पर्वी फिट्चपरिट्रफर्न कहा कि उनका विषयाच वसनधीक कानून और रंगनेवकी नीति में नही है। उन्होने पोरेंसि कहा कि व चरनिसंधि ज्यादा काम करके सपनी सौच्यदा सिक्क करें।

सर्वेड २७ के पहले वांबीजी फीनिक्स (?)स जोहानिसंबर्य डाँटे।

मप्रेक रे भारतके मुक्कान्द्ररपुर तथरमें तम खेंकनेकी भटना हुई।

विना परवाना श्यापार करने वाके सुस्पावहिलाँक क्षिए परवारा करेको सन्तिम लिकि। से परपान स्वेच्यमा प्रवीसन करानेवालाँको विस्तन्तर ३१ एक और जिन कार्नोने स्वेच्यमा पनीकन नहीं करामा बन्हें जुन ३ एक आरी किसे क्या।

पनामन नहां करायां उन्हें जून है लक्क आही किसे क्यां। मेर्ड र सारवे मान्य मुजनाके अनुसार २ ह्वार कलानीकी एक श्लीव बारवीय सीमामें प्रीयट तहें। परिकासकारी अनुसार एक अनुसार

प्रविष्ट तुर्दे। पेर-बरकारी "सारपर गुंड शास्त्य। मर्दे ६ नवपन्ति के कार्यालयमें अनका कारकाना मिका। बरविंद बोप जो पहुके

मुगाण्डर में काम करते ने सन्य ५ व्यक्तियंत्रि छात्र गिरस्तार किये वसे । मई ८ के पहले नेटाल-विवयक बरकारी सम्बद में प्रकासित हुआ ।

१ गोल की

<sup>%</sup> र्म्स्ट म्युरिसिश (फसोक्सिम्) रिका

तर्थ स्थापित स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन 
प्राप्त और ६. स्पीकृत।

गई १२ चैननेने तार वेकर सुचित किया कि उपनिवेशमें गई ९ के बाद आनेवाके छनी

एछिताइपोंकी द्वान्तवाक पृथियाई पंतीयन समितिवसके अन्तर्वेत पंतीयन कराना चाहिए।

पांचीवीने स्पद्यको किया कि समझौतेमें ऐती कोई सर्व नहीं वी इस अमका निराकरण

किया वामे।

मार् १६ द्वारवराक नगरपाकिका (एक्कारप) विशेषक वरकारी प्रवटमें प्रकामित हुआ। विशेषकरें द्वारा नगरपाकिकार्योको व्यापारिपर्धि स्वयं पुक्क एकर्नेका अभिकार दिशा प्रतिशासका वा एकके द्वारा वन्निवरपर्धि प्रवास्त्रिय प्रधावकीय निर्मर्गित प्रपावकीय प्रदेशासींहा प्यावाक्ष्य करीक करनेका अधिकार में के किया वानेशास पा। मार्वे १४ मार्वीजीने कार्टपाइटको किका कि सम्बद है प्रमादकारके किए उनकी पेवार्ष

बावसम्ब हों।

केनको विचा कि समझौतिने दी यह तीन महीनेकी स्वयंविका यह लंका कमी नहीं या कि

इह उपनिदस्तें वाल्य जानेवाके या वापत सानेका स्विकार प्यानेका प्रधिवास्पेरर कृष को तारी। वनरक सम्दर्शके बावह किया कि नवारकाकों सेक्काम प्रवीचन क्याने दिया वाले भीर स्विनियन पर कर दिया वाले।

महें १५ के पहके अस उपस्तानी सेकैनी किंगने को साझाल्यान सरकार से मारतीय प्रवासिनेक

सह रूप के पहले अस उपन्या सकता काल का द्वादामाध्याय एउड़ाएं का पादाय मारावाय के किया मारावाय मारावाय के किया कि पियम बातचीत करते हैं के मारावाय के किया के किया मारावाय कानून बनानकी इस प्रमानको हुए करनेके किया भारत कवाब कैनेबाने किया प्रकारक कानून बनानकी सावस्मकदा नहीं है। महें १५ केनने पांपीजीको किया कि जपनिवेध-समित्र पूर्व-निवंगीत नहीं टक्स सकते।

नारमञ्जा पार है। मार्च १५ केनने पार्थाजीको किया कि जगनिवेध-तामिक पूर्व-निपंत्रीय नहीं टक सकते। मार्च १६ के पहुंचे याणीजी कार्यरावरते निक स्वट्सते मेंट करलेका निर्वस हुवा। नेताक मुच्यूं राहम्य कॉंक नेटाक स्टार और कीवर में नेटाल मियेयकॉकी

तराण मन्द्री राइमा जीक नेटाल स्टार जीर कीडर में नेटाल विश्वमार्की निक्ता की। मद्दै (इ. द्वार को मेंठ केंद्रे हुए पांचीनीने विश्वमिक्षिया प्रमावकर प्रविक्षण क्यानेके व्हेस्स्य निमंत नेठाण निश्चमंत्रका स्थानत क्रिया। जन्म वो विश्वमार्कीको क्यानिक। जन्म जनराज स्मावनों सम्माठीदेगें विश्वे यदो तीक महीनेको क्यानिको मुक्ति स्तेष करनाको स्वापन क्यानिको मुक्तिमार्कीको स्वेण्यमा पंजीवन क्यानेको मुक्तिम सेनेके स्वापनेका क्रिया कर मोमीनीने अपने सारवाधिक वेश्वस्थान में जनराक स्थवनक्य स्थानेको कराया समापि आचा व्यक्त की कि वे ट्रान्सवाल एश्चिमाई पंजीयन अभिनियमको रहकर वेंगे (\*

- रब कर वर्ग।' मई १७ विटिश भारतीय संबक्ते अध्यक्ष थी ईसप निर्योगर एक पठान हारा हुमसा।
- मरे १८ जोहानिस्त्रम बाई एम सी ए में नायण करते हुए गांधीबीने दावा किया कि रंगरार कीमें साम्राज्यका एक भनित लंग हैं। उन्होंन भंग्रजीके इस उद्देशमें भारता प्रकट की कि ने अपने अपीन कीमोंकी भागने बरावर दर्जा देना चाहते हैं।
- मर्द २ इडियन औपिनियन में पठान-कीयश वर्षाक की कि से इक्ट-पुरुषे पठानी हाए की जानेनाकी हिमाराक कार्रवाइयोश कपनी समहासाध प्रकट करें।

सपन संवाद-पवर्में हैंसप निर्योगर किये गये हमश्रेक विषयमें क्रिश्चले हुए उन्होंने कहा कि
मदि किसीमें सत्यावह करनेका साहस न हो तो वह सारवरक्षाक किए सम्बोका सहाप सं सकता है। कोंग्रेसमामें नोंग्रे देग्टाहुकने मेटाक विशेषकोंके सम्बन्धमें साम्राज्यीय सरकारको ति-क्रियानाड़ी पिकायत की। उन्होंने कहा कि इन विशेषकोंसे द्वान्यनाकको मटाकका संगदान करनकी विद्यामें बहाना विकाद है बीर वह क्यार-कावने भी व्यक्ति सरामार्गी

नीति सामू करनकी कांधिय कर रहा है।

मई २१ भावोजीने स्मद्मको द्रास्थवाल एथियाई पंजीयन श्रवितियम रह करनकी सार्वजिनक धाराना करनके किए निका।

मई २२ उत्तरमें केनने किया कि जनरक स्मद्रस यह प्रार्थना माननेमें बसमब हैं।
इाल्डाम मीडर ने समाचार विचा कि सरकार विषयम पंजीयनको नेव बनानके सिप्
विषयक पद कर रही है और इसके बल्यय पंजीयन करानेवाले लोगॉपर दाल्डवाल प्रीयपाई पंजीयन बीचिनयम लानू नहीं होता। प्रीयपाई पंजीयको विदिध बार्याम बंघको किया कि यदि एसिपाई उपनिवेचमें ना बाह्यपाँको सार्यम हो इाल्यवाल एसियाई पंजीयन स्वित्त्यम्क स्वत्त्वेत उन्हें स्वता मिक्सी।

मई २६ वि मा य क अस्त्रपति उत्तर केंद्र कुए कहा कि मारतीयाने प्रयादिके अन्तर्यत संक्रमा पत्रीयन कराया है इस्तिश्च करान्यमाल पुरिवादि पत्रीयन अधिनियमको एक नृद्याव भावन हूं बीर उद आनं करना नामप्रोदिका उत्तरपत्र होया। कर्मगार्टन गामिनाम प्रयादान प्रिवादि प्रीवाद करियाल रिवेटक स्वादिका

कार्रगारणने वाशीजाका शास्त्रजाल एविवाई पंजीवन वैवीकरण विभेवकका मस्विदा शिक्तका

मई २६ जिल्ला भारतीय त्रंपने उपनिष्य-मणिषका मृण्यि किया कि उन्होंन सन्तातिमें दिये यह कारताननका पूरा नहीं किया है अमानि विदिश्य भारतीय स्वच्छाया पर्यायनक निष्य नियं यस भारत प्रार्थनायत वारास नेनका निषय करते हैं।

मापानी कारबीर, नावडू और सिजंप दिवनने चैननको निग्रकर अपने पार्चनापण कापन मोर्चे।

र रेजिर इधिन बार्किसके सन्तामका इतिहास नमार २५ ।

समूर्ण गोधी बाहमब

मई २७ बिटिस भारतीय संबकी समिविकी बैठकमें परिस्थिति समझाई और समिविने भिर सरवादत सक करनकी बात स्थीकार की।

मार्द २९ प्राननापनोके फार्म नापस करनेके सिए चैमनेको सार विया।

486

माँ ३ कंपहुंचे विटिश सारतीय संवकी विनिध नगर-समितिसाँको गस्ती-पत्र मेनरः। उसके द्वारा स्वेच्छ्या पंत्रीयनकं प्रार्थनापत्र वापसं केनको कहते हुत् छिर सरयासह सुरू करनेकी

मूनना सी। गोबीमीन फिरखं सत्यायिहर्गोंकी निश्चन्त पैरबी करनेकी बात बोहराई। मूनना सी। गोबीमीन फिरखं सत्यायिहर्गोंकी निश्चन्त पैरबी करनेकी बात बोहराई। रई ३ इंडियन बोपिनियन में एक पत्र स्थिक्ट बोपणा की कि सत्यायह फिरखे सुक किया बारेया।

यांधीजीके २९ तारीखके तारका चैननने तारके चवाब विद्याः बन्होने बहा कि गांधीजीने ट्रान्सवाक प्रवादी प्रतिबन्धक वीधिनियमके संघोचनार्व विवेयकका जो मतिवस मेवा या वह कहीं को नया है उठको एक प्रति मजनका सन्दर्भक मो किया बुसरी प्रति

मा वह कहा चा बया है उधका एक शांत सबनका सनुराव सा भेज दी नहीं।

पांचीजीने चनरक स्मृद्धांत्रे फरवरी १ और २२ के बीच किसे पर्य पथ-स्पदशुरको प्रकाशिक करनेकी अनुनाति सीनते हुए केनको पन शिक्ता। चून १ के पहले दक्षिण रोडिश्याने एथियाइपॅकि बाजनगरर नियम्बच क्यानेनाके बाज्यादेसका

मधीवरा नवट में प्रकाशित हुना। वृत १ सोबीजीको फोनपर मुकना वी यह कि बनरक स्पट्सने भारतीय प्रस्तर विचार करनेके किए सिन्सम्बद्धकी बैठक बुकाई है वे बपना बनाव वृत्त २ को भेडेंगे।

मून २ के पहले भाजीबी विकेटर हाउठमें भी चैपनेसे निके। मून २ द्रान्तवाक गोरॉमें मारतीय प्रकार सहातुमूषि रचनेवाचे प्रमुख भोरे हरूद्दे हुए चीर

चन्द्रीते किर जनकी मोपका धनवन किया। धामान्योभ-धंक्रमे मह प्रक्त किया गया कि नवा धनक्षेत्रके पर और सरवासहके पुन मारम्य होनेकी धन्मामनाको वेसवे हुए समाहकी सरकार हस्तकेपका विचार नहीं कर धी है।

प्ती है।

बुग ४ वैभीकरम विश्वेयकके एक गये मधियरेपर विचार करनके किए पांचीजी बनरक स्मद्धरे ५ जनको मिकनेके किए निपनियत किये गये।

केनने एक सम्ब पत्रके हारा जनरक स्मद्धते हुए पत्र-व्यवहारके प्रकासनकी कनुमति वेनेसे इनकार किया।

जून ६ गोजीजी बनरक स्मान्त्रत्वे मिले। यो कोम पंजीयन करा पूके से उनके स्वेष्णका कराने मंत्रे पंजीयनको वैच बनावके उद्योके मिलमान बानेवाके एपिएसाई महास्मित्रि स्वेष्णका प्रजीवन करानके अधिकार और वांचियों हारा प्रस्तुत हास्यवाल प्रवादी प्रतिवन्त्रक स्वोचन अधिनित्रमके सम्पन्तिया विश्लेष करते विचार हुमा। सन्दर्शन स्वीकार किया कि हालसाल प्रीस्ताई पंजीयन अधिनित्रम विकट्टम कराव हूं और उदानी कोई उपनीमिता नहीं है। प्रस्तावित कानुसन्ने बन्नस्त नित्र वर्गके प्रीस्ताहर्मका

सविवास-विवार मान्य किया जाने इस प्रकार मतसेव पैदा हो पना। नावीजीने

ट्रान्सवाज एविवाई पंतीयन समिनियमको रव करानेका आस्वासन मोगा। कहा कि मदि बहु रत नहीं किया गया वो प्रावनायमीको वायस करानके कियु सर्वोच्च-प्यासासमं सर्वी इस रानेथी। कार्डपाइटको किया कि ने प्रगतिवादियोंको ट्रान्सवाक एविमाई पंतीयन अभिनियमक रव कियो जानेमें बायक न करानके किए सुसहायों।

भूग १२ चनरम स्मट्नको तार किया कि एक बड़े वकीकड़ी समाहपर उन्होंने सर्वोक्क स्थायासपके समझ आर्वनायमोंकी बायरीक किए मुख्यमे हामर करना एम किया है। चनरम स्मट्रसने समझे विन मिछनेक किए निमन्तिय किया।

बून १३ के पहुके इडियन जोपिनियन में रोडिंगिया विश्वयक्त विरोधमें किया। उसमें मारडोयोंक जनिवास पंजीयनकी बात थी।

वन १६ बनरछ स्मट्छ पिछ। वनरम स्मट्छने एक हफ्तेजें निर्वय करनेका बचन विमा। विटिय मारतीय संबक्षी समितिकी बैठकमें सर्वोच्च न्यासावसके समझ बानेकी बात एक हफ्तेक किय मस्त्रकों की गई।

उसी दिन एक पनमें बावचीतका उस्केख करके पांचीश्रीने बक्कीक वेते हुए कहा कि दुरस्वाक प्रवासी प्रतिकल्पक अधिनिध्यकों निम्नक्षित्र क्रोमिक स्विक्टार्टिकी रक्षा करनी चाहिए (१) वृद्ध पहिकेख घरनार्ची (२) शील पाँकी पंचीयन प्रमाचयर्च और पानिए-रक्षा क्राव्यक्षिकों करायेत अपूर्विक्ष प्राप्त प्राप्त प्रदेश पंचीयन प्रमाचयर्च सीर पानिए-रक्षा क्राव्यक्षित्र कर्मात्र क्राव्यक्ष स्वाप्त क्राव्यक्ष स्वाप्त क्राव्यक्ष स्वाप्त क्राव्यक्ष स्वाप्त क्राव्यक्ष प्रमाचिष्टक प्राप्त सामिक स्वाप्त सामिक स्वाप्त सामिक स्वाप्त सामिक स

यून १६ बोहानिसवर्षके पत्रोंमें भ्रामक समाधार मकावित हुआ कि साम्राज्य सरकारके हुस्तकेपने नास्प्रताल एकियाई पंत्रीयन अविनियम रह किया जानेवाळा है।

जून १९ नामीजीको ठार द्वारा बुसरे विल जो स्मद्ससे मुखाकातका निमन्त्रम ।

भूत २ संसीती स्मर्ट्स कि मिके। उन्होंने किर २२ गुनका मिकनेके किए कहा और कहा कि उस समय को दो-एक मामूला मुद्दे क्या गर्ने हैं क्यापर विचार किया कामेगा।

भूग २२ द्रान्यचाङ कीवर में कम्पादकीय वसमें कहा मधा कि द्रान्यचाङ एसियाई पंजीयन समिनियम एवं की जायेगा।

वनरक स्मर्यने मुमाकानेक समय गायोगीको द्रास्त्रकाक प्रवासी प्रतिकालक संगोदन विविद्यमका मनविदा विकास — इस मृत बीर मियम्स स्वेचक्या पत्रीमन करानेवाक सर्वी व्यक्तिमीकि किए उत्तम निदेशक कहा भवा। किन्तु इसमें प्रवासियोके के मीन वस सम्मिनित नहीं व बीर उन्हें निषिक प्रवासी माना गया वा। शिविद भारती मीक प्रमक्ती सर्वोच्च न्यासकाले सामन के व्यक्ति स्वीचार स्वास इस्ट्रस्त समाय कर विद्या। विषय्क्रा प्रयोक्त करानवासीके शावोकी एवियार प्रवास कारा सर्वोक्तिकी व्यक्तिया प्रीक्त करानके विवक्ताको भी स्वर्त्त्रम नहीं साना। वार्षायोकी

१ पानेश जी एक्तिरेक्त सर्विकारता ।

२. राष विश्वविद्य मोहिनेस ।

s देशिय स्टी करने बन रहे ।

जब इत छठोँको स्वीकार गृही किया तब जनरल स्मट्सने ट्रान्सवाल एप्टियाई पंजीयन अभिनियनको बनाये रखने जीर स्वेच्छ्या कराये यये पंजीयनको वैच बनानेका अपना निर्णय कोरित किया।

समाचारपत्रीकी वी नहीं मुकाकारों तथा पर्योग संधीजीने चोचना की कि यह समझेतेका उत्तरंपन है और वे सर्वोच्च न्यायास्थ्यके सामग्रे स्वेच्छ्या पंजीवन सन्वन्यी आर्थना-पर्वोको बाल्स करानेके स्थिए वार्येचे।

विटिश्व भारतीय धंककी समितिने सर्वोच्च स्थायाक्यमों परीक्षात्मक मुक्तमा समर करनेका प्रस्ताव स्वीकार कर क्रिया।

करनका प्रस्ताव स्वाकार कर क्रिया। एक रक्कायमें उपबोश नार्थी प्रय होनेके कारबॉयर प्रकाश वाकते हुए श्री स्वट्सने कहा कि जनवरी २८ के सम्बोश-मक्ते ट्रायवाक एक्सियाँ पंतीयन जीविनस्य रह करनेका कोई उक्केब नहीं वा। उन्होंने इस सर्वपर इस अविनियमको रह करना स्वीकार किया कि नास्त्रीय संस्थान विवेयकों तीन वर्षके प्रसादिशीको स्वास्त्रिक करनेका जायह कोई हैं। पुष्टि वर्षित्री इसके किए स्वास्त्री कृति स्वर संक्काय प्रजीयनको एक प्रक काननके वर्षित्र वेदे करनेका तिक्या स्वस्त्र किया।

मृत २३ में पहले अस्तातने चैमनेको स्थेनकमा पंजीयन कपनेके हेतु विधे यसे अपने प्रार्थना-पत्रको जापत करनेके किए किया।

जून २६ प्रार्थनापत्र वापल करनेने सम्बन्धित उनकी साचिका सर्वोच्च न्यासाक्ष्ममें दायर की गई। नाचीनी और देशन कुछक्तामा वाधिक किया कि स्पट्सने बािनियम प्रकारनेका कुछत किया था।

भूत २४ जोहानियकार्ग सार्वकानिक समा। समितिका प्रार्थनापर्योको सापस छेने बीर हाल्यका एसियाई पंजीयन जावितियनको न भागनेका विद्यन्तर ११ १९ ६ को किया पमा निरक्तर होहराना नमा।

सोरावनी धापुरनी विश्वित मास्त्रीयोकि विकासको परिकारके विकास दूरासवाक्ष्में प्रविद्य हुए। सारावर्गे केटरी में किस्ते गर्ने केस्ट्रीको सावविद्यासक स्वाप्तर स्वेत्वसम्बद्ध

मारहर्में रेडपै में किसे गये वर्षे केसीको राजशोद्दारमक बताकर क्षोक्रमान्य विकल निरक्तार किसे वर्षे।

कृत २५ वैमनेने ववाबी हत्तकनामा दाखिक किया।

जून २६ स्मट्सने इच्छानामा दाखिक किया कि उन्होंने अविधियम एवं करलेका वचन विमा ही नहीं पा।

वैमनेने भी इसी बाबयका एक बुसरा हलकनामा वैश्व किया।

चून २९ योबीजी और जस्वातने जो जवानी हुळ्छनामां पेछ करते हुए पुनारा कहा कि स्मट्सने चचन दिवा था और उसे पहुंछ गोरित जी किया था।

र देखिर परिकार ५ ।

र. सेवर प्रक्रिक ६ ।

43

बुकाई २ के एउड़े शान्ताहिक संवाद-पत्र में गांधीजीने वोधित किया कि वय सप्याप्तह जपने ही स्वावंत्रा सवयं नहीं एक् बन्ति पूसरों — सैन प्रकारके निधिद्ध प्रवासियों — के विद्योंका संवयं कन यथा है।

स्वेरक्रवा पंजीयन के किए दियं गये प्रावंगापत बापस न किये बार्से दो पंजीयन प्रमापार्वाकी बच्चा दिया जाये — यह बात सत्यापह बारी रखनेके तरीकेक कम्में गांवीजीने पहली बार कही।

बुकाई २ सर्वोजन स्थायास्त्रयने अस्तातकी गाणिका (पिटियन) रह की :

पाणीयाने नार्यसम्बद्ध अववारींको विका और स्पट्उके सावका सारा पत्र-प्यवहार प्रकारनाय मेथा।

नकाश्चराम सथा। पुढाई थे पारित शेकने हान्यवाळ कोडर को पत्र किया कि हान्यवाळ एथियाई पंजीयन

समितियनके शिक्षाच भारतीयोंका सान्तोकन करना सर्वमा प्रमित्त है। भुकाई ५ के पहुछे भोरे जन्मस्य स्मर्यका बताया भागेवाका एक प्रस्ताव केकर साथे। उसमें कहा स्था था कि ३ पाँकी पंतीयन प्रधायपत्रवाके स्वस्तियोंको प्रवेदानिकारकी

००० कहा चना चा । १० र पाल र वाचन अध्यनपाल व्याच्याका अवधापकाल सिमायत है यो जानेनी और वैमने हारा विजय स्वेचन क्यानेनाकी हो हो अविकास पैतीयत क्यानेनाकी हो हो अवसिक्त किये जारेंगे उनहें बदावकों अपीक्का विविकास ती है दिया जानेगा । वरकेनें मारतीयोंको चिकित-अध्योगिकी वात छोड़नी होगी। मारतीयोंने यह प्रस्ताव समान्य कर दिया।

जुबाई ५ इमीरिया महिनदर्भे सार्वजिनक संमा । उसमें सर्वोच्च स्वासाक्ष्यके निकासे जरूप परिस्थितिपर विचार किया मना और वागामी रविचारको पंजीवन प्रमाचपन अकानेकी बाद तम हुई।

बुकाई ६ वि भा छ 'के कथ्यकने उपनिवेध-शिषपको शोनों प्रकारके निपित प्रवाधियों है कानूनों हकोपर नोर वेदे हुए किया और स्पष्ट किया कि (१) येप जिनका प्रतिनिविद्य नहीं करता उनके क्रिकार केपनेका उदे हुक नहीं है बीर (२) भारतीय ऐदो कोई बाद स्पीकार नहीं कर उकने जिससे प्रविध्या प्राध्यायों का शहरोन पा एकनेकी कोई मुरत ही न क्या उन्होंने खनावका यह निर्मय मी सुविद्य किया कि १२ वृक्षाईको प्रमायपक बकाये जानेमें।

बुकाई ७ एमियाई पंत्रोयकने नवस्पानिकार्योको हिस्सन् में कि परवालंकि विद्या प्राथनायन येनेवाले भारतीय व्यापारियोंगे द्वा ए पं श्र<sup>े</sup>के बन्तपंत बेन्हिस्सीकी छात्र देनका कहा आरो (पायोगीने इसका यह वर्ष माना कि सरकार स्वेच्छ्या पंत्रीयन करानवालंकर मी द्वा ए पंत्र कानुकरना चाहती है।

नुसाई ८ गांगीनीने नंदास्तानें सोधाननी सापुरनीकी पैरवी की।

र जिरिम्न मारतीय सेव (विरिद्ध रहिनक व्यक्तिस्थल ) १

२. एक्सर चेंद्र रचित्रावित ।

इ सुम्सदाण पहिलाई पंजीबन जवितिस्य ।

रुपूर्व गांधी करूमन

422

कि स्थापारी परवालंकि किए अर्जी देनेवाके मारतीयोंसे जेंगुक्रियोंकी छाप मौरता समझौरोको तोहता है (२) दा प्र पं अ <sup>६</sup>के सन्तर्गत बीसपिक करौदीको मतनाता कहा किया जा सकता है। पत्रोक्षर जाने तक भारतीय जुसाई १२ को प्रमानपत्र जभानेके छिए होनकाकी जाम समा स्विपित कर रहे हैं। नुवाई १ जोहानिस्य वर्षक स्थायाच्य द्वारा सोरावशी सायुरशीको एक इस्तेके मीठर उपनिवेश

नमाई ९ वि मा सं कं अध्यक्षने उपनिवेश-समिनके पास वो बात किस मेजी -- (१)कहा

खोडनेका हरम : नुमाई ११ पांधीजीने कार्टछङ्ग्रदेशे स्पद्सके अस्तावका सम्प्रीकरण काहा।

नुसाई १ ॥ कार्रसङ्ख्ये फोनपर स्मद्द्यक प्रस्तावकी पृष्टि की। गामी बीते कार्टराइटको पत्र किया और कहा कि तील पीडी कव पंजीयन अमानपत्रीं नासे

भारतीयोंकी जन्मानित संक्या १ होषी। विभिन्न भारतीनोंके प्रश्नको संबोंक्व न्यायासम्बद्धे सामने रखनेपर फिर रखामनी बाहिर की और कहा कि इसका सामार रंजयेव न होकर कड़ी सैसमिक कसीटी रहे। उन्होंने सरमाप्रह जारी रक्षतेका अपना दृढ़ निक्षय व्यक्त किया। स्पर्सने भारीप भनामा ना

कि गांधी में ने स्वेच्छका पंजीयन केनेबाके हर मुख्यमानसे वी मिल्ली बसूक की है। पाभौबीने इस बारोपका खण्डन किया।

जुनाई १५ स्टार में समाचार क्या कि एपियाई प्रस्तके हक होनेकी सम्भावता है। नुसाई १६ वि भा सं के अध्यक्तने स्टार में क्रिकड़र प्रमुख भारतीमों हारा निरोध और तरस्या के क्यमें दिना परवानोंक खेरी सगानक निर्वयकी धीयमा की।

विना परवानंत्रि फेरी बणना यक।

सार्वजनिक समार्ने पजीयन अमानपर्नोकी होसी।

रायस कनोनियत्त इंग्टिटयुट सम्बनमें लॉर्ड मिसनरका वनिष्टतर एवंग पर भागम। इसमें उन्होंने उपनिक्योंने रव-किरोबी पूर्वप्रद और गम्बन्धक्रीको कम करनके मिए माम्राज्यमें अधिकाधिक पारस्यरिक अवसम्बनका सप्तान रखा।

बुलाई २ इहातीम इस्पाइल और मुखेमान बनवनर बिना परवानोंके फेरी सवानेक अपरावर्गे मुकदमा चना और उन्हें बेलकी लंबा से गई।

गारोजीते अराजनमें गोरावजी घापुरजीकी पैरवी की। बोरावजी घापुरजीको द्वास था नके प्रनानी प्रतिवस्थक अनिमियमके अध्यक्त गणा न रेकर गास्ति भूरद्या अध्यादेशक मन्त्रपत १ मर्नुतिकी सकत सभाकी गई।

प्रधान के प्रधान इंग्डा करवाल बारगीचेंदर प्रसिन्ने इवका किया। भगानाइ भशतेहे बाहर मार्ववनिक सनामें बाहत हुए गार्थावीने स्वापारियोग कहा कि र निधित नारतार्गकों हुकत्रकाके प्रस्तानके विशीपने दिला परवाला स्थापार इरहे जैन जातके लिए आग जारी।

१ ६ मनशास्त्र प्रस्ति । स्टब्स्यक्ट व्यक्ति नदस्य । या स्थित स्थानिक तु है भवा पर है।

उन्होंने मारतीय कालारियोंने यह भी कहा कि नाम्बनाक एवियाई पंत्रीयन अधिनियमके अन्यत्य परहातींके किए दिशं जानेताके अपने प्रावनायकोंगर के अँगूनींकी छाप न यें। पोक्क और जम्म खन्नतींने पुक्तिसकी ज्यावतींके बारेगें विकासत की और हमस्या स्थान स्थि।

योषाओंने इंडियन वोधिनियन में शिक्षा कि फिल्क्शक पंजीयन प्रमाणपर्योकी होणी मुख्यबी रखी जाये। किन्तु जन्हें इकट्ठा करना जारी रखा वा संकटा है।

बुबाई २१ दिता परवाना फेरी खगानेके अपरावमें हमीदिया इस्क्रामिया बंजुमनके सम्पन्न भी काकीरकी गिरम्सारी।

वृजाई २२ गाबीजीते बराकतर्थे बावजीर और अन्य व्यक्तियोंकी पैरवी की।

सर्वोच्च व्यायाक्रयमं रतनती क्ल्मूको सरीक सारित्र। ऐत्रकेमें व्यायामीक सीमीमनने स्तरू हिन्दा कि द्वारक्ष्याक प्रवासी प्रतिबन्धक सीमीनयपक्षे सन्तर्वत पृथ्वियास्थाको सैसीमक कर्वाटीके बाद टास्प्रवाकमें साने दिया या सकता है।

एक रिपोर्टक अनुसार ८ में सं४ फेरीमामॉने ट्रान्समाक एसिमाई पंत्रीयन अधि

नियमके बन्तमत परवाने के किये।

साम्राज्यीम सरकारने कोपणा की कि काँडें संक्षांतको आदेश से दिया पना है कि रोडेरियन एपियाई कातृत वसरक उपनिक्य-पत्नीके विभाग्यवीन है स्वरूक उस स्वीकृति न मी जाने।

नारक्षमें भोजनात्म विभन्नको ६ वर्षके कठोर कारावास और १ 🔻 व मुर्गातेकी

सवादी गई।

नुसाई २३ बाननीरके प्रति झादर प्रकट करनेके किए सारे विश्वन आफ्रिकामें मार्ग्डीय न्यापारियोंने एक विन इडकाक रखी।

द्रात्यनाकके सस्यायहियोंको वी गई धनाके विरोधमें केन ठाउन और वर्गनम समार्थ और प्रस्ताव। तुकीमें मुक्तान अन्युस्का हमीवने फिर सस्यीय साधन वढतिको पुनस्नीपना

करना स्वीकार किया।

- नुवार १६ गायौनीने बावजीर और अन्य शत्यावहियोंके वेचने क्टनपर उनके स्वाधठाय मोहानियमांकी हमीरिया गरियायों मारोशिया एक शार्षचिक समाने नायम दिया। विश्व मारोगिय अपको मीर भी क्षापनि स्वेषक्रमा पंजीयन प्रयासपत्र स्वा परी-गरमाने समा स्वेने क्षिप शीर।
- वृक्षार्ष २७ विना भरवाना केरी कामानेके वाररावामें हारिकाल गांधीकी विरस्तारी । हाँस्केनने गांधीनोको एपियाहि स्तेष्ट्या पत्रीयन विषयक — प्रवचक-विवयक — दिवाया । स्थाँ स्तेष्ट्या पत्रीयम वर्षानवानांको हुम्खनाक एपियाहि प्रतीयन विभिन्नय स्तेष्टार कर केनेशानोके अवस्था रखा भया वा किन्तु प्रवाधिनकि तीन वर्षों के क्षिण् वर्षों स्थरवा गृही की गृहै थी।

रे पविनारिक गार्नेट(१ रक्तिरेक्क क्रिकः)

सम्पर्ने धांची नाहयन 488 नकारी २८ मांगीनीने जवाबतमें हरिकाल और अन्य व्यक्तियाँकी पैरवी की।

कामन्त प्रमाने हेर्फेन कॉन्सने वका कि सम्राटकी सरकारकी रायने सोरावनी बापरनीके मक्बनेमें पाछनीयताकी कसीटो क्या है----प्रजाति अथवा शिका है

पकाई ३१ साभाज्यीय संसदमें कर्नल सीकीने उपनिवेशमें मारतीयोंकी स्विति सन्दन्धी पक प्रस्तके उत्तरमें कहा कि स्वकाधित उपनिवेध बाढ़े किनों धानेते रोक सकते हैं फिन्तु जिन्हें प्रवेश मिक गया है उन्हें उनके पूरे हक दिये काने चाहिए। शिष्टमध्यक्ते विसके सदस्य सर भारतं इस सर संभरतो हैराँहड कॉन्स जी के गोक्से और भी रिच के कक्षिण वाकिकी बिटिय बारतीनोंकी जोरसे उपनिवेद्य-पन्ती कोई करे साधने उतकी सौर्गे प्रजी। अयस्त १ के पहले कांचीबीने बहुत सोच-विचारके बाद इंडियन बोपिनियन में किया कि

उबाइ फेंक्नेटे किए डिसाका प्रयोग जानिपद ही नहीं निर्द्यक भी होगा। चौनी सबते नारतीबोंकी सरवाबड पठित बपनाना निविचत किया। अध्यक्ष विवत बौर बन्य वीतियोंने नौहातिसवर्गमें धेरी क्याणा सक किया। बयस्त ८ के पहले इंडियन औपिनियन में पन क्लिकर समझाया कि देशके किए जेल चाना इरिकासको सिधाका अंग है। **कोंडे** देखीतंत्रे वेदीतिविवर्गे नावम वेदे इए कहा कि सामाजवीय सरकार ट्रान्स्वाक्यें केवल गढ़के पढ़केंके विटिल मारतीयोंके व्यवकार्यकी एका करनेके किए बाम्प है।

भारतमें विटिश्न बासमके बारेमें कोलमान्य विकक्ता मत न माना बाये ! विटिश्न बाधनको

सवस्त १ के पहछे त्रिटोरिया स्यूच के सम्पाधक स्टेंटने विटवैकमें प्रगतिवादियांकी एक धमार्ने द्रान्धनाळ एकियाई पंजीयन अधिनियमको अन्यायपूर्व कानून वदामा और कड़ा कि सरकार एसे जानू नहीं कर सकती। यह भी कहा कि विवादमें गांबीजीने बागे स्पद्रच फिर मैंडकी बार्येंगे।

अवस्त १ - बांबीबीने जदाक्तमें इरिकाश गांबीकी गैरकी की। मुक्तरमेके बाद समामें कहा कि सरवाप्रही-स्थापारियोंको जेक चेजनेके बजान उनका माल नीसाम करना संगठित बीर काननी शका है। बीर कहा कि चीनी सारमीकी सारमहरवा बीर भी नायहके बच्चेकी गरंग के किए स्वटस उत्तरदायी है।

नांपीनोको धवर मिली कि प्रमित्वादी वस दालावास एथियाई प्रवीयन समितियमके रह किये जानेका विरोध करेगा। अपस्त ११ द्राप्तशक जीवर ने अपने सम्पादकीयमें कहा कि एक्सियाइयोंको सताना एक गहरे राजनीतिक कुणकता अंग है।" इसने राजनीतिकताका परिचय पानेकी सन्ते दिससे कोसिस की परान्त अब इस वक वसे हैं।

बयस्त १२ मांनीजीने दान्सनाब बीवर को मलानात नी बीर कहा कि स्वेच्छ्या पंजीयनको दर्व करनेराका प्रस्तावित विवेदक समाधिकी प्रवीका तस्त्रवन करता है। यह न

वो द्रान्धरास एक्षियाई प्रशीपन अधिनियमको एव करता है और न स्वेच्छया पंजीपन

- कपनिपानोंको उस थी। नियमक प्रमानस मुक्त करता है। इसके अलावा विभयकक अपुनार नाशानियां और नने प्रशासियोंका द्वारस्थान एविषाई पंत्रीयन अधिनियमक असन पत्रीयन कराना अभिवार्य रखना है।
- धारिषक धनुसार बको बिल्याफ के सेवायणातान विद्या वाकि इसमें कोई सन्देह नहीं मा कि सरकार पनीयन अधिनियम यह फरनेका इताया रखती था । बस्तुक परिवाइयोक पनायकन उस (मनाइशाताको) अधिनियमकी कुछ महत्वपूर्ण भारति एककर मुनाई बिगई था स्महतन स्वीकार किया था।
- अनस्त १२-१३ (१) बाउव पाहम्भव पारणी सरावती स्रोपिका रौंदिया और वर्षनकं अन्य नेवानक द्वारावालमें काने व्यक्षिताएके अधिकारको आवशानक विचारण रेख हारा जासानिवयन रणाना हुए।
- सपस्त १६ ट्रान्नप्रात विधानसभाका वाणिका की यह और यह वात दोहराई महै कि विधयक समझीरोका उल्लेषण करता है।
- स्रमस्त १४ मापीजीने पत्र क्षित्रकर स्मर्ट्स किर क्षणील की कि समतीनेडा पानन नियां त्रामे दुल्लाइन प्रवाधी प्रतिबन्धक समिनियवणे स्था मुद्राया हुना संस्थान स्वीकार किया त्रामे अन्तर सम्बोदा करनक स्वरूपक मारतीय नेतासीत मिका त्रामे । बहु भी नियां कि परि पद्र नहां ता आसार्या द्वाराको प्रमाणपत्रको हार्का नजाई जायेगा। विरापो रकत नेता जाँने केसारका पत्र निवास विवास प्रतिवास क्षित्रकार विवास क्षित्रकार नियमक (विवास स्वत्र क्षण)क वारेग जाना आपत्रियां स्वत्राई।
- अपस्त १६ जोहानिमनमंत्री शार्वजनिक श्रीमामें भाषण । स्थाने नामस्यास पृद्धिपाई पंजीयन अभिनियस्त्रा विरोध करनका निकाण विद्या । प्रमाणपंजीकी होती जनाई गई।
- अगस्त १८ स्पट्यक निमाणकार स्थट्स वीचा और प्रमतिवादी दलक सदस्योंकी बैठकों भाग सन्देश निमाणकार स्थट्स वीचा और प्रमतिवादी दलक सदस्योंकी बैठकों
- नरकारन वैपीकरण विधेयकमें फेरफार करने और द्वा ए पं स को नासातिब बच्चों और सण्यान वर्षालन करानगासार सामू न करनकी रवामरी विधाई। समल १९ गामाना चेनमें नाराजनी लागरनीत जिला।
- बारत २ महकार बारा प्रकृत वैश्वीकरण विश्ववक संयोधित करार विचार करत किसी समा । सार्वार्थने अनको पत्र जिला कि संयोधित मत्रविदेखें सनाधी मार्वे सीम्यांत्र की सात्र (१) द्वार्थनाम एसियाई पर्यापत सीमनियस रह किया जारे (२) सिक्तित भारतीयाको कही सैपणिक क्योडिक बार उत्तरियमें आनकी सनुस्ति से सारे
  - (1) राजनीतिक कैरी छोड़े बाउँ और नारावश्री साहुरबीका बहान किया जाये। यह स्रीय भंजावती का क्षत्र साता गया।
- अपना २१ नामामान विधाननथामें एधियाई क्षेत्रध्या प्रवीपन वैवीहरूच विधान प्रदेश नीभी (विश्वद कविटी) की विद्यारियक बाद वारच के निजा बना। एधियाई प्रवीदन

3.5 पंचोबन विषयक' नामसे एक नये विशेयकका बाचन हुआ। जिसमें हुमारा चाहा हुआ

(समभव) सद-इस शामिक था। उक्त विषयकका विभाग-गरियक्त कुसरा बाचन तथा विभागसभामें बीसरा बाधन

हमा । याबीजीन नयं विजयकके बारेस द्वास्थवाळ जीवर और स्टार की मुखाकात वैते हुए कहा कि वह एशियाहबोंकी माँग पूरी नहीं करता और सरवाबह फिर शुरू किया बायंगा ।

भगस्त २२ - एसियाई स्वेष्ण्यमा पत्नीयन समीवन विश्वयक्तका विश्वान परिवर्डमें हीसरा बापन । समस्त २३ बोहानिस्वर्गमें साम समा और प्रमाचपत्र बसाये नये।

गाबीबीपर इनका करनेवाके मीर बालम और वस्य पठानीने बपना मूळ स्वीकार की बीर बन्दरक संघप करनेकी अविका की । याबीबीने सर पर्सी फिटवरैटिकके इस कवनकी निन्दा की कि उपनिवेसको विभिन्न कौनोंचे सबर्पकी सम्मादना है।

संबक्त २४ कि भा से के बाग्यक्षन उपनिवेश-सचिवको किया कि सारतीय अगेकर समयका प्रारम्भ करलेके पहले किर सरकारसे प्रायका करते हैं कि उन्हें मौबी हुई राइटा दी काने।

बनस्त २७ दाउद नोहम्बद बौर नटाकके सभ्य नतासोंकी चोहानिसदर्ग संसमन इस्काम श्रीवर्ते विष्यतारी।

बद्यात २८ नेटासके मारतीय नेताओंका प्रिटोरियासे निष्कासन । यांबीडी बीर सन्य स्वजाति उन्हें स्टेबनपर विवाद वी।

सदस्त । हमीदिया मस्जिदमें माध्यीयोंकी संघामें भाषण ।

## पारिभाविक शबबाबली

कर्म धरमी

ब्रॉगुडियोडि निदान जेंगुडियोडी छाप – दिन्ह फिन्हु अप्रयामी १७ - परेरवर्ड पर्छी जरक कान्य - धरिवेदिश्व वो अंदान्तरी क्षेत्र - श्राहिश्चित्रक क्ष्यानरी अधिकार-क्षेत्र - ग्रारिश्विक्यन अधिनियम = दश्र अधियास-अधिकार -- इप्रीमेखिकरी राष अधिकासी प्रमासका - सर्विकार और वार्विकार मध्यतस्य – गॉर्टनेन्स मनामामक प्रतिरोक्षी, सत्यापक्षी न्यैनिन रेक्सिय प्रविदार्थ दंबीयन - इन्हल्स्टी स्अटेसन अनुमतिपन्न - फम्ब ममबाबना - देनवरिय शर्भनिकता अध्यक्ता = स्थारिकिटी चौडिनेक कन्तिम प्रतायमी -- व्यक्तिस वर्षास वहास्त - क्षेत्रे ध्रेफ क्रांस बस्पाची अनुमतिपद्य - देन्सेरी सर्विद्य कामकन प्रचास – श्रीसम्बद्ध बामजब विमाग प्रयास विकास = विशेषक विशासिक इक्सारमामा – देवीस्थ इच्च स्वादास्य – ६५ की उपसन्ध - 84-सन्ध व ETHERT - RE-100's रपनि रच-कार्याक्य = दश्रविश्व व्येतिस क्यनियान्याच्या - स्वर्धनेस्क सम्बद्धी प्रियाहे कानून मेनोबन क्ष्याह्म - एक्षिमविक से मनामा भौतिक र्रासनाई इन्द्रार वृद्धियाई कार्योक्ट - विश्वविक नोटिय

व्यासी, संस्थक - र्या ५ जीवन - र्शवररधन प्रियो नीसी पुलिका-परिवर्टेट न्यू पुर र्पत्रीयम कार्यास्त्रय – रविशेदन व्येष्टि वृत्तियाहे ५ जीवन जण्याहरू - विश्वासिक रनिध्यस मेरिशन प्रियो कार्य संसोधन अधिनयम - एडिसर्विक व शासिक देख परवाना निकाय - क्या-जिल नार्थ बरेडचेर ऐस

स्पष्ट — शक्षक्ष बान-सम्बद्ध – केनर नोफ प्रारम् त्तृती कानून - वॉर्न्वेस्पर वॉ गरम इक - पच्यों मिस्ट पर्यो विरमिदिया सक्कार-(वेंचई क्कार विवद्यत् वृश्य समाय – क्यीयर वृतिका सीहाप्रय विकास-अधिकारी - महिनक ऑफिस श्रीकी संब – काजीय प्राप्तिपान वक्त-विश्वसक्त -- शायरेक्टर औक विकास द्राम्सयाक नगरपाकिका अध्यातसः – शत्याक स (महिन्द्र) चेकिन्स दानसयाक नगरपाकिका पर्वाकरण विध्यय – रामस्यक मानिसिक बॉक्सेक्सियन कि तमिक स्वरायक समिति तमिक क्रमाच समा= वर्षिक धनिष्टित शतास्त्री रात-निकासाः, विश्वापन – विरोधियन चारा -- क्योंड

वयरपाकिका - म्यूनिसिरेक्सि

पंचा

विचित्र प्रधानी - होते स्टिब उद्यादि नेटाक राज-गाव्छिक संग – मेटक गरीवरचरक वृश्वित

र्याच्यार्च-विरोधी आस्पीकनकारी - पर्या-राज्यादिक

नराज अगाविकार कानून - नराक क्रवार । क्रो र्वभित्रक पास, कराजका प्राप्त-पत्र - ध्नार्वप्रक राज न्या<del>य-द्</del>रमिति – अृद्धिदेश दक्षिते ५क्षीयम असामग्रह -- रशिश्चेयन स्टिन्स्ट परमिष्ट अविनियम अनुमतिपत्र अविनियम -

नराक नगरपालिका अविनिधान - मदाव स्वतिश्वरक

प्रधाना विश्वय - ब्रास्टिनि निक प्रधाना सुस्क - कालेन्स पी परिचित्र - वर्षे क्रिया

परिश्वासम्ब सुक्युमा - देव केट पारिमाधिक सम्बावकी - व्यॉस्टी मॉप्र देश्विप्तः इन्ते पास कम्मूल प्रवेश-पत्र कानून - वस में मगतिवादी एक - प्रोगॉरिन दार्गी

प्रतिक्रियायमीः प्रतिगामी - रिकेशमरी प्रस्त - वॉर्थ प्रवासी अधिवियम - इस्प्रिका एक

मबासी प्रतिकारक अविकारी – हीग्रोद्धव रिविज्ञक्षन nij Pater मबासी प्रतिकृत्वक अधिकिक्स – इतिहोक्षण दिवित्रकृत

1 केरीजाके - शंक्ती प्रिरिक्स मारतीय संघ – प्रिरीम अभिका पर्शितका नेत्-पूक्क कार्य = विदर्शक्तक वेश्विक्ष

संबद्धारा वासिन = यस्य स्वीरितिय सतं स्वतंत्राः सतं प्रवास्त्रो – वीजिन विकास নব্যবিকাৰ – উপায়ৰ स्तानिकार कामून = क्रेक्स के सन्द एसिन माप्तिकी रेकने - हेंबूक साम्य धानिकन

सङ्ख्यापयाची = व्यर्थी अस्ट सम्बद्धः अभिनम्बद्धः = धेरेत सुक्तिवसवामा - श्रम और कारी मुक्त प्रपासी-व्यक्तिम्सी = क्षत प्रविशेषण व्यक्तिस

सुकाकाची पास - विकित्रंग पास र्गगहार -- प्रकृति रक्षामक कामून -- सीर्वाधन केज्जिका राज प्रतिनिधि, राजनिक प्रतिनिधि - धौना राजस्य-आराता शास अभीग - रिसीनः चेंब सिन्द्र राजस्य परयाचा जन्मार्थः - रिक्न् कालेस व्यक्तिरेत वतनी -- मेरिव का-विवास वर्गीय कासूब - फास केविकोवन

धाविष्य बृत - धें-छ विकेता अविधियम - बंकर्र देश्य विवेश कार्यास्त्र - वॉरेन वॉपिस

विचान सम्बद्ध – वेजिलेना विवास संविताः – धेन्यः क्र विषेपक - विष विशिष्म - रेग्नेक्न

वैजीकाण विश्वका – वेशिकेशन विश व्यक्तिकरः प्रश्वकर-योक्षः देशस व्यासारिक प्राथाने - देव क्राएरिक सम्बर्ध परिषष् – विश्वी श्रीतिक वान्ति-रक्षा अमारोध-पीत पिश्ववेशन वॉडिवेंट

संब संस्था – समितन वास्तितामा क्रांक्स विवास – स्टेन्स्ट विवासी संख्यपत्तः स्थपन्न = प्राक्तीकर र्वधायम् – अस्तोर क्रमध्यः जनाजाभक मतिरोध - वेरिन रेक्टिंग

शरकारी **पनीक - पन्निक** में लियू में स्वर्गेक्य व्यासम्बद्धन स्ट्राप्टि क्षेत्रे स्रोकेतिका -- (क्स धराम - श्वादीम

स्पातिक विकाप - जेवन पेर्ड स्वास्थ्य-अधिकारी – देख व्यक्तिस लेक्स्या वंदीयम् - क्यंदरी र्राज्येष्ट इसोदिया इस्कामिका ब्रोह्मम - श्मीदिवा स्कासिक HWING

हरूपिया क्यांग हरूप्रचामा - एप्रिनेदि

## शीर्षक-सांकतिका

र्वाने समाप्तरी महिकार **१८१**०६६ नव रंग करा, ५५६ वानदा व्यय-चित्र ३५३ यामनकिरान्द ३३७ बहमानी किस्स ११०-३३ इमारीय रह्मास्त्र अस्त्रात्त्वा क्लार्गः इक्ट्रामा ३१८ १९ क्षप्रीम समाप्तक और मुख्यान स्थलका मुख्यमा, ३०४-०% क्षाम बन्द्रक बाहिर नलबीट कड़ेरे इसारक बाहती हवा अन्य केल्पीका सुकरमा ३०६००८ हेशर मिर्पी १४९६ –ध इक्टलमा ३०५ एक पत्रका भंदा क्षेत्र un er frei un [t], tauen [t], tauen [६]⊾ २२००२२ एक्टबर्डिक प्रदान १३२-३३ ब्रांची हाज बोर कम बोर्चेका हुम्ममा ११७-३५ <del>प्र≭रागिर्यक्षे इत्रा १०२०</del>३ क्षमध्य मनाई। स्टब्स, २१० काड मार्लाम, १०४ क्षात्र मार्श्वभन्नि प्रमानने कानुक २९२-५३ काक मार्शनीको गुक्ता १९८ बारक मारकारोंने क्रमने करेक केममें भागी कान्य, १९७०६ कामे महाशूमें सुख्या, १८० देशकाक कारतीय, १९६, ११० UKW MICH. E 1 एसी धानुजडी संग्रह बहाबार्की ११ चेर्रात्मक मान तम न्या गत वृत्ता न्या द्वारात वृत्त क्सक स्पास्त्या भाषाः २००३१ कर का नुक्र गाम १४६३ स्ट्रीट ३०६ ध्वती रकारका, ११६ न्यादेने घट १०५ च्यो केन्द्रक साम प्रस्को सुरक्षि कर का किया है। विकास um finited \_east 262

बोह्यमिलांगी निर्देश रह-२९ इष्ट-०३, ८४, ९४-९५ 1 2-1 170-74, 120-**7**4, 112-12, 14-144 terior topical topics of they ter रहेंद्र रहा देरे देश अध्यक्ष रेपद्रदेश tenes topos secut toch tit २४ इक्ष्म्बर, इंदरन्थ इंटरन्ट् ४ रून्य وإمكا عاد ياء بالبادل لاعامه बोहानिसर्वर्ग एक बॉर्ड-कम्प २५३ राज्यक कारपरिका वहीतरम अधिनका २४८ राम्भवाक भारतीय भूवर्षास तिमानिकी **४०९**०८१ राज्यसम्बं प्राथमशा वंशीयन्, २१४ र्रक्षाने प्रचानका सम्बद्धा १७५ काहा कामाना सुकारत, व ९११ स्वाधीयान्त्रं क म्हार्शम, १८५ रक्रमोमान्सर्व निहिन्दिता १०८ देकावीमा-वेमे वंशीवन वारी करनक सुप्तान ११८ दार, कावित्रश्च-स्थितक विजी स्थितको, २९१; -श्रीक्रानिस-को दाराक्यको २९६६ –र्श्विम समिना निर्देश मार्खाम खमितिहो, १८, ३०३, ३४८ टान स्टीशाजीका समस्या, ४३३ व्यक्तिताल बीर शंक ४१४ रक्षित नामिस्स निश्चित्र भारतीय स्थिति (११/४१ न्यो किन्न परद्य एक बंध ४४, ४४ २९९ रिप्तिन बारियाङ धत्तर्वारोंको मन्त्रिम शस्त्र ३०-३१ BOTH TOTAL का विषय प्रश्निक की प्रेंडिय है रिन्हे मराज्ञ स्रोतिका क्रोच, १८६ ब्राध्या क्रमा वानुन, रेक्ट **30383 Hr 83%** मद्रान्धी सामरी ४६० न्यान्ड ध्रत्रमान्त्र, १९६०० व्यक्ति गानर की भागत रिशन्त कारण्य को ६ वस २३०-३१ बद्धक प्रवास ३०००४

स्पूर्ण तांधी शासन फिर स्थानवर्ता स्थान १९५९६

tere feign aft fu ten धार शहरेस-बारतक आह. १०२ धारम तीन विधेया, क्षेप REPORT OFFICE श्चान्त्रं भारतीय न्याराठी ३१४ बराब्द इन्सर्ट, ३ १ ३३ क्षाच्या तथातीच चारव का है। स्ट्रान्टर TE -HIMFIEL REARS BRANCH - TERM मार्थिनयनको ४४-४% ५४ ११३-१४ १६३-६४ ३३१चर १९१चर प्रस्तिका नी एक सी BITEL 119-74 75% 754 941 18: -57 मिराश्चाचित्रकी इ.च्डी १९३०४४ २५२०६३ ११४-१० १४४ ४०१ ०२: -न० बारसाबो SEELS SHOOT BRANK SAMEL FAN ५० १ १ १ ६ ३९ ०५५ ४२६ नश् २५ क्ष्मिह के का निमा निमा है रहे हैं कि के

43

प्राप्त कमानीका क्यार ३५३

प्राप्त नारताल हैदा दश

१३४। नम नेमाबरे रण्डेन्स रण्डेन्स रच्य रभर १ रूका -वस्थित वर्धवस्त्राः रक्ष्या -गद्मारसम् रार्थको ३५१६ -इपल्लाङ वांशीहरे Y SE -ARE LABBLE MANS SALE & THE THE A TEC SO TELEGIBLE WITH THE न्य से बाहरी ३९४-६५३ -केन्शिक्टरी, ३५१ - ४७८-७५: दाम्सयान क्रीडर ६६ ३४६-४ प्रसम्बद्धा न्यास्य द्वारास्यो ४२३६ न्यातसम JOSE HEMA ING TET THE PERMIT क्याकी, प्रम्या-निर्माकी, प्रा-न्याबीवर वांवी HE PRIME GARL SEED HIME बाधानको ६ । न्देष दर्भा मणको ४०१-०३। -का दि कमंत्री चैन बद्द भरेद भी व श्री ere Accres the to 1-mmet 117 IT IIII TYME STANFAL SHI TES HE WIT THE KILL OF BLOOMS TE WHERE " I'VE BEN रिवर्तर साम दर इदेवरेचा व्यक्ती की हरूदा

WHAT TO LESS TO 181 - EPON BOOK

HI SE HERMEL & BOX

at terret tetres sugare much

शर्य हेरीशर्मक ग्रह्मार १९१० शर्यार याद वस वम कार्याक हरसा १८०० शर्यार याद वस वम कार्याक हरसा १८०० सर्वाक्री स्थाप १८५ सर्वाक्री स्थाप १८ सर्वाक्री १९५० - नेप्राप्तिकर्मक वर्षाक्रिय व्यक्ति स्थाप १९६० - नेप्राप्तिकर्मक १०६० वर्षाक्रिय स्थाप १९६० - नेप्राप्तिकर्मक १०६० वर्षाक्रिय स्थाप १९६० - नेप्राप्तिकर्मक १०६० वर्षाक्रिय स्थाप १९६० - नेप्राप्तिकर्मक १९६० वर्षाक्रिय १९०० - भवाद - स्थापित स्थाप १९६० -१९०० - १९६० - १९६० वर्षाक्रिय - स्थापिय मंग्निकर स्थापक १९०० स्थापिय मंग्निकर स्थापक १९००

धरिष्यह, प्रदेश, हर्यण्यं। न्यस्त्रातिक्रीक्री प्रश्ना न्यस्त्राक्षेत्र है था निष्ठ यहाँ सक्की प्रश्ना न्यस्त्राक्षेत्र में है है क्योप्त, है का है प्रदान्त्र स्त्राच्च क्रिक्टो चंच प्रदेशनीय स्त्राच्च क्रिक्टो स्वर्थ हैं स्त्रिक्त सम्बद्ध सेन्स्त्र है हैं [है] हे हरूपहीं हिंदी है प्रदान है हैं

गर, -दाम्युवास कीसरको, १३ दि, ४३,४४ ३ दिने

all Branch South Coll special Coll States (CT) states

मा क्रांग्र, १०५४ मे देवन ब्युट हों, रिभाग हो, रिश्त र समुन्द ११ स्प्यूट "वर्षेत्र" ४५ स्प्यूट "वर्षेत्र" ४५ स्प्यूट वर्षे रिक्त मार्च ११ स्थित वर्षे स्प्रुत स्थान

दार्वदिहास सामा स. स्थान्यद १३८

रज्ञाद्दर में मुना कृत्य, १.५

ed and here tires

fol are touled attachied tenes

**कोंक्री-वेके सम्मानि सकार, १९६** 

खेक्क्समें क्ट. ३५१ घोतकी प्राप्तकी भवाकानिया ३९३ शोरानकी ब्राह्मस्थीन मुख्यमा न र १६००० ३ नरे १४०० भी ३ न्ये १६००० १ १४०० भी ३ न्ये १६०० १ मा १६० मा

ध

वैद्याच्यों नद्य काणून ३२.८। नद्रा निश्चम देर-सकेर समी कार कर्न होता सम्पन्न दशः नदा निशान, घट 2 x 229 2 2 263 282 x % xtt; नकी सारकी गाँगरे कुछ स्रोग सुरूप २ ९३ नकी करा क्ष्मक अपराचित्रीक किर आवश्यक, ११: नदी धराके बारेमें ६७६ -को कारके बारेमें यांचीशीकी गत्कमित बार्ग्य १६ १७: न्द्री व्यवस विक्रांतको स्रोक्तर पर गांधीओ शारा वेद्यवासिकोचा विकास २.६५.-की बार देना स्टीकार वारवेने सम्बन्धने निविध कार्यान समानको काफिसँ, ५५४ -धी कर देवेशी पांचीकी द्वारा नदाकत १७। नदी क्राप वेदेश कान ११०-११: −दी क्रम केलेक्ट कोर्से कारा मानतीवींका मनाम ७९: -श्री क्रम हेनेमे यांचीचीके नदार्थ तीत्रीय नहीं, १८ -की कार न देलेकी कोवियों कर: -की करनर विकित्यने संस्थानिक क्षेत्र नदो बाउक गंभीर बार्याच रक नदी क्रायर यांबीची हारा कारक स्वास्त्रेय साथ वर्षी ११। जो सायग बार क्लिक कानेकर मार्जीबॉन्ड गौरव का ४ : नहीं द्यम केच्छना कोमें बोर्ड इस्स्ट वर्षी ८१३ नदी कर क्षेत्रका क्षेत्री क्षीनकी कान ८२: -- स निकासका कार्य कोई समान नहीं था नेह निवासकी समा रे ४३ —के निकालक गोरी ४ गाउ छ०। —के विशालके गारेंमें केनको यह छीएक ४९। -क विकास क्षेत्रका स्थानकारियों कारा विकास करें। नोह तिशत केरे कतून स्व कराना सम्मव ३१८: 📲 विकास व देनेची बांधीजीकी सारतीयोंकी सकता. ४२०६ -के निवासमर बांगीकी ११: -के निवासीका कोई भी कोशिया वर्गी, उन

बर्जि-निवासी, -विवासको किर मानास्त्रह, ३९ मानू-मा विभाग १०० १४% १६६० १६८ १५७ १४४ ४४ ४४ १८ ४६८ ४६॥ -वी कर इन्स्टरमार्ग सर्वेण रीते व्याप न रेकेडी मार्टामॉर्जि एक ४०० -ची वस नेते मार्टामॉर्जिंडी साम-क्टरी व बर्केडी संपीनिवीं वस्त्र १९८ -ची कस व देनेक करण १२ सरतीय निरस्तर, ४ ८; न्यी क्रम न देनेक करण सरतीयोंचर तुस्त्रमा ४१९; न्यी क्रप पंजीवन मधिकामके क्यांग्रैंड, ३७४ ८२१; न्यी क्रप मस्त्रीयोंक क्यि व्यक्तिये ४२१

कों में ⊸बीर मिदिय करात्रीमोंका का शल दसमा (च0ैद मोकना १६९

क्षीय समाप्तवी यसिका —के कपने केके समुग्त, १८१-८३। बागेब समाप्तवी यसिकामों न्यर बांचीयी १८२-८३

भक्कारों —को योगी-वीका गत्र १२५-२६, १४३ भरत १८ ७२

वर्षिकार १, १९ ७ वा देखिर दूम्प्याक परिवार (बीका वर्षिकाम

निवित्तम १५, १९०० का, देखिर श-धनात नगती गर्छ-शन्तक निवित्तम

निकारी परिनक्तों ∽हो स्वी संस्थाने वंशीतन भ्याना ृ नक्षक्तर ३ ६-७

निकासी मनात्त्रांच, १६, १९ १९७, ४१०-११ नतन्त्र सोने −की चरिमानाचा मंद्रा, २८४

वनास्त्रमंत्र प्रतिहोत् १४ २८२, १९८ ६ २ ११४ १९६-५० १५६, १८० ४१० —कारण स्वरूपती ग्रीवी वराक्क्या और शैक्कान्यरको बोल्या ४४७ —गरी रक्कार विकास १४४०-५५ —के काम १८८ करा बेक्किर स्वरूपत

व्यवस्थायः विदर्शनी १२, ४१ पा दिः —्हार्गीक अभिदर्शनी वेचकेने बहुमाई, ११४; —सम्बेदी सरकार की वच्चा १२३

भनिवारी, —मीर कोच्छानकी हिला, १ २ मनिवारी पंत्रीतक, १२, १४०; —हा आहेख केमने धरा,

मानमान पंकासक, इ.स. १४०३ —हा आहेबा सेमार्थ धर्माः १३१३ —ो सुमानके भाषात्री सङ्ग्रा मण्डादे, २१

भनियाने पंचीपन प्रयासका १९४ स्टार्मिक १९० १९८५ ५ व.स.

मन्त्रमित्रम ११९, ११४ ४ ९) - केट युन्ताको मोध्य सरोवाके मराजेकोको योक्कार (बीकाका इन. १६१) - वाले माध्योतिक (स्वत प्रीकाका इन. १६७) - काले माध्योतिक (स्वत प्राव्यक्त स्वार्थ काल्य हरा सरोवेक किर तीवार, १९७) - ब्ली करीब स्वता दीरा द्वारा बानची मोरारते १२ : न्यी बेळमोणान्यमें ४ पींड १६८ श्वरीट, ११९; —क किय एक पीनी धारा भवी, ११६: - क किर मारार काकादी वरतमास्य ११९: - क किए देश वाहमस्त्री नवीं, १२ : - चे सम्बद्धित की बाह्य की बाह्य मान्छे ११८

क्रममित्र अभिकारिबॅकि -के पास परणानेका प्रतिपत्र सर्वस्य १५

बन्परियम-प्रयोजन १ २ २६ :-विस्तर व्यक्त १२७ अन्द्र दिख काल, १५२ या वि , २३३ या वि ल्ला, -एटडोडडी १३२: -वाबीडी २०८: -की क्टुमरि, ३६१

वक्रमञ्जूष (क्षेट्री), १६६ क्ष्युर्वहरूमान -नदी भीएवं स्थानुपृतिका वाट, २९३ -नर पेनीबर करातेष्ट **गरोग, २८** 

कारका -तरा को हैंसा मिनोंको हार. वर्ड करवक्तेयः न्यर सङ्ख्या २१

श्रामी द्वामा १५४ करमीको, ३८८

**म्ह-परस्ता १६७** 

शकी मन्द्रक क्योप, १ ८ सकी कर्माट ९० ३०६: न्यां मानरत १४५: न्यां

दाजी पर्कर भागीका दार, ९६ मही, पर इच्छेर, न्या यांनीसीको पर १९८

मधीता, १२ पा वि कड़ी सेवर व्यवस्त, न्ह्रो सावरण, १६९ मधी हामी वनीर, ३३, ९०१ न्या ममीर वजीही तहर.

९६। 🗝 संबी-वेस हिन्दू होतन कारण विशास या, १६

मस्त्री मन्त्रदिक्तों -से छन्दरिक्त प्रश्न १९ ०% थांपनियम १ से एर्ट्स १८

जन्मत प्राचीन स्थारक, ६८, ८८ २९६ ३ १ 41 & 1 1 1 4-6 1th 10c 1cs इंदर पान दि । न्नीर सुनेवान काराबा संस्तुवा १०४-०५ - इस पर नेमांको वस १ २३ - वस बदारी रकस्टार, ११८-१९ -का गणका, १ ९० न्ध सर्वेष्य मानकादी यमग्रहा । । ४४ न्द्रा (क्स्प्रेस ८ १६ वर्ष वि

बरम्द्र, समारक, ८३४ ४३८: न्यीर स्मार्गम वस्तिकारा मंचेत्रीको १६, १९८६ - अस विना परकार महासार REGEL RRY

ब्दावद ६०० −को सञ्जयविश्वक किद नार्वो, १व

या

अर्थायकेनाकासी १८६ ४५७ पाति ४०६। --वदमा कारोगार क्षोतकर 🗫 बानेको प्रस्कृत ४६७

माध्यक, बेलिसक, १ ८ १४३ २००५ -को फिटिय सारतीय संबंधी कीरते मेंह. २६७

बाह्नती, क्वीमार्ट, १८८

भारत्यो स्थापन, ३७९ पा दि १८३; -तवा सम्ब

बीबीय असमा ३७६-७४ वॉक्सकोस विश्वविकासम्, १८१ पा सि अराज्यकार र पार्वि ४७ पार्वि ८६ पारि भारत-वयशिक्षीय परिषय, ११९, १5६

भाषिका चोंकरिक बोर्गेनारहेसन १९ कारिकार संस्कृति ४३

माविकासिया ३७३ ३७८

नायर, बर्बक्ट, ११ ४५५ पा दि : -शी वर्ष खीरवाची कारहार, ९९८ - व काम (श्रीकृत कारहार)

मामाच्याः ११५

वा<del>ष्ट्रमा पीर. ७४ पा०</del> दि भागती प्रक्रियर -स स्थरपश्चिम्प्रमेवि चैतलेकि विक्र कारिक करना सम्बन्ध २४४

भागता विवास ५

इंक्सिमीन १२८ र्र<del>व्येत -का यथ परशाम कालूब, २</del>२८

इतियक्ष ओरियनियन १२ २३ या दि २४ या दि **इरवादि इरवादि ४ वादि** प्रकासिक स्वापिक अक्ष मा प्रभाव कि भूत वा कि अर મદ દશ્વાપ દાવા દિ અવા દિ टर ८६ ९४ १ द पा दि ११४ वा रत का हि तरह तरह तरह का रतापा वि रूपर रूप रटपरद्वपा वि १९३ था कि १९८ ३१९ था जि

on the tire ton the test on the बदर वा वि बद्धवा वि ब्रुवद अस्टि शरपादि इर इस्र पा छि

श्वरण दि अकृत्य दि, अकृत्य दि क्ष पा पि श्या में १५८ ११६

तूरी सता क्शक्य होता नामसम, ४६६८ -को

सम्पूर्व क्षेत्री शास्त्रम

FOTOM, MICH. - ST PE, 1940 समझने १५, ३२३ मा हि सम्म ९६ माडि हैतर, नवस्य, ४३४ रेक्ट, क्या ३७८, १८३: नक्कर बोमारीपारी एक कैसीको ब्रावानेके किए रिस्ता होता क्रीकिस ११९ हैंद्रों क्षम सेव -में बोबीजीका नावण, १३५-३९ रंगमर्गत । ३-३४ रेक्ट व्या हर या जि ११४ १६६ १५३ र्ष्य रेंड शोककरी नास्य ६८ पा० वि स्वेद केव्य —में फेर्टमान निरमार, y १ **दम्भ विद्या**भारत संदर्धनों —डा समान, ४६६ ब्यक्तर, -के माठीन, १७१ कालिय -निर्देश वीतिने गौरिक वरिवर्तन प्रत्येका रण्डल, ४०३: नहीं एकसैलिक व्यक्तिया, ४७०३ -में मारतीयों की रिवरिक वारेंगे वांचीओंके समस्तार गम्बद्ध कर्त प्रभाव क्रामिक्क सम्रोधक सम्रोध सम्रोध पा दि । नी

मानिक-संभित्र ४५० पा जि ; न्वीर संबंध व्योद्धानक

वर्गात्रे राष इर ६१-मध्यारने ही वर्ष छन्तरिकी

क्ष्में ४४४:-का ग्रीक्सों वश्चिकत रह कालेह क्रिय

वयम, १०५: -की मध्ये विशेषका स्थानित स्थानित

३६८ पाडि ३०१ पाडि ३०४ पाडि

।<भवाकि ४ श्वाकि ४२ वाकि

४५१ पाडि ४५७ पाडि ४६६ पाडि ४६४ पाडि०, ४७१ पा॰ डि ४७३ पाडि

भरत, भारता दि अभ सा दि अभा

प्रथम पाकि ४८ : ~को ऐसामिणीका का

२२३ २४। -हो गांचीचीव्य वर, ४४ ४५, ५४° २६३

BY HINTY BYE YAR-NO

स्मिति**कक** संबंधिकार, १२७ वा वि

438

श्रमधीस ४०००

**स्था**न महंची, १६४

लाहीय स्वरमात, १८९

स्मास, नही, ३६४

योगीयी हर

सम ⊸क्क्स को ३७९

क्लाक मिन्नेका एक १९४-९४ १५२-५३ ३३४-80. ३४४ ४०१-७२ —दी गम. ३९४१: —दी क्यमें बानुजोंक विकास विदेश सारातीय संस्था पत्र, ३ १-०३। -समा अविशिवस रह करानेचा निश्चित नका ४४४। -गारा की गई श्वासी प्रविसन्तक व्यक्तिकासी काकाके काल समान्य विवासी क्वीये क्वरी, ४६०० --१२० सपुरमें स्क्रांक्ट निवस ४४८३ नहरा यांचीबीको मनासी-निवेत्रका वसमिता वस्तित, ४४१; नाग्य सम्मीता संद २९०५ -से वांचीबीकी केंद्र ३ क्यर, बकी १६४ क्लाक यह -और श्रम धरतीयों धरा गर्केंग्रे मारतीय समितिको भीरसे दक्ता, ४१९ क्रमान सम्बद्ध, राज्य Ų पु**क प्राक्तिको का**ढ्र १५६ वा सि मन्द्र)मिन्द्र पार्टी (वर्ष एक), ४४

स्त्रकार्तं तमार्थः प्रकृषः स्त्रकार्तं हरणः स्त्रोचन स्वप्नेक्तः स्टब्स्ट स्टब्स्ट प्राप्तः स्वर्धः पा दिः स्त्राप्तं स्त्रापता स्वर्धः स्वर्धाः स्त्रापता स्वर्धः स्त्रापता स्वर्धः स्त्रापता स्वर्धः स्त्रापता स्वर्धाः

कोरी, कराता बहाता ४ १ पुता के ध्येषीः पेच इंफिट्स पैनियद इस सातप नामित्रा (तो कः गांची। इक्किन नामित्राती एक मतदीन रेक्स्मण) ३६ पा वि क्यातर कम्मल ७, ३६

वरिवर्धिकीम् १७५ पा० जि क्लीम कॅक, १२, २५, १६६ १६६ १४६ पा जि २४८६ -पारतीय समास्त्रे सम्मील, १२९। -

भा बहित १६, २५, १६१ (१९) दृष्ट् प्री भा भारतीय एवं भारतीय १६९ -चा प्रांतिक एवं भारतीय १६९ -चा प्रांतिक एवं भारतीय १६९ -चा प्रांतिक भारतीय १६९ -चा प्रांतिक भारतीय १६९ -चा प्रांतिक भारतीय १६९ -चा प्रांतिक एवं भारतीय १६९ १ -चा प्रांतिक भारतीय १६९ १ -चा प्रांतिक वर्णा १९९ चा प्रांतिक १९० -चा प्रांतिक वर्णा १९९ -चा प्रांतिक वर्णा १९९ -चा प्रांतिक वर्णा १९९ -चा प्रांतिक वर्णा भारतीय १९० -चा प्रांतिक वर्णा भारतीय

बके क्यनमें कारीन कारीशताम वस होती विश्वविध १२ - न्यारा नीकी पुष्पिका मध्यविक ११/-वारा प्रवासी कार्यिकारमें सार्यावीकी वेकनिकाक क्षेत्री वाद संबद्ध ११

क्षेत्रविद्या १५९

र्यक्षित्रहें, नक्तेंब सोबी शर प्रच्छा क्षण्डमा पंत्रीका-सामनी फ्रीकब करियर व्यक्तिको सेवार नहीं प्रथपः न्येतीका कारोक किए तेवार. ४४१: नकासको र्वेक्सिक जोल्यनको होत्ते सह सेवित प्राप्त प्राप्ती. २८३: एडिनावर्ने -बीट सरकारेक शेष सम्मीता Bey -हा एडियर्ज मॉर्डनिजनको क्रिसी करने गाँकी म रक्ष्मेचा संघा १६९, ४४१। न्या पुरा क्ष्मेच प्रमेश 15१: न्या मात्राकर्ते थानेक क्षेत्र, ३२५ *न*या र्वश्रीकत करकेंके किए चोर्राजीय सरकारका क्या कानज पेश कारोका स्टार्ट ११८: न्या वर्गाकाच कारियोक साथ, ११५०-को अस्तिय केटलको ४०५, नही व्यक्ति राम: १ :-वी कात वधी संख्या क्षात क्षेत्रकात नेतीका 1 क नहीं मिन्नी कोनी १९८: न्य ऑक्सरोंडो स्टब्स क्रोंके साथ सामोग्य किया है कर के दा और क्ष्मंतीक्को काव्य रक्ष्मा गांधीर्वको शक्ष्मी क्ष्ममीरकी क्षा ४४४। -के पात्रकार अक्षावाकी जिल्हा ६९६: -के बाजकरार सुन्वपन्तिः नियमक यांगीकी र्मेक्ट, ४५६: -वे जिस्सक प्रकारत विकास प्रकार भारतस्य प्रदान न्यं संप्रतित करते होता कारोते सम्बन्धी मारहीबींबी बीरडे कोच वार स्ववत १४४ न्ये सम्बन्धि को स्थानीतेका स्वकार क्षार सम्बन्धान क्लांबर २५३; न्य साथ वर्षिकी सारा साथ प्रश्नात वर्ष ३५% -में घेष्णमा एं केवलेश किय प्रार्थनाया हे हेमेश्ट मर्पिनियम रहा ३ ह-७ ३२६: -व्ही एव्यिक र्वजीवनस्य बाद्धा केनेका स्वविद्यात आहीं, प्रवृत्त-को िक्स स्थाप क्षेत्र कार्यन क्षित्रकार क्षेत्र कार्यन कार्य प्रश्ता कार्य न्द्रो हान्स्रपान्त सीहरूदी कात्रप्रत काव्य का कारोदी समझ १८६: न्ही क्षेत्रका वर्गात्रका मन्द्रदः, ४१९। न्यसः ल्यूनियः निकान देना जससेवारः, 100 -दारा बाले ही सिंद्र सरकारको स्थालत रहर: -प्रशा -वेंबक्र विशेष नहीं कारा-करा काक यारे र्रवासन, रंकः ग्रहा स्वारेत क्लेब प्राचीत बार्गमदा सम्बन्धः ११६। न्यामा दोकामा वंबीदनवी को पूर्व २५४ ११६ ८८०। न्य देवनश ata Ricu Winn, ttc

विद्यार्थं विश्वारी, १५ विश्वार्थं विश्वारियों —को वही क्ष्मान वेबेकन कराना व्यवस्थक, १ ६-०५ —की समस्या ४६ विद्यार्थं क्षिम्य ४२

यक्षित्रमें दशल ३ १ १५

च्याचन ६००० - ६ २० वरित्रमं बुबानतारीं, न्य पश्चित्रमं फेरीनार्मेका चीपन अमरीयो ३६८

क्यास, नाव्य यक्षित्राहंशीकी पुलिका र १५ पा कि १६, इ.इ.११७-१८; ⊸परधानीकी ११ २

परिवार्त विशेषक हुए या दि अपट १०० प्र प्र १ पा हि पर प्रप्र प्रश्न, न्नीकर्ग त्याक्ष क्ष्माधिककी कार्यो स्थानके क्षिप सक्तर्य १६, न्या प्रात्मकर्यके पर २००, न्या दिविद्यों तार, १५०१ न्या कार्यकर्मने कारण प्रस्तु हारा व्यक्तिका या क्षमेका वारा ११६ न्या मिन्स् स्थान १६ न्या कार्यकर्म वार्यों १६५ प्रथम, न्या विकारणीय वीकारा कार्यकर ११५, न्या गर्यों मीद्रा या १०० न्या राम्य कार्यक मा मारी विज्ञा व्या १०० न्या राम्य कार्यक मा मारी विज्ञा व्या १०० न्या राम्य कार्यक मा मारी विज्ञा

विक्राते पंचीयतः भाष्यारी, हेक्षिय गहिनाई पंचीयकः विक्राते पंचीयतः मात्राल्यतः, ३४४ वा दिः विक्राते स्थानः, न्यः क्रातेर निम्लामः मारद्येनी हाता स्थानेत हो परिचारः, ३६४

वाहित्रमें प्रशासित नहां प्रयास निर्माण प्रतिक प्रतिक क्रि व्हिताम क्षेत्र प्रतिकार्त प्रवास ४५९) -श्री समस्या वाह्यकान्त्रोत इस १६६

र्धाहरूपे सथ, क १९४ - न्यूय-कृष्ट ब्यास्टॉस्ट स्टास्ट प्रदेशे - न्या एक्ट २१० - न्या हुण स्टास्ट सहते स्टास्ट १९५८ - व्ह एक स्टिप्ट एक पार्टियों कार्युक स्टास्ट कार्युक्त कार्युक्त १९८४ - प्रदेश स्टास्ट स्टास्ट कार्युक्त वार्युक्त वार्युक्त स्टास्ट स्टास्ट कार्युक्त कार्युक्त वार्युक्त स्टास्ट

्राह्मको करीराओं -य श्रीवयतं इकामदारीका क्षेत्रत राह्मको करीराओं

वर्षियमें शवन १७०६ ४६२ वर्षियमें विरोधी धान्तेसम्, १५९ था दि वर्षियमें विरोधी धान्तेसम्बद्धारी ४९

चीवनो भारतीयों न्य यसक सिरामद कि। सद वाक्तियोंको वर्षक बना रनेक स्नरक स्मान करा

| भ्यं सम्पूर्ण सोवी वात्रसव                                             |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वारा पूर्व, २४८; -को वाकरोंने सीमित कर देनेका<br>वर्त्वरका सुप्राम ४६२ | व्यक्तिः, व्यक्तिः, १८८ १६९ या वि: ४७४) =वीतार्थः<br>प्रेष्टोचन नामानेद्रस्य अर्थन्तः, १६८ चट्टा शास्तिः |
| परिवार क्षेत्राणिक और १९१                                              | प्रधान जन्मसभाव संस्थान सम्बद्ध है। निश्च स्थानक-<br>प्रधा जन्मसभाव संस्थानन सम्बद्ध है                  |
| व्यक्तियों सेली १४९६ ३६८ ४४                                            | या गण्यका स्थान गामकुत् ।<br>सम्बद्धि भरतीचाँ नेत क्रिय क्रुप्त मरतीयाँ तस्य क्रुप्ती                    |
| पश्चिमार्थं धम्मारीया १२३                                              | सन्दर्भ प्रदोशी ६ ३<br>जन्मात्त्र अर्थास्त्रो एक क्लि संदर्भन हार्स क्लि                                 |
| पविषयो स्थला देखिए एकियाँ प्रश्न                                       | क्रमा १३ ११८ १६३ ३८५                                                                                     |
| परिवर्ण समोकन -सारा अखानित सतीको सना विवेदक                            | क्रम्बद्धाः ए १ १९६ १६३ १८५<br>क्रम्बद्धाः क्रम्य भाषांक्रमः १६ पा द्वि                                  |
| पूरा करनेमें भक्तमें अक्ष                                              | करावन महिनार्थे द्वाराच्या कामेक शामानी स्थापर                                                           |
| परसम, न्यारा केनरकेन्द्रे प्रस्थी नार पश्चिमाई वहिन्द्रसम              | मानेवा १८१                                                                                               |
| विकेश्य पात करनेकी बहुमारि एकेटी ग्रीच, ४६                             | धारिनेधन वर्ष होता ४५९                                                                                   |
| यों सम्बद्ध र ३३ पर दि                                                 | whe, toler to                                                                                            |
| परमध्ये, न्या परमानः, १३२। न्या गायमा गम्बाह                           | स्टाम्बर्ग इस्स् वस्त                                                                                    |
| २ ८;—कं भनील, १३२;⊸र विद्वार सारतीलों को                               | काणी; —का सुकारमा धींनदारे, य ८; अहे अरीक, २७८;                                                          |
| मानामंत्र किए वर्गमे हेनेसे समस्य ८४१ को                               | —की कुळालेंड शिक्करिकेमें ध्वारमें परेखाओं, ८४                                                           |
| सरवीमीमा मामोनिकान निया हेलेका वराकामा                                 | वार्शिकाम १६                                                                                             |
| ROIG, (\$1                                                             | श्रामम्, १९८ पा दि                                                                                       |
| पान्तीर्वे कान्ति निकास, १३२ पा वि                                     | कानगणका व्यागार, व्यक्ताम १००                                                                            |
| ð                                                                      | कामिमार १३७ १८८ ४०५                                                                                      |
| •                                                                      | कहा है रेटल का रूपांच रहा र भा प्रमु                                                                     |
| वृंबी २७०                                                              | १९७ ११% ४%१ पा वि ४७% की गाउ                                                                             |
| देवर्तन १६१ १७३                                                        | ११६। 📲 क्लारेंट मामस्यार रोड मार्टि ९                                                                    |
| वेंबेस्सीयाची विश्वय १६७                                               | कानून-पुष्ठ पंजीवन, न्ही शत केल्क्रे शरहाने सुन्तेके                                                     |
| पेल्प मेदम सुक्रिक, १६७                                                | राम निर्धालक इ.इ                                                                                         |
| पेच्छित, कोंडे ८० १ ८, १३६ १४१; ल्खो गानसक,                            | " <del>वानून-सम्बंध काळ</del> " ४४१                                                                      |
| 83% 844                                                                | कामा व्यक्तिवादः १४३ १४१ १४१ १५६,४५ ४०६                                                                  |
| मो                                                                     | कार १७८ पा वि                                                                                            |
| जोच्छ, कारा, ४३८                                                       | क्षात्रसम्बद्धः इत्यावदः ४ मा दि ४७,                                                                     |
| बोरामच १५३                                                             | कर हर रक्द रहद राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र                                                   |
| भौ                                                                     | रेकर रेक्ट वे रूबेश्र पा क्रिके केल केल                                                                  |
| 4.                                                                     | १९८ अभग्या नहीर प्रामेश करा सासुसे मेंद्र                                                                |
| बौदनिश्चम्ब स्थितम्ब, न्यारतीय स्थान शरा स्रोहत ११४                    | १९१)मा समझ १८६८धी केली पांचीतीरी                                                                         |
|                                                                        | क्षण्याम् एकः नकी सम्मार्कोशः वांचीनी, १५४३                                                              |
| abacic, t                                                              | न्दी योगी-विद्या यम १२३-२४ १००-०१ <i>१४५</i> -                                                           |
| करना पर है इंद्राश कि ११४ १३९ १४७६.<br>—हो सम्मितकारोक, १५१            | ४९.श्रे —को बोरिक्सों द्वारा क्यी वेट, १९०५८,<br>४८.श्रे —को बोरिक्सों द्वारा क्यी वेट, १९५५ —द्वारा     |
| कमध्यीन, नन् विश्वं ४ ३                                                | समाविका काल सकत, १५८ -ते गर्नामी                                                                         |
| समामी सराम २६७                                                         | सार्थक १५१<br>सार्थ शुक्रमात १४१                                                                         |
| REPERTIES                                                              | ## N                                                                                                     |

**"वाने कलार करी," १३** 

वीरोंच राभ १७००

बर्डन, क्षेत्रं १६६ पा॰ जि 3 -य करवासुधार मारा। वहने कोगों, -की करतको सून रिकारेको ननीक पीके

करहनाम २२६

रामान क्यो संस्कृत कृत्य १२८

```
शक्रितिका
                                                                                          430
                                                 कारतास्त्र भिटिस भारतीय स्वीयति न्द्री समाद्र्या विस्तव
कासिम १७६
कविरा १५९, १८१
                                                     शास्त्र वाण्डिकन स्पन्नमें प्रकाशित, १९८
                                                 कर व्यॉवण -को गरावीय मे)कन ४२८
પ્રિં<del>ગ્ય</del>કોને વશ્વ જ
                                                 क्रमेत्रॉन १९१
ferfiet, ash
                                                 BENNE MS
किन्दे र पा कि १८८
                                                 रेजार -की सरकार दारा मारतीयोंको करानकी मन-
क्षीरो. दर ही एउट २३ वा दि
द्रोर्डि-साध्य —शिक श्राव्यक्रमे सम्बन्धिती श्रीसंशी श्रामिश्री
                                                     वित क्लेस काइत, २१०: - इ मिटिए मार्टीबॉफी
    एक ही जिल्ला ३५३ -वर गोधीओ ३९३
                                                     शिक्षणिका गांधी की. १९९ ⊶क्ष महत्त्वाम प्रदेश
                                                 वैचेक्क केनाचीन सर हर्नरी न्यी सरस्य गांधीनी १.१
 बीवपता ४७६
                                                     पादि ३
 इस्. देप्टन २३६, च्या मालाभोडो नहर निकल्लेड
                                                 देशिक १६० पा दि
     बारेमें मन्द्राव २३२
                                                  स्ती, संसर, १८७
 कर्ते राजनेक विकास कार्यन, १०००
                                                  चैक्स ६६ ६६मान, १४६ १४५, ४ २
 बनिय सामार स्थापेत्र ३८ ३६८ ३८४ ४३६
                                                  बोंदबी समाय नहीं समा ४ ५
 इसमधरीक ११६ १५२
                                                  कारा नको क्लोब मोधनम् तथा ५ व्हेंब रिस्टजी
 हुनी, २६५: -शब्दक मध्य हारा मारतीवींक किय
                                                      CHELL SHEWALL EEC
      उसमेप ४१९: -ध-एक्ट क्योग मोर्से हास मास्त्रीवर्टेंड
                                                  फोममोर्ड, न्यं भरते रेख द्वारा एक घेरीको ध्रदानेक
      क्यि र ४: -द्रप्यक्त प्रयोग रंगशर म्यक्तिकी
                                                      रिश्वत श्लेष्टी क्रीमिस ११९
      मालपार्व बाल्या १९३ व १ १८४
                                                  कोदन १५॥
  कुराहिया १६९, १८००४८ -चा सरकारको वन १७६६
                                                  कोरिया - 4 मारानियों द्वारा चीनिर्शेष्ट ३,स्म २ ४
      -दारा कलाधारी व्यक्ति रूप भवत बारे १८०
                                                  काल्यम न्या बच्च शक्तिक विशेषमें स्वयाद्य ८९
  स्तर्विया स्थापीय ४ २ ८३६, ४३६
                                                  a.e. -का पराज्यमें बाबी इसन भीर भन्न मरार्टान्टेंबर
  क्रप्तसम्बद्धीया विकास समिति । विकास समिति ।
                                                       वक्दमा ४३४-३५
      प्रसन्धा दिनही स्पर्न होत्थी सन्ना, प्राप्त
                                                  क्रिक्टिक, नमें चैग्रांकोंको सारास म्पंपरिय छ
   स्टोनीय क्ला ४१ वर दि
                                                  किथियात्रा, १६३ १८८
   BUNK BAR
                                                   क धों है - ब बाब दिश्यमध्यक्ती , बाह्यत ४१८
   क्षेत्री इसकी शह या हि
                                                   श्राद १२१ ८ था नहां सरकरहा बर्ड्स पविश्ववर्षेक्ष
   बन्धा बांसजी बर्ड पा वि
                                                       १६७ रोस्य नहीं ६ -धे सरकर हारा स्थान
   दश -चीर वराष्ट्रद अस्ती दानुग, ता <sub>व</sub>ाल्य पश्ली
                                                       ना विश्वविद्धि एकविद्यान्य समूच वदी एरदार
       दाननार दोश ६ ६१०। -इ क्लीब, १ ८: -हे
                                                       221 FR 243
       नमनं रोका दक्ता १९८ न्य विकास भागानसमूच
```

न स.च. विवार - को। -वे बार मार्गान व्यवस्थित

नधार। १८७ जो राष्ट्रण्यको धानुम और

भारतम्बन्धाः स्वत्रक्षाः ह्व २५३ - ने ध्वयो

श्रानुस्थला अभ्यात १९०५८। ज्यापीत ह

REPORT OF THE PERSON OF THE PERSON OF कार और न्य क्लिम्सी हो हा सरह र

6444 CAL 313 11

4840 ET 14E

क्ष राहमा स

द्वत ब्राग्यम् न्याने च्याने हे के अपन्त १ व

4016) the tot toe it for the

ART I TOP A T VELL I CAN क्षाप्रसम् १३६ पा वि

WHEN IS IT A CONTROL

तक्ष र छा च्या यह बर देश हुआ हु।

करण करने, प्राप्त दी पूर्व पूचना प्रकार भ

a faur tha

USER Allo

न्द्र नार्राम्, ४ ६३ न्ये गढ भत्रतीय विस्तरत

हदा⊸ये प्रसंक्षिको हना हत्। ⊸ये क्लुन

न्यार रहे हारा छत्रधा रणकी बरान्ता ८ ३:

-में मारतीयोंक महत्त्वर ऑर्ड हेक्लोर्नेडा मानक, 163-63 वनेद, प्रेंत -इत्रा समाद क्याम योवीश सुद्धानेश कामनात

भराकतमे एव ३६ FIRE PART YE YO UV EY EY, EEE ERO धार धार धार धटक वसन पा कि वसक देश त्र त्रभा न्या वैयनेको पत्र दशका --हा सारण, १५६। -से चेंमण हारा चीनियोंडी विश्वास्त्र, १ ॥

धविरिया - क केल्क बलुक्ट, १ ७-८ यमीवा भवी -यही तरहरू स्वमे ३१३ बान सन्द्रक विशासनिति ६ ४ पा दि क्रफेर ने देखिए देखाई क्रफेरणी हरमधनी ३४१ केरीम १८१ योश ४३

77

गरी, अन्दर १६७ ४०५ मन्ति, व्यं सर, ११% —६ अनुसार विश्वविद्या भारतीवीका भीक रोक्सी किर बंदात छरकारक कालून बनानेक विकार, १६३: -घरा नेटाक सक्ष्रीमें करना सह PERS, 243

कर्मक स्थेक्ट ३६ कार केश न्या पश्चे विशेष मार्गाविक शाव बच्या मधार १३६-वारा मास्त्रीय वन्तिवीते पुरस्कार, १४० गाउँ। विदेश देशक बोरक बोरी, गुरुषका, १८५ वा वि २५६ वा वि ३

-वेर माधना वर्धको गाधकक ११, १२६ २० ल्ही वंशीर्वाद्य १६, ३९६ नांची, ध्मनमान ११८ पा वि १ -को नांची वैद्यापन

भंदी, बतनसब, ११४ पा दि । न्ही वीपीर्शाहा वृत्र the tet tet to

मानी मन्त्रोत्स्त्रं -चीर सुग्रावकर गांवीका गांधीवीका

99 3 1-40 दर्भंद्र वास्त्रपत्ता ब्राह्मसन्द्र १ २, ४ ३६, ११ १८

THE BUILDING ICHE WAS tre top-res-cason for

ttu tte en fæ

रशक रूप रुद्द या कि बहुर पा दि १३३ पा वि २४०, २५७-५८ २६४ २६७ २७३ पा वि २७४ २८६ २९९ व १ व व १ ५, ४००-८ ३१६ THE TRU HAR HIY HY-YE HYS the tee sound the let \$66 \$52 \$59-56 Y L Y Y Y00-6

पा॰ दि

ME ME IS NO ME-IS MI-IE אונו אונו אוני אין איני אונו אונו אונו कार देनेसे सम्पन्तित शास्त्रकित आग्राविक्ट, १६ १७; -मानिसेंस विकासक्त, ११, ७५; नकीय समझ्यो यक्षिमधींक १८२-८३: -मक्तित्रके रक्ष्मर 33: - अपने ब्लाट किने तमे हमकेनट, ७४ ९०-९४) -याने केक्के अञ्चलकेंग्र ५३, ११४ १७ १२९

BE CAN BOO ERE AL TAK AN' EMERGE -भागे गीरकार १ ९-१ : -स्माम क्षाप्त कार्सर बावकीरक्ट, ४१२३ -वेस्टर विक्रीके स्वास्थ्याच्या, १६१३ -र्राप्त निर्मेश्वर क्रिने क्षेत्र हम् इसकेटर १४९३ -कार्निस क्षणीक्षकी बाह्या निकलेगर विदा ६८; - "क्रम मक्तेनकोमे हे एक" ३६३: -पश्चिम क्रमुनंह -प्रकार, १११ १६: व्यक्तिओं कानव तर करवेप. १९ १२६। –पश्चिमले प्रमासको श्रीकृषिक बोल्कामाने बीमों एक सीमित करनक करने, १८३३ -परिचार धन दक दीन एक स्मासको पता हेनेके किए बन्हर १८९: -पविदारं संस्थातः रंजीस्त विशेषसम् ३९७-

-वानिवासम्पर १९७५ -क्रमणी स्वेकिनस्य २४१ -केवड मनाडी बालूनजर, ११७५ -केनडे मारहीगाँड सप्तरंपर, ४१ टा-क महाक विक्रिय सरकीयों के स्थितिपर. १९९ २१७) -वृती कानून सीधार करनेनार्मेंब क्षमञ्ज्ञा १२३ -निर्धायितिस समार्थेही समलास्ट व्यक्त - नोहरू अस्तु है स्वास्त्र है । की मानेराची पुरु-(प्रीक्षीका समास २०५-०३) --वेमनदा वक्रियोंचर, ४५३ ५४) -कारक धार्मधी वेदारी बारास, १५। —अस्क स्मातुष्टे क्रमास, ६.

भारत प्राप्त निरामदिया बारतीकीक बच्चे हम लो यन्ति स्थान ५३: -काएक स्टरम अस्य दिव स्थ व्यक्तिको सामून रह बरमञ्जनहरू, रूप्यू-५४ १६६। -कारक कारण द्वारा हिते को काक्तिक क**्का**र

रेज —रण्य विवयं हर, १३५–३६८ –धनमे बारएस हारा की गई सकारक पूर, इप. १५४ १४१। करने किने जानेना है बरवानस्त, ४३३ --वेडमें की बानगानी ब्रवासस्पर, १५२-५३। - जेकर्ग सम्बन्धी संगीपर, १५१ ५२, -त्रेज्ञे स्टर्शायोंको ही बलेकाने व्हाउत्तर १४८। - बेक्स इर्र स्थानहार्तीयर, १५३-५४) - नका-नितराक प्रीति-काम्मारः २९३)- दानासको निर्दित भारतीचीक सार्व-सारमर, ५२। -सून्यक्रमक संवरपर, १२५ ३६१; -राम्लाब्स वीकासर्वेक संस्थान वंशीकरस्त, २१४ -वां और बच्छी पास्त्री सुखुपर, १३१: -बोक्-वरिशास्त्रः ९३: -तथा जन्य कीर्योगर एक्षित्रमें वंजीतम कविश्वित्रमक उक्केश्वरा विभिन्नार. १। -तथा मक्तिरहाइ शंच गर्मांकर्मी ४ ४ -छर्च-कालमें स्टार कानेशी सम्माधनागर, ४१४। न्यनी नायक्टर, ४ ७, ४१ % -श्क्रिम व्यक्तियों नवने क्टेब्स्स, ९८; --तक्ताकी बारस्यकारण, अन्तरहा -नीकी पश्चिद्धारा, १ १-३३ -नेबल बाररेक्ट-बाइनक बराओंने वर्शक्वींत क्षत्रेंकर, १७००-वेदाककी कावरी-क्ट, प्रदश्त -सदक्के श्रुष्ट माक्कियेंक, १९६; -नेदाक्त गर्मारक शाक्याद १८४-८५ -नेदाक्क मनली नियासकी रिपोद्रकर, १९५, -नवाक्के मारलीव विश्वकार ११३-१४ २१% १२२ २३०-३१: -मद्रावर्गे मारहायोंकी हत्याच्य, २७१-७५: २९१-९३। -भेडाक व शुक्रवाकक आरहानीकी मिन्यावारिहापर. १५ : -ध्यान समाध्य तम स्नेमानको पाकिता ९८६। इक बोल्स सराम्बदी ब्बाईस्ट ११५-THE PERSON WARRED LOSS - WHEN BRIEFED BUTTO IN -- THE RUNGS THE -- INCOME मारमपर, १५४ -क्रिटिश मारशीत शन्तिकोको 👭 यानेवाको पंजादी बराहरर ११६ १० १४६ १४८ ८९. ४२८ -मारहर्व द्वीलनाका व्यव-प्रवचन २१६. -माराजीकी घरभ बारहक्त १ ३६ -माराजीकीकी व्यभिवारिकार २९१ ९३: -मार्गार्थीये दिशाक प्रति कत्रपट् २ ८ -अपनान्द २३४ २५१; नाव शाहरक अन्द्राचार, ३५०-५१ -महाम विकासर, ४१२ १६: -माकिस्मनद्रशिक स्थापीतः १५ ; मुख्यम् ब्रमक राष्ट्राची दृष्ट्यम्, १८०-८११ -मुख्यम् इसक दक्षांक जीवनार १५६-६ १६०-६९. १६६६८ - मध्या स्थान प्राथम मण्या, ११०० -URIFER TIMERE, e-v. 22; -Rung eteinit पट दश ८६ रे २-३: ४१८ -एस प्रकी सम्बा हो भून-विश्वस १५३: -बन एका की बरध्य श्वन सामायकायकानं दशः विधानकां पर १११

-शामर, १३६-३४३ - सरक धन्यक मनपर, १८४। -धमझौतेपर, ४३ ४४। -धर बन्ड विकिनकी क्रबंदर १३२ –छर इन्सी केम्<del>कनी</del>नसर्वेनकी वृक्षपट् २ -क्लीस्पाट् २३२-३४ २४४-५१ **441-43 303-86 32-61 \$14-10** ३२९-३१ ३६४-६४ ३९४-९६; सामजनिक शास्त्रार, २८ : न्सुकरासक कीमनमर, १६५-६७ 100-c 304-0 21 -13 211-22: -धारणनी बादुरजीवर, १९३३ -धंडरंक्य वहाहुर थारवीचींवट, ४२५४ -भराज्यार, ३६६४ -सम्बन्धा वेजीयनक सम्बन्धनं, ५८-५९: -हर्मार गुरुको सफलावर २१४; -बसम निर्मोकी निवर्शक्त, १६४; -दिन् स्वधानस्य १५२, -का अक्सरोंकी १६ २९० ९९ ३२५ १६ ३४३। न्य शिवन जोपिषियवदी १४ ८८-४५ ५८ २६१-६४ ३३१-४४ १९१, ४९४: न्या स्मारीम स्लास्य भीर मुकेमान व्यवस्थ शुक्रासम्म वन्त्रम्य, ३०४: न्या इं एक शी देवको १६ २२४-२५, २६५, २६८ त्यार परः नवा विदर्भ प्रस्ता सेवर्ग मानग २३५-३९: -का क्लार, ९२. -का र कार्यरहरों रह 225-27 200-01 274 (E. 347 344-40. TO THE LEVE STORE SOE SOE वीक्सी पद्म २०० हर ४१ : या एफ एवन हेशमहो का १६८। नहां एमं चैमनेको पत्र २५३~५४ २५८६ का यस वैसमेका ठार २६६: न्या यदिकार्व (र्थापदा) पत्र २०५ नाइ द्वा निविध पार्वामीयः पेश्री-डिंग स्टल ब्रांस्म और वीमका बारांत १००- का राज्यक्वन गांबाकी वर्षः दुरशः न्या वसक बामसः मित्रीकी वशः करः न्दा चीनियोदी संतमी मादन १५% **दा** इपलादक कारीका वह तक का में है बादरी ना १६४ -६। क्या स्थाप स्थापक विशे क्रिक्टा क्या. ASSESSED THE 1160 301 161 63 166 364 311 ४८५ व्हा का अगरक प्रशासकी सुनक्ष १११ न्या वर्गश्री हक्ष्मलामा ३१९८ का क्षेत्र-निश्चहरूरी पर ३८३९, -पा भजानितन प्रशासिकार सार १९६। -का बाधानिकारीय भाषम ३०२, ३९६-० ज न्य द्राम्पराक क्षीत्रस्य मरिनित्रस्य सामन मार्थ है हैने हैं। है है है वास होत्सन्हो दश ४२२) <del>- हा दशन-सन्दर्भ छन्। स्र</del> वस्त्रमः १२: न्या शहिल वास्त्रिकाने भारतीयोंको

नन्दिम सन्देश ३०-३१: —का वक्षिण वाक्षिका विक्रिय भारतीय समितिको राष्ट्र ४८ १७३ ३७८; —का नाम स्वारक प्रतिनिधि हारा कारहके करानकी मोर मार्क्सव १३ ल्या मध्यानीक्षको समान ३८१: —का म्यूटाठन गरिवदाने धावन ३२—३५: -दा मिटीरिया-युक्को चल**् ४८१। -दा निरि**ष्ट मरकोन संस्कृती सनामें मानग, ४५-४०५ --विक्रिप्त सरातील धनकी समितियों सामा ५५, जा न्यरवीचीको राजपान रहकेको बावस्तकराहर क र ९३ —घ सम्बद्ध यांगीको एक ५६—५०. १४९ २४० -- मा मेल्टीमा वांशी चौर श्रासकार विक्री पर १२६-२७; -का हैंड देखी शकतो पर ४०२-७३: -हा की चौर क्षीमती क्षेत्रकारी पर, भर: न्या भी और शीमती श्रेकको रकाकि क्षित कामकार, ५१: -का कैक्सिएको एम, १३९, रेड : न्या वरन्येको साथ मिहोरिया गाला, इसर न्य समामदीको देखिनतत काम कालेका संस्कर. ५५: - च सर्वेषतिक समामे मानन, १११-१४ المبعث الاحل المالية المعالم 184-01; -U SERRE 18, \$31-32, 1945 -४२। -धा सम्बोधरण, १६-१८; -का वर्गाविका मरिकाकी सम्बामें मानक, ४८१। —का दशक्यामा ६-० ६१९:-की भारतकते वारीय वहानेकी किस्ती. १०८ -ची वस्तिकोंको स्टीर एक देवेडी गाँव. र २: न्की स्माम कन्द्रक काहिर शतकीरते जिल्ह १८ : न्यी हैंचा सिचीची अनवी गीतगन्त वचारे. २४९: -हो व्यतिवेदाने राजे वह सरकाहे श्रीकारी सिरोभी क्षानुर्वोद्धा विरोध करवेडी कोरणा *उ*दश्<sub>रा</sub>न्द्री मराब्दी | इंटर | न्यूडी निरम्धारी क बाद कलाक स्वास्त्रक मनुष्टार पट्टान्स महार्थाव पंतीयम बहानेको तैतार. देश -की बेजलते जिल्हा प्रदेश -की असरक ध्यक्तम बारेने सक्त अलेल उनके का प्रवासिक दरने दी भगवी, २७०; -- ही अनत्त्व स्मानुसा शुक्रा हार te de topot l s catt spin-th र्-एशक्तं भवज्ञ स्तर काहे वा वंशक्तिक निमान व प्रेची सम्बद्ध हर<sub>ा ल</sub>ही तीन चेंदी सम्बद्धि <u>शब्द</u>कीयें कारी, ४३३६ न्द्री राष्ट्रण वाण्डिका माराविको प्रत वेदर धनहीं सहस्त हरता नहीं रेपनेयने राज्य द्वारा रहारच्या व्यवस्था हात. १०८१ -वी बरास्य ध्याप्रीशीका सरकार दिना स्थापन कालकी

समाद ८५ -ची मात्राचीवसे भारतीरोति सम प्रक्रिक प्रवेकारको विकास ३०१; नदी लाग-भीक्षते सोरामधीके समारोगे मिरा, ११८ **-धी** परणाता न केनेवले भारतीयोंको चेतावनी १०८३ —की फेरीकार्ने और इकान्स्सोंको तैना प्रशास काम प्रामेकी सम्बद्ध, ४ हा नहीं मिरिक मारवी-बोंको लर्पाना वेनेसे इनकार करनेकी सबस ४३६४ -की विक्रीय माराजिको अंतीका <del>स्थापनीक विका</del> मी शासनाव्यों शासिक होनेकी शबदा, ३२२, ४२४ ४९०५-की ब्रिटिश मारतीवींसे भरीय, ४३३ -की विक्रिय भारतियाँसे प्रतीका बामा स बदानेकी सर्वता, ५९: -की पारतीय समाच्ये स्वी कोचेंद्रो देशी दरमेदी क्लार ४९६; नहीं महत्तीचोंको <del>बावे</del> पं<del>तीसन साह</del>-पत्रोंको कम देनेकी सम्बद्ध ४५१: नदी सरकीचेंको परामे बनावर केन बामेडी छन्ता १८६। नही यारतीयों के प्रवाने और लेकी सुकार, ३७२; नकी याधीनोंको पुत्र कानेको भारत तार कोडी सन्दर ४ % ⊸धी गरतीरोंको अधिरत सार्थ सम्बोध विचार कोड देनेकी एकाइ, ४९५१ -मी मार्टीरीवे कानुको शासमें बाने व टेक्नेकी वरीव ३३; नहीं गाराविके वंश्वीयत य करावेकी बरीब, ३१: नहीं माराजिति केच्छमा स्थापिनीची प्राप्त रनेकी नरीम, ५% ६७.९ २१ ।—ही मुख्यीमाई प्रोत्ना सुप्रदेशे वेरेको जिला, ४१७५ –ही राजने बनार सहार करनेको निर्देश ९१:-दी राममें रहिरकार्योक्ष महत्त्रोक्की दानम रक्ष्य वस्तीराडी शह ४१६६ नडी राजी राज्ये वंशीयन वेपीयाम विशेषा धारतीलीक किर धारी हर कह सनीकार, ४९४१ -ही राजने बॉर्ड सेलोनंडा माध्य कार्नेडमें और मर्गक्ट, १६२; नहीं रायमें क्षेत्रका र्वात्रकः कारण माराजिलीकी बीत १९४३ न्दी रोड कियार्थ क्यार्थ क्यान्य क्या भारतीर्वीको कार्षि विस्ती भाषा विशेषको सहायता केनको सम्बद्ध २५४५ न्धी परमॅनसे निव्ह ३३० ४१ ४३५-३६८ न्धी वर्षी मेंद्र २८८१ -की समामाध्ये हुने विजय किर तीम दिशानते ४२०: –दी सरदार हारा चल धीरी सीमार न परनेपर ही स्थीनमध्य अहनेही छण्ड १९२१ -ची सह दिनके वस्ते २४ व्हिची मोदक्की वॉन्ट ४३ - ४३ श - वी श्रास्त्रवां सम्बद्धारे नेक्को बिराद १३८-१९: नहीं संप्रातनीयां कर्ता, प्रयोग न्ते वार्योची विविधता 😘 नेह सार्वश्रम नेमने होरा व्यवस्त २६६३ न्हें वास विदेश अवस्ती होरी

र्वजीवस-प्रमाणस्य समा, ४३३: -- स महर्गोन्य उत्तर हेते हर समस्य खोद्ध काल २३ -- के जिल्हिस महतीबोस किए बाढ विकास १५३ - से महाने बातनक शहर का क्रिजोंकी कर देनेमें ठौडीन स्थाँ ९ : — वर्ण इक्रिक आफ्रिकामें मारतीयोंको लिकाक वक्षर करनेका परियाम दावर, ३५०५ -के महाने विश्वास्त्र को १५८: न्हे महर्गे हंद्र्वे वार्मित स्वरूपाले किए. av -- स मतम समझोतेने फायश, aus: -- स मनमें के बले साम विवाद, ११% -के दरिकासकी के मेक्नेमें हेत्, ४२६; —हो बहाकाडी हिम्मनीस नाधर्व ३: -हो चनाहागढ छंत्र-वरी छंडाहा मेठल व बर्जकी समार तरफ -हो काने देश-भारतींकी जावाजित होते देखलेकी शहेबा सारा कीएन बेक्पे किताना सरम्य, ४५२: -को श्रमासक श्रद्धमन भीर राज्यीय स्मेरिकामा एक १९४० -हो कारिकेश-मिन हमा अस्त्री विकेच्या समिता सर्वीत प्रशः –को यम अकीर **मकी**का यम १३८३ –की पश्चित्रप्रवेशि नामस्तरम् सुन्ववस्थितं निकायन संस्था ४५२: नदे **चै**लियें द्वारा वालया, १५३: नदी क्रमाण क्षारमध्ये उत्तर, १४० १४१: -को क्रमाण स्मरमध्य कृत्रमा ४५५ -हो कमरक ध्यरश हार। रिश्व पने कोरम मिटोरिशा व्यूक्त, २८६३ -को करण स्मरकार महोद्या न प्रत्मेडी नेताननी २०४ -हो क्षेत्रेत हारा अग्रसक्ते ग्रहर सता बाबेका ताना, है। नहीं नवा विश्वय वात होने तह वंतीका रोड क्षेमें को नारवि नहीं १२५। -को मिटोनिया न्यु व हारा छलाञ्च की ब्याई फिरहे हुन्द न कालेकी क्तार १९ : -को रेसरेंड हम्बनी क्या पत्र ९४१ ~को समझौतेष वारेमें वर्षिक्तलाओं क्योर्ट कानेशे वडा दश्च. १७-न्द्री सम्बद्धा देशका व ब्रह्मकालेस विज्ञान बार्य होना प्राप्त ३ - नाम बहनी रिकार सम्बद्धार भागने करता विश्वय सम्बद्धेने सम्बद्धा रकः इसा भाने क्**लास्य स्थापेका**ण १६० ल्याम मध्ये कि सही स्थार्थ गाँग, ३० - बारा वॉक्स मध्य ब्रह्मे प्रकार, १: न्यस यह बाननी मध्य समार्थाको होता विकेषी कीचा अन्य -हारा कारी हमन और कन विभागांकी हैरबी प्रदेश -यूना क्षणुका मनिवारिताका तता निकास नेय भाग ३ : - जारा कारेशायक हैकर किर तो बच्चे का प्रतिन १५, नारा का बार्गावीह पतानुकार वाकि के निवास दनक निवासको

अधिकार कर कालासियोंका विकास, २२५: नासा वोर्तेको संबन्धी स्थापना विशेष क्रिय क्रमान, तथ -कारा बनिकार केनर समा<del>वा</del>ने भा<del>षा. ४५९-५३</del>: -शा बैक्सिको विशे को एका भंग ३६९, ३९८: -राग देखो और प्रदिसंदिर कीय समापाता. १ अ −द्वारा करुड़ स्मरमध्य मधीका भलीकुठ ३९०० -हणा असात स्मारत्ये शाम किये पत्रका लंघ ३७९: -कारा बद्धाक स्मारकक साथ अंग्रिक्टीकी कारास कर्या हहा -हारा जनरक स्मर्कहो भारतीय मेतालॉकी निरक्तारीयर सलकार, १७: -हारा सेकडी डोम्सीडा क्षेत्र ११०० नास केल्पे १८ केंग्रिक्टेसी सर क्यान, इतः नागा चेक्से अपने सक्ते व सक्तेपा एकमा १३६३ न्छरा दामसमाक कीहरक महिन निविद्या व्याप कारक शासका कार्यशासका क्रम्योशी wir wiefen ter eine efen uifene felfen यास्तीय समितिको किले यने एक्का क्षेत्र ४८ ८८ २९९: -धरा क्षे कानुसकी वसे पक्लेशके मामकाँकी विश्वयक पेरवी कामेका कामासन, २६ : **ना**रा बेटाक्क वस्तिरही बाकोस्स। १८४६ नागा पंजीवन व्यक्तिकारकः स्थानित क्रांतेसर एक समाव प्रीतन र्धावयाओं स र्रथित करानेका माधासन २ : न्द्रारा प्रक्रिक विची क्रीक्लरको पर ३७ : न्यारा अस्त पुरुषके स्त्रकार, ३७; न्यारा स्था त्रजोगाजीको सामहित क्यां क्याप्त, ५८६ न्या गरतीरोंका फिरा स्थानीया होत्रस सब्दी श्रेक थीमें रक्तमेकी समया, २५९ ६ - सारा मसमिक्तमे बक्तने का हुए १ : नक्ष्मा निर्देश्वा पट्टेंचे अपन पानीका शक्तक ९३: नद्ध्य सक्दमेन विकाससे बास, १५१: -प्राय सम्प्रांते सम्बन्धि वोदित देश ३८९: -शरा सन्त भन्तम परिवयनोंक सन कर्न १५ । नारा रह रही मेक्टो छनेस ३८। नारा बॉड संबोर्नेड गलमधी शहरेक्स १६२ -१०० विदेशित पह एक्सम्बंध ११८। -इसा सर को चेत्रप्रोह जाम विशे रणको मेंग्र ४४०० - द्वारा सुरमान सिर्देश क्यकी कुरूबर स्थरमा १४३; -शरा सहस्रतीह मामकेर अध्यासीकी पत्र १४२। - शास कोरतकांक महरमही वैर्त्ती, १४० -इसा होरान शहरे को कामेहर men, the mi etter tot, o-c; -De सेष्याचा वैज्ञादनक किए दिने *पने नपूने* प्राप्तनास्त्रको शास्त्र कालंकी मींग, २३३ −21रा इर सक्कार से कर्मनदो दक्तमधा विरोध, इ. इ. - एस विरोध

```
सम्पर्ने श्रीभी वास्त्रपत
  40
     मुपदमानों हो यह इरलेक क्षिय कहा ग्रहनत १०५ न्यर
                                                   विरमिरिया मण्डार, २३८ ४६१; -वी समस्तान
     प्रत्येक व्यक्तिसे खेच्छणा पर्वासकत क्रिय हो हो किनी
                                                       यांशीओं १०६१
    कीत केनेका भारीय ३५६-५० ३७५ -पर सक्कारता.
                                                   विक्रमित्र, बॉक्टर, कारा भी ईश्वर मिथोंकी मराह्य स्ट्री.
     १६ १० - वर समझीतप्र सम्बन्धी प्रानीकी बीवात
     aर ४२: −पर दुर हमक्क दतेमें की यो गमकी हंसप
                                                  कीता १५२
    मिनौंपर रमनेका कारण, २४४६ —से द्रा<del>मसावाक</del>
                                                  श्रदीन १४
    मीवरण महिनिचिदी नद १३ १९ ४३ ४४ ॥ १
                                                  प्रमान केवल ३०८ ३८३
                                                  पुरुषमार्गः, देवित्र देखाचे पुरुषमार्थ कीकामार्थ
    २. ४४२ ४३, ४६३ ४६५-६७: -से म्यापाणीवाची
    ब्रिट ३५ 1 - छ पत्र-प्रतिनिधियोदी गेंद, ५६
                                                  राम यसक्<sub>र २१८</sub>
    भग-न राष्ट्रस्था मेंह, २ अंश -ते हेंब बंबी
                                                  धक बमीव −की संजनताक्द सांबीबी, २१८
    मजबा नर. ४१ ८९: -से स्वारक शरिविधियों वेंद्र.
                                                  वैशिषक मानन ३२
    4 23 2 320-35 2 -2 FEE EV
                                                  वैधीकियो ८८
All tites y y y o que le yet qu le
                                                  वोड्रकशय २४०५ -ही क्युक्त संबीनी, २१६
    ४२६ ४०४३ हवा धन्य कोमॉनर सुकरणा ४ १-६३
                                                  गोगा १९४ का दि
    -तमा सम्मसामीयो सञ्चलक दिल्हो सहत बेहरी
                                                  योरे -अपने स्वयद्वयक अनुसार संद्रकान मारदार्वीको
    समा ४ मे। नहां सुकामा ४२९ ३ - ४३०१ - वो
                                                     म्बाभ देवमें भसमर्थ १८०० ब्रिटिम मास्टीमॉर्फ
    शास्त्र जनमें दिना चैनीसमात्र रहने क सम्बद्धार्थी विश्वसादी
                                                      केम्से रिंडा डॉमेन्ट् सुख इट: के मामकेंगे केस्ड
    ४३० —६ मामकेडी सुनगढ किन बदासतमें बारहीचें-
                                                     अर्थेक्व म्यामास्यका निर्मय ११७
    की अग्रानारण मीव ४२९। -को का रोजीये
                                                 नीर्धे न्य राम करे कोर्धेंडी इस्तवडी हुए दिसलेकी
    गर्भा का हेत. त्यह
                                                     वर्गकि पीछे १७३१ को बात <u>स</u>नस्य धारामा
ग्रॅंडर्क क्षेत्रे, -डारा नाना नामक मत्रकीवडी देशी ४३८:
                                                     भरम्य द्वारा दर्घन्यभेका स्टबामा रह . ३९४४ नदी
    -प्रमा समाज ह सुद्धामधा वेंदवी सुन्द बरलेकी बोक्जा
                                                     म्दरदीवेंकि मंत्रि सहात्रवृति यह, प्रक्य न्यो
    410
                                                     वास्तीचींतर सवादी धीकोडी स्वाहित ३६ ३ -६
नेर्रेक रे एवं दर २००८ ३४८ वर दि
                                                     प्रति जन्म (गई) मिदा देख स्पर्तारीका क्रेम्प
गरिया कारण पामने व्योगे १ ४
                                                     ाः वे स्टियी शरवी क्रमूलो बनुतर १
F998. 44
                                                     अधिकारी बार देवती प्रकासी बस्य दला है
निरामीश अञ्चल, न्कर समेश विश्वस्त सन्द
                                                     निराश्च भारतीयोंडी श्रांचने श्रांशिक्तर, १ ३१ की
    बारतीय द्वारा सामग्र १३७
                                                     विदिया मारतीय सेव डाया जानारक्य, प्रज्या न्या
विद्यापित भवा २१३ हरू । अवतार्वाक विकास
                                                     महतीवाँडी एक्स्प्रावर बहरने इ । नही ध्वाने
   erie be mit the see them to the
                                                     खाला श्रेट कि गाँधे हा। भन्नार ४५
   रंगक वाले वर्षरात्रस १६०३ न्दर कर बाहक
                                                     -द्वा शुक्तक्यी ब्रह्मंत्र निध्य बालीसँस
    ब्रास्तिक महा १५३४ ५३३ ६३ ६४१५४ ६६०२
                                                     BEIRTI DE B ERRI-BRITACHE E DE SAL
   थापास्य दहरं जन रागान गानिस्हित कार्य दहरे
                                                     व्यवस्था स्थाप, १ हा
for fee west year or or a
                                                 यारे १३७ मास्कि हा उत्तर भारतीत न्यादा(वींको नाग प
```

TIAME ESE CO

कार्यान्त्रको छरोर ११९ ATTEME BEFORE AND

ADEDING THE

क्ष्मीराज नव वात्रेयमे १०१८ नारे केटीरावी

ates werening gaminien be aga for

ल्डा वरिंदर देश । या गाममा दे**र** 

Inference and a con-

be fiet as et an enn chee for anne

भटरदा धनुन ब्लालक विशा है हो। न्य साहेत

mentit fünge is muman

भा न्यांच्यानाच्याचे ह्यांचा नाम दश ना

CH HUSTRU (KI EL RE)

स्त्रीक्ष्मित्रस बोलिस इव्हा नहा शाम धर्नोपरि जन्म रहने सम समस्यक्त १३ व्यक्तिवासर्वीको कैन सर्वी ४५३: न्दा शीरावर्वीके फिन, सर केरेक नहीं मारतीय संबर्धमें विकक्तों १९२३ सक्यमेनेक्यान ॥३८ १४८:-- वा केन्द्रमार्वकीयनकी --ही सुरुपर उनक परिवारको जिल्लिस गरातीन सेन दारा कार्षि समाप्त वादिषंत कार उत्तरकाराओं मरिका वीनेपाने सम्बोदनाका तार, १३८: नदी प्रत्युप् यांगीमी १३२: मारारीवाँका जनिवार्ग वंशीवन करानेका वारोध २४१। -बी रियदी गर्गा, १९०० -को वैद्यक्तिक गरेमें की -का सम्बद्धिया गरामा, १२७ १४१: नदी निवमेरे भागति वर्गी, ११७-१८ वीतिवींकी विकासक १ ४० न्की गणती ४१ ८ न्की म कर्नेण १४३ १३३ पा कि ३—से एंस्ट्रों महतीओं विकारी ११८:-बी प्रतिक्रीक्सी सम्बद्ध प्रबद्ध १४५: की सक्त करनेकी भागा १३३ ाह स्थान कार्योंकर तरंगीकी . ५५५४: -के सामग्रेगीकीका सर प्राचन १ २३ -को संख्यास कानेक्यासका कर्म कर, १५८ <sub>म</sub>ार वियोक्त विकास स्थीस स्टारेडी स्थासन WH 145 केरोड किए स्वरूस सेवार, ३४१ 🗝 स्वाहित स्थापन क्रोनकी १ क वस्त्रतका एवं ३ २-३: -को स्माम नवस्त्र काहिए <del>बैदस</del>र १२ पा दि बानबीरका राज २५५ २५४ -- की स्ट्यास हैसर 10 विकास का १५१-५२: नकी संगीतीका तर. १६६: केन नम्ह, ४२ -को गांधीबीका पर २५३ ५४: -को **सं**धीमी . रेकानी मनबी नानुमाहै, १५८ शास व्यक्तिमध कासे बानेगाने एवर्तकारों र गिनी मानवाना केनेका स्थानिकाम, ३५७ —को किनंग विकास का १५४: -को स्थानेकी गाँक ४५८: **पन्रकृते -में इड-रोमिनोंडा करायक १७२** -तारा यांचीशीक गीमिसका क्याल २६६: -इसा वर्षे छीट १८ १ भोबाष्ट्रीक कुछ मामकेकि क्रमीचा अठावन ११८ बार्टर कम्पनी, देखिए मिक्रिक शॉक्स मानिका उपनी १९: -शारा क्षेत्रका पंजीवनके प्रार्थनाक नाम बार. बार्स्टीयान्त वर वृष्ट्र वृष्ट्र प्रवृष्ट्र प्रपट प्रवर्ता स ३५५ -धरा खेल्ड्या र्यंत्रम नहीं कराने देनेपर किय राज्याको समेश माराजिसिक मरनान, ४४२ यहराशिंगे करराइट २४ : न्से ग्रंगीकीची किस भारतीयाज्य स्थार निम्म १११ 18< 35 VE Pascol. 1 वीमरकेम ६ : -स खाकी बार प्राप्तन होटा परिवार्त कील --दा शुक्तिकद्व प्रतिमित्रि शक्तिको कालकक विकास बहिन्दरन विवेदन वस करनेकी बन्दरति हेमेरी गाँग 28 YK. चीनियों -का मीव १४%: नकी समा १५%: नकी वण्डींकी क्राप देनेकी झरके कारण १११: -की पांचक रहते जिल्हा क्रांस, १४८ कानेबी —क रक्षिमाँ रहनेनक समस्य क्षम कोर्योक क्रिय भीनो मीकार ६ ४ रोषक्ष प्राप्त समानाविकारका स्थानाव ४०३ पीनो संब ४१ पा दि t a tio typ the. क्याक, न्या संख्या ३८३, ८ ०- शरा स्टब्स्टी 1 4, Y 1 Y Y Y Y03 भञ्जमित्रका विकास १२३ की समिति १ ३ अधिका ४ १४% ३६३। न्यं की गोरे केरीकारे ३१ । चैपक्रिम २६६, इटर पा॰ डि. १९८ ४५५: -क -में नामा नामक मार**ती**मार सुकदमा ४३९ बाम किसे गांधीर्वाक कावा वंद्य ३६९, ३९८ व्याची श्रवकारामा -क्ष्महोस स्त्यास्थ बस्ताहरू, ३१८: ोमने माक्बोबी पूर्व केल करता पा कि कार. PLA DATABLE 446 468 466 406 400 400 416 8 6 नारका, श्वाहीय ग्रहस्म, १०७ र सन्दर्भ सरदार अक्ष बीचन १५२ वा दि अपर अपन अवन तर प्राप्त बोर्टेन, यप वचन २९ इरेटचा दिन ४१६, ४२६ ४३१: -चीर धोषी-तिश्री विश्वविद ३१९: -का म्यो नवान्त्रमं योशीकोका सुकदमा १६ ६०६

443



वेल्प्रॅन फर्ने १४३ पा हि

रिपानी, --मारातिन संस्केतर शूक्तमानाम कीवरणी ४०९ ४ : --विपानिन्दी; --गुन्धनाम मारातीय संस्केतर ४०९-८१

**ENT.** 149

केन, ४२५ डेबम, यदक यसक १६९; -को गांबीभीका यस १६८

बॅगार, २७१ रामसम्बद्धः -मानेपार्वोद्यो राष्ट्रतः १२८ -प्रोवपेके क्रिय सोरामधी तैयार नहीं ४१८. -मानेकी सोरामगीको संबरी ४ टः नदा परिकार समाव स्टीक सीकी इस्र प्रसार धारावा पंजीवत-सन्तर्गी विशेषक स्वीदाह बारनेको तैवार सभी ४४४० न्या संबंध ३२७० न्या संबंध मारतीयोक्ति किए करत चीका बोलेकी सम्बादना. 3 कर :-बडी बन्हाने मानवर वर्तता. ४२६: -बडी केवॉर्ने कोठरियों स्थाने वाणिक स्थानार, ११०: -की केवींने विक्रिय गाउँदीन केरी अरुदा नहीं करते जानन सच्यो और परित्र ४२४ न्दी स्वाई पहर्ताबंकि किर बरक्त कार्योगी, ४४८। न्यी क्यांनि गोरी धरा मिरिय गरकीरोंची सामका ७५: नहीं स्वर्ताते समी भारतीबाँक समानदी व्यक्तिक, ४५० नव व्यक्ति मध्य भारतीची हारा चार्कातकोड किर असान ४४२: - में मेरे अपिकेशियोंके दिका भारतीयोंके प्रति श्रमा ९८५ - के मानानिक चनिवासी डोनेवर भी माराजिक विस्कार, ४२६ —ो विद्या नार्यान सामियांनी, भरा न्या मिक्स नारतीर्वोक्ती वृत्ती निक्कस भरत -कं मार्टीमोंको गोपीसीका बन्दिम सनेस ३०.३१: न्द्र महर्शनों हरा देव दिनक किय कवाद कालेका कर. १८६१ —में धारमधे मारहीशीको कोई महिन्दिकत प्राप्त नहीं, प्रचार न्य संबंधर गांधीजी, १२४-२५, sat -क शास्त्र गाउनिको कर-का संक्रकेटो प्रकल्द, ३५९४ —ो सनुप्रतियम केवत प्रवेश स्टामको सम्तीयों हो खेल्पण वंशीयमध्य हत्त. १९३१ --ब्राधिककार्तिक स्थापना पेकीकनार प्रोपीजी अरक्षा-व शासिक प्रीकट सोरामणी केक मोगानक किय शहार ४९३३ ाँ राजिक होते समय व्यवस्थिती अंगोक्टी कहा स हतेकी समझ . y ज Y20s -में विना पंजीवनक शहरता बारतको हरिकाक गोपीको मिरणाती, ४३ कर ---------क्षाचर कराई, ४५% न्यं कराई हाक कराय क्षित १००१ - ने भारतीयाँची कोरी-क्रिडे प्रोधानी विकास S.O.S.

दुम्बाक परिवर्ध कानून (कोच्या कान्योत्त १००१ र पा दिः , १४ १९ भा दिः , ९८ १ १९ १८१ पा वि ४ वे १९ १६ १६ १६ १६ १४४ १००६ १००६ १९०६ १९ १९५ पा दिः , ४४८-४९ ४४९ ४४ ४४४ ४५ ४५ ५० पा वि दिः ४५५-१६५ ची ११वीं पार एड, ४४५-इट कार्योत देवी स्थान व वेलेस कार्योत प्रिक्टासीको केन्द्री स्था ११५५ ची कार्योत स्थापित व्यक्ति १६० ची वार्योको सरा दरलेका सुकार १९०

राम्प्रवाण परिवाल वंशीयन व्यक्तियम १०-१९, २८, ३८ पा विक ४३, ४६ पा वि ४६,९७ पा विक ६८ र र रार. राप्त पा कि राक रुद्ध पाक्टिक रक्त वर्ष वयर वयम्भक वर्ष वर्ण वटर CL 4CL 290 2 2 2 246 227 228 222. ERC RYR RYG RHOME BUG REGER. الإدر إمل إما إمد إداح الدحد EST TROPICY EVY YEART YES BE WELL ON OUR BY FIR OF OI E NOW REFER YOU YOU YOU Yet; - महामारित क्यूब बन्धामाराजी बिसारित १७: -यह को विकास, १३ पा दिला -बौर तीन वींबी क्य वंबीयन प्रयानमञ्जाही, ३६१० -बोर मिरिय अस्तित स्पान २५१: -पूर्यस्या सरम १८९: -दिना वर्षे एवं होनेबी सम्मानमा ३००। -भागविशिकी मिविष्टाम्स प्रकारायात ११५ ३८०: -पारवीमोंको पद्धस्य विदश्चल वस देनेवाका, १९ -पान कर जिस्सि भरतीय सामितान ग्रामेको से*बस* नहीं ११। -एर फलेका विरोध करमही महिनकी क्ष धारा बोक्स अञ्चल नाह करतेनी बाद हव २८९। नव करनेकी याँच, १६९ ४४१ ४५८। नव करनेक किए क्यन्तिक छक्तिका क्यन, ३७२ ४४४४ -ाड कालेक वाफ्टे कलाक स्टाहा दारा स्टब्स्टर. ११९: -सीटार करवंबाकीस सम्बन्धने दावीजी, इस् -क्षेत्रका रंजीयन रंजायदारीक साथ करामेपर रह. ३९६ -शंक्या रंजीयन करावेदार्वोप्त कान् नहीं. ९५ अंच्छ्या वंशीतन करानेपालींबर कहा होत्सा सराक शरिवर्तित, १०६३ -दा समक स्वरित स्ट क्षेत्रेयर परिवाहनीका पेत्रीयम यह याच्ये ६ :-का माराम १। न्या रह दीना शेष १४१। ना भौतवारिक क्यमें सता. ४५% -को मन्तुर्थाका स्वाक बहुत महत्त्वपूर्ण, ४ ६४--६ कवर्गत संग्रेस निवास.

५४६ ३६४ वंजीक वंजीक

१६४ १२६ के मध्येष हित्री भी मार्गीस्को र्वतिको स्थित एतामा वर्षी २०५ के स्थेकी र्वतिका बर्धार्थित भारतीली सार्वादित सुक्रमा स्वस्य छन्तर १३) के मार्गीय सुरक्षाविको रिक्षम अस्य २८१। का स्थानी सार्वादित स्वीतिका सार्वादित वर्षीका स्थानी सम्बद्ध २४। किस्सार मोर्गीस्क देशमा र्वतिकारी क्लीस स्थान्तर अस्य १९५०

— क स्टब्स केन्द्रसा वंजीवनोरी वेत स्वाता स्वा प्रस्तान सर्वेडी क्रेटरेस्ट एवान, ४९३-में अस्टब्रेड संभ्यान वंजीवन नार्वे ४००५ में कालंबनाव स्वितेत्र संपित्री व स्वार कोर्टेड, ३१ -के वेन्द्रस्ट संपोधी ३३१-में विस्त संपित्र ११ १३८-में विस्त व्याप्तात है ३५१-में विस्त संपित्र ११ १४८-में विस्त व्याप्तात स्वत्रीय ६० में विष्त संप्रतिक्री क्रास्त्रकों की ३१५५ को दर सर्वेडी किट सर्वेडियन संभावताओं की व्यक्तिका क्रमें प्रित्तान संप्तात क्रम्यात करना कुछ सर्वेडी विस्त संज्ञानिक भी १८८-में व सक्यों सर्वेडियन संज्ञानिक संज्ञानिक संज्ञानिक सर्वेडियन संज्ञानिक स्वतिक्र संज्ञानिक स्वतिक्रमार्थिक स्वतिक्रमार्थी क्रमें अस्तिक स्वतिक्रमार्थी स्वतिक्रमार्थी स्वतिक्रमार्थी क्षमार्थिक स्वतिक्रमार्थी स्वतिक्रमार्यी स्वतिक्रमार्थी स्वतिक्रमार्यी स्वतिक्रमार्थी स्वतिक्रमार्यी स्वतिक्रमार्थी स्वतिक्रमार्यी स्वतिक्रमार्यी स्वतिक्रमार्यी स्वतिक्रमार्यी स्वतिक्रमा

स्तुमिक्सिंदे छ्यांस्थ्य स्वयं पूर्वीय १९; न्ये स्था स्थानस्य प्राण्येनी विद्यां स्थान १००२ र्मुस्थास्य प्रस्थित स्थानस्य स्थान्त्रः, १४८ ४१ १६० पात्र विः १४०५ पाः विः । न्यीव्यवस्थिते स्थानस्य प्रयाणिक स्थानस्य एक्टियो स्थानस्य प्रस्थाः, न्यांभीसीती एसम् मार्यामीकि कियं साम्बी स्थान क्योनस्य, १४५ - न्योनी खास्त्री पान्, १४० - व्यान् १४० -

पुष्पाक प्रीवार्त सेम्ब्राण (वीक्रम नेपोक्राण विक्रेक्स १९०१ - ४४८ पर, १८९ १९९, १००१) - वा ग्रोवल १९०१ - ४४८ पर, १८९ १९९, १००१ - वा ग्रोवल सेम्बर पर, न्या पक्ष १९८८ पर, न्या प्रतास स्वस्त्र मेमाविक, १९९५ - व क्रिक्स निर्मिक स्वस्त्रीत त्या पुराक्षण विक्रमाल प्रीवारी मानीति सेन् ने विक्रमी पुराव्याक बीक्स्मी वीक्षीती हों। से प्रतास ने प्रतासिक स्वस्त्र से भी ग्रावी ने स्व पुराव्याक निर्मिक १९० वा दिल प्रतास क्यानीत प्रदाद २५० वा दिल - ८९ १८८ १ ४ ११९ १८९ १८० १०० वा ४४८ ४९) — में १ विकेश नहाहित, ११५ — में नगरपनिकास क्षणा विकास कार्यात १४४ — में नोहित ६, — में नवाहित मेरित रायों का व्यावस्थान के १४८ — में सम्बद्धित विकास संबंध कार्यात्म विकित गरिश्च — में सम्बद्धित विकास संबंधित १९३३ — में क्षेत्रका विकास कार्यात्म स्वावस्था

सुम्पनम्म ध्यन्तेर, ल्या की श्रमार सम्बेन्सनीके गरिने याचम १३२ राम्यमाल्यमिकार देखा समाध (राम्यमाल क्योकर मुस्लिक

दुन्तनारु गतिकार देश समाध (दास्त्रमाध स्थापर गूनक स्रोतावरी) —सी पहली वैद्या, ५५९ दम्पनारु कारपारिका समावित्र १८

रुक्ताक वयराधिका कार्यकरण भरितिसर २४८ २८६ या दि ५ -कारक स्तरह हारा छंडरते वसक के एक्टा ११ ५ -चे माराधिकी काल वसने विद्यालकी पुनः कालवा १९०

युन्तवाक मनाजी प्रतिकारक धाविकार ५, १६, १ 4% 26 YE 4 46 9649 2 2 2 1 रेक्ट रहेक हरते १९८ १८६ १ \$24 \$26 \$24-\$4 \$24 \$24 \$40-41 BEC BOR BER BEN UT BE BEN YE अपन अस अन्य प्राप्त की अन्य ४६१-६४ ४६६-६७, ४७३: -का यस्तिसा १ **।** न्य स्थापन समस्राद्ध समायाम्य क्षेत्रं मच्छा य नहीं १६९८ -की पास ६ में मार्कागोंको हे<del>या निका</del>र देवेडी वस १ १: -की व्यास्ताने क्यां सीरावर्गन केन निकाल पन्छिम सम्बद्ध उत्था -को संग्रेशनार सम्बन्धि नहीती, ४७३३ —के बहुसार गोरींक नि मी प्रतिनोंकी करा हेरोको प्रधानी क्या १०१ ने व्यक्ताँठ बालीबॉका महेच पूरी क्या स्थान, ४६७ -के <del>कार्या</del>त सोरावर्षाको स्पन्निकेशमें रहतेका *सविका*र १७० ४०१:-क कराति संप्रानको विकास अधारीकं त्तर सम्बद्ध क्याँ ३४% Yes: ने बन्दर्भ धीरावधी वेथ क्यरे प्रक्रिः ३९१; - स कारण मर्छ

मित्रवाहा विचा बाना कवा १८३। -के स्वीकार

मन्द्र ९४९ —ो संसोधनाने प्रसूत प्रसारी प्रक्रि

क्यां विकेश हैं। नहीं संबंधित करने करें

करना थानुसम ४९: -वर भी वी विक्रिक्टेंबी

बीका, १२ : नो केरकार, २८८८ ना सम्बन्धि

केरम सम्बद्धाः विकास १९७

## APRITO SE. 1

र्म्सनाव कीवर, २३ ४४ ४० ५३ ४४ पा वि 14. 14 EYS 1 4 38 ए लह ३५४ ३८६ पा कि ४ १ पाक वि पारु कि प्रश्च कि प्रशाप ४१९. ४५ या दिल ४६२ पा**०** दि पा 🚨 : -वी रहिनाल्लोंको नानेको सकर 🗪 व करनेकी समय १४६, नहीं करून करहाने गाया-पर बाब्रोक्स २८-१६ नहीं मारतीय संबंधर दियमी, ४०९-८ : 🛶 प्रदिनिषदी यांधीबीस सेंद्र three yays in the years, yes प्रदेश-देशः -हो प्रदेशिक्षः का ३४६-४७ ३६१: Y20-23: -EHI कारक सरसके भा<del>रका कर</del>ा वांबीबीचे की वां मेंट्रब स्पर्ने प्रकाशित २ : नामा बरगाना-विवेक्ट्रीके किनार मह नाम २३ : नी बाबीबीके साथ की वर्ष में महावित है ९ -में होसका एवं प्रकारित ३५२। -में अध्यक्ति **। स**देश and it flore, yes

राभ्यतक विकास समा ४२६. ⊸दो ईसर कमावक मिन्नीका गर्भगरू, २८४-८६ २८६-८७ -ही गर्भगरू

**\*\*\*** য়েবলত ক্রেন্ত্র-কবিছ কবা কা কবিছ ক্রন্যালকর द्यानव स्वावेने ब्ह्यम्बं ४५३: -वदिनियाको १४ बार्जे क्या प्रीमासर्वित चरिकारोंको शाम बार्जिक किर तेशर. ३५८: -गीर पविश्व वाधियोक्ष श्रीक सरकारा, १७४: -तीन पाँची पंचीकाराके सामित्रके मानिकार छास्त्रित रक्षतेकी राजी, १५९३ नेक्टीसब्देश का भी काम इस्तेने क्साने, ४४० -को निर्माध करतीर संबंध स्था धरमेका वास्तासम देवेंगे अस्तरहा se : -को सम्बर्धेश्रेष्ठ कनुसार को वर्त करी बरका भागस्त्रकः, ४४९: -एरा क्याप्रक्रियागीको स्थ्यपिका कामेला विकेताचा मसविश प्रधानित, २४०० -ारा बोर्ड फर्समडी पर्ने मंबर १९३१ सर समी शास्त्रे रण्यक्षे इलाही निजेदारी, ४१७

H 300 क्षेत्रके देवरिय फिलाएं, रेपने पान हिन ×

बेक्स वैद्रिक उत्तर २८२, ३३६: –ध पश्चिमलीस संबंधित कडेंग प्रवेशका क्षत्रीय, २९८ - ११११ - मा पत्र **३३१: -हारा सान्ति-त्या समा**तेशमें लेकोबन बार्जेक विधेनकरा असमित क्षेत्री एकरिनको श्रेषित १ **बंदी, १६१: --गें परवानेका मानका, १७५** 

क्रेश, —के गीरोंडा क्रोक क्रेक भारतीय व्यापारिजेंकी रोजना १९॥. -के बक्तनो मोरे फिरमिक्के सन्तरस

मारतीयोंको कामेके विकार, १९६

क्यों कोई -क्या २५ वींक्स धर क्यानेने धरपीत. ९ कारमाओं र पी भी 3001 नदी मराकामें स्पर्काम कातक और सुकैमान रफका सख्यमा ३४४: नही क्टाकामें हरिकाण चांची तथा भन्य क्लेग्रेंडा उत्प्रदमा ४ १-०२: -कास मास्त्रीवीक **यक व्यक्ते**क सम्बद्धीका विवासमा १९९

हा**या अन्य. -करमक शहरा निर्दे यो अनुसरियको** श्वरूप फिल्हास, ३४%: —को संस्थाना ४०% ४ ९

११। -के शम्पर प्रमानस्य, ४१

विमेचेन वॉन ६९

ही दान्सवास्त्रतः –दा वार्तात घेरीनाओंबर श्रमात १४५ देव प्राप्तास-सर्वातः १४९

केकरमेशान्ते १५, ८१ ११८: नदी निरिष्य कॉलिस. ११९: ने गाडीवेंद्रो वावत होनेद्री मानस्मका १८५। -वे विरक्षितिको स्वानेका असत् १ ८: -वे पाकीस पींड देखर जनुपतिपत्रही खरीड, ११९: -में पीक्षेत्राची, २६) -में वंशीनन बारी करनेके वारेने सचना ११८

देखी न्यूच १६०

बेकी मेक, न्हा ब्लंग्र विष्. १८: न्हे महमें सप्तरीकींद्री रेक-निकास देशा करावा १५

देशकी २२३

क्षेत्रिस, १५३

बीब, बोबंफ वे १६ पा दिए ०२, वा दए पा दि धार दार स्था स्था रहा SEE SEC. SEE SEE Y 2 NO NEED -का का दु**म्प्यपास की**करमें मकादित १४२; -का भीतियोक्ते गा<del>रम्, १४४ -को गांधीबौद्धा का</del> १९४; -हो चीनिरोहरा मानस्य, १५५: -४मा र्याचीबीडी ग्राम्स, ११

बोद, बीसरी, जरे १२, १४६। नदी चीनिसी धरा तन्दर संबद्धी मद्र, १५५

\*YC

व<sub>्</sub> बनुष्टाक्ष —का क्षेत्रीकी पत्र, ९४

त

तमिक समाज –प्रारा मानहुदे सम्मावमें समा ४३६, ४३८ तमिक स्वान्द्र समिति, ४१ पार्की

वानः, —पनाम कारः स्वयुक्ता सुख्यसम्, ३९१ वारः,—मन्दुकाच्य हेरम मिनोको, १८३ -गोनीचीका वैगमेको,

१६६१ - निर्दाधिका माना छंडाप्या १ ;
-िर्दाधिका १६६६ - स्थान माना प्रकारका १६६५ - स्थित लोक्स्योच्या १ ; - न्यास्त्र १६५५ - स्थाने क्रेस्टोक्या स्थेत व्यक्तिका १६५५ - स्थान स्थान मानिका कर्मा क्रिके क्रि. १६० - स्थान स्थान मानिकार क्रा माना पूर्वक जा माना क्या (स्थाने क्रि. ४ १) - स्ट व्यक्तिका स्थानका १६५ - स्टीविना स्थानिया स्थानका १६९५ -स्टीविना स्थानिया स्थानका १६० स्थानक स्थानका सम् १९५ गरी - सी वर्ग विशिक्ष माराजिनकी सम् १९५ गरी - सी वर्ग विशिक्ष माराजिनकी

केको रिक्टोबर, ७२ विकाद, महान, १९३, ४१३; —सुवारकायको योज, ४१३: —ये कामनो कासमुद्धि, ४१४; —ये केकोरे महन, ४१३: —यो समा ४१९) —स् गांचीको,

४१६ १६

वीम बाँबी क्षर, ३५७

तीम सीमी बन पंचीनस्तर, १२६ ११६, ११६, ११६, '१६ १९४४; न्यानीक्रच १९६१ न्यानीक्ष्मे कोर्नेको संदर्धन प्रदाय कारणका, १८९१ न्यो रेका सीम्य करोके किया में कारण देशा राजी, १९५७ दीन फेरीनकों न्या मुक्तमा, ४११ न्यो एना ४४॥

पत परताला न्या प्रथमित ४११) न्या छवा ४१३ ठीरा मीमान १ प्रक्रियान नी छेप्र सम्बेची छन्यसमाय गोमीनी, ४१४ छत्ती स्टब्नाम्ये न्या सम्बेची छत्ता स्टब्स्

क्ष्मीः —स सुस्रमः, १९ विक्रमः, १८८

**4** 

वर्गतेक), १९५ वर्षक, १४६ –धरा प्रात्तविकी काता और पुराविकी प्रवेच, १९७-१८ वर्षित ८९ वृद्धिण गामिका —स मस्तिति यह मानमसे बनुसाणि,

३८०) — व्यापनीसी प्रश्न देखा । प्रथमें क्षम १९३ — क्षमी गुरीतीसी काम म्मारिक प्रता किन्तु क्षणीम नहीं १९६५ — क्षमी व्यक्तिकां क्षमीम १९६५ — क्षिम व्यक्तिम मानिकां सम्मा क्षमि व्या, १९६५ — स्थानीसी व्यक्तिम बाल १९३०, १९६५ — स्थानीसी विकास का क्षित्र, १९६५ — स्थानीसी

नाराजियों विकास नाहर करनेका गरिनान पुन्तर-१५० —ये थाराजियोंको नाहर निकासनेका स्थाप-१ ९ विकास नाविका सम्बद्धा (प्रारस्के) हम्, १ ॥

सार्वी, ४६२: न्ये विश्वन्त्रसम्बद्धान यह, ९७: न्ये

विश्वन नारिक्य मिरिश्च माराजेन छेन, १९८ दा किन् हेट्स विश्वन नारिक्य गिरिश्च साराजेन छतिकि ११७, १९८ ११८ १४९, १९६, १९८ १७५ १२८; न्ये सम

क्यों क्षेत्रामें का जीर तार, १२०५ —को बांधेनीर तार, ४८६ १७६, १०८५ —को बांधीनी द्वारा जिं को कादा जीवा ४८ ८८, १९९

ान समझायका ४४ ८८, १९९ सम्बन्ध वास्त्रिका संस्कृत १९९ मा कि∞

स्क्रमा वास्त्रिका छह, ११९ पा छि० विक्रमा वास्त्रिका सम्बाद्या बुव्याक्त स्थित प्रश्ने के १४पा छि० १६ पा छि १९ पा छि० भा पा छि० १७ पा० छि० ११ पा छि० भी पा छि ११ १३६ पा छ०। ११४ पा छि० ११ पा छि ११ १३६ पा छ०। ११४ पा० छि०

्रेश्व पा दि प्रमुख मासिकी पुष्टिस्त्यम्, हुन् प्रमुख मासिकी सम्बद्धाः , जो स्टोनस्य स्टब्लीकोसि सम्ब

विका नामिकी सरकार, न्ये क्रमेशह राजनांकिनि मासूनी हेनान्वरणी थी नहीं ४३१

क केंप्रीक्यों, —क्याम हो बेंग्यूने, ८ का पेंड, —की हुक्यों कार्यानेके मार्याची द्वारा मेकिन

१९६ राजन, शहसर हेसर, -वर बनियोग, १७८

विकार की प्रदेश वीकार कार्याक स्थानक प्र

वाच्यातः स्वतास्य द्वातास्य ४२ वीतानः नवी विक्रमेतस्य कार्यः मिरावासम्यः, ३५२ प्रकारः नवारा २२ पीतं देवतः केवालीलान्वेने सङ्गतिसम्बी

MQC 554

देशा, नोक्षक ४२ देशके कुरकेरणी कुरमसमी, ३८२, ३८३ पा० दि ४ ६ हेताहे. गुक्सवरी दीवामहे. ३८ ३८३-८४ को निजी मेककताला ३५**६-५**७ ३७% **री फेटीशार्वे --६**। संख्या ४१९ हो निक्रिक मार्कान, -बाब्री अनुमतिपक्ते वाक्रिक ११८ दोरामधी पारशी —को सून्छनात वालेकी मंबूरी, ४ ८३

-तारा कारोडी बार देनेसे क्लडार, ४ **८** विकेषी मिनिकाक समया**र्व**, १५६

क्रोशित ४६: -फिर हेवार, ३६४

बबरी २९.१०० भारतार्कितः -हो विदेश्य हता प्राप्त होनेशके वर्केटर-२४३: - करा सरदीवाँके परवाने अध्येकी साथ न रेनेस और वेदिन ४२१: नगरप्रिकानी, -के प्रेरकें विका बाहारी महिल्दारचे वरीक करना स्मल, २४८ -हो शास्त्रका कारपारिका विकेत्वरी ती वानेनाची स्टार्फ २८७

न्तरपर्विका प्रवासकः -से समन्तिः वालका पदीक्रव वौर छंडोचन २८६३

क्यापालिक स्थितक, २ ५ २४३ ३१३ मने पंचीयन, नोह किद शामान्दी १००

न्तम चौ १३७ १५६ १५२-५३: न्हा प्रस्त्रमा १३ न्ते गांती**नी शरा दुव्या**क १

मामस्य ३६३ ३८८

नामा --स व्यक्तिकामे प्रकारा ४३९ बास्ड, गीमबी, ३२८

धारवर, धर कीरलावी, ४ १-९

नास्त्र, कमी ४१, ४९ ५७, ६४-६५, ८९ ९ १ ८ ttu, tau, tau, tun-ve tun-ur nus पा वि रुपक्र रुपक्ष के का क्षेत्र कर कर कर ४ १. ४ ४-५ ४०७. ४१९. ४४१: -नामबीर तथा क्य कोर्बोस्स सङ्ग्रहाः, ३८०-८६: --का स्थायः, ३८९: -को रिकार्ट, ४६६३ नेक भारतसम्बद्ध कांगीयी, ४०० ४१७: - के बच्चती सवाकी क्लिवारी शनकात सरकारकर, ४१० 🗝 सम्मानमे तरिक समाव क्षरा सम्बद्ध ४३६, ४३६; के सानी केन्से गहर, ४१८। न्ही १४ दिनही स<del>स्त केंद्री स्वा</del>. ४ २; -को केवले सुविद, ४३२; -पर पांगीमीको मधानेचे अक्षार ९१

नामक्क मीवती, नहीं बह्माध्यक्ष हाम्ल ४१७; ने पठिको तीसरी बार केक्सी समा ४४१

बासक पी के उद्योग कि ११४ १२९ १३६। -और प्रोक्को उपश्चिम क्रोब हेनेका ७ दिनका गोलिंस. ¥34

नासकः कीतसामी ४४

मेर्निकीम २७१

निषम् स्थायी न्यर १ पीवका स्थाम १८९ विक्रिय विक्रोध देखिए बनाइसमाह प्रतिरोध

बीक बदी १९३

नीकी प्रस्तिहा देखिए पश्चिमाई नीकी प्रस्तिहा

नेताक, -भीर केलके प्रवासी कानून, ४६ : -का वर्णनर यारतीय बालरार, १८४१ —का परवाना कार्यून २२८ १८७ -हा तंत्ररे ४२५: नहीं केरोंने संदर्शन शरीना मार्कात केतियाँकी भीतम-ताकिकाका संख् ४०५। च्छी कामरीकर वर्षणीयी। ४४ छ नदी सरकारसे। बेटाक गरकोड बांग्रेसको स्त्री बेरिसोड साथ बाजोडे सार्गेने <del>धन्त्रीरकाह क्रांट, १५३। के कानुसंब महादार परवा-</del> नीचे मामकेरे केक्ट्री एक्ट्र कर्ती १९४८ - के मीरे केट माक्रिकोंचे दिवस्थिते वन्तर्यंत सरदीयाँका नामा क्ल 环 हेरेक स्वक्तमं वर्षा १९६: –के तीन विवेकर्तेश व्यंचेत्री. ११६-१४ २१५। २६०-३१ - में प्रशासी क्रियक्टी रिवोश्यर धोषीयी १९५ -के प्रवसकींकी व्यक्ता १९३: - के माराजिमीस बाह्यमा १९३: - में विर्वितिविष्कि क्रिय ब्याब्लिक विश्वत दशः नी विदेश गारतीबीकी समामीका कारण २०१-०३ २९१-५२: --वे निक्रित पास्तीचे छा। पराजेकि विस क्ट केही हैसा **बर्च** १५ : नो बास्तीन व्यापारी

१९४: -से समझ्यके किय नदार सदर, २ ९ नेटाक केंद्र-गाविक सेन १८४ नेराज वास्तेषस्माता रचन, रचन

वेदाः कारचाक्या वर्षिनियम -भर समारडी सीधाँत विकास संद १८

वेशक स्थाना कार्य सामान्य सरकारको सूची पुनीती १२९: -के सम्बन्धने भारतीन भारतिर्दिन पर्या, २०० नेटाच प्रवासा विकेत्स्रों -बारा माराजिसेन सुक्कर महार.

२२९: - वर सांगीकी २३९

स्पर्ने पांची वादसव नेसम् मारतीय बर्धाव्य. २७ वर्ग दि: १४१ १४६ बक्क ब्रीलंब कारण मिरपटार, ४१%, ४१८८-रूमा पी क नामकृषी अपनिषेश्व क्षोत्र हतेया शत विका पा कि १९६, २७८ वध्य, ४३०६ ४५०; नका नीवित उर्द प्रवृद्ध प्रदेश नदी स्थान और क्रांम १८६: -हो की बीरियेकि शक कारनेके **स्टब्स्ट्रें** सरकारते स्टोक्कतक कार. ३५३ –दा क्षक्रामाः ४१५-१६, ४१९, ४१५-१६: नदी मेराक मारतीय बीबीनाहक का १ पा० दि ८६ वरमेंत्रके शाम कराव्यामें सदय ४३९, न्यो कीय पा वि दिकडी धरची सम्बद्ध ४१७५ न्यो सम्बन्धि गरेने नेदाक सन्दौरी, २३, २७ १२९<sub>१</sub> —्यूल्यनावरॅ ग्रहानिक एक 1937 हिस्सा के सम्बद्धि परंदा नहीं संकं पर. ८१: -शारा परकामा विकेटर्डोडा किरीय. ब्यानत हेरेते स्त्रक्तर, प्रश्च २३ : --वे प्रक्रिय क्रमा ध्वमा वह व्यक्त १०३ क्षेत्र मुख्य समझीम २४३ नेदाक विद्यांगा २३ ध्येक श्री करू ४३ बेटाक विवेदा,- बीनिगीयर क्षण नहीं २३ ब्राम समाजका सर्गाकित का स्वयंत्रका स्वस्त २४६ मेटा हरकार, न्या परश्चमा विवेजक मध्यत कालेमें प्रिकट रामक्षर, ५-६: नद्य शहराग १२४ ४५६। नदी व्यक्त २३१ कामाबीयर तांचीबी ४५६ ३६१ - इंड्रान्समें हिन्द नेक्षित करेमते तोहास्त्री १९ सम्बद्धान अस्त १७ केवन राजी (राष्ट्रीय रक, निस्त) ९७ पा दि वयः -काम क्ष्युक क्यांदर नमकीरका कैमनेकी, २५४१-नेसबक रिफॉर्मेंट टन पा॰ डि स्थातम काया और कार्याम मरोक्तिया प्राप्तिक केटर -का रोज्यको कार, ४२०९ -को रोज्यका काम १२४१ -संसर सिरोंका बक्रियतं महाकामी १७१ नाम-नता-मरा पत्र, ४१९: असा वास्तीसीक किय (सर निर्वोद्ध करदार और कारप्रक्रियक याग ३२४) क्रमी सम्बद्धा प्रतेषः ४१९ -वंतन निर्वोद्धा सरकारोह माम १५८: -वेचन निर्वोद्धा नेवाद बहराई ४५९ शमस्त्रकाः ॥४५: -स्टम मिनीकोः १५८: -मानीकी मेंबन सर मेंब्यू —हा गारतीमों के शति आम सरमेका वक्सारोंडी, ३४९, ३४३: न्योर्थानीया वैद्यास साथ, PROG. LOT १५८)-वोषीचीना कारक सम्बद्धानी, १४ - १८८-६% dicago, aga -वर्षानीका दुमसकाक कीवरको, १६१। <del>-कार</del>क नीरीबन शत १९५ रमानका सर बाँने फेरारको, इन्हा -बंबन्सा, ११६४ बीरोन्पल क्या कि -बोक्स दुभ्यतम् क्षीत्रमे मक्सित ३४५ m die 141 -विक्रिय वारतीय संबंधा स्थमेन्द्रानुमाने विकास वर्ग म्ह्यक्रम महिन्द, न्ये गोपीयोच्या मरसम ३६-३५ विश्वयात्रिको, ९ १-५: - सर्वे प्रवीवस्था सॅर्वेको, १९१; --गाँवे काविनका विदेशी कार्यवर्गेत नागः १९२८ कोवे सेकालेका परिवर्ध कालमा वारेने र्वका १८५ वांडे प्रकारितको, ११ वर न्याकोर अवीच्या परियोगी रेबील्स, २ ९, १७९: -देवीक साथ, १ ३: -के बारेबे Par with the town of the party कोरीयो महत्त्वस्थी, १ ३। नेह जिए अनेतालीया भारतीओं हो हाराह स्टब्स्ट जिल्ह एका रुपा, रेक्ट ११८। -क विशाम बर्निज समाचार. राता:-वनेपीयानवास्तिकः १४८-के स्वयतः वर वर परिमिशियों -दी योगी असे मेंद्र, भरू भरू HAME EVERT IN OUT TO ENGLISH TON वरवाना ददन्य १५०० व छा नयस्त्रीचा ११२ मा केने 151 - व सबस्यका समा रशः-में बालीगीओ बाक महाराशिक्षा व्यक्तिको हो अहासती. १७८० केने सने नाराजिनोधी काना ३८३। परदान और वंबीनन बटेक व वज राष्ट्रपा दि ममानस्य, १७०४ -दिना दिनी श्रीयानीक क्लान्य, को के के लिए कुछार लागे करवारा उनके अन्तर र अक रत्या — व वारेने सुकता, रूप्पा क दिना विधिय sta, qual of factors say so select अप्रतीरों ध्रम्य स्वाहरू, १६२१ न्य विश्व स्वयूप्त ररेड का वि १--इ-क्कानी दिना पंत्रीवन प्रयास-करमधा वश्चित्रायः १४५६ ३९६६ -के दिना स्थापार

सम्पानमें तेरह मारतीन व्हेंबतनमें मिपनाए, ४२२; -के विनस्ते, १ व, परानों -की वास्तानां १५, -के स्वातुन्व विदर्शकों प्रश्ने मारतीन स्वर्धि, ११५; -के स्वातुन्व विदर्शकों सारतीन स्वर्धि, ११५;

 स्वा कर क्याम्स प्रवचार १९७
 प्रवच्याक्यक्या -दो कर्म क्याम विद्यान हेना और केक्स प्रवच्याक्यक कर्मात क्यामिनीक निवान हेना क्या ग्रह १९९

प्यत्ती कात्र्य (नेदाक) २०८ ४४० ४४९; ⊸र्गे यरणीन म्हास्टिपोनी स्थिति वन्त्री नहीं २२८;

—से यारणीय बहुत द्वाला २२८ सम्बद्धा विशिक्तक १९५० १८८ १८८ १

परनामा निरीक्षक इच्छ ३८ ३८४ ४१७ ४३४

—का काल, ४ ४ ४६६ परमता विकेटों —का नेटाक सक्तुंदी और टाइस्ट मॉफ नेटाक दारा किरोब २३ ; —को शक्क करोना नेटाक सरकारका कोमा, १६१

TOTAL STATE SHIP 344

परिना, २६ १४७ --राजन कालके काम परिनाई सरिकारी द्वारा कारी किया गाउँ ३८३

परिवासमा स्वास्ता ९८३१ । ३३१ ३५१३ - छोराम-वैका ३२६

पॅविसटम १० १०६, १७८ ३८८ ४२ ४०६३ ———स्थारतिक २४

धॅस्८ ३४५ पा<del>यरेक इसारी,</del> ३१८ पा<del>यरेक</del> जीसदी ३१८

पारकीक्षेप, २ पार्क नकी मताजीव समिति ४१९

पॅक एक का न्यो प्रेमीकीका एक २०० ३२ - ४१५ याजा काला १५९

पान क्षिप्रका कारण १६ १६६ १८१, -रापीम राज्य करेरारण १९६१ - का सर पानते होते कहा नगार १६९ - की स्थापन वांगीमी १८०-८१; -के मानेकर सिक्ता रापीम क्षान १८ : -के नीकस्त्र गांगीमी १५९-६ १६७-६९ १९४-५५;-के पानकर सारीमी १६७-६ १६७-६९ १९४-५५;-के पानकर सारीमी १६७-६ १६७-६९ १९४-६५;-के पानकर सारीमी १६७-६ पानकी स्थानी स्थानमा १६८ १९६

पण कानुस १४ प्रमान (काम्यास)

पारतान (बारागार) बण्यपु एकः नक्षा शयाती, ४११ पारती नदी बार किएई, १ ४-५ पिम १४३

पिकमिन्स मौमक रु५३

पिको पर दिवक्तिम्, -और बोल्व मीबापर मिना करवामा व्यापार करवेका सक्दामा ४३१

क्रिके, इसात, ४ ४

किन्द्रे विकास (मरमानी ४ ३

पिको सी॰ एम इस पा कि ११४ १२९ १५२,४ १ पीकोची २५-२६, १४५,१७०१ —का फारामास १००

■ मारतीय गिरस्तार, ५

**३५. −६ महारक्ट गविभी १४५.** 

पुनिस (राम्पवाण) - व्यवस्था वसामर्थे गोग्नेसे असमर्थ ४३८: - व्यावस्थान ४ ३. - व्यावस्थान स्थान ४ १. - वो पंतीसासमानस्य गोगनेका विकास

१४९ पूर्व चारत संग १३६

पे**ंगली**⊎ २५

केकर, न्यौर शॅक्टमें बन्तर, १ ९५ न्य परवामेश्री फीस, १ ९

मेरी रेपड़ बदल क्षेत्र

पैक्षि रेक्सिंस देखिर अनुस्थानस्थातिहास

पीर वॉ वॉर्च क्को -को क्रुपुर वॉर्चाची १३१ पीरकराट रहा ६८ ७२

वीव बार्केट प्रश्

रोज्या, देविक, १४ ७२, १४३ १६७ १४४, न्या मीतिमांत्रमें माक्य, १४६, न्यां गीतिमों हारा २

प्रेंक्सी वेडी मेंद्र, १५५ वोक्स, बीमार्ट, १४३। न्हों वंत्रिकों हारा बॉट-स्वान्सी

**छम्पनी बेंद्र** १५५

पोक्स, देशरी सीकोसन किल्पेंग ४७, इट ८० १ रेट १४९ १८९ १५५ १७६ १८५ १८५ १६७

९०० हर हेटी पा हि हट्य, ४ १,४००८ ४१ ४४५ पा हि हु-बीसस्पर्ध ११९, न्या मार्जामीक किय कुनी प्रणव मार्गिस्स संसदी प्रणव मार्गिस्स क्रिय कुनी प्रणव मार्गिस्स संसदी प्रणव मार्गिस्स क्रिय कुनी किया कुनी मार्गिस्स क्रिय है। इस प्रणविकारी केनी में, १५५५ न्यों नेस्स्य क्रिय है, १६५५ न्यों नेस्स्य क्रिय है, १६५५ न्यों नेस्स्य क्रिय है, १६५५ न्यों निर्मित्र प्रस्ताम संसदी केंद्र है, १६५५ न्यों निर्मित्र प्रस्ताम संसदी केंद्र है, १६५५ न्यों निर्मित्र प्रस्ताम संसदी केंद्र है, १६५५ न्या निर्मित्र प्रस्ताम संसदी केंद्र है, १६५५ न्या निर्मित्र प्रस्ताम संसदी केंद्र है, १६५५ न्या निर्मित्र प्रस्ताम संसदी केंद्र है।

-को वद्याच्याकीसमार, १७०५ -कारा जीवोप्र सायकाको स्वातना १६७

भगतिन हो रक (भावसिक नारी) ६५, २३० ४२६, -मिरिया मारामिको विकास नहीं, ३० -को सांगीवरिकी

\* सपूर्व गांची वास्त्रव नेराक सारतीन क्यांग्रेस, २७ पा 🖬 १४१ १४९ चनकं बोनेक कारण निरस्तार, ४१५,४१८;-तमा री**०** मा दि १९६८ २७८ १९५२ ४४६६ ४५० ज्या के मानवाको अपनिषेश कोत्र रेनेका साथ दिनका क्रीम १८६। —को स्त्री क्रीतिवींक गाक काळलेक नोव्धि ४१९, ४३५ ४३८; –का करम, ४१६; सम्बन्धे सरकारते स्नोधमध्य कार, १५३ -वा सुकामा प्रश्निक्त प्रदेश प्रकृतकः -व मेटाक मारतीय बोकीयहरू क्या है। क्टनोंनक साथ अहम्बदमें स्वयू ४३६ -को **चैव**र पा ब्रि विकारी कीरकी सम्ब ४१% -को सम्बर्धिक गरेने नेदाक सर्स्युरि, ११ २७ २२९; -बुल्पनकमें मस्तीवींक वैकियम अर्थियमस्य से बाबकारी ४१६८ नागा क्षमें पर ८१: -क्करा परमाना विकेक्टोंका किरीब क्ष्मामत हेमेर्स स्क्राट, ४१९ २३ —में प्रकृष शारा काना मत कारत १६३ प्रेक, यूदा क्षत्रीय २४३. बेटाक विक्रोध, २३ के ही का प्रश बेटाव क्लिक्ट,- बीनिर्गेटर कम् कर्ट, २३ फान सगक्ता स्त्रीकित का सम्प्रकार स्टब्स, १४६ मेटाक छरकार, —ता एरवामा विकेक प्रस्तुत करनेये पण्डिक रामक्ष्यर, ५-वत न्या सम्बद्धमा, १९४ ४५३१ नथी व्यक्त २३१ नेकि बदेखी सोसक्टी २९ कारमधीरर वांचीओ ४०५, २३१ ना सम्बद्धी हिन्द मेक्नक पार्टी (राष्ट्रीय रक मिस्र), ९७ वा डि तालाम श्रम १७ नेसलक रिफॉर्मर, ८५ मा दि पर -काम कनुक बादिर राजबीरका चैममेकी, १५८ -मेलर, न्या रोजस्को कर ४२ : नदी रोजस्का रुवास्त्र व्यापद और अञ्चीन सरोविकास्त्र गांधीवीते क्य १९४१ - सम् मिनोक्ट एक्सिके बाह्याको ९७ कारान्ता-भरा दत्र ४१९: धना मारतीनोंके किय क्रमी समझा मोता, ४१९ हैरन निर्वेद्ध सरदार और कारणविद्धान जान, १९४१ नेतर कार्य ४५९ -शिप मिथीका शरकारके बाग २५८ -शिम मिथीका नैका सर मेळा. –का शरकीमों के मिर मान सरकार खरहरू ॥४२। -देश मिर्योको, १५८: -पांतीसीका निवाद १८४ नकारोंको ३४९, ३४३: -पांगीबीका वेतलंक वास नैक्त्यतः ११५ २५८:-प्रविभीका कारक स्मासकी २४ १८८-८६ कैरीबन रास १९५ -पांत्रीबीका दाल्याबाक कीवाकी, ३६१: -कारण थौरीस्थल ८५ मा वि क्सरकार कर जीने फेरारको, १९३ -बंधकार १३१३ म्ब्र केटक १६१ -वोक्सा दालसमाक क्षीकरमें सम्बक्ति ३४२। म्बूटरून मरिक्ट, —में योगीओस्त्र माका ११—१५ -विस्तित चरतीय संबद्धा स्वर्ण-क्षानुको विकाने का-निवेश-पंचित्रको, २ १-२। वॉर्च प्रस्तिका गोर्केको, १९१: -वॉर्च प्रवस्थिता विदेशी शालीक्षेत्र गाम र्पेशल ३८% १९२८ क्षेत्रे रोक्नोर्नेका वक्षित्रहें कामूनक वारेने र्वजीवन १ ९ १०९३ - छेबीले छात्र १ श - के बारेंगे वोडे कारिनको. ११७। – संबीद कारीका योगीबीको. क्षेत्रोंको भवतकस्मी १ ३: नोह किए शार्मनारकोको १२८: -पट्टर श्रम्मकमा २५०: -चंद्रा केस्पे चेला, १७८ २१८: <del>में</del> क्लिमें अस्तिम समानात. भारतीयाँकी करान्य सरकान्य किए, ४२१ १०१। -व वेबी अपन्न विकेश, ४४८१-के एकार, ७१ का वरिनिषिकों -को गोपीओं गर, ५२-५४ वंजीयन बार्याच्य, ३४ च४ पा श्री १४५, १४९, १४४, वरवाला १६-७, १५७, २००१ -रस्कोरीस १३२-व केरे-३५६। —के कुछे रहनेका समय, ९४४—में भारतीसीकी वाके माराजिको गांवीजीको केटाकारी, १७८१ केनेहाने मेक्टें १८ मारहीमोंकी संस्था १८६३ स्टब्से चौर वंबीनव क्टेक. संदर्भ १३२ पार हि मयान्यम ४७४१ -दिना दिसी परेक्षानीक क्यान्य-क्षण वासिम ग्रमम —वी ररसमा केरेरी सनवार, १०५ राष्ट्र -के वारेने स्टब्स, राज्य -क विना विक्रिय

कारतीची वास्य व्याचार, ३६२: -व विना व्याचार

करनेका नमिनीमः १४५८ ३९९६ —के विन्य मानारके

the, quadrat fixwere bey be believe

११९ छ। हि । -प्रस्ताका विकासकीका समाव-

बन्दाको ठेवा भारतीय स्टैबनाने मिरावाद, ४२२ -के दिवसो १ इ. तरहानी -की बाब्धामां १५५ -क क्यानुन मिरावाद प्रमुगे भारतीय नहीं, २२४६ -के मिया केरी बच्चोने पिरावादी १९७ परवाद-बांकारी -की केर्युक्त दिखान वेता और

सरकारणकार का कार्यका विद्यान का कार संस्कृत पंथीतकड स्पर्धात बेंगुकियोंके शिक्षाय देगा यक हो कार इंदर सरकार कार्युव (नेटाक) २०८८ ४४० ४४९, न्यी

परणा क्षेत्र (चटक) २००८ ४४० ४४०, न्य मरणीर मास्त्रितीची रिचलि भन्ती गर्दी १२८; न्स गरणीय महुत क्षणा २२८

मरनामा किरोबाक देशा हुट हुटर ४१० ४३४३

न्दा स्थान, ४ ४ ४६३ स्थाना विशेषको न्दा नेदाल मध्युंरी और ब्राह्मस स्थाद नेदाल क्या क्यांच २३ १ न्यो अञ्चय कान्य नेदाल क्यांच्या स्थान, २३१

परामः कावाः, ३०८ ३८३ परितम् २६ १४० —राजन समासेक नाम परितारी

विकारी द्वारा नारी भिन्ना गमा, ३४६ परीकामक सुकरमा ९ ३१ - ३३३ ३५१३ –छोरावभीका

देश चॅबेसम्ब १० १०६, १०६, ३८४ हर ४००

न्तरम् १० राज्यः, १०८८ १८८ ४२ ४ राज्यः च्या माराजीसः, २८

चेंट८ ३४% पा<del>र्वक</del> कुमली ३१८

वायोक श्रीमती ३१८ सम्बोधीय, २

क्रके -क्री मह्दांच तथित हर्

चेंब्र २२० एक न्यो तर्वाचीका एक २०० हर ४१५ यात्रा समाग्र १५६

का निर्मात कारण १६ ६८ रेट्स न्यान्ति स्थान्ति का स्थान्ति रहेतु निर्माति का स्थान्ति स्थानि स्थान्ति स्थानि स्था

पण सन्ति १८ पानुनेन (पणनार) सम्बद्ध मारू नही करायी, ४११ पानी नदी नम स्थाप १ ४५

पिम १४३ पि**क**श्चिमस मीमसः १५३

पिक्कं का विश्वक्रिय, न्यौर भोज्य बीक्षायर मिना परवाना व्यापार करनेका सकरमा ४३१

पिल्ले कुल्लुहु, ४४ विल्ले विल्लामा रंग्सामी, ४३

विक्ले सी यम शृक्षण जि ११४ १२९ १५२.४ १ विक्लेस २५-२६, १४५, १००१ -- स करणास १ ०

-के मार्थाम निरम्तार, **भ** 

उद्धः न्यः नवारपर योगीवी *१४५*०

पुण्य (शम्पवाण), —कारक्यो जनान्त्रे योग्नेने कहाने ११८) ~चा जन्मवार ४ १ ≔क शास्त्रिय सहन्त्र, ४ १ ≔को पैथीयन-प्रमान्त्रन वीरमञ्ज जनिकार १८९

पूर्व भारत छंद, १६२

रेडोक्डीस १०५

चेक्कर, न्वीर शॅक्समें करूर, १.९) न्य परवलेको ग्रीस, १.९

केटी राज्य बदक राज्य

वैतिक रेक्टिक वेशिय अनुस्थान-परिरोध योग को कोची कम्बो, नको असुपर योगीयो १९१

पा **या भग सन्तर, न्या कृत्यु**पर योगासी १३ पीरकन्दर, १६ ६४ ७२

वीर्व मान्सर इर्थ

वीककः वसिष २४ ७२, १४३ १६७ ६४५ --हः प्रीतिध्यक्षमे सावतः, १४३; --हा वीकिसे इतः १ वीवको वैको मेंट, १५५

पोक्क, श्रीमदी, १४६ —को पंजियों हारा क्षेत्र-स्वादकी सन्दर्भगी सेंद्र, १५५

पीक्क, देगरी श्रीकामक किमीम, ४० ६८ ८० १

र ८ ४४ रेश्य रेश्य रेश्य रेश्य १८% १६० १०० ६४ वटा प्रके हि १८% ४ ३४ ७-८ ४४ ४४५ व वि १ -- क्रेस्सरक्य ४१९ -- ब्रा नर्यातीके वित्र पूर्व १ व्याप्त स्माप्त स्माप्त विकारी वेदी वस्त्र १५१ - को क्यारा उन्तर त -- को विद्यात्र प्रकार स्मार्थ १९७ -- को व्याप्त स्मार्थ १९०४ -- व्याप्त नेवेद प्रस्ता १९०४

क्षाला, २६७ ध्वतिकारी इन (श्रीतावक क्यों), ६५, २५ - ८२

-विदेश नम्प्रीवास विस्त मही छन्। नहा गरिहिन्देश

क्षमूर्व योगी नाकमन

443 नवार्थे. Ya t: -सारा एकियारे कालून रह करनेका बिरोन करनेकी बोलगा ४३% -बासा कारण काराजी समझौतेक किए सम्मति मताब, बटा नागा करण रमबसरे परागर्वे करनेत्र किए गढ समिति निक्का 350 भवतिकारी समा -से केवल कुछका भारतीकों ही बाहर विकासनेका सराम, २३२ प्राामक विकेश, ५३४ प्रमास. --१९ प्रतिकाम कार्याना जाना समझ मिरिक राज्याही स्थानमाञ्च गार. ९ दमा श्रीकर बाजबन मदासी कानक, -केंग और नेरावना ४६ असती प्रतिकास कारान रोवेडिकाने, ४५९ प्रमानी अपनीमों —कं अभिकारोंकी स्थामे किय सारहरें समितिनोंका निर्मात १८६ प्रवासी विस्तात. 📲 अविकारियोंके शास्त्री पर्याप्त सत्ता मस्तिकरो, प्रश्न-समामको शेल, ४५-८१ श्रोद्धार, ≔का श्रीतिमीकमें मासक, १४३ हार्चेताच्या. न्यौर पंचीकारकथ प्रोह्मीरी परिविश्वतिके बनावक

भीवार, - स्वी प्रशासिक्य ने मान्य, १४३ सर्वेद्राल्य, - स्वीर संस्थितस्थल प्राथमित प्रशासिक्य नार्वाल्य रिनेस्थल, अद्यु - जेल रिदेश्यक्यो निरिद्धा नार्वालेय सैदियों प्राय १४ ) - रोसीक्याले माराजिलेख १३०० - लेख स्वरास्त्र नात्रावित्यक्ष निर्मा ११ - एक्स्मानी मान्य, १४० प्रिमारिय १ पा सि २ % ३५०, ३० ४१ ४१ ४६, १४ ४४० ४५० ६८, १६ १६०, ४५० १९३, ४४ ४४० ४५० ६८, ६५० १६८, १९४ पा सि ६ २३ १ २५० १५० १६८, १६९ ४५ १४० ४५० ४५० १४८, १४८, ४०० प्रमु सुम्बर्ग्य, २६, - ते क्यों को मोर्गाओ सम्मूल्य

वर्ष्य-विद्या २०६, ४८६६ - बारा गांधीनीयो कराव्यवधी

क्याई विराते हुक न करकेवी त्यस्य २९ ; -करा वंशीनस्थ सम्बन्धे सार्वाचेत्री प्रश्नीत १०० प्रतिविधाः, -सारवीत्री सार्वाचेत्री १६६ ११६ १४९ -में काविका गेरिक नाम, १४९ :-में क्रीका रोज्यात मानव, १४६; -में क्रीका मानव, १४४ -में विश्वीनस्थ भानव, १४४ :-में क्रीका मानव, १४६ ४४ में विश्वीनस्थ भानव, १४४ :-में क्रीका मानव, १४६ ४४

व्यक्त है तह तह तह वा का क्षेत्र क्

विश्वनिर्देश्वः वर कथा वर्षी वयुः १९८, ४५% ४५%

४००१ - व्या सामा २ ४

विकित्ता, वर्षा के का १६८ १६८ १४१ १५८
१११ १५० १६५ १५८ मा भीक्योंको क्यामें कण्य१५६१ १५० १६५५ - व्या भीक्योंको क्यामें कण्य१५६१ - व्या शिर्माको सामा, १४४१ - च्यो मीक्यों क्याम सामार्थः १५५५ - व्या भीक्योंको क्यामें वर्णः विकित्ता, कोग्यों १४६ व्यानित्यः १५५ १५१ १५६ १५५ वि. १५५ १६६ १९५ १५१ वि. १६८ १५५ वि. १६८ १५५ वि. १५५ केयोक्स वर्षः १६८ १६९ १९५ वि.

च्छा क्या काराव्यो करण, दूर्य, च्या क्या क्या क्या स् । नो क्या वर्धनी छरा क्या क्या क्या क्या नो क्या कर्मा मा स् क्या नो क्या कर्मा मा स् क्या क्या नो क्या कर्मा मा १० नो श्रीकर्म, दूर्य, ६८८ १९७, ४०८ ४९६ ४०८ च्या कर्मा ने स्थान नो क्या क्या हम । क्या क्या कर्मा नो क्या नो क्या क्या ४८६ क्या क्या क्या क्या क्या क्या ४८६ १८९ १९६ ६० १८९

क्री क्रेस. २१० पा क्रि

र्वेच –ही मारी, ४३३ ४३४

की विभागाताम १५७

सैवर्डो बारवीर्वोसी समा ३८५ - म समानमें

मारतीयों हारा पढ़ दिनदी शरतान, ३*८*६; -पर वांबीबी ४१२:-से वांबीब्पेडी बिरह, ३८

रेंसी १६९ ४३९

मेंच केच्या १५९

**क्षम मौक्षा –का मामका १९** 

**१म**६, मुसा, ३८९, ३८४ कार सुवेदान, ३८२, ३८४३ -चौर इन्ह्रीम स्वाहरूस स्कारमा १७४-७५

गरी १३६ १४९ १६०-६१ -छना व्यव क्षेत्रोंक्रि विस्त मक्तमा प्रचीचन न्याच्यनमें विकाशकील १३८ विकार, ब्रॉंच, १५३

स्तु, -बीर **करदी फर्जाका सीवेनह**ममें **स्**त १५२

कम्बर्धस्थ, रथ्य इर ३८० ४३६८ - डी सर्वयक्ड सम्बद्धः १८४ कर्म वेस्क्रिमी महोस्क्रामन, ७२ ₩t. १५३ क्मी १ पछनिक, १५२ २३३

पार्यांस, -में फिरफ्तारी, ४ ९ चैन्छको, ४ ५३ -क 🕕 महातीन ३८% रामान-पाक्तियों -बा निर्दामितिया प्रवासे काम ४६१ पानु, भन्नतः ३६४

पारकांग ३६३; -के मस्टीयों अस् १ वॉक्क्से प्रणी प्रेमित ३६३ बारव केरीबाओं -दा शब्दमध ४१६ १७

शरह भारतीय, ⊶र्मेंग्रेस्टी कांप ने हेलेके कारण विरक्तार, ¥ 4 रार्थर अवस्थ तर न्या पश्चिम निमारिनोको बार्क्सीमें सीमित बार ऐनेका स्थान प्रवश्च नहीं

मरातिरोंको स्थित व्यवस्थात बाहर निकानोपी योजना ४२ : - इ निकम ४५९ बार्नेंड, बे. शै. न्दी शतकीर, नावडू शादिक सुकदमर्प

व्यवदे १८ राकड -दी इसाबा होत कराड सालांडे सिरार, ४४१

शन्ति सुरम्मर, १४५ बारक्ट स्माम बन्द्रक द्वारिट, १४३ १६% २६०, १४१

tel fil for al le los fen fet पा कि ४ २०६ ४१८ ४१९ पा कि, ४२ भार ११९, ४५६। -पिरसाट १८६। नामा हवा

बन्द कोर्देस सुद्धामा ३८०-८६। न्या नैमनहो पर

वादशा १६ नामका वेंड सम्बद्धी, १३९

विम्ह. एक सी इ मिनोनी, १७८ बी ध्टीद, ४५९

कुष वो केसन, ८६ पा दि वैका १५२

**रेफ**्र गोमिन्द्र ४२ brang de. 144 FIEL EC EC

ध्यक्षेक्ष रेक्समें १८६ पा हि tar if ite क्षेत्र क्रीक्रीन पेंड क्रमती, १४१ पा० दि० केन्द्र क्रेमिट स्थर पा दि

केमल सकेमी ३०८ ३८६ वेकी, देवे —डा ब्यूबरोडॉपरे गायन, १७१; —डा धारतीय क्रिंगार्कोडो एकानका विचार, १७१: न्य आसाव

वांचीची, १५८ मेंहे. जी ताप हि देख्य क्य. ९१

वेरेट वे वी १८ पा टि :-- स्ट स्टाहर माहर्गाव कुद्रमेंने स्थान १००। नदी प्राप्ती, ४३४: नते यांचीचीकी सूचनी माई प्रेकेट सुख्यमा किए. ४१७ बोबा समस्य ४ ८-६, ४५५

बोध, लुक्तराम २१६ पर दि मास्त्र वर्ष- वय १४३ बाइब, क्रियम, न्यामा भारतीयोंको १ चीरको सरह.

Yek PROPERTY !

विक्रिय निर्माना १२० पा वि विद्वित दक्षिण नाविका रूपनी, ३२८ वर दि विदेश नीति -में उद्देशेड (शुम्बर्गक) मौतिक रहिस्त

GERGE STEEL YOU

विक्रिय अप्रतीय १३ १६,५२ ३३० ३९ ;-पूर्वी दानुव मानदा स्वानिमान आनदो तेवह अर्थे. ११; -प्राप्तांक सरकारको संग्री क्या करनेका बाह्यास्य हेमेंने अस्मतं १९ : -परवाना कामृतसे वहुत कुळ २२८: -परवानीक अनासुन्त किरायके स्क्राने व्यक्ति

444

२१४। --विना परवाने फेरी क्यानेको सैवार, ३५९, -विदित्त परमराजींने कररहरू परिवर्तको जुल्लाव लीकार करनेमें मध्यत्रे ४०१, -तुबसे वहने ज्य-निवेषमें कोच करनेड किए सर्वता स्वतना ४६४: -क्वीडरक्ट करक केव्ये मधिक क्यो मुखे राजे-पर स<del>कार.</del> ११वा --किरोमी नवावक व वा --शरासे मिरमिटिया प्रशासी कर करनेत प्रश्नमें का २२०० -त्रिदिक सरवीओं *-वीर बंधेबीका एक साथ करवा*। हेक्क्सी कोकना २३९. -और कारक स्टाहको वीच बाह्य क्या स्टानेट, ४४६। -एवा बीनिजोंडी सरकार की सरस्कारर स्थेत ४३३३ - वा वस्त्रीसीती कारपर बातविकार कारोश चौरव का. ८ : −का क्रोंक क्या आधारी शोधान कालेका वहीं हत: —का क्टील ४२ —का नामोनिकाल करकडोरी मिया वेलेच्य व्यावसम्बद्धाः स्टब्सः स्टब्सः न्या सरसम्ब परिकासमें साराजिसोंके सम्बक्ति क्रिय समूची सिर्मके स्पत्तः, १९५<u>६ —का गत्त-मस्त्राम मन्त्रिके शर</u>स हेरीनिर्मिन्ने क्ला करनेका मलक, ४४१: -व्य करन केन्द्रमा पंजीवन हारा अधिनिका वह कामा ३१९: न्य स्त्रकः १९४ -की मात्रति करी मी स्टाब्सिके नियमसर केन्द्रित क्याँ ५०० नहीं

कारिनेकों स्थितिक गार्में गांगीऔर क्याका स्था

वर्ष १९९१ -वी क्षीर्टको स्वृतिको बीर्छ-काम

एक निदासी २९३: **-की स्वी**में यो**र्टीक** नाम

१ १; न्दा बाह्या मध्य-विता, ७३। नदी केवले

कराष्ट्र द्वरा नहीं नेकर रिकार्ग र राजेंकी को

194-194 सिंग स्थापना होता हो। अराज्या

थर-७३—की राम्सालमें पूज विकास १९, १२४४ —की

दक्षिमें पश्चिमार्थ अन्य विकेश अन्या, ४००।

-को परीवा सम्बद्ध, ४७६३ -की परिकार वीम्य अवन

नोहार्तनार्कानं कालक किए कथा ८०१ -की प्राथक

मांगका सक्त कर्न क्वों ४०२। नहीं विद्योतिका

व्यूच हार। महीसा १७० -ही निवित्र नवा होनेही

राम विस्तृत २ १३ <del>- धे मिन्या-वरिवासर गांधीओ</del>

१५०: —ही क्सिन माझ्य असा १ चींटकी नरह.

८०५। -दी न्द्रपारिक स्पर्ध, ३९५३ -दी सकामापर

नोरोंको नामको हु : नहीं समाम श्रमाण सन्दुक

धींबर्धको शिवस्तारी, ४१२: नदी सर्व कानूनो पंचोपनसर <u>त्रक</u> जापकियाँ, २८४-८५, नदी इत्यामीस र्वाचीची २७१-७२, ३९१ ९२ --सी शास्त्र समित गामिकार्ग रहेवाद, २३३ २८५ ३३५, -४ वह रहेदे सुक्रमेकाणी श्री वाक्साओं वास्त विद्यारा, ३९९० के विकास कारक रमस्स हारा भी गई <u>स</u>ब की पोलना ४६% <del>ो केव</del> रिक्षा होलेक्ट गीरे कुछ १८३ न्हें बार्स क्लाव्यका कारबळ वश्चित्राट ४४। -के प्रविधानी एक विकार नहीं ७०: -के मिर मारे कालिक्सिकियों के विकास क्या, २८५। —के प्रतिक्रित सुस्तकको कारण ल्क्स्ट्रके मतमें क्रिक्नोंको समात बहुता सचित १७१ -के अस्तर कार्यवर्धित वर्ष देखोर्नेक शत्र रहर-बड़: -के वारेमें की वानेनाकी हुछ क्रिकाना वानित १३८८ —ो किर गारी पीवित भागतान मन्द्र १६६३ ने हिन्द राज्यक्रम संस् गुरु गीक्य होनेकी सम्मन्त्य, ३०१; —के किर ट्रान्स्मान्त्री व्याने वरकत करतेती १४८: -के किए ही हरें व्यक्तिमा कामुक्ता रह दिना बाना और विकि मारागिकी कोसको सञ्जाति स्थान स्वरूपपूर्व ४६५ -के कर्<sub>र</sub> १६२३ -के स्थानकता हरफ राष्ट्र हरा क्षाण ११३:-क सम्बन्धे कामून, २९३)-के सम नवानको प्रक्रिय हार। मिने को दुर्लकारकी शारीची हारा नामानीक्ष्ठे क्रिकारत १०१३ में साम नेक्से नानेरका बच्छा नामादः १३६। -य शतकाः सर व्यक्तं न्त शारा मर्बस्य, १९७९ —को सम्बन्ध स्टालेकी गाँध १३६: न्यो भक्त स्तानंत्र दिशालकी नवस्थित विभावने पुनः स्वासनाः २८०१ -को वास्ता सर्वनाना नीरे केत माक्तिर्वेद्धा करेश्य, १९६ ९०५ -की वांचीनीकी विकार विकास वा वेशीयाम विकास स मानवेसी एकब, ४५१: —को वांशीनीको जुर्माता देवस स्वक्रम कर हेनेकी समझ ४३२४ -को बांबीनोडी बर्नाबन प्रमाणका ज्वार देशकी स्वयंत्र ४५१; नहीं योगी*र्वा*सी र्वनीयन वमानवर्गेष विना भी रामानावर्ग राह्यक होनेको

क्ष्य । १२६ -को गांधीर्वाकी सरकोने क्याहर केव

व्यवसी समा १८६३ —को गांधीमांको पुत्र धारोकी

भारत बाब्दोडी सबझ ४०५३ -को गांधी-वाडी

कारिएके लेक कानेकर बुकार्ने क्या करनेका प्रशास,

३८५-२८६३ -ची सर्वेष्य सामानमं हार,३४ ३ -ची

सार्वजनिक समा ४३ -की सीरलबीको सिकी

वेश-निकालेकी समाध विरोधने समा ३७९, ४००। -की



सम्पूर्ण यांची नाकमन यानमाः १४१: नेह मनिष्येक वानार मध्यमी तीन

वेकिस सम्बन्धित संबंधित के सेस्. २७ ४५, ११६, ११४ \$18, \$20 \$5¥ 80% 8¥E 34343 340 पा कि स्वय स्टब्स्स्ट्रिस्ट व रेप व व IN NOT BY BY BY THE YER YER ४५१, ४७१, ४०८ ४७९: -वागाविनोकि मोसकी क्षानातीर चीन कराना तैवार, १५१: —का चेक विशेषको विकास ४२२) न्या स्वर्णनामनेक किस्तर अविदेश-समित्रको पदः १ १-२: नदी शीरले बाह्यका ग्रेंट, २६७: नहीं भोरते प्रीव्यको गेंट. २००: -की बोस्से कर क्षेत्र विश्वनके परिवासकी धालेबनाव्य वाह्य १३८। नहीं बेस्क, १८९। नहीं देख्या वांचीवीच्य याच्या ४५-४७, ५५, न्दी समिति १८३: न्द्री समितिका करेक १९३: न्द्री समितिकी समा १८ २६ । -के सम्बद्धनर वसका २४६। न्दे भरेटविष मन्त्री हवा कामिता-सविवये वीच हुए शा-सम्बारमं स्मार्थेकेडी वर्षे ४०४१ -के बाम सेक-कामिटीके किए बचार्यक तार. ॥८: —के विसामने नेतामधी ५० पॉक्डी एउट, २ ९३ नाउट गीरींडो बायारकः ४०५, नाग केमी मालीबॉबी क्यक क्राक्रमेंक्र किए एए, ४२१ - बारा रा-छनाक विनामध्यको प्रभीतास्त्रः, १४१-४५। नाहा को वैद्यानेका क्या कार ८०: नाम अध्यासकी भोग सर गामेर सम्मीका जाल बार्क्स १ : नाम सारे मगानामामा नपने वास बमा बरनेही और १८९ विविधा सम्बद्धीय संपर्ध —में सर क्षेत्रेक विविद्धकरी विकासी. 848 र्विटिश मारतीय स्थीं −को एक बारमचा मध्याप, १९४

444

विश्वित मारदीय समाज १३३, ३३% -चीर परिवर्त समिता १५१ -और स्टाएके रोप समावित. ३ -क्टॉर्टियर, ९८८ -साम्राको अस्त्र केनेपास को, ३१.४ -का सलागड सकी सम्बंध पारे प्रारंथ को, ११५: -की बालून रह करने और दिक्ति सम्मीनोंक पर्नेको कानम एक्टेकी सीध. 2011 नदी सीन स्रोहत ६ 1 नदी राज्ये पहिचाई प्रतिकार करा करने सम्बद्धीता सोक्ष्या १५३: **−की** दिक्या, ११३: -वी सर विशिष्टीको सामसदी जजारी सामक्षिक्तर देनकी गाँग, ४०१, ४०६, नहीं सरकारको कारताहर शोदान करमेडी शका नहीं, तक्य नहीं स्वच्छ्य र्वकेस्न धरा धनुमहो स्र करानेसी ग्रीक o-u −६ प्रति वर्ष=देशक-स्थितको हश्यतिन विरस्तासको

१७३: -के सरकार कह सानेपर विकास विशिक्त, ४१ के न्हें सभी कोर्वोक्षो वांचीजीकी केरी करमंकी सम्म**ं** प्रसार और साथ समझीके किर सरकार धारा गार-बीत ३ शु-के शावने प्रस्क २६६५ न्दो व्याप्तिकीती क्रम देता स्वीत्रम कामेक सम्बन्धी वास्त्री ५५ -को अस्कार स्थि दिया **क्रमारा नहीं १**९७३ न्दों हो काँगे चाँरनेका सरकारका सरका १९% न्ही फिर करवा कमिनमें २४२ न्ही विकरीमें क्रेक्सेरे इन्हें और वरिष्ठ परेशानी १ ९। न्हों गरपीरहे ब्रोडन, २४९: न्हों विकास क्वीर कार्मी क्लोस नहीं १८६८ <del>-को क्रेप्समा</del> पंजीसन कराना कवित, १९३ -को क्षेत्रकमा रंजीवनके प्रार्थनास्त्री ल्या बैयकेही दिने को उद्यानिकोंही बावस केरेही सम्बद् १५२) न्द्रारा वयुक्तिकि निवासको स्रोक्तर सन्ब क्रवर्किता, ५७३ न्द्रारः वस्ति गौक्य बोह्राक भी। -शारा औरमिक्सिक विशास सरिका २१४; नशरा पुत्र-पूर्वके प्रराणार्विकोती सरक्षण और सम्बद्धम श्रेक्षणिक बोमलाको यानका देवेकी याँच १७०१ -वा विकासी समास्त्रा ३६८ विकास पारतीय समिति ११३, १४% मिदिया भारतीय की देशियों —के बाल कार्यन एक्स्पे सरकारते स्थापित क्या. ३५३ निर्देश राज्य, नदी कालनाने वार वारतीनीक स्वासार प्रक्रिक्ट क्यानेका व्यक्त प्रकार, १६ न्ये स्ट्र विकास समाप्त १५७ निक्रिय राष्ट्र नर महाराजी कर रंकार कीवेंकी

महीने ७२। -के किए योर्टिक प्रति वसने रोक्डो

मित्र हेना बर्तम्य ७३ -के किर गुरी बोर्किंग कामन

२०८। —के किए शलाव्य प्रश्न पारण परणा प्रति

सम्मानीची विभागती १३६ विश्वविद्या को ब्रह्माना, ८० पा दि विविध विशिष्टन ४०० न्त सरकारी नारा माराजिकि सहस्की मर्सस १९७ नक्ती काली लडी सुनिवर्षे क्षण क्षण विदेश राष्ट्

मेरपोर्ड एक एक न्यी वनश्री ४११ WK. LOL

व्यवस्थितिक ग्रह्म, २३ ९४६ -को स्मराको सक्य । अन्य −हारा भारतीवृद्धि स्थान विकास महत्त्वर, ३४९

सम्बोधित 🐟

चेक्स १२ मोच दिव

10

सगवदगीता, १५२, ३९६ पर वि मानदर २६ यामा क्लाक्ट ४३ समाद्य १८ मारह, -मेंबे स्वेदेर वस्तार सामान्य स्वी क्षण्या **दश्यः** २९८। –हा सम्यान **क**रोगे ३८८। न्में वगासी भारतिर्वित्र अभिकारोंकी रक्षांक किए समितिर्वीका

निर्माण, १८९: -में क्वी अक्ट-पुष्क ११४: -में क्छकी पश्चतिका जाना महत्त्वताको बाद नहीं, ६१६ धारतमें वर वर्ष (कॉर्टीयन इयसे इच इंडिया), र बारतमें विकित सासन (विकित ग्लर्गंपन्द इप

र्शिका) १३३ पा हि मारत-सरकार, -पारकीय मगस्तिकोको पुरम्बकी विकेरीकर

मनीर होते देखनेने अध्यक्ते १२९ सर्वाप निर्मादियों नही डेकलोमाने भीर सुरुपीने

कारीबा मनाना व ८:-को कामा नन का केरेक किर River, 224 मारतीय फेरीबाचे ३८९: -मिना शरवामे आमार करते मिरफार, १७३; —शरतीय फेटीनकों नदी सम्बी-चौंने स्मा ४ 🛍 नदी शिरकारी ४३४ नदी प्राथमित १९४५ -च्ये क्या १८११ -चे संस्था एक मी करण बर्माती काराने १००० मारदीन शब्दर, ४०%

बारतीन राष्ट्रीन ग्रांग्स, ८७ पा दिक धारतीय विकेश, ११३ सम्पत्नती सर् मंत्ररची घेरनागडी ८० १ ८ ३४१

१११: -की मानवर १६६ भीषा मोचन, ज्योर एह ज़िलीमाम पिरकपर विका

श्रतमा नमार करनेका शुक्रमा ४१९

भीवा भीवम् ४३४ बीबा की ३०८ ३८३

र्म क्र सिंह, १०५६ -निना परपामा फेरी समागक सच्याच्या गिरफार ३८५ -धार असेनिय रण स्टीध्य

मेचा ४१

मीरा संक्रेपल मसाबी, १०७

यक्तिक समय**ाँ, देखिए हिने**शी य**िकार** नमस**ाँ** स्मीक्षित. १**६**८

मिकाक नमुसाई देखिए हिमेरी मिकाक नमुसाई मक वरणाना कानून ११८

माला रव ८० पा वि १ के रहेरे केटन

माराहर ज्यापार शक्त ३६ घा॰ दि यक्तारी यादीयों, नेत किर इक भारतीयों दारा 'इकी'

सम्बंधा मगीय, १ ३ सभा प्रक्रिक भागिकी रेको उ. सकती, योगम्बर्ग, १५८

मरोकिना बनाहीय -नीर समाप्त व्यवस्था गांबीकोली वस्य ४२४। न्यारा विमा शराला न्यापार माराम ४२४

मक्क्षी क्ली ३७

मिला भीका (ब् ) गार्व स्थाननीः –का सुस्रहमा ४७४

-थ्य न्द्रा सुकामा ४४०० महाबन गणक, ने बहुत से बोगोंको छक्षणको किसासे

दानि १६६ भहान्याक्याची ९१ या ० कि १ -को स्टेस स्थापन मिथोंका

न्द्राराण्य श्रीमनाच न्द्रा गामका, २७८ श्रीवर्ण देवती. २७३ पा जि शतन्त्रको विशेषक, १७८ या जि

मार्थिका (माराभिक) **क्राड**ीम ४३४ ४३८ योशिक्स, प्रश् वा कि १६७ वा कि ३५८

थोरिस, यम पत -या लिसम्य स्पीदम १८९ वालनी (भारीची) हीरा न्दर शुक्रसम् ४ ६ ४०७ शाब्देंड क्लेक्ट, इंच्छ, इंट ४ ध न्में मानी हासदके **अध्यानमें** छगा, ४३८

मॉकी ऑफ र २ रवर रध्य या वि वरका 🗝 वोंचे प्रमित्रको चक्रा, १२३: न्दो वॉ**टे कारिजा**र 88. 131

मार्थे**ण स्मोग**र, १४५ योक्ष्म्तो, २१९ पा॰ दि म्बरोर और १५ २ ४

मिरेक्नो ३८८ ४३ निर्धी क्यों प्रभू प्रकल

मियाँ ऐसा राज्यासम् ४० ५५ या दि ७१ ८७, ९ वर रेश राज रेवा वाच पा हि व्यव

भा रक्ष या हि रक्षा रहा रहत्त्व

44 २९८ ३ र पा कि ३ ८ पा कि ३३७ THE THE THE THE THE THE THE ARP ARK WIT THE TANK THE TANK प्रभव पान किं प्रवर प्रवर प्रवर नेरीमानीर १६३ - अ इंडियब ऑपिनियमको एक १९३-१४ -मा क्यन्त्रिय-प्रक्रियो पन, १९३ ९४ २५९ ५३ १३४३७ ३४१ ४०१-०२: न्या वीनिर्शेदी समामें सामग्र, १५०० -का वैयनेको छन, १५१-५२। न्धा केट-विशेषको सर ३१६, Yocket: नी शास्त्रात विवास संगानी प्राचेत्राय, २८४-८०: न्हा महत्रपादावीको एउ, ४०८; न्हा राज्यः माध्याको पत्र ६-७: १७६ -इत शरकार वर्ग असरविश्वासे न्त्रव एक ३२४४ --४४ सरकारके नाम एक २५८४ --धा स्वामको करा. ३५८-५९ -सा कारतको सा. ३४९: न्या रक्षणात्राः ३ ५: नहीं बेंचर निक्रिय हारा परामनकी, १४३ १६ :--हो **अनुस्का** शास हार.

हम्मेण प्रितिक्त २४३ २४% रेगर सिन्दी प्रेर, ४४ मिन्दी प्रोरत, १६१ सिन्दी प्रमुख्य ३५६ सिन्दी ग्रन्थिय —के क्लोब्डी शुक्तर प्रितीको छटा

६८। न्यो पर, १५८। नारा धने सकते रान्स्री

संग ३८५ -शारा गारतील देशियेंदी बराह सरकेदी

मॉप, ३९९: नारा लेक्का क्वीका सामान्य

म्बर्ग, १६१; -मर भागतन्त्रध दारण वांगीवीयर हर

हमानेने रारोमं बनाडी बनाडी १४४४ -पर किने को नह

समीकार, १४६ मिन्दे, १६म १ ८, ४००) नहीं निर्माक्त योगीयी १६४ मिन्नर भॉर्ने १४ ४३६३ नव चेरितारिक सम्प ४२८ मीन्द्र, रम्कोच ३६४

त्रकोतः, ११५ स्टामा, न्यपुत्र व्यासम्य वर्गिरको, ४१९; न्यापक नीमस, २६: न्यास व्यवस्था स्टामस, १९१; न्यासीम स्थासक् वर्षस्य व्यवस्था स्थासस, १८४०

्नार्गान स्वत्स्य चर्चर कुमेस्य कारणाव्यः, १९४९-न्नारान स्वत्स्य चर्चर कुमेस्य कारणाव्यः, १९४५-न्नारस प्रधा चर्चर व्यवस्थ्रित १९५४-न्नारस प्रधा चर्चर व्यवस्थ्यः, ४१९-५५ -च्यान् एक्सर संबद्धः, १४९ -च्यान्यस्य, १४१, ४० -च्यान्यस्य स्वत्यः, १४८० -च्यान्यस्य, १४१, ४० -च्यान्यस्य स्वत्यः -वाकी प्रयानकारक ४ ९३ -वोद्यानिकार्यका १२-इत्त -वाक्षा कालका ४ ०, ४ ९ ११। -वीम केरोबालीका ४३६३ -दुव्योक्त १६: -वी केरो नालीका ४३६७ -नामप्रणाकारका १००३ -वीच केरी १,७०० कोर्योक्त ११: -विद्यार्थिकारी १४ ४ १

त्रकार वा श्री प्राप्त कर्म है । अप दे । अप द

कोर्चेस्ट ४ रेन; न्युरिकक योगीको ४९५५% न्युरा महीमीका ४ र श्लीक केवा, २९९ श्लीकार योग्या व्याप्ता, १५० २६७, ४ २ ४रेन) न्यो वेलीकामा वर्ष्ट २९

५१ ३००-०१। -सैन्बर स्वीवाद प्रानेतारॉर्स

वास्त्रीक किंद्र, इपरा: -इरिकाक संगी तथ सम

हुका आसी प्रतिकारक शकिवादी, न्या दारः ५ हुकारमञ्जूर, ११६ पा क्रिक हुकारमञ्जूर काम्य ४१२ पारु द्वि

पुल्ल, ४०६ पुल्ली (बोमानिक) २१४) में निराधिकोंको कुमनेका

न्त्रस्य १ व शुरुष्यः, सम्बन्धः, न्यर सर्विक्रम्यः द्वस्तराहः ४३९ शुरुष्यः, समी सर्वेत्रस्य १५९ शुरुष्यः स्टब्स्हः, ३८९, ३८४

र्वेद प्रमण बीच दि अन्ती मध्य द्वित द्वित क्षण्यार शक्य ४० १६४ वि दि दिश दिश क्षण

हेर्ड, ४५७ वार दि: ४०६३ -४४६ वर्डनीय किर सुन्दराज्यो कुछ, ४६७ स्टब्सर, बीरम २७

हरम्पर, प्रमेद, नारा दोशीदो ५ सींटकी रिस्कम स्कोनर १९८ शुरम्बर, हैपर, २९०; -एर हुप अस्तावारने विश्वी सरद्वीतवा हान २९१ शुरम्बर ध्वे १७१

मूमर -कन्तर-वीपनिवृद्धिक सम्मेकनक क्षण्यक २१९ मूमा बाहम ४०५-किना सर्वानेक केरी क्यानेक क्षणायने विरस्तार, १८५१ -कारा केक क्षणायन १८५

ामर भरूनरः, १८५१ -मूसाची अद्यगरः, ४९९ मूसाः, सुक्रमानः, ४६८

न्धः धस्मानः ४६८ मेत्र ४०५ सम्बद्धः १३

मेर्ट्रमेश बॉन बेरिक्ट, २१९

मंत्रीयाः, १७५, १९१९२, २०५, २१ - २१२) - वा स्टब्स्यस्य माजिकस्थाका मालेक २१२) - चे संबर्धातकः

द्वाराज्य वर्षाक्षकाका भारति ११२३ -चे स्वराहर स्टब्स्टिक्ट १९०-९३

मेक्सि, २ पा डि मेक्सेनिड डॉस, १४३

महत्त्व कर विशोधक्रम —का तहर, कर मेक्ट्रान, कामर, अक्षेत्रमानमं प्रकरणमं करा सैन्ड्र

धी रॉड मात्रकारधी कामको करावेका मकोमन, ११६ मैं फिस्मर, विभिन्न केस, १४३ ४००; न्दी मनार्थ ४१

मैक्स्पूटर, बॉक्सर, १ ४

में किये. न्य विद्यानोंकी शक्त प्रधान मानवींसे १६८ सेव्यूय २०५

मेन्द्रप्रेत सम्बद्धः ३५ ३९१ मण्डिको, ८०

मी-वॉलड, देविद पुत्रनी मोधारा, महमर, १८२१ –को छलाञ्चम होन नार केस, ५०००

मोडीकाक, ३१८ मोन्सरका ४ ॥

मराह् दलकी, ४ ४ ४ छ —वेदाचा दौरा शरा ३

चीरमे सनुप्रतिपश्ची छत्या, १२ मारार, समग्री, ३७८ चा वि. ३८१

HKK HKK 300

ų

रवेश केन इन्द्र पा दि सन्दर्भ, हे ---मुन्तिस्थल असूच्या द्वार दिश दह रहें प्राप्त क्षण्यह नसम्बद्ध स्थित गर, ११

क्षात्र सम्प्रस्थ सरस्यस्य स्ट्रास्ट सुनद्ग रहा, प्रदेश

शुंनर्रांसा १० ८० पा दि

₹

रंक्टार, न्यन्त्रही नात्वामं कुर्वा समस्य मनाद, १९३

3 6, 300

न्यातीको तरह ।गोउउ र रणकोश सिंह, जिल्ला, १७०६

रक्षियात केम, १२६

रविष, ६३

रस्थित चेंत्र, १७२ २१२, २१६, २७१ पा कि १९६१ — के सकते नीर्तका जानस्य जानस्यक, २११ १केन्सर्य, १८८

रॅस्टि, २०६

राजस-माराहा (रिक्तीस थॉ के रेकेन्ट्र), १४५५ ल्डी **श्रं**स मिर्दोच्या सा ६-७ २७

राक्त-मरामा बन्दोर ६ पा दि

रामाताम, २६ चॅमईस, स्टेंबे १-२ ४६

रामका, ५

रामसमी ४१वा दि ४४; न्त्रमा कम कोर्योक्य सुक्रमा, १९९४

रामकः, २६ १४६ ४४ १८० - का सार, १८५ - के प्रतिनिक्ती गोधीमीते मेंद्र, २ ४०१ - कार प्रतिने कम्मतित पूर्णातः, १२४ - कारा तत्र विकास वेतिहः, १९

रसमान, कामक, २०० वर १६६३ —हो प्रमन्त हारा

व्यवस्थाः १६७ रोगण करोत्राम ११ पा दि

CLEAP of

राष्ट्राधी रथः नदी कृतः बातसारीः १९२ ९३३ —ही मुख्यसः सामन्याताः सारा स्वरानाः ३६४

राप्तेत घर, १८२ राष्ट्रीका यीवन १६०

रिष, ६२० हम्मा उत्पाद तथा हि ८८ ९८ या हि १३ १८ १२, इत्र १५३ या हि १६६ १९ २२४ वा हि २६८

या व्यः १६६८ र ९ २२४ या दि २। या व्यः २९७ या व्यः १३ ४०००

4 सम्पूर्ण गांची शासमय रिक्रिय मानिका निर्दित मारातीन श्रमितिकी कालम काक <u>-</u>वारा वनीश्चन क्याँच वर्ग डॉस्टेस्ट देख्य रक्षांचेद्र सम्बन्धने वज्ञ, १४१ ४९६ —कः विकासको मणीयन ११८१९ चमक्र परिकास ।। १८९ ४१८) −की क्युट ८६ **भण**, बिना, १ र र-1:−की तेपालीच किय ३ वॉंब देनेची जन्म मोतदः ≔दी निरकारी ११९; नदी नामान्य मरीक ११४१ —के किए फना, द्याः —की चीतियों नेब्री, १२ द्रम्य ६ पॉंड पेच्छि १५८, ⊣सम्य वसकी प्रतीनकी णकी, सर कार्वर, न्या अविदारियोंदर प्रकामा प्रकार रीमारीक शतकार मारदीमाँकि प्रवासे विकासको प्रकार. मावेक १५: -का मान मिटिया मारतीय छंत हम १११: -शरा सारे इंब्बेंबमें सारक्षीनोंका प्रश्न-समर्थेय. प्रकारारची जोर जावर्जित १ 38 न्बीर १८५ रिष्क मीनवी १४२३ नहीं बीमारी ६३ ८६ बिंबारे शहर १९४ ४५५ रिकार, ३९४ ४२९ पा वि ४३ ४४४ FRITZIPE, (V) रिस्क्त, -रेपेकी स्ता कारा कोमिक ११९ Promit the sec कावाककसकाली १६८ Billman, 232 स्टमकी, प्रसी ३२ ४५७ वा डि. ४०६६ केन विमोधिकास. १६५ पा० दि वामेके किए तैवार, अकुक क्षेत्रको १७८ १८८ क्कीपूर्व, १७० ३८८,४ ५, —सः व्यास्तर संग २ २। कीमा, १६ १६७, १८ —के सरवीन १५८३ —में कडीर क्या मिरफ्हार, कीरान —को **शत्तुक्त्व रे**च्य सुकरावकी राजने बहुनिया ५१६ Y00-44 ML tre क्या, प्रकीर -क्योगुरी मिरक्तार, ४०००८ ENT. PEPE, CC क्स, -को श्वरीका माराजे भागा मधनताको शत कार्री, केवमिन, सर रीसर, —का गरकीनोंको पनाईका ठार, १९४ 335 केन भनेंकः पक्क सी० ४९ इ.स. ९८ पाक दि २४१ रेंड डेकी मेक १४ १६ पा॰ डि. ३ -परक्ता विकेटोंक या हि १४६ या हि २०० १७६ ४५६ क्यमें २१ : नहीं क्योजीते हैंहे, ४१४८३ नहीं ४६५ **पा**० दि ३ —को यांनीमोका एक २२४-५५ मांनीनीका पन, ४४२-७३; को यांनीनी प्राप्त सन्देश, RETURNE STRAIG १८१ —में <del>बांब बिक,</del> १५३ ४८९ —में सरकारोड केन्द्री १८८। न्या देश-निकालेके समान्यों यह १५ निस्तर रहत केल, ७९ केवी हासक, न्हा कन्त्रक शत्सासर रोष, धर रोबेक्सि, न्या संग्री १२८। नेह बारतीय, १५७७८ <del>वेर</del>ीक्ट सी यक वी' बास ८४ १३८ १४६१ न्यो १२८। —के माराजिना प्रार्थशक, १२८। —के गंपीबीका एक, १६९ १६ ३ -कारा गंपीबीकी मरद्वीवींवर क्रांचे शहर, २७९; न्में द्वी वान्य शामि प्रकारमा-सम्बन्धी स्वापना मेचित १६१ २०५, ११५ १६। न्ने म्लासी प्रतिकृतक कातृन, ४५६ क्षेत्रियों ने ने यस्तीक १८०३ ने यस्तीन मन्त्र्रीत रोहर. -१७९१ कमोत्रीके रक्षियारे समय सम्ब कोवीक गांगीणी १९६ क्षित समामाणिकारका स्ट्रमात ४७३ जैकित साम्र, न्के निवर्गेदी नाग वहनेता दोई बारन रोममं गुकामीकी मधा १०० न्यू: तक किन, १२ पार दि 3 -और छोरे गिन्छन राजर a धरा वंशीनीका उत्पाद ११ स्त्रीय, ममुख १६ क्या गाठीय समिति १२८ कानीः —वीर मस्त्रीय यहः १३ ; —व्यास्तर कंपनी क्षारः, रठनश्रीः, चलाम ठावका सुद्रश्माः, ३९१; च्या रहः कानिमों नदी नरीकों बीट, १००; नदी नामका ४०६

मरेस, ३३

नेपीय महाविदेश रखने के शीचे व्यक्ते प्रति विरक्तारकी

मानगः ११५। —के सार रक्षितारचेंद्रा कर्वेत्रस्थः

११५: -को इस्तम राजेकी द्वार दनक क्षण राज्य-कांस्त्र कार्म १७० बरनीय वर्षप्रकृष्टि के की अने तन, हर 171 में ए हेट स्था में ए आह ४११ ४१६ ४३६ ४०४। **–का** सूक्की मईक मुख्यमंने स्थान, ४१%; न्या सामुरकी सोरावशीक मुक्तमंत्र राज्य, ३६० ३००। न्यी नवार्थी ३० ४ ९, ४३५: नहीं मतियोशको मानगः मन्द्र, १४५: -के साथ चोचीशीका विद्योगिका गान कहा -के सम पुरुषी प्रेक्षकी स्वयु, ८३९:-को कावा मामक भारतीय हारा प्रकोशमा ११८३ - दश्य निरम्तारीका एकृत केन्न बरते हुए क्यान्य, ४३ : -कारा समिक कोर्मोको मास्त्रिके ४ ३: न्दारा महे ग्रम्पदा महीन, ३८% -ाता होत्सकी विस्तारीकी शक्त भीत्सारिक गमाही ३४८। -हे पांची बीडी किया, ३३७ ४१

Y3531 करीं विकास ४ ३ र्वित प्रशासी ९९ १ 22 33% 348

मधी, केंद्र सी 197 यक, १४३ (च्येर जीवती चेंग) —को गांधीकीका ववर्तका बिद क्यार, ५१

गन, भोमदी १४३ हरकोष्ट्री १ वर दि त बीच साबर, ५८

म्बर-संबंध ५ र्च १४१: ज्ले गांधीनीको सर, २४८

ह्मेशक. १०८ १८८ परिष्ठ परश्चा, ३५४ वेंड -धा सम्बन्धाः ६ ३ FARL ERR

A 4425 HER. 128 विकास परकारत क्रियानक्षा १४१

सिया क्याचा -४ माम नोहे राजीवादा दश १६६ fulra ata

सियत, को इन्द्रात वर्ष, घटर का गुरु रह १३७ ferm and the 1 f

made see berei in feffens tat

A.47. 380

क्रोंबिलिंग, १८% व के क्ल व्हेट, व्हेर व्हेट १९७ ४०% ४३ - ४३८ *१*९६। —स महार्ताल वनहीं बाब ४३८०३ -के मार्स्टाबॉको समाना ४४०३ -मे स्वतिहरेट इत्ता मारहीचींक मानको जन्त करनेका अनेका दरशः —ये वॉर्ड संस्थानेका माक्त. ४१८ क्षेत्रास्य ९३

क्सेक्स. --की रहिने नगरपाकिकामा मुख्यमा कानिसॉफर MICHAEL SOM

व्यंत्र-चित्र, -क्रिटिकमें व्याविमोदी इस्सर ७९: -विदिन्न क्षातीबोंकी बीतका ७१: नेरेंड इकी मरुमें २८ ३५३ ४ ८। न्सीडे डक्समाने, २७-१८ ७९; -विद्या स्टार्ग ४३४

ध्यातार तंत्र —में भारतीयोंडी दक्षिण वाकिसाने पतार

विकासीका असाम २ ९ व्यागर-सम्बन्धी कानुर्ते । नक्ष समाप्तक सम्बन्ध समाप्त १७८ मामारिक प्रदान २० ४०२। -विकार करनेम महिन कारित क्याराचे २३ : न्यारारित परशर्वी. -मिक्सोचें वाचार, १५७: - के किर बंदावर्ग सारतीयों क्ता तथा देवा देवा वर्ष १५

व्यासारिक करणामा कान्नुस, १६३ २२८ ३९८ पर दि म्यास, सीरीवांच्य, पी ३८ ३८३ विकार, २०८ पा वि

बबार्ट्स कारायाँ, -ग्रस मेक्समन्त्रो सीनेह सी पाँड वासिक बागरनी करवानेका मकोनार, ११९

शासाधिको, त्या संरक्षण नागरपाइ, १८९: नको ग्रीक्साई व्यक्तितास अस्तित श्राप्त गान्त १८३

राज्य 🚉 आध्या प्रतिस्थ साम्य नैतिस सम्बद्ध क्रिय जानसम्बद्धः २२८

CIMITAL 150

ध्ये १०८१क रहेर १० न्ही स्टब्टरी खडी बाल 20ft, 433

प्रान्तिरशा बन्धास ६१६.१८१६१६१ १३६ 301 355 1 C 115 150 115 115 £34 −6 व-6शेष क्यूपटिका मान्ड व कर्मक क

शासानिका राज्य माधान १८२। व्यक्तनात िविक महानिष्ठी है। सर्व अक्ष्य है। - ॥ करान्त्र शार वस ६) o दिनक सन्दर स्वतिस्थ

martin and to 1 -8 ft the set work

सम्पर्वे गाँवी बाजमब 481 गारी क्रिने पन मनुमितक एट. ४३६५ —में संबोधन किय सम्बन्ध सैवार वर्गी ३६०-१९/ —के मिन ये **में पंतर पर्दात रा**स नामकर १ अनिवेशके दरमाने बन्द, ४०० विश्वमण्डल, न्यों संबंधि सुरे सुरमकार ४१८ कापुरबी, सोराक्ती, इर ३३४ पा दि ३४ बहरीन १० ४ ध - तारा विश्वनकारी बेंग्रस्मिन या वि ३५०५८ ३६३ ४५१:-विस्तार, ३४२। निकान केनेकी गीए, ४१ - वेक्टी, ३८२, ४ ५१-वोडेन्स्री **असल्या**मे पेक ३७०१ -रान्यतम क्रोवनेको तैनार नहीं, ४१८३ -निकार केक्स ५०% वीक्षानिक वर्तीनी, १९१३ - अमित, २९६ प्रशासीको तरच प्रचामी प्रशिक्षण्याः अभिविद्यासके सम्तर्गेत बैद्धणिक गोजारा भर १८१-८३ १९६ ३३६ ३५६ समित मही १४०, ३९१, ४०१ ४०३: -पुक्तिहरी IES TOUGH, MY ME METERY NOT हिरास्त्रतमे ३७०: नमाराधी प्रतिकासक समिनियमक बन्दर्गत केंद्र इससे प्रक्रिय, ३९१: -सिमानके किय a भेक्ने १७२, ४९३:--दा देशनिद्यान भारती गरियन्तर मविकित्यको चालवाके कामें बलिस क्रमा, ४०३४ संबे ब्रह्मस्य -में श्रेष्य-विश्व, १७-२८ ७९। सरहा सबस्य <del>-पा परिवासमा</del> शुक्रमा ३३३: <del>-</del>सा गामधः 14 Per 198 इप्रदे १९३ -चा सम्बन्धाः ३१७-४० इप्रदे संख्या निमान, ५ ३४०५१ ३००-वरः —ा स्वेश ४१८ः —ही अनामाद्ध देश के अन्तर ११ के अभागात विरक्षि कियं यांचीजी हता यह कामधी हता देखा. व २,२ ४ व ७ २४८,२४४ २६ २६४ २०८ १३९) नदी रिप्रामेर व्यक्त वन्ति सन्धान करकेदी १७६ २९ १२२-२१ १२७२८ १६०4% र्वेशको ४३८: —ो परिवासको सामग्रीकोले जाना ४९६८ -क्षीनी (स्वाह) समझ करावेका स्वरूप (स्वाह ४१३: - यह अस्टीर क्रमण ४४८ ६१: - रक्तिमाँ वनि प्रमा नगरको गाउँ ४६६; न्हों अधिगारके पूर्ण व्यक्तिरोडि तान आरू व्यक्ती गाँव, १५७५८: निवस्ते दिस्स, १५९; -वोक्तवस्त्रा वस्ते वार्तिकी -दो मन्त्रतेषमा भएनी द्वांको बगरीके द्वारण राज विरोक्त दश्-वर्षकाते सकत् वर दश्-दश १९ मुक्तम् मनिवाने ३४% –को यह मासका स्वरिका **⊸परातीमाँ धारा उसको पहले** शहना वहाँ ११% कारमान्द्र १७३ । १६ १६३। जो गांगीकोरी -जागार-सम्बनी कालगाँका सच्चा समय, १४% वर्षार्ट ४५१; न्दो यो वर्ष स्वासे महत्तीवीमें रोह. -राजीका भाषा काम १९४८ १९४४ १९२१ -का क्षेत्र १७२: -को देख-निवालेको समाने सिरोपने नामसीबॉसी १२१:-या योट, ५२१:-या निकास करनेके <sup>किर</sup> समा ४७७: न्यो ७ दिसस समार स्थानिकेश क्रोडलेका सरकारको अधिक **अधिकारी** का**रकार**ा ११९८ <del>-प</del>्रि मारेश, १७०; नारा पार्ट्यक्यों कावा हकारा श्लोग को क्लास्ट्रास स्टीमके विकट करवा क<del>रीना</del> रामर करका स्तीका ११ -पर वाशीबी, १९३१-पर ८०. च्या गर्ने ८०. च्या सम्मा नेर ८५ क्षम्मा करने वालेकी सामावया, १९६१ -से न्द्री क्रहेंग्रे, १४९: नहीं पूर्व विकास कि मानागोधको जिल्हा ३३० वांधेनीको तीन विराष्ट्री ४२०१ नही व्यार्ट ४६ बाद क्राम्मद (श्रामी), १ ९, १४२, २४६; न्हर ९७ वा कि रभव का कि २५७ २६ २६६ मामनः ९ नेटरे, प्रदेश, प्रयदा नहीं बदाई पुन्द केल्फि करे≒ा -की विक्रेपता. von -के फिर नेडाक्टे

नपार महरू २ ९; — के छेलीका आतार छलाजीके

कर**्श ध**—के संबंधि सरकारे शॉ निका ४१ ध

-पर श्वामी-निकला, १८९३ - वेदिन रेजिस्टेन्स व

किर उपासली धनाराती क्षम, २३, १२६ २४५ -----

नवस्थ गोतराकी तीन शर बेग, ४५०५ न्में 🗗

गोरों करा बासी महर, ४०, १४३; न्में देश-मनि

निविद्य ८४१ -से निविद्य मस्त्रीगोंची मरिवाने गनिः

स्वास्त्रीयको सिंह, ३२० व्यस्त अस्ति (वर्ष) १ ९, १४९, २४१६ - च्या अस्ति (वर्ष) १ ९, १४९, २४१६ - च्या स्वास्त्र (वर्ष) १ ९, १४९, २४१६ - च्या स्वास्त्र (वर्ष) १८९ - च्या स्वास्त्र (वर्ष) १८९ - च्या स्वास्त्र १८९ - च्या स्वास्त्र (वर्ष) १९९ - च्या स्वास्त्

इति, १११ —से ही सम्बन्धित सम्बन्ध होगा सम्मन ४९२। तमा देखिए बन्तवसम्बन्ध प्रतिरोज

अन्तरमा मानस्, भर पा दि १४९ पा दि इन्ह्यासी २६ १८ पा दि १३७, १४० १८२ १८० १९४ ४ २, ४१३ ४२७; नदी वैक्तिकाने मास करनेका गांगीत्रीमा संस्तर ५७० - के विस्

बाम ब्हरेनेबा गोपीयोब्दा संबंद ५०० - ने किय निरमाध्य कोई बाहन वहाँ १४४१ - ने किय समस्या निपर बहरा प्रीक्ष नहीं १४८१ - नाहर एक्ट एक समय साम वहाँ १४५५ - ने सम्बोध पर्यंत्रमी ८८१ - नाहर इस स्ट्रीबॉक्ट नियान केलेबा नियम्

स्टाम्स् १२६ पा क्रि

स्तरी, स्त्राज्ञण पात्रा, ⊸द्वारा रिण्ड मर्राक्ष्या १८१ सम्बर, ⊸द्वा वर्ष १८४

क्रमंत्रीया ३ ८ वरम् वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त्र -काविक स्थित हारा संद १९७,१९९,४४२०-विको राजेश सरकारे की क्षेत्रज्ञी गाँगें, १५९: स्वर्गाते-का विदेश भारतीय समास्त्र करा होनेशका ग्राम मारतीओं दारा कर्जानिक २५२, २५४३ <del>न्या लेता</del> वनकोग्रस्य कालसको स्व अस्या ५०० नक्ष छत्। Y3 YY ६६, २३५: -को क्ले क्लिकेक स्टिक और संबोध क्लीवर्तिक सन्त्रीक तांच इस दश-स्वयासने १९९१: -की प्रतीक शरोग गुककोगाई प्रोडको इंडियन ऑपिवियनते अन्यारी, ४१६: -के बनुसार वर्ग कामेमें यी बचनतींका हान, ८५: - के मन्त्रात करकारको दो का गरी करणा सामाना १९९३ - के दर्शने बाली राज्या-विक्रिक्ती ९७ १ ६. १६५: -के शरेन गांबातीकी धाराको इन्द्रः संद्रः 🕶 ४५%। 🗝 बारेमे पारक और संगारको प्रकारिकी छन्दरः 🗝 वारीमें सकता. रेण्डा —के मन्त्रविश्वा ग्रंशा २९७-१८ —क किर प्रशासी रक द्वारा कारक राज्यांटी स्वावति मराम् ६८। - व कि समझ्या वक्त महस्य २४९। -- धाक्त्रमें गोर्वामीसर संबोधी गीवार, ४१ हरा -को परिमानों हारा दिला किरोब करियार कारोजी मामाः ९८: -मः योगीतीः ४३ ४४: -सं काराः 347

प्रमन्तः व्री १३७, १५६; नद्य गुष्टरमा २; न्यं धोर्तनदी विद्याः व

सम्पर्द, न्द्रा शहरको ३०८ जन-८१

विशेषक रहीर, १८ विशेषक विकासीयीयका, —ोद्रावित प्रकासी सम्बद्ध रेस्ट

वर्णना रहरेन्द्र राष्ट्रनार रहरेन्द्र राष्ट्रनार वर्णना रहरेन्द्र राष्ट्रनार रहरेन्द्र राष्ट्रनार

सारक्षिण धोष्टिम, १८२ सारक मानिका केंग्रिकरी ३१८

আৰু সাক্ষেত্ৰক ক্ষেত্ৰক। ইইও ভাৱৰ্থ ৰামিক্ষক ব্যুৱা –ই ধন হাৰুন মিটিয় শক্ষীয় ভানতিয়া ভাষাৰা ক্ষিত্ৰক মধ্যানিক ইংএ

खेळीड, नेरीक इस्तार सामानी, भाषा कि १४९ वा वि सामान सिक्स, नहीं कड़ेटी नक्षी उत्तर सामानीक प्राप्त, नहां गोपीयी २८

श्रहमान्त्र श्रह्म पर ६६६ ४००५ न्यपित स्वा स्रोतिक स्था २४ ६६६ ४००५ न्यपित स्वा -वै स्रोतिक साम्य ११८-४४ ३०५०७ ३८६ -वे स्रोतिक साम्य १४८-४४ ३०५०७ ३८६

-में तील प्रतिवं महातील द्वापिक, ४५७; -में तील इचारवे व्यक्ति सहातील स्वतिवंक ४०१

सके व्यवद्या ४३९ व्यक्तिमन, न्यू डाइयू, ११०

रोकोनन, सर रिप्ती १८; न्या बद्दा असम २८९ रोकोनन, सर विकास न्या सम्बद्धीः सुवस्तर्य चेतुस

१९१ - अ मरने स्पक्षक करावत करन्त् रह करनेस वक्ष व्यक्त कर्त, १४

साबर, नकाविदेशी व्यक्तिमेंते स्त्री आहारीन परोक बराबराते बात्या ४०६ -क बराव विद्या व्यक्तिसम्बद्ध विद्या ४ ६ चित्रती, पार्की, ४ १ ४ ४

समर्थ यांची वादश्य 447 ২৭৬-২৭, ২ 🗻 १, ४**१**४-६५: –% মতিনিধি হয় धीडेकास चर्ने बनु और अकटी कशीका खुन, ३५२ यांचीवीका जान समस्य नचमकी नोर नावर्ष्यः १ : धीकी कृतेक, -कारा प्रस्तात स्रोतका वंशीका-सरकारी -को स्थास काबुक कासिर वाक्जीरका **१९. १६८-६**९: विकेश्य व्यक्तिको समान स्वीद्यार कारोब्ही सैनार नहीं न्ही देश इत्यादक विभोजा क्या. ३५८५६: न्ही MY गांपीजीस्य पणः १११-१५, ४४०-४१; न्यारा योजनी सकरात रूपर पा दि रहक, रूक्ष्या वि ३१९१ प्रमुख्य विदेशक, ७, ३% ८ हारा जगरक स्थानुने ध्यक्ता ९६. ९०६, २३३३ -यह सम्बन्धी, १६६, -बाक्स क्टार यांबीबीसे की को मेंडक करने अवस्थित है। दम्म करकेराकरेंद्रद, ६१२: –का काशी शकार्ति मानम्, --वारा माराडीवॉन्टी शहर निकासकेरो सम्मन्तिः प्रकारका tax, tuc-c tro-ta, hower ato-th स्कोद, १३६। जो कारण हास्त्रक विस्त्र हो १६, २१०-२२: --हा अपने वालों निकाल, १६६: --की दक्षिणे ७२, नो को निषेतका सार्गय महाकित ४१५ बाली चौत्र, १८ : नदी रावर्ग कीसनको क्खारण देशा बरुचितः ११२। -धी विकासे स्वाचन सन्वच्छे रोंड, ७६ १४३ हे १८ न्या कारण सरकार परिवार **का**न्ते कोर्गेको शामि १६६; ना कार्नोने विश्व क्रान्सः कानिकेका क्यान क्रान्य मारीय पर्य वाली २११ - के बीवकर याचीती, १६५-६५, नद्धा गा<del>वन ४१७०१८। नदी रात्</del>में <del>बनस्व लख</del> १ ०-०१, १०५-०७, ११०-१३। —ोह रोबीअसी क्रम सक्तीनेक सन वया ४३४ समाय-समास १९०-९२: -को न्यामान करा क्षाद न्यें कारीचा सकता १०८। न्ये कारीकी स्थानके स्तारक १११: नारा स्तारी चाकाः १११-१३ः क्षिक्तिकेमें शोधानी ८४ -में सम*ा*न मनुवाति **इक विकेश** २१९ स्टब्रॉन, २ ९, ३८८ ४२ ३ - अन्यन गार्टीश दुवन सुदर पूर्वकी समस्यार्ट (ऑक्टेम्स जॉन्ड व फार विस्त) शर्रोड विश्वीन ४९०: नहीं केवने १४ माध्यीण ४१९५ और १९ सारतीकोंको १४ दिनोंको केरको छाउ सम्बद्ध ११३ मान दिन अवस्थ न्ये बहार सरातीय ४२% ४%। क्षेपाम केंद्र ४१९, ४०६ क्षेत्रमान, क्षान्यस्य १ ७ -वे विकासिके ४९ - ४९९**।** मुकेनान, सुद्धा, १०० क्षीय, १४६ सार्थ ११५: -के सामद १९५ लेकोबरिक, न्ये इक मानिजीका स्वीवद १४५ स्पोर्टिंग स्वयः न्हे अंश्व-चित्रः ४२१ शिवदीका २७१ शिमा. ३८८ श्री प्रथम क्षेत्र के कि के **कालक सुद्धा** का सन्तर कर या वि प्रश्वान वि प्र ४१८६ - प्र मानन यांगीबीको शहरी जावेशने जीर

स्रोपान इतेन. ⊸दी क्रम्मी. १ ७ REFEE THE सेंद्र सांच ८६ पा दि० सेंद्र शैच्या २३३ वा॰ कि २६१ वा कि <del>देद −का हाउस</del>मा १९ समोर्गमं क्षेत्रं १३९ वा दि: २३६३ - का मानक. पा कि परंदर र रहे हरे मर्थार, १६२: न्या जोर्च कारीलको पत्रिकार काललेर शारेने पत्र ११क न्या क्षेत्रे कार्यकाको तार, ११का १वर रेक्ट वा वि २०% ववष्ट वा वि न्ते विवाद भारतियोक स्वाप्तर, १९९-४३: न्यो REN BY BYOL RID BURNE BE BEET क्षेत्रे फारियका कराए, ११७ वप्र नद्दम पा कि ब्दद पा कि बद्द S TO YAY SHOTHER रेक रे इ रच इंडर इंडर के प्रेंडर के इंडर इंडर वेतिक रोवतः १९८ पा वि IES ING III ING ININY INCHES वैक्सिरी २५०, १८८ ४ ह the the tel in the two the से**पि**मा सम्म १७० १८८ READ BY TEACH REPORT OF THE SEC miz. 144 प्रकार के हिंदि के प्रमुख्य कि प्रमुख स्तार स्व स्८ वर्ष वर्ष प्राप्त वर्ष व्याप भ्रव मी ए एक उसे एए स्थाप प्राथ १६४) - में शरिविक्ति वानीतीचे मेंट, १-१३, १ ४८ : - अपने विजेबको करकोरी अग्रमने २४रेऽ -यदिवार्धं विशिवस एर इस्तेवं किय राणी ३१४४ -और जिटिए यारतीयोक्ति कीच कहा का महानेत. १६. ८८. -चेमाने निर्मेशे किस नामिनी स्थापा इनेक किन तेवार, ३४१: -ग्रंम पॅक्री क्य पेक्रीकर-आमानारोंको बेच्या स्टीकार क्रमक किर राजी ३४% १५५, -स्मा देशेका बडार १५८, २३४; - स्मा नियम क्लामको स्वरुप्त, १९३ -स्थिम देशंबनी राजने सन्तिः बाकी असिद अर्थी, ७१। -का अधिनिका सरकारी वरिक्सि २९८ -दा यांचीजीको ३१ए. ६४ २४१ १७५ -वा वंशीवीयो स्वरंश, ४५५, -का वर्षे, -दा गार्टाबॉक्स सकारती पालेका बारोप. ४००-०१: -मा सम्बद्ध २०-२१: -मा मधीपा, १९७ - मा पालार काम १४१ - विकित नरवीसीक विक राजाना कर बरोजर प्राप्ता, ३०३। —व्हां सनेका. ay -काल क्षेत्रे फेररकोला. a ६-व्य इक्स्ट्रमा ३२३, ३४२: नदी निर्मात स्त बरनेकी को 3 %: नको बहुरेवाई, ३४: नहीं व प्रस्क्तिको बोलका, ४४१: -की शक्ति सदाबदाय प्रतिरीत संस्थानक और व्याप्त काकी बोरमा ४६० -की क्ष्मिने अतिक्रित सम्बन्धि स्मातको समित्रोंको समात काका सन्ति १७ २१ -को बेलको सामक्र गरिनको, १५:-के कमनानसार यांश्रीबीकी निजयतारीक एक बारु-से मार्काण पंचीकर बरामेडो दैवार, २१ ३४: - व क्वापते मानागीसकी रायमं कामन रह कामेका वचन व्यक्त नहीं, ३८ : -क विक्री संस्थाति श्रेणीलंका सम २९३: -क व्यक्तस् गांधीवी १४। -व शाकासः दृष्टकाङ सीवरको नाकोचना १८-१९: -के महस्त्रिमें एकिए:-श्रींक वर्षश्चरको क्षेत्रा १९८: न्य स्थानस गर्वकोत्री, १२ -म स्वय्योतेक समय विने पने गया. RECEIPTED IN THE RECEIPT १४१. - के शाम पांधी में हारा महानिर्मेकी सामार पर्य दक्षः अ सम विश्वित स्वराद १ द। न्य साथ प्रत नपनी सस्तकारण गांधीयी ३११: -क हो क्षिप्प शक्यकी दालाका दीन, ४४१: -दा धानुनक भागन बहुम प्रकार विकार उपकल, ३१५, -हो चौरीवी परिवर्ध प्रका दक होने वह दक देनेक किर सकतुर, २८१ -को गर्वशिकीका १६ ४९ NO. NOT AND BY BYEYO RECOM TOR. Tel-el Tee-el tol tol tol Yel-et: बोबो केंद्र सम्बद्ध १११; न्या मर्गत्वमधी एवं छात समाजिक किय सम्मति अक्षम, बदा नदी विदिष्ट सारतीय समाव दला करिक्से प्रवृद्धित २१: **−दो** स्तरार्देशिक क्रेंकडी समूर, १४२: नडी मेंने परे पत्रमें किये गमे वरिकार्य, २७४-०५: -हो स्टीगर्रेक म्पारात संबद्धा क्रमा का २. २: नदी भी रंसर मिर्देश्व पत्र अध्यः –को सर मॉर्ज चेत्रप्रका स्तर, ४९० –कारा करने कानुनका सरीत और कम्पनार में होनामबार, ४६९: न्द्रारा थान्द्रोक्योंक ब्रारण बाननमें फेरफार बरनेसे क्लाहर १८ -बारा परिवर्त प्रकार व्यक्तिप्रका क्यान, ४१७: नास दिने को काहिनोंके <del>अवेका</del>र गांनीची १७९: -शरा गांनीजीको दिने गते महोनर विक्रोतिया न्याचा १८९ -शरा गिर्रामिक्षा मराठीवीके बारेंचे को गने क्ष्मिति वांचीची कामत ५३६ -कार क्ष प्रमाणकोटी अभिनासका प्रमाप अभिकारक मानवेसं स्कार, १३५: -धरा नगरशक्तिवाँको परिवर्ध व्यासारिकोके मामके निवस्तीक किए स्थित छवा देनेका करना बालदा दूरा २४८: इस्स कियी पक्को वरिय पुर्वेतीका नाम ४०१: नास स्व सीहर ६५: नक्स मार्कालीक विकास की वर्ग द्वर्की वोल्य, ४६७; -हारा मन्ति-मन्द्रक्ती है।क थामध्या १६६: -दारा एसरमेशास्त्र स्थरप्रदेशाः व्यक्तिस्य विकेश्य वास्त्य केनेक्ट्री क्ष्याना ३१ ८—स्तर खेंतकी राजन मारतीबंदिक साथ इसा ४३८: न्यर बोरोंको मार्जीबाँकि विकास प्रवासीका भारीत ४९७: -वर विश्वास व करमकी गोर्गामीको केतानती, २४४। -पर मीड डाइम्समे अध्यक्ति, १९: पर अध्यक्त पंजीवनक किए विशे का समित्रकारिको बाजा केलेका वदा जसर होतेची धान्यक्ता ६५९: नार हासास केवीचा रोष्ट अन्य नते यांकीसीसी सुबाद्यात १६ 00 304-01. 3 6 344; -- H WHITE BOWN किय वस्यतिकारी एक इस्य स्विति जिल्ला, ३९०। न्स रियामा विकासी भाषा नहीं, ४३

क्षंत्रिक कुमती होंगा, १ ८, १४६; च्या माणा, २४-५५; च्या सम्याण करण्या मित्तर, ८०; च्या पार्थाती, २८ स्ताम, च्या सण्या वर्ष १६० च्यो स्पला, ४१६ पार्थ्य: च्या पार्थ्य, १६६

हाने बार्स्स को ), ११९, १११-चा स्कोस्स, १८४१ -ची नाराम माठि पर्न को स्तर भागरित, १८५, -क ५ सुर्तिको मार सबसी स्तरी स्तरी सरस्यक्ष मात्र मार्थिक १९३५४३ -क स्वतिह सुन्ने योगी नाहमन को अधिक - सारामकार चैनामा, १९४४ --समस्त्री सुनन्त राष्ट्रमें

हारा निर्देश मारानिर्देश प्रकृषे कानुको वरिह निर्देशकार्य कानु, १९३१-क विकास निर्देश सारानि संस्था कान्सिक-स्थितको सन् १ (-०३) -सन्त्रनी

निर्माणकार कर्या, १९३१-च विषयम विशेष्ट यस्य संप्रद्रा कार्निस्य स्वित्रको का २ १-०६१ -स्वयम विशेष्ट (द. ३१ व्यापन विकास ३५० स्ता क्रि

सरस्य निकास २५० एउटि क्षेत्रकार्यक्षीका ३ ६५ छऽया दि ८३ रूकः

422

144 2454 30 104-W. 34. 1 1 toy 116 17 VI ft 170 14 by jos-of too set tro, yes, vit. NO TO B WIN WE WE YOU ५५ ४५६ ४७६ -चीर बलियाने वंबीसम्बद्धी विशा ३: -दारेके किए क्षेत्र में विका स्थोपना प्राथित का -बराना समुद्रीय समायके किए स्टिक क्षेत्र -क्टालेक्ट सक्त सम्प्रामा काकाव्य, २४२: -क्टालेक मिलप १५: -करामेश गमा कागून रह ७०। -करानेताने कोचेंबर चीत्रपत्रे बहुन्य कहा न होनेका ८०५: -बरानेशाबीका पत सामाके सारी, ३९७: -बर लेगाओंब संबीतकरी स्टीकरि हेना को विस्कारत क्षेत्र ७० २३४ ४४५। -मासी-बानुने कर्णात के माना हर १८९१ -स्टब्स्ट स्टा लीका ५०० -दा पीलकॉडो स्थल. ४३६: न्या दाव **यस.** क्षेत्र अहा अहा है अवस्था वर्ग है -का मध्यान मध्यानों हता नस-गर के Y I -की मीनक विशेष करेल, करा -की विशेषता, करा -वी स्विता व ब्रस्तेक्ष्णे स्वित्तवं असी-वात नवि-विकासी को प्रवेद अपनी ११। -के करानेत मध्यानिक निकान देवा और करवजा-विकारीको क्यूटिक विकास देना कर ही राग ३६९: -के कारण पारतीयोंकी बीच १९४: —के शर्वकारत बैदले करा quier, son - trainment water for present tyt: - Is the out note afternt and होतित ११४: - के किए किया की भी तीन साहिकी कारि रहत सार ४४२ - के किए प्रार्थकर 118, 1777 -के स्थापनी प्रांतीती, फटनहा न्दी सीवार वरलेक निर्मामें हेरी बरलेसे समाव-विरोधी क्योंके इन्द मञ्चल १४४: -क्या वर्गिकाई वाधिक्रिया रङ्गरामा शरहीनोंका कार छन्। इरेश्र -ने विविश्व को को माने वीगोंको इका**ब्य** कुलकी पूर, १७) - उन्हरी मार्चनारहेंदी नासीस सर्वेज्य

व्यक्ति १५२ श्रेन्डमा वंदीस्त्र-म्यामस्य (वंदीनस्य) १,९६९ ह ४ ११९ १२९ ११४-२४ १४४ १४४-५ १५४-५

عمد الله إن إن إنا إنا عن إذا froction in nes min -बीर प्रसारी, ३०६१ -बीर प्रार्थनमध्य कर्मी परिस्तितिक बसुद्धक स्टोक्टक, ५८: -कामीका संस् इरप्रकर्ण कर करता न्यार्थाम बंधी कर्म कर्म कर्ती १६१: -लक्क व बरनेस विका मारतीमोंको परवान व क्षेत्रका बीडिस हा न्यारतीमें क्या विकास पार कार प्राप्त निके प्रक्रिको ब्रांक्सर, १४९: -क्सेंबो सरकर सर कारक कर्नाट क्रोक्ट प्रकार 111: -सरकर स्ट बार मौनें स्तीबार व बरवेपर ही बक्तोन्डी ग्रंकीबीक कार, १४९ १०६ न्यां रेल लियें शत केंग्स पूर्वेक प्रकृत हरहा -के प्रारंकाल बाता केल योक्साओंको वाक्सिए औं ३२५ -के विद बान्सवाको शृक्तीमाई पिरस्तार, ४१५४ -- स स प्राथित १ तीन केले नारीस्त्र गरंबीची. १५३-५० केन्द्रमा केन्द्रिन्दसम्बद्धाः -हो बासी सीक्तेके कि । इबार मिरिय फार्टीस फार, ४५ : न्यों कार्नी किर को कांग्रेसको सर्वेद्यन्त्र स्था लाग्य (क्य afer 3xx

5

बिस, कर विविद्यम विकास, 🕒 सहसे विद्यासिका वर्ष कर्मसाक्ष्य, १९७

(6, 446, 14 (44) (44)

स्वराम, न्यः दिल्ही विद्येष वारतीर्थो छरा, देवप्पर्य समित दाली १९, २४ हमान, ४१९

हमान, ४१९ हमीतिहा **सम्ब**धिना लं**ड्**यन, ९६ पा वि. ९० १४%

रेटकर भक्त संस्टबर, प्रकटन प्रदेश रहा रक्त प्र र-वर्ग प्रदेश, प्रका पर दिन्। न्या केर रक्तक स्वतीवासी साह, प्रका पर दिन। न्या केर

न्द्रा कर १६९ इमेरिया परिवार १ व ११४ ४५० पान दि १ नी समाने समितिहा सकत ४८११ ने प्रांतको स्व

मारी सभा ३८६। 🛶 समने यह ऋषी सभा ४ है। में द कोरोंकी समा ३४१ efters, yes रकारमारा. -अस्तरास्य ३ ९ -विस विश्वीदा ३०%।

-गांचीतीका. ३ व-का -केमलेका अप्रशः -बकारक कारमधा ३४१: इकटलाने, का त्रिवेरिया देखा

बाना स्वर्गित ३८६

होन्द्र १३३ पा वि इसन बाबी (बड़ी इसक) १४% ४३८ पा विका -बीर बान कोगोंका मुख्या, ४३४३५

ह्योक्नी ३६३ ३८८ ४ ३ ४%६ Thata, 244, 320

धेंकर. −और देश्वरने कालर १ १। ~क परवालेकी

DR. 1 4 होंच्छिम, एस एव - न्द्री बदाक्टमें फेरीबाबोंचा सक्दरा

YES YES धेंप्रसर १४३ द्दाफिनी --धामानका ३९४

धीलको अस्तर स्वाहीत १ ७ होरका दिक्किम १८६ २६० ३ ९ ३४१ का दि

I'm the the sto set with mile

चीक्रियोंकी समामें भाषम १५४, च्या प्रीक्रियोजने मानव, १४१-४४) —ही शेका ४३७; —हो यांनीबीस पर ४०३: -सा वास्त्रीकी अवस्थीका परा के केरेकी स्थाप, ३६ हिन्द समझान न्बर पांचीकी ३५३ हीता बाका न्यारा कानश्री मोराप्रेसे करामतिकाकी

mfs. 23. DIRECT ROY क्षेत्रस स्थम था वि हेलरी है बार ४२ । नहीं बिहालक संसाविक अग-क्रिनोधी धराडी करत केल नगरवियोंके वर्गाध्यक्ष

किए, १७: नहीं उस्तकों नतसार मारवर्ग नगरियोंकी शास्त्रा अमेरिक पक्त ११७ रेगंड फिकिर, न्द्री राममं कारक स्मारत सामितासकी कारीय क्यों एक IK. W Y Breit, res

देखाइ वय यानक २ ५ हेरित, बांस्क्रक, १२ : न्ही काला नमाड सहस्रोत काल क्योक्स, ११८



